| वार        | सेवा मन्दिर   | Š    |
|------------|---------------|------|
|            | <b>दिल्ली</b> | Š    |
|            |               | Š    |
|            | *             | KKKK |
|            | 928           | 8    |
| व्म संस्था | y i           | - X  |
| ाल न०      | 32113         | - ♀  |

#### ससाराम नेमचंद प्रंथमाला पुष्प १२९



#### श्रीउमादिखाचार्यकृत



े ( राष्ट्रभाषानुवादसाहित<sup>्री</sup>रा

सपादक व अनुवादक— श्री. पं. वर्धमान पार्श्वनाथ शिस्त्री, ( विकास समित स्वाप्ता कर्नाक्षेत्र) सपादक जैनवीधक व वीश्वाणी, सीळापुरस्

मकाशक श्री. सेठ गोविंद्जी रावजी दोशी, संकापुर.

मथमावृत्ति } १०००

वीर संवन् २४६६ सन् १९४०

मृत्य इस हप प्रकाशक— श्री. सेंड गोविंदणी रावणी दोशी, संखाराम नेमचद प्रथमाटा सोडापुर.

सर्वाधिकार मुरक्षित है।

मुद्रक-पं. वर्षमान पार्श्वनाथ सास्री, कल्याण पॉवर ब्रिटिंग ब्रेस, सोखापुरः

#### THE

## KALYANA-KARAKAM

OF

#### \*UGRÁDITYACHARYA

Edited

WITH INTRODUCTION, TRANSLATION, NOTES, INDEXES & INCTIONARY

bv

VARDHAMAN PARSHWANATH SHASTRI
VIDYAWACHASPATI, NYAYA-KAVYA-TIRTHA
EDITOR -JAIN BODHAK & VEERAWANI SHOLAPUR.

Published by

SETH COVINDJI RAOJI DOSHI SAKHARAM NEMCHAND GRANTHAMALA SHOLAPUR.

1940

PRICE RS. TEN ONLY.

## Published by SETH GOVINDJI RAOJI DOSHII SAKHARAM NEMCHAND GRANTHAMALA HIGE APUR

All Rights are Reserved

Printed by
v. p. Shattel, proprietor
kalyan power printing press
sholapte



## मकाशक के दो शब्द.

मेरे प्रमपृन्य स्वर्गीय धर्मवीर रिनाजीको वडी इन्छा थी कि यह प्रथ शीघ प्रभाग में आकर आयुर्वेद जगत् का उपकार हो। परंतु यमराज की निष्टुरना में उनकी इन्छा पूर्ण नहीं हो सभी। अनः यह कार्य मेरी तरफ आया। उनकी स्मृति में इसका प्रकाशन किया जा रहा है। आशा है कि स्वर्ग में उनकी आत्मा की संतोप होगा।

श्री. विद्यावाचस्पति पं० वर्धमान पार्श्वनाथ श्रास्त्री ने इस प्रंथ का संपादन व अनुवादन किया है। श्री. आयुर्वेदाचार्य प. अनंतराजेंद्र व वेद विद्याधवन मंशोधन करने का कष्ट किया है। विस्तृत प्रमावना के सुयोग्य लेखक वैद्यपंचानन पं. गंगाधर गुणे शास्त्री है। इस सबका में आमार्ग है। इसके अलावा जिन धर्मात्मा सञ्जनोने आर्थिक सहयोग दिया है, उनका मी में कृतज है।

यदि आयुर्वेदप्रेमी विद्वानोने इम प्रथ का उपयोग कर रोगर्पादिना को लाम पद्दचाया तो सबका परिश्रम सफल होगा। इति.

> गोविंदजी रावजी दोशी. मोटापुर



श्री धर्मवीर, दानवीर, जिनवाणीभूषण, विद्याभूषण, सेठ रावजी सखाराम दोशी.

#### धर्मवीर !

आपने अपने जीवन का जैनधर्म की प्रभावना, जैनसाहित्य की सेवा व जैनसाधुवोंकी सुश्रूषा में लगाया था।
आप वर्तमानयुगके महान् धार्मिक नेता थे । आपके ही
आंतरिक सत्मयल से इस महान् ग्रंथ का उद्धार हुआ है। इस
का आस्वाद लेनेकी अभिलापा अतिम घडीनक आपके मन में
लगी थी। परतु आप अकस्मात् स्वर्गीय विभूति वन गए।
इस्मिलण आपके द्वारा प्रेरित, आपके ही सहयोग से सपादिन,
आपकी इस चीज को आपको ही समर्पण कर देता हूं, जिससे
में आप के अनंत उपकारोंसे उक्रण हो सकुं। इति

गुणानुरक्त---वर्थ**मान पार्श्वनाथ श्वास्त्री**. संपादक.

# श्री कल्याणकारक वैद्यक-प्रंथ की प्रस्तावना.

आंयुर्वेद अर्थात जीवनशासकी उत्पत्ति के सबय में कोई निश्चित काछ नहीं कहा जासकता है। कारण कि जहां से प्राणियों के जीवन का संबंध है वहींस आयुर्वेद की भी आवश्यकता होती है। समाजके या प्राणिमात्र के धारण-पोपणके छिए इस शासकी परम आवश्यकता होनेसे चार आर्दाभवीने एकत्रित होकर जहां समाज बनाया वहां पर आयुर्वेदके स्थूल सिद्धातों क संबंध में विचार-विनिमय होने लगते है। बिलकुल अशिक्षित दशा में पड़ा हुआ समाज भी अपने समाजके रोगियों की परिचर्या या चिकित्साकी व्यवस्था किसी हद तक करना है। प्रायशः इन समाजों में देवपूजा करने वारु या मंत्रतत्र करनेवारे उपाध्याय ही चिकित्सा भी करता है। आज भी ऐसे अनेक अशिक्षित [ गांवटे ] सुमाज उपलब्ब हे जिनकी चिकित्सा ये पुरोहित ही करते हैं । (इन सब बातों का सबिस्तर उल्लेख र्पेन्सर कृत ' मीतिशास्त्र ' व Nights of Toil नामक प्रस्तकमें हैं ) इस अवस्थाम चिकित्याशालकी शास्त्रीयदृष्टिसे विशेष उन्निति नहीं हो पार्ता है। केवल चार आदमियों के अनुभार से, दो चार निश्चित बातों के आयार से चिकित्सा होती है व यही चिकित्सापद्धांत एक चिकित्सकसे दूसरे चिकित्सक को माल्रम होकर समाज में रूढ हो जाती है। समाज की जैसी जैसी उन्नात होती है उसी प्रकार अन्य शास्त्रों के समान चिकित्साशास्त्र या आयुर्वेदशास्त्र की भी उन्नति होता है बुद्धिमान व प्रतिभाशाली वेष इस चिकित्सापरंपरामे अपने बुद्धिकौशल से कुछ विशेषताको उत्पन्न करते है । ऋमशः आयुर्वेद बढता रहता है । साथ मे आयुर्वेद शास के गृहतत्त्रों को निकालने व शायन करने का कार्य सम्बद्धियुक्त संशोधक विद्वान करते हैं। इस प्रकार बढते बढते वह विषय केवल श्रुति में न रहकर इनकी संहिता बनने लगती है । वैदिककाल के पूर्व भी ऐसी मुसंगत संहिताओं की उपलब्धि थी यह बात संहिता शब्द से ही स्पष्ट होजाती है।

बेद या आगमके कालमे भी आयुर्नेदका मुसंगत पश्चिय उपलब्ध था। ऋग्वेद इस भूमंडलका सबसे प्राचीन लिखिन प्रंथ माना जाना है। उसमें अनेक प्रकारकी शिलकिया, नानाप्रकार की दिन्यऔषि, मणि, रहन व त्रिवातु आदि का उक्षेत्र मिलता है।

चन्द्रमाको लगे हुए क्षय की चिकित्सा अश्विनो देवोंने अपने चिकित्सासामर्थ्यसे की. इस का उल्लेख ऋग्वेद मे मिलता है । च्यत्रनऋषीकी कथा पुनर्यीवनत्व प्राप्त करदेनेवाले योग का समर्थक है। ऋग्वेदकी अपेक्षा भी अथर्ववेद मे प्रार्थना व सक्तोंके बजाय मणिमंत्र औपनि आदि का हो विचार अधिक है । अथर्ववेद में बशाकरण विधान समंत्रक व निर्मत्रकरूप से किया गया है। इसी प्रकार किसी की शोषधि के संबंध में कानसे रोगपर किस ओवधि के साथ सयक्त कर देना चाहिए, इस का उल्लेख जगह जगह पर मिलता है । ओषवि गुण-धर्मका उगमस्थान यही मिलता है । भिन २ अवयवो के नाम अथर्ववंद में मिलते हैं। अधर्ववेद आयुर्वेद का मुख्य वंद गिना जाता है. अर्थात् आयुर्वेद अधर्ववेद का उपवेद हैं। यजुर्वेद में यज्ञ-यागादिक की प्रक्रिया वर्णित है । उस में यूजीय पुराओं को प्राप्त कर उन २ विशिष्ट अवयुवों के समन्नक हवन का वर्णन किया गया है। यज्वेद बाह्मण व आगण्यको मे विशेषतः ऐतरेय ब्राह्मणों में शारीरिक संज्ञा बहुत से स्थानपर आगई है । वैदिकवास्त्रय का प्रसार जिस प्रकार होता गया उसी प्रकार भिन्न भिन्न विषयो का प्रथमंप्रह भी बढने लगा। इसी समय आयुर्वेद का स्वतंत्र प्रंथ या संहिताशास का अग्नि-वेशादिकों ने निर्माण किया । जनागमो का विशेषतः विस्तार इसी काल मे हुआ एवं उन्होंने भी आयुर्वेद-संहिताका निर्माण इसी समय किया | कल्याणकारक प्रंथ, उसकी भाषा, विषयवर्णनशैली, तत्वप्रणाली इत्यादि विचारो से वह वाग्भट के नतर का प्रंथ होगा यह अनुमान किया जासकता है। परन्तु अग्निवेश, जनुकर्ण, क्षारप्राणा, भेल, पागशर, इन की सीहताये अत्यंत प्राचीन है। इनमें से अग्निवेशसीहता की रहजार व चरकने संस्कृत कर व बढ़ाकर आज जगत् के सामने स्वया है । यह प्रथ आज चरकमहिता के नाम मे प्रसिद्ध है । चरकसंहिता का भाषा अनेक स्थाना मे आर्थानपदिक भाषासे भिक्तां जुलता है। इस चस्क का काल इसवा सन के पूर्व हजार से इंट हजार वर्षपर्यंत होना चाहिये इस प्रकार विद्वानों का तकी है। चरक की संहिता तकालीन वैद्यक का संदर नमूना है। चरकसंहिता में अग्निवेश का भाग कितना है, इद्वबल का भाग कितना है और स्वतः चरक का अंश कितना है यह समझना कार्टन है।

१ जैनाचार्यों के मतसे हादशाग शास्त्र में जो दृष्टिवाद नाम का जो बारहवा अंग है। असके पाच भेदों में से एक भेद पूर्व ( पूर्वगत ) है। उसका भी चौदह मेद है। इन भेदों में जो प्राणावाद पूर्वशास्त्र है उसमें विस्तारके साथ अधागायुर्वेदका कथन किया है। यही आयुर्वेद शास्त्र का मूलशास्त्र अथवा मूलवेद है। उसी वेद के अनुसार ही सभी आचार्योंने आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया है।

फिर भी प्रथम अध्याय के न्यायवैशेषिक तत्त्व का समावेश, ग्यारहवें अध्याय के तीन एपणाका कथन कर, उस की सिद्धि के लिए प्रमाणसिद्धि का भाग, आत्रेय भद्रकाष्ट्रीय अध्याय के क्षणभंगी न्याय, इन भागों को चग्कने प्रतिसंकार किया तब समावेश किया मालुम होता है। कारण कि वैदिक व ऑपनिषदिक काल में न्यायवैशेषिकों का उदय नहीं हुआ था, और बोद्धों का उदय तो प्रसिद्ध ही है। चरकसंहिता प्रथ विशेषतः कायचिकित्सा—विषयक है। उस के सर्व भागोमें इसी विषय का प्रतिपादन है। चिकित्सा का तात्विक विषय व प्रत्यक्ष—कर्म का उहापोह बहुत अध्यां तरह चरकने किया है। कल्याणकारक प्रथ का चिकित्साविषय मधु, मध, मांस के भागको छोडकर बहुत अंश ग चग्क से मिलता जुलता है।

शल्यिकितसा आयुर्वेद के अंगामें एक मुख्य अंग है । शल्यचिकित्सा का प्रतिपादनक्ष्यवस्थित व शास्त्रीयपद्धती से सुश्रुताचार्य ने किया है । इस से पहिले भी उपधेनु, उरभ, पुष्कलावत आदि सञ्जनों के शल्यतंत्र ( Treatises on Surgery ) बहुतसे थे। परन्तु सब को व्यवस्थित संग्रह करने का श्रेय सुश्रुताचार्य को ही मिल सकता है । सुश्रुतने अपने प्रंथ में शक्छेदन से लेकर सर्व प्रत्यक्ष-शरीर का परिज्ञान करने के संबंध में काफी प्रकाश डाला है। शल्यतंत्रकारने अर्थात वैद्य ने " पाटियत्वा मृतं सम्पक् '' शरीरज्ञान प्राप्त करे, इस प्रकार का दण्टकमूत्र का सुश्रुतन अपनी संहिता मे प्रतिपादन किया है। सुश्रुत के पहिलं व तत्समय मे अनेक तंत्र प्रंथकार हुए है जिन्होंने शरीरज्ञान के लिए विशेष प्रयत्न किया था । ऐसे ही प्रंथकारों के प्रयत्न से शरीरज्ञान का निर्माण हुआ है । सीश्रत-शारीर का अनुवाद आगे के अनेक प्रथकारोंने किया है। सुश्रुतशारीर कायचिकित्सक व शक्कचिकित्सक के लिए उपयोगी है। सुश्रतने इस शारीर के आधार पर शन्यतंत्र का निर्माण कर उसका विस्तार किया है। अनेक प्रकार के शक्ष, यंत्र, अनुयंत्र, आदि का वर्णन सुश्रुत प्रथ में मिलता है अष्टविध शक्षकर्म किस प्रकार करना चाहिए, व पश्चात कर्म किस प्रकार करना चाहिए आदि बातों का उद्यापीह इस संहिता में किया गया है । शम्त्र किया के पहिले की किया ब शस्त्र क्रिया के बाद की वणरोपणादि क्रियाओं का जिस उत्तम पहांते से वर्णन किया गया है. उस में आधुनिक शस्त्रविद्या प्रवीण विद्वानोको भी बद्दत कुछ सीखने छायक है। और शस्त्रकर्म प्रवीण पाश्चान्य वैद्योंने सुश्चतकी पहतिको Indian Methods के नामस निया भी है। भुवतसंहिता में छोटी छोटी शस्त्रियाओं का ही नणेन नहीं अधितु कांध्रपाटनादि वटी बडी शस्त्रक्रियाओं का भी प्रतिपादन है । बद्धगुदीदर, असमरी, आंत्रष्ट्रदि, मगंदर आदि पर शस्त्रित्रियाओं का ठीक आधुनिक पद्धति से दी जो वर्णन

उस में मिलता है, उसे देखकर मन दंग रहता है। मूहगर्भ व शल्यहरण के भिन्न र विधानोंका वर्णन है, इतना ही नहीं, पेट को चीरकर बचेकी बाहर निकालना व फिरसे उस गर्भाशय को सीकर सुरक्षित करने का कठिन विधान भी सुश्रुत में हूं । नेत्ररोग के प्रति हां अनेक प्रकार के शस्त्रकर्मी का विधान सुश्रुतने बहुत अच्छी तरह से किया है। कन्याणकारक प्रंथ में शस्त्रकर्भ का बहुतसा भाग आया है। अष्ठविषकासद्धर्ध द उन के विधान भी कल्याणकारक में सुन्यवस्थित रूपसे वर्णित है। शस्त्रचिकित्सा अत्यत उपयोगी चिकित्सा होने से महाभारतादि प्रंथोमे भी इसका उल्लेख मिलता है । भीष्म जिस समय शरपंजर मे पडा था, उस समय शल्योद्धरण-कांविदो को बुळाने का उल्लेख महाभारत में है। सारांश है कि आयुर्वेद मे शल्यचिकित्सा बहुत उत्तम पद्धति से दी गई है एवं उस का प्रचार प्रत्यक्ष व्यवहार में इस भारत में कुछ समय पूर्वतक वराबर था । जैनाचार्योने स्वासकर कल्याणकाँरककर्ताने शल्यतंत्रका वर्षन अपने ग्रथ में अर्च्छातरह किया है। परन्तु कायार्चिकित्साक सम्दन्धमें अधिकरूपसे रस वास्त्रांका उपयोग व उसकी प्रथा उन्हीं जैनवास्त्रकारीने ढाळ दी है । चरक, सुश्रत के समय में वनस्पति व पाण्यंग को औषधिक रूपमें बहुत उपयोग करते थे। परन्तु यह मथा अनेक कारणोंसे पीछे पडकर रस. कोह ( Metals ) उपभाव, [ गंघक, माक्षिकादि ] व वनस्पतिक कल्प चिकित्सा में अधिक रूपसे उपयोग में आने छगे. और शस्यतंत्र घीरे घीरे पीछे परने छगा ।

यवनोके आक्रमणपर्यत आयुर्वेद का परिपोष बराबर बना था । आर्थ, जैन व बाँद मुनियों ने इस के आठों हा अंगों के संरक्षण के लिए काफी प्रयत्न किया। परन्तु यावनी आक्रमण के बाद वह कार्य नहीं हो सका। इतना ही नहीं, बड़े २ विधापीट व अप्रहारोंके प्रंथालयोंको विध्वंस करनेमें भी यवनोने कोई कमी नहीं रम्प्वां। इतिहासप्रसिद्ध अलाऊदीन खिलजों जिस समय दक्षिण पर चढ़ाई करते हुए. आया था, उस समय अनेक पुस्तकालयों को जलाने का उल्लेख इनिहास में मिलता है। आयुर्वेदशास्त्र को व्यवस्थितम्य से बढ़ने के लिए जिस मानसिक-शांति की आवश्यकता होती है. वह इस के बाद के सहस्रक में विद्वानोंको नहीं मिली। कोई फुटकर निवधप्रंथ अथवा संप्रहमंथ इस काल में लिल गए। पूरन्तु उन में कोई नवीनता नहीं है। यह जो आधात आयुर्वेद पर हुआ उसकी सुधारणा विशेषतः मराठेशाही में भी नहीं हो सकी। और उस के बाद के राजाबों को तो अपने स्वतः के सिहामन को सम्हालते सम्हालते ही हैरान होना पड़ा। और आवर के राजाबोंने तो पलायन ही किया। इस प्रकार इस भारतीय आयुर्वेद के उद्दार के लिए राज्याश्रय नहीं मिला। हां! नहीं कहने के लिए शीमं त

नाना साहेब पेशने ने अपने शासन में एक हकीम व एक गुंजर वैश्व को थोडा वर्षासन देने का उद्धेख मिल्रता है। यह सहायता शास्त्रसंबर्धन की दृष्टि से न कुछ के वराबर थी। चंद्रगुप्त ब अशोक के काल में उन्होंने अपने राज्य में जगह २ पर रुग्णालय व बढ़े २ औषधालयों का निर्माण कराया था। इसीलिए उस समय अष्टांग आयुर्वेद की अर्थत उन्नति हुई।

काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वाग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा व वृध, इस प्रकार आठ अंगों से चिकित्सा का वर्णन आयुर्वेद में किया गया है। कल्याणकारक ग्रंथ में भी इन आठ अंगों से चिकित्साका प्रतिपादन किया गया है। कायचिकित्सा—संपूर्ण धानुक शरीर की चिकित्सा। बाकचिकित्सा—बालकों के रोग की चिकित्सा। ग्रहचिकित्सा— इस का अर्थ अनेक प्रकार से हो सकता है। परन्तु वे सर्व रोग सहस्रार व नाडीचक में दोपोक्क होने से होते हैं। उपवीगिचिकित्सा— इसे शालाक्यचिकित्सा भी कहते हैं। नाक, कान, गला, आंख, इन के रोगों की चिकित्सा उर्ध्वागचिकित्सा कहलाती है। बल्यचिकित्सा—शक्ताओं से की जानेवाली चिकित्सा जिसका वर्णन उपर कर चुके हैं। दंण्ट्राचिकित्सा—इस के दो भाग है। [१] सर्पादि विषजंतुओं के द्वारा दंष्ट्र होनेपर उसपर कीजानेवाली चिकित्सा। उर्गाचिकित्सा—पुनयौंवन प्राप्त करने के लिए की जानेवाली चिकित्सा। उर्गाचिकित्सा—पुनयौंवन प्राप्त करने के लिए की जानेवाली चिकित्सा। इसे ही रसायनचिकित्सा के नाम से कहते हैं। वृचिकित्सा—का अर्थ वाजीकरण चिकित्सा है।

इन चिकित्सांगोंका सांगोपांगवर्णन कल्याणकारकमें विस्तारके साथ आया है।
अतएव उसके संबंध में यहांपर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं । मुख्य प्रश्न यह
है कि आयुर्वेद की चिकित्सापद्धित किस तत्वके आधार पर अवलंबित है ! किसी भी
विश्वक को लिया तो भी उसके मूल में यह उपपत्ति अवश्य रहेगी कि शरीर सुस्थिति में
किस प्रकार चलता है, और रोग के हांनेपर उसकी अव्यवस्थिति किस प्रकार होती है !
आज ही नाना प्रकार के विश्वकाकी उपलब्धि इस भ्मंडलपर हुई हो यह बात नहीं, अपिनु
बहुत प्राचीन काल से ही अनेक विश्वकांथ विश्वमान थे। अरीर विभातओं से बना हुआ
है और उस में दौष, धातु व मलमूल है । [दोषधातमल्यूलं हि शरीरम् ] विश्वात
शरीर के धारण पोषण करते हैं। वे समस्थिति में रहे तो शरीर में स्वास्थ्य बना रहता है।
एवं उनका वेषस्य हांनेपर शरीर विगडने लगता है। "य एव देहस्य समा विश्वध्ये

१ यह चंद्रगुप्त जैनधर्म का उपासक था। जैनाचार्य भद्रबाहु का परमभक्त था। जैनधर्म में कथित उरकृष्ट महाब्रतको धारण कर उसने संन्यास ब्रह्ण किया था। See. Inscriptions of Shravanbelgola.

त एवं दोषा विषमा बंधाय "। त्रिधातु अत्यंत सृक्ष्म होकर व्यापी है। शरीर के अनेक मंडलों में वह व्याप्त होकर रहते हैं। अवयवों में व्याप्त हैं, घटक में व्याप्त हैं। और परमाणु में भी उन की व्याप्ति है। उन के भिन्न २ स्थान हैं। उन के कार्य शरीर में रात्रिंदिन चान्न ही रहते हैं। यद्यपि उन का नाम वायु, पित्त व कार है। तथापि कुल वंशक प्रथोमें स्वासकर भेलसंहितामें वं " प्रतिमृत्धातुं के नाम से कहं गए हैं।

वात, पित्त य कफ के स्थान व कार्योंका सविस्तर वर्णन कल्याणकारक प्रंथ में है। वात, पित्त य कफ यह त्रिधातु जीवन के मूल आधारभूत हैं। किसी भी प्राणी के शरीर में इनका अस्तित्व अनिवार्य है। बिख्कुल सुक्ष्मशरीरी प्राणी को भी देग्ने तो मालूम होगा कि उसके क्षेप्मभय शरीर में जल का अंश रहता ही है। यह अपने आहार को प्रहण कर उसका पचन करते हुए अपने शरीर की वृद्धि करता ही है। यह कार्य उस के शरीर में स्थित पित्त धातु के कारणसं होता है। इतना ही क्यों श अत्यंतात्यंत सूक्ष्मशरीर में भी यह मर्थ ज्यापार होते रहते है। और उस में समधातुओं में रसधातु विषमान रहता है। आगे जैसे जैसे वह प्राणी अनेकाययंत्री बनता है तब उसका शारीरिकन्यापार भी बढता जाता है।

प्राण्यंग जैसे जसे बढता जाता है बेमे ही उस मे प्रतिमृत्धातु किंवा स्थृत धातु अधिकाधिक श्रेणी से उपलब्ध होता है. किन्ही प्राणियोमें रम व गक्त यही धातृ मिलते हैं। किन्हीमे रस, रक्त व मांस और किन्हीमे रस, रक्त. मांम. अस्थि. मजा न शुका ऐसे धातु रहते हैं। प्रतिमृत्त धातु किंवा सप्तधातु—स्थृत धातुवोमें कोई भी धातु प्राण्यंग में रहे या न रहे परंतु त्रिधातु तो अवस्थ रहते ही है। वे तीनों ही रहते हैं। तीनोंकी सहायता से शारीरिक व्यापार चलता है। मानवीय शरीर में अध्यंत प्रकृष्ट धातुक शरीर रहने पर प्रतिमृत् धातु रहने हैं। ओजमहश (धातुसार-नेज) भी रहते हैं। परंतु इन सबके मृत्र में त्रिधातु रहते हैं।

मानवीय शरीर में त्रिधात्वोंका भिन्न भिन्न स्थान व कार्य मौजूद है । इन पदार्थीके गुण भिन्न २ है। वायु शरीर के भिन्न २ अवयनसमृहोंमें कार्य करनेवाटा है। इसी प्रकार पित्त व कफ भी है। यह भी सर्व शरीरमर एक ही न होकर भिन्न २ प्रकार के समुख्यक्य हैं। उनकी जाति एक, परंतु आकार भिन्न है। यूजर मुख्य व अतिमुक्ष्म इस प्रकार उनके स्वरूप हैं। त्रिधातृषोंका ज्यापार शार्यायिक व मानशिक ऐसे दो प्रकार से होता है। मन के सत्व, रज व तम इन त्रिगुणोंपर वायु, पित्त व कफ का परिणाम होता है। मानसिक ज्यापारीका नियंत्रण त्रिधातृवोंके कारण से होता है। अवयवोंम बने हुए पचनश्वसनादि मंडलोमे त्रिधातु रहते हैं। अवयवोमे, उनके घटकोमें, घटकोंके परमाणुवोमें त्रिधातुवोंका न्यापि रहती है। इसलिए उनको न्यापी कहा है। न्यापी रहते हुए भी उनके विशिष्ट स्थान व कार्य है।

सचेतन, सेदिय, अतींदिय, अतिमुक्ष व बहुत परमागुवोंके समुद्द से इस जीवंत देह का निर्माण होता है। परमाणु अतिसूक्ष्म होकर इस शरीर में अञ्जावधिप्रमाण सं रहते है । एक गणितशासकारने इनकी संख्या की लीम अञ्जन्नमाण में दिया है । शर्रार के मर्ब व्यापार इन परमाणुओं के कारण में होते हैं। इन्हीं परमाणुओं स्वर्शार के अनेक अवयव भी बनते हैं । यक्तत. प्लीहा, उन्दूक, प्रह्णां, इदय, फुप्पुम, सहस्रार. नाडीचक्र आदि का अंतिम भाग इन परमाणुओंके म्बम्प मे है । अनेक परमाणुओंमे अवपवीका घटक बनता है । घटकोंसे अवयव, अवयवोंस मंडल वनते हैं । वातमंडल. असूब. पचन. र्राधराभिसरण, उत्मर्ग ये शरीर के मुख्य मडल है । परमाणुओं सहन वालं त्रिधातु अतिसक्त और अवयवांतर्गत, बातमंडलांतर्गत त्रिधातु सुक्त रहते है तो भी उस के स्थलन्यापार के त्रिधातु स्थूलस्वरूप के रहते हैं । उदाहरण के लिए पचन व्यापार आमाशय. पकाशय. ग्रहणी, यकुनादि अश्यवोमें होता है । आमाशय, पकाशय वंगरह भ रहनवाला पाचकपित स्थलस्यरूप का रहता है। वह अपनेको प्रलक्ष देखन में आमकता है । वह विस्न, मर. दव, आग्छ आदि गुणोंसे देखने में आता है । इस पित्त का अन के साथ मंयोग होता है। और अन के साथ उसकी संयोग-मूर्कना होकर पचन होता है । पचन के बाद सार-किट्ट्रिथक्व होता है । सारभाग का पकाराय में शोषण होता है। मार-किट्टबिभजन, सारसंशोषण यह कार्य पित्त के कारण से होते 🞚 । इतर रसादि प्रतिमृत्व धातओंके समान पित्त कफारिकोका भी पोषण होना आवस्यक है। वह पारिण भी पचनन्यापार में होता है। पित्त का उदीरण होकर वित्तसाब होता रहता है। स्राव होने के पहिले पितादि वातु उन उन घटकोमे सुक्षमक्त्प से रहते है। सूक्ष्मव्यापार में व दीख़ नहीं सकते। वाहर उनका स्नाव होनेके बाद वे देखने मे आंत है। अनः पित्त पित्तका स्थूलक्ष्प, पित्तात्पादक घटकस्थितपित्त मुक्तक्प और परमाण्वेतर्गतांपेत अतिसूक्ष्मस्वरूप का रहता है, यह सिद्ध हुआ ।

मुक्तमात्र अन के पड्रसोंक पाक से पाचकांपर का उदीरण होता है। आमाशय में पाचकपित्त व केंद्रकक्फ का उदीरण होकर वह धीरे धीरे अन में मिल जाते हैं। ब अन का विपाक होता है। अन्नपचन का क्रम करीब करीब चार घंटे से छह घंटे

१ शरीरावयवास्तु सत्तु परमाणुभेदेनापरिसंस्थेया भवंति, अतिबहुत्वाद्-तिस्क्रमत्वादतींद्रियत्वाच्च ॥ चरकशरीर ७.

तक चलता है। आमाशय, पकाशय व प्रहणी में अन्न का पचन होता रहता है। अन्न की पुरःस्तरण कियासे अन्न आगे आगे। सरकता रहता है । इस कियाके लिए व अन्त की गौलाई बगैर को कायम रखने के लिए समानवायु की सहायता आवश्यक है। समानवायु के प्रस्पंदन, उद्घहन, धारण, पूरण, इन कार्योम पचन मे महायता मिलती है । विवेक लक्षण से अन्न के सार-किर्विभजन होता है । सारभाग का शोषण [ Absorbtion ] होता है । और किट्टभाग गुदकाट तक पहुचाया जाता है । म्थृत प्रहणी का कुछ भाग गुदकाड व गुदत्रिवली मे अपानवाय का कार्य हांकर किष्ट [ मरु ] बाहर फेका जाना है । यह सर्व कार्य होने सगा पानुवाके स्थूरुम्बरूप को प्रत्यक्ष दिखाया जा सकता है । पाचकपित्त । अमाशयस्थरस, स्वादुर्पडस्थरस, यकृत्पित्त, प्रकाशयस्थपित्त आदि ] का उदीरण हमे प्रत्यक्ष प्रयोग सं दिखाया जा सकता है। प्रसिद्ध रशियन-शास्त्र पावलों ने इन कैं। प्रयोग किया है। और भोजन में उदीरित होनेवाले पित्त को नर्छामें लेकर वतलाया है । पित्तके साथ ही वहांपर क्षेदयुक्त कफ का भी उदीरण होता है। और बाद में ममानवायु के भी कार्थ पचन-न्यापार में होते हैं यह सिद्ध कर सकते हैं। अन्नातर्गत स्थ्**टवायु को बायुमापक यंत्र** सं माप सकते हैं। यह सब आधुनिक प्रयागसाधन सं सिद्ध हां सकते हैं। फिर क्या थे ही त्रिवात है ? और यदि ये ही आयुर्वेद के प्रतिपादित त्रिधात हो तो आयुर्वेद की विशेषता क्या है ! और वह स्वतंत्रशास के रूपमे क्यो चाहिए !

आयुर्वेदप्रतिपादित विधातुर्वामे स्थूलस्यरूप्युक्त त्रिधातुर्वोका उत्पर कथन किया हो है। इससे आगे बढकर यह विचार करना चाहिए कि यह उदीरित पित्तकफ कहां से उत्पन्न हुए ' शरीरावयव, उनके धटक व परमाणु मर्थनः समान हो हुए यह विशेष कार्य कीनसं द्रव्यक या गुणकर्म के कारण से होता है ! गुणकर्म द्रव्याश्रयी है। तब इन भिन्न २ अवयव विभागोंमे पित्तकफादि सूक्ष्म द्रव्य अधिकतर रहते है, अनएव उस से पित्तकफ का उदीरण हो सकता है। यह युक्ति से सिद्ध होता है। यदि कोई कहें कि उन उन अवध्यो का स्वभाव ही वह हे तो आगे यह प्रश्न निकलता है कि ऐसा स्वभाव क्यों ' तब पित्तकफ के मूक्ष्मांश का अस्तित्व रहने से ही पित्तकफ का उदीरण उस से हो सकता है। स्थूलसमान से स्थूल कार्य होते हैं व स्थूलांशों का अनुमह होता है। स्थूलांशको बलदान स्क्ष्मांश से प्राप्त होता है। सूक्ष्म व अतिस्क्ष्म त्रिधानु का कार्य अतिस्क्ष्म परमाणुपर्यत चाल्द रहता है। यह कार्य त्रिधानुओं जिस धातु का अधिकतर चार्ट हो उन २ धातुषोका उन अवयवो में स्थूलकार्य चाल्द रहता है। वस्तुतः [सामान्यतः] तीनो ही धातुषोका विना जीवन

रह ही नहीं सकता । विशेषत्वसे उन उन धातुवों का विशेष कार्य होता रहता है।

पचन कार्य मे पाचकपित्त, क्रेट्ककफ व समानवायु के स्थूलस्वरूप की सहायता मिलती है । इनकी सहायता होकर अन्न में मिश्र हुए विना अन्न पचता नहीं है एवं शरीर मे अन्नरसका शोशण नहीं होता है। रसधातु बनता नहीं । एवं रममे रक्त. माम. अध्य, मजा, शुक्र. ओज व परमओज यहातक कं स्थ्रह धातु बनते नहीं हैं। विपाक के बाद अन्नरस तैयार होता है। उस में त्रिया कं अश मिल हुए रहते है, उसे रक्षधात सज्जा प्राप्त होती है। अन्नरस मे त्रिधात का मिश्रण होकर वहां रसका पचन होता है। रसधातुका पचन होकर रक्ताश तैयार हाते है व उनका रक्तमें मिश्रण होकर रक्त बनता है, उसमें भी त्रिधातु रहते है। रक्तसे आगे आगेक बातु बनते है। इसके लिए भी त्रिधातुत्रोकी सहायता की आवश्यकता है। पूर्व धातुसे परधातु जब बनता है, उस समय पूर्वधातुको अपने अंशको लेकर आत्मसात् करनेका कार्य परधातु मे चळता है। यह कार्य त्रिधातुवोंके कारणसे ही होता है। मूताशोका पचन धाविश्वके कारणसं होता है, इस प्रकार मुक्त अनसे धातु-स्नेह परंपरा चाटू रहती है। भाज्य व धातुत्रोकी परिवृत्ति यह चक्रके समान चाटू रहती है। ( सततं भोज्यधातूनां परिवृत्तिस्तु चक्रवत् ) इमे ही धातुपोषणक्रम कहते हैं । धातुबोके पोपणसे अवयव घटक व परमाणु पुष्ट होते हैं। इन सब परिपोपणोक्तेलिए वायु, पित्त, व कफ कारणीभूत है। ये ही प्रतिमृल [रसरक्त मांसादिक] धानवोक्ते परिपोषण कममे सहायक होते हैं । उसी प्रकार अपने स्वतःका भी परिपोषण करलेते है ।

धातु परिपोपणके एक प्रकारका ऊपर वर्णन किया गया है। वायु, पित व कफ, इन त्रिधातुवोका स्वतः भी परिपोषण होनेकी आवश्यकता है। उनकी समस्थितिमे रहने की बड़ी जरूरत है। रोजके दैनंदिन व्यापार में उनका व्यय होता रहता है। यदि उनका पोषण नहीं हुआ व वे समस्थितिमें न रहे तो उनका हास होकर आरोग्य विगडता है। इनका भी पोषण आहारविहारादिकसे होता है। षड्रस अनके विपाकमें जो रस निर्माण होता है उससे अर्थात् आहारद्वयोके वीर्यसे इनकी पृष्टि होती है। शारिरमे पहिलेसे स्थित त्रिधातुद्वयोके समानगुणोकी आहारके समान गुणात्मक रसोंसे, वीर्यसे व प्रभावसे बृद्धि होती है। यह कार्य रथूल, सूक्ष्म व आतिसूक्ष्मस्वरूपके धातुपर्यंत चलता है। धातुवोके समानगुणोके आहारादिकसे जब वृद्धि होती है तो असमानगुणोके आहारादिकसे जब वृद्धि होती है तो असमानगुणोके आहारादिकसे उनका क्षय होता है। रोजके रोज होनेवाली क्रिनीको पूर्ति समान रसवीर्योसे होती है।

मनपर त्रिधातुर्वोका कार्य होता है तो मनका भी त्रिधातुर्वोपर कार्य होता है। इस प्रकार वे परस्परानुर्वधी है। दोनोंके न्यापारमें आहारादिकोकी सहायता लगती है। सालिक, राजस व तामस, इसप्रकार आहार के तीन भेद है। उनका परिणाम शरीरके धानुवोपर होता है एवं मनके सन्व, रज व तमोगुणपर होता है। आहारके समान औषधिका भी परिणाम मनके त्रिगुणपर होता है।

धातुवोकी समता रहनेपर स्वास्थ्य बना रहता है । उनका वैषम्य होनेपर स्वास्थ्य बिगडने लगता है। त्रिधात जब समस्थितिमे रहते हैं, तभी उनको धातुसंज्ञा दी गई है। वे शरीर को चलाते है, बढाते है व स्वस्थ बनाये रखते है। असात्म्येदियार्थसंयोग, प्रज्ञाप-राध व परिणामादि कारणोंसे धातुपर परिणाम होता है। धानुवोकी समता नष्ट होती है, अर्थात् वैषम्य उत्पन्न होता है। उनमे वैषम्य उत्पन्न होनेपर वे शरीरोपकारक नहीं होसकते । क्यों कि विकृतिके उत्पन्न होनेसे शरीरापायकारक होते हैं । तभी उनको दोष कहते हैं । दोषकी उत्पत्ति दुष्टदन्योंसे होती है अर्थात् विषमस्थितिमे रहनेबाले धातु दुष्टदन्य या दोष कहलाते हैं । दोषद्रव्योंका गुणकर्म धातुवोसे बिलकुल भिन्न स्वरूपका है। ये दोषद्रव्य अर्थात् विषमस्थितीके वात, पित्त, कप्तदोप रागके कारण होते है। धातुबोका जिस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म व अतिसुक्ष्म भेट होता है उसीप्रकार दोषोंका भी होता है। धातुवोंके कारणसे जिस प्रकार शरीर व मानसिक व्यापारमे सुर्श्यिति बनी रहती है, उसी प्रकार दोषोसे शरीर व मानसिक व्यापारमे बिगाड उत्पन होती है। बायु-रूक्ष, छ्यु, शीत, खर, सूक्ष्म व चल; पित्त-सरनेह, तीक्ष्ण,उष्ण, सर व द्रवः और कफ-स्थिर, स्निग्ध, श्रद्धण, मृत्स्न, शीत, गुरु, व मंद गुणयुक्त है। वित्तकफ इवरूप और वायु अमूर्त है। ज्ञेय है। दोषोंका अतिसंचय होनेपर वे मलरूप होते हैं। इसी प्रकार शरीरके व्यापारकोलिए निरुपयोगी व शरीरको मलिन बनाकर कछ देनेवाले द्रव्योंको भी मल कहते हैं। जो मल कुछ काल पर्यंत शरीरकैलिए उपयुक्त अर्थात् संधारण कार्यके लिए उपयुक्त रहते हैं, उनको मलघात कहते है। मलका भी स्थूलमल ( प्रशिष, मूत्र, स्वेद, वगैरे ) व अत्यंत सूक्ष्मण्ड ( मछानामतिसूक्ष्माणां दुर्कक्ष्यं असंबेत्सयम् ) इस प्रकार दो भेद है। मधितार्थ यह हुआ कि शरीरसंभारण करनेवाले भात ( भारणाद्धातवः ) शरीरको दूषित करनेवाले दांष, (दूषणाद्दीपाः) व शरारको मलिन करनेवाले मल (मिकनीकरणान्मकाः) इसप्रकार तीन द्रव्योंसे शरीर बना हुआ है। इसलिये कहा है कि दंशिषातुमकपूर्क हि श्वशिरम् । धातु के समान दोष भी शरीर में रहते ही है। वे अत्यंत सिषध वास करते हैं। शरीर क्षणभर भी ब्यापाररहित नहीं रह सकता है। निदानस्था में भी शरीरब्यापार चाछ ही रहता है।

परंतु कुछ न्यापार बंद रहते हैं। उतनी ही उसे विश्वांति समझनी चाहिसे। शरीर के न्यापार होते हुए धातुओं में कुछ वैषम्य उत्पन्न होता ही है। वातपिसकम के न्यापार में उन उन धातुओं का न्यय होता ही रहता है। उससे उनमें वैषम्य उत्पन्न होता है व दोषद्रन्य का निर्माण होता है। धातु—दोष सनिध वास करते है। जबतक धातुद्रन्यों का बछ अधिक रूपसे रहता है तबतक स्वास्थ्य टिकता है। दोष द्रन्यों का बछ बढनेपर वे धातुओं को दूषित करते हैं व स्वास्थ्य को विगाडते है। दोष व मछों से शरीर संधारकधातु दूषित होते है व रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार धातु—दोष मीमांसा है।

असाल्येंद्रियार्थसंयोग, प्रज्ञापराध व परिणाम अथवा काल ये त्रिविध रोग के कारण होते हैं। [असाल्येंद्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति त्रिविधं राग-कारणय ] असाल्येंद्रियार्थसंयोग से स्पर्शकृतभाव विशेष उत्पन्न होते हैं। स्पर्शकृतभाव विशेषोस त्रिधातु व मनपर परिणाम होता है, एवं दोष उत्पन्न होते हैं। प्रज्ञापराधका मनपर प्रथम परिणाम होता है। नंतर शरीरपर होता है। तब दोषवेषम्य उत्पन्न होता है। कालका भी इसीप्रकार शरीर व मनपर परिणाम होकर दोषात्पत्ति होती है। एवं दोषोंका चय, प्रकोप, प्रसर व स्थानसंश्रय होते है। उससे संरभ, शोध, विद्रिध, श्रण, कोथ होते है। दोषोंकी इस प्रकारकी विविध अवस्था रोगोंके नियमित कारण व दोषदूष्य संयोग अनियमितकारण और विष, गर, सेद्रिय—विषारी किमिजंतु इत्यादिक रोगके निमित्तकारण हैं।

आधुनिक वैद्यकशासमें जंतुशास्त्रका उदय होनेसे रोगोंके कारणमें निश्चितपना आगया है, इसप्रकार आधुनिक वैद्योंका मत है। जंतुक मिस्टने मात्रसे ही वह उस रोगका कारण, यह कहा नहीं जासकता। कारण कि कितने ही निरोगी मनुष्योंके शरीरमें जंतुके होते हुए भी वह रोग नहीं देखाजाता है। जंतु तो केवल बीजसदृश है। उससे सेंद्रिय, विद्याग जंतु बनता है ब रोग उत्पन्न होता है। परंतु अनुकूलभूमि न रहनेपर अर्धात् जंतु की वृद्धि के लिए अनुकूल शारीरिक परिस्थिति नहीं रहनेपर, ऊसर भूमिपर पड़े हुए सरयवीज के समान जंतु बट नहीं सकता है और रोग भी उत्पन्न नहीं कर सकता है। यह अनुकूलपरिस्थिति का अर्थ ही दोपदृष्टशरीर है। कॉलरा व प्लेग सरिखे भयंकर गेगोमे भी बहुत थोडे लोगोंको ही वे रोग लगते हैं। सबके सब उन रोगोसे पीहित नहीं होते। इसका कारण ऊपर कहा गया है, अर्थात् जंतु तो इतर निमित्तकारण के समान एक निमित्तकारण है।

कार्छ, अर्थ, व कर्म या असाल्म्येंद्रियार्थसंयोग, प्रज्ञापराध व परिणाम इनके हीन मिध्यातियोगों के कारणसे शरीर संघारक धातुओं में वैषम्य होता है, एवं दोषोत्पत्ति होती है। और दोषोके चयप्रकीपादिक के कारण से रोगोत्पत्ति होती है। इस प्रकार आपु-वेंद का रोगोत्पत्ति के सम्बन्ध में अभिनवसिद्धांत है। रोग की चिकित्सा करते हुए इस अभिनव सिद्धांत का बहुत उपयोग होता है। जिसे विशिष्टिक्रियाके कारणसे शरीरके भातु सम अवस्था में आयेगे, उस प्रकार की किया करना, यही चिकित्सा का रहस्य है। धातुसाम्य करने की किया करनेसे धातुनोंमें समता आती है। धातु वैषम्यो-त्यादक कारणोसे धातुनोंमें विषमता उत्पन्न होकर दोष रोगादिक उत्पन्न होते हैं। चिकित्सा आ सर्व विस्तार, अनेक प्रकार की प्रक्रिया व पद्धति, ये सभी इसी एक सूत्र के आधार पर अवसंवित है। इस का बहुत विस्तार व सुंदर विवेचन के साथ सांगोपांगकथन कल्याणकारक ग्रंथ में किया गया है।

भातु वेषस्यको नष्ट कर समताको प्रश्यापित करना यही चिकित्साका प्येय है और वेषका भी यही कर्तन्य है। विषमैं हेतुवोंका त्याग व समत्वोत्पादक कारणोका अवलंबन करना ही चिकित्साका मुख्य सूत्र है, यह ऊपर कहा ही है। इस सूत्रका अवलंबनकर ही वेषको चिकित्सा करनी पडती है।

चि।कि:सा करते हुए दूर्प्यं, देश, बल, काल, अगल, प्रकृति, वय, साव, साव्य, आहार व पृथक् पृथक् अवस्था, इनका अवस्य विचार करना पडता है।

दूष्यका अर्थ रसरकादि स्थूल्यातु । इनमें दोषोके कारणसे दूषण आता है । जिस प्रदेशमें अपन रहते हैं वह देश कहलाता है । यह जांगल, आनूप व साधारणके भेटसे तीन प्रकार है । शरीरशक्तिको बल कहते हैं । यह कालज, सहज य युक्तिकृतके भेटसे तीन

१ कालार्थकर्मणां योगी हीनमिध्यातिमात्रकः। सम्यग्योगश्च विश्वेयो रोगारोग्येककारणम्॥ अ. ह सू १

२ याभिः क्रियाभिर्जायंते शरीरे धातवः समा । सा चिकित्सा विकाराणां कर्मतक्षिपजां स्मृतम्॥ चरक सूत्र अ.

३ ग्यागाद्विषमहेत्नां समानां चापसेवनात् विषमा नानुबध्नति जायंते घातवः समाः। चरकसृत

४ दूष्यं देशं बलं कालमनलं प्रकृति वयः । सन्वं साक्ष्यं तथाहारमवस्थाश्च पृथग्विधाः । स्क्ष्मस्क्ष्माः समीक्ष्यंषां दोषीषधनिरूपणे । यां वर्ततं चिकित्सायां न स स्कलान जातीचत् ॥ अ सं सूत्र १२

प्रकार है। काल शीत, उथ्ण व वर्षाके मेदसे तीन प्रकारका है। अग्निका अर्थ पाचकाग्नि। बहु मंद, तीक्ष्ण, विषम व समाग्निके भेदसे चार प्रकारका है। इनमें समाग्नि श्रेष्ठ है।

शरीरको म्æिरधातिमें संभाल रखनेका अर्थ प्रकृति है। शुक्र [ पुंजीज ] व आर्तव [ कीबीज ] के संयोगसे बीज धातु बनता है। बीज धातुकी जिस प्रकार स्थिति हो उस प्रकार शरीर बनता जाता है। इसीके कारणसे शरीरकी प्रकृति व मनका स्वभाव बनता है। वात धातुसे बातप्रकृति बनती है। इसी प्रकार अन्यधातुबोंके बलाबलकी अपेकी तत्तद्वातुबोंकी प्रकृति बनती है।

बय बाल, तारुण्य व वार्धक्य के भेद से तीन प्रकारकी है। सत्वका अर्थ मन ब सहनशाकि। आहार, आदते व शरीर के अनुकृल विहार आदि का विचार करना साल्य कहलाता है। आहार व रोग की विविध अवस्थावोंको [आम, पक व पच्यमान बगैरह] ध्यान में लेकर उनका सन्म विचार करके ही चिकित्सा करनी पहती है।

चिकित्साशास का प्रधान आधार निदान है। निदान शब्द का अर्थ " मूल कारण " ऐसा होता है। परंतु शब्दार्थके योगम्ब्हार्थसे वह नेगपरीक्षण इस अर्थ में प्रयुक्त होता है।

आयुर्वेदीयनिदान में मुख्यतः दोषदृष्टिका विचार करना पडता है। भिन्न २ अनेक प्रकार के कारणोंसे दोषदृष्टि होती है। दोषोंका चय, प्रकोप व प्रसर होते हैं। दोष भिन्न २ द्ध्योंमें जाते है। दोषदृष्य संयोग होता है। उसके बाद भिन्न २ स्थान दृष्ट होते हैं। उसका कारण दोषोंका स्थान—संश्रय है। किसी भी कारण से दोषों की दृष्टि होती है। इसलिए निदान करते हुए पहिले कारणोंका ही विचार करना पडता है। दोषोंका स्थानसंश्रय होनेके पहिले चयादिक होते हैं। तब निश्चित रोगस्वस्त्य आता है। इस समय रोग के पूर्वलक्षण प्रगट होते हैं। इसके अनंतर दोष दृष्यसंयोग होकर स्थानसंश्रय होता है व सर्वलक्षण स्पष्ट होते हैं। रोग निदान में लक्षणोंका विचार बहुत गहरी व बारीक दृष्टि से एवं विवेकपूर्वक करना पडता है। मावना अर्थाद मनसे जानने के लक्षण व शारीरिक लक्षण इस प्रकार लक्षण दो प्रकार के है। दोषड्व य व शरीरसंधारकधातुवोंमें संधर्षण होने से लक्षण उत्पन्न होते हैं। मानसिक लक्षण भी उसीसे प्रगट होते हैं। नवीन रोगोमें लक्षण बहुत जल्दी मालम होते हैं। और रोगी अन लक्षणोंको झट कह सकता है। परंतु प्रराने रोगोंके लक्षण बहुत गृद्ध रहते

हैं और रोगी को भी उन्हें स्पष्टतया समझने में दिकत होती है सो उसकेलिए उपराय ( सात्म्य ) व अनुपशयके प्रयोगसे लक्षणोको जानलेना चाहिये। [ गृद्धकिंगं व्यापि खपश्चयाज्ञपश्चयाभ्यां परीक्षेत ] इन चार साधनोंसे रोगकी संप्राप्ति ( Pathology ) को जानलेनी चाहिये । निदान, पूर्वरूप या पूर्वलक्षण, रूप, उपशय, ब संप्राप्ति, इनको निदानपंचक कहते हैं। दर्शन, स्पर्शन व प्रश्न, इन साधनोंसे एवं निदान पंचकोंके अनुरोधसे रोगीकी परीक्षा करे। रोग परीक्षा होकर रोगनिश्चिति होनेपर, उसपर **इानपूर्वक चिकित्सातत्वके आधारपर निश्चित औषधियोंकी योजना या उपचार जो** हों सो करें । ध्रव आरोग्यको प्राप्त करादेना यह आयुर्वेदीयचिकित्साका ध्येय है। चिकित्सा करते हुए दैवन्यपाश्रय, युक्तिन्यपाश्रय व सत्वावजय इनका अवलंबन करना पडता है। द्रव्यभूतचिकित्सा व अद्रव्यभूतचिकित्सा इस प्रकार चिकित्साके दो भेद हैं। द्रव्यभूतिचिकित्सामें औषध व आहारोंका नियम्पूर्वक उपयोग करना पडता है। अद्रव्यभूतिचिकित्सामे साक्षात् औषघ न आहारके प्रयोगकी आवश्यकता नहीं होती है। रोगीको आवश्यक सूचना देना, व मंत्र, बलि, होम वगैरहका बाह्यतः उपयोग करना पडता है। आयुर्वेदने औषधका उपयोग बहुत बड़े प्रमाणमे, अचक, निश्चित य विना अमके ही किया है । औषधमें प्राण्यंग, त्रनस्पति, म्वनिजवस्तु व दूध वंगरे पटार्थीका उपयोग किया है। कल्याणकारक प्रथमे प्राण्यंगका त्रिशेष उपयोग नहीं है। कस्तूरी, गोरीचन सदश प्राणियोंके शरीरसे मिलनेवाले अपित प्राणियोंकी कष्ट न होकर प्राप्त होनेवाले पदार्घीका उपयोग किया है। वनस्पति, खनिज, व इतर द्रव्योका उपयोग करते हुए उनका रस, विपाकवीर्य व प्रभावका आयुर्वेदने बहुत सुंदर विवेचन किया है । वन-स्पतिके अनेक कल्प बनाकर उनका उपयोग किया गया है। खनिज द्रव्योंको जैसेके तेसे औषधके रूपमे देनेसे उनका शोषण शरीरमें होना शक्य खनिज दृत्योंके रामायनिक कल्प (Chemical Compounds) शरीर में शोषण होना कठिन होता है। इसलिए खनिज या इतर निरिद्रिय द्रव्यपर सेंडिय वनस्पति के अनेक पुटभावना से संस्कार किया जाता है। हेतु यह है कि रोडिय द्रव्योंके संयोग से उनका शारीर मे अच्छी तरह शोषण होजाय । आयुर्वेद का रसशास इस प्रकार की संस्कारिकयासे ओनप्रोत भरा हुआ है । रसशास पर जैनाचार्योन बहुत परिश्रम किया है। आज जो अनेकानक सिद्धीपथ, आयुर्वेदायवैद्य प्रचारमें

१. गृदलिंग रोगकी परीक्षाके लिए जो औषधींका प्रयोग, अज व विदार होता है उसे उपश्च कहते हैं। वह छह प्रकारका होता है। (१) हेतुविपरीत (२) व्याधिविपरीत (३) हेतुव्याधि विपरीत (४) हेतुविपरीत (४) हेतुव्याधिवपरीत (४) हेतुव्याधिवपरीत (४)

काते हैं, वह जैनाचार्य व बौद्धोंकी नितांत प्रतिमा व अविश्रांत परिश्रम का फल है। अनेक प्रतिमावान, त्यागी, विरागी आचार्योंने जन्मभर विचारपूर्वक परिश्रम, प्रयागपूर्वक अनुभव केकर अनेक औषघरत्नोंका मंद्वार संगृद्धीत कर रखा है। रसन्नास, चनस्पतिन्नास, प्राणिन्नास्त्र, निघंदु व औषधिगुणधर्मन्नास्त्र वगैरे अनेक शास्त्रोंका निर्माण अपतिमरूप से कर इन आचार्योंने आयुर्वेदणगत् पर बढा उपकार किया है।

रोग की चिकित्सा करते हुए अनेक भिन्न भिन्न तत्वोका अवलंबन आयुर्वेदने किया है। बृहण व लंघनचिकित्सा करते हुए अनेक भिन्न भिन्न प्रक्रियाओंका उपयोग किया है। अद्रुव्यभूतचिकित्सा व द्रुव्यभूतचिकित्सा य दोनो दांषप्रत्यनीक चिकित्सा पद्धतिपर अवलंबित हैं। शरीर में दूषित दांषदृष्टि को दूर कर अर्थात दांषवेपम्य व उससे आगेके दोषोंको नाश कर धातुसम्यप्रश्चात्त करना यह चिकित्सा का मुख्यममें है। इस ध्रुवतत्व को कामने रखकर ही आयुर्वेदीय सूत्र, और उस से संचालितपद्धतिका विकास हुआ है। वह चिकित्सा निश्चित, कार्यकारी व शाक्षीय है। दांपोंक अनुरांध से चिकित्सा की जाय तो रोगी अन्छातरह व शीप्र स्वस्थ होता है। एवं धातुसाम्यावस्था शीप्र आकर उसका बल भी जल्दी बढता है। मांसबृद्धि शीष्र होकर रुग्णावस्था अधिक समय तक टिकती नहीं। समस्त वैद्य व डॉक्टर बंधुवोंसे निवेदन है कि वे इस प्रकार की दोषप्रत्यनीकचिकित्सापद्धित का अभ्यास करें व उसे प्रचार में लानेका प्रयत्न करे, तो उन को सर्वत्र यश निश्चित रूपसे मिलेगा।

अब आयुर्वेद के स्वास्थ्यसंरक्षणशास्त्र के संबंध में थोडासा परिचय देकर इस विस्तृतप्रस्तावनाका उपसंहार करेंगे।

आयुर्वेद का दो विभाग हैं। एक स्वाध्ध्यानुवृत्तिकर व दूसरा रोगोच्छेदकर। उन में रोगोच्छेदकर शास्त्र का ऊहापोह ऊपर संक्षेप में किया गया है। स्वाध्यानुवृत्तिकर शास्त्र या जिसे आरोग्यशास्त्र के नामसे भी कहा जासकता है, उसका भी विचार आयुर्वेदशासने किया है। जल, वायु, रहनेका स्थान, काछ इत्यादिका विचार जानपदिक आरोग्यमे करना पडता है। अन्न, जल, विहार, विचार आचार आदिका विचार व्यक्तिगत आरोग्यमे करना पडता है। स्वास्थ्यका शरीरस्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य व ऐदियिक स्वास्थ्य इस प्रकार तीन भेद हैं। केवल रोगराहित्यका नाम स्वास्थ्य नहीं है। अपितु शरीरस्थ सैर्वधातु की समता, समाग्नि रहना, धातुकिया

१ समदोषः समाप्तिश्च समजातुमक्रकियः । श्रद्धार्योद्दियमनाः स्वस्थ इत्यभिश्वीयते ॥ वास्पद्

स्र मछितिया सम रहना, मन व इंडिय सम रहकर वृद्धिप्रकर्ष उत्कृष्ट प्रकारसे रहना, इसे ध्वाध्य कहते हैं। वातादिक त्रिवातुवोके प्रकृतिभूत रहनेपर आरोग्य टिकता है। [ तेषां प्रकृतिभूतानां तु खल्ड कातादीनां फल्डमारांग्यम् ]

वातादिकोंके साम्यपर स्वास्थ्य अवलंबित है। जिससे स्वास्थ्य टिककर रहेगा ऐसा वर्तन प्रतिनित्य करें, इस प्रकार आयुर्वेदका उपदेश है। आहार, स्वप्न व अम्हचर्य ये आरोग्यके मुख्य आधार है। हितकर आहार व विहारके कारणसे रोगोत्पत्ति न होकर आरोग्य कायम रहता है। स्वास्थ्य प्राप्त होता है। किसी भी कार्यको करते हुए विचार-पूर्वक करना, समबुद्धि रखकर चलना, सत्यपर रहना, क्षमावन् रहना, इदियभोगोपर अनासक रहना, व पूर्वाचार्योंक आदेशानुसार सुमार्गका अवलवन करना, इन बातोंसे इदियस्वास्थ्य बना रहता है।

त्रम्हचर्य, व मानसिक संयमसे विशेषतः सक्छेदियार्थसंयमसे मानसिक स्वास्थ्य टिकता है। ग्रुक्तधातुका ओज व परमओज ये शरीरके मुख्य प्रभावक हैं। त्रम्हचर्यके पालनसे शरीरमें ये जमकर रहते हैं। शरीरका ओज अत्यंत बुद्धिवर्धक, स्मृतिवर्द्धक, बलदायक हानसे त्रम्हचर्यके पालनसे बुद्धी अधिक तेजस्थी होती हैं। स्मृति तात्र बनी रहती है। शरीरका बल व तेज उत्तम होता है, वह मनुष्य बडा पराक्रमी शरू व वीर होता है। अपने आर्यशाक्षोमें त्रम्हचर्यके महत्वका वर्णन किया है, वह सत्य है।

बसर्चर्य का पालन विवाहके बाद भी करना चाहिए। ब्रह्मचर्यसे रहकर धर्मसंतितिको चलाने के लिए, पुत्र की कामना से ही की-संयन करना चाहिए। केवल विषयवासनाकी पूर्ति के लिए आसक्त होना, यह व्यभिचार है। इस प्रकार शाक्षोका आदेश है। जैनाचार्योने स्वदारसंतोषव्रत [ब्रह्मचर्य] का उपदेश करते हुए स्वक्षीमें भी अत्यासिक रखने की मनाई की है। यदि ब्रह्मचर्य के इस उद्देश को लक्ष्य में रखकर संयम का पालन करें तो मनुष्य का शरीर व मन अत्यंत स्वस्थ व सुदृढ बन सकते हैं। सारांश यह है कि युक्त आहार, विहार व ब्रह्मचर्य के पालन से आजन्मस्वास्थ्य व दीर्घजीवित की प्राप्ति होती है।

आयुर्वेद में और उसी का कल्याणकारक प्रंथ होनंसे उस मे रोगच्छेदकर ग्रासका व खास्थ्यानुवृत्तिकर शासका बहुत विश्तृत व सुंदर विश्वेचन किया गया है।

२. तच्च निष्यं प्रयुंजीत स्थास्थ्यं येनातुषर्तते । अजाताकां विकाराकामजुलातिकरं स वत् ॥ वरक्षत्र अ. ५।१०

#### प्रकृतग्रंथका वैशिष्ट्य.

कल्याणकारक प्रंथ की रचना जैसी सुंदर है, उसी प्रकार उस में कथित अनेक चिकित्सा प्रयोग भी अश्रुतपूर्व व अन्य वैद्यक प्रंथोंके प्रयोगोंसे कुछ विशेषताओंको छिए- हुए हैं। सदा ध्यानाध्ययन व योगाभ्यास में रत रहनेवाले महर्षियोकी निर्मलगुद्धि के द्वारा प्रकृतप्रंथ का निर्माण होने से इस प्रथ में प्रतिपादित प्रयोगोंगे खास विशेषता रहनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। आयुर्वेदप्रेमी वैद्योको उचित है कि वे ऐसे नर्धान योगोंको प्रयोग [Practical] में लाकर संशोधनात्मक पद्धति से अनुभव करें जिससे आयुर्वेद विज्ञान का उत्तरोत्तर उद्योत हो।

प्रकृत प्रंथ मे प्रत्येक रोगोका निदान, पूर्वस्त्य, संप्राप्ति, चिकित्सा, साध्यासाध्य विचार आदि पर सुसंबद्ध रूपसे विवेचन किया गया है । इसके अलावा अनेक रस रसायन व कल्पोका प्रतिपादन स्वतंत्रे अध्यायोमे किया गया है। साथ मे महामुनियोके योगाम्यास से ज्ञात रहस्यपूर्ण रिष्टाधिकार भी दिया गया है। एक बात खास उल्लेखनीय है कि इस प्रंथ मे किसी भी औषध्रप्रयोग में मद्य, मांस व मधु का उपयोग नहीं किया गया है। मब, मास, मधु हिसाजन्य हैं। जिनकी प्राप्ति में असंख्यात जीवोका संहार करना पडता है। अतएव अहिसा-धर्म के आदर्श को संरक्षण करने के लिए इनका परित्याग आवश्यक है। इसके अलावा ये पदार्थ चिकित्सा—कार्थ में अनिवार्थ मी नहीं हैं। क्यों कि आज पाश्चात्य देशोमे अनेक विज्ञानिक वैद्य इन पदार्थाकी मानवीय शरीर के लिए निरुपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। आर्थसंस्कृति के लिए तो हिसाजन्य निध पदार्थोकी आवश्यकता ही नहीं।

हमारे वैद्यबंधु अनुर्धन का चिकित्सा में सर्वथा बनस्पति, कन्प व रसायनोंका उपयोग करने की आदत डालेगे तो, भारत में औपनि के बहाने से होनेवार्ला असंख्यात प्राणियोकां हिंसा को बचान का श्रेय उन्हें मिल जायगा।

इस प्रंथ के उद्धार में अथ से इति तक स्व. धर्मवार सेट रावजी सरवाराम दोशी ने प्रयत्न किया था। उनकी मनीषा थी कि इस प्रंथ का प्रकाशन समारंभ मेरी ही अध्यक्षता मे कर, उस प्रसंग में अनेक वैद्योको एकत्रित कर आयुर्वेद की महत्तापर खूब ऊहापोद्द किया जाय। परंतु कालराज की क्रूरता से उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सभी। तथापि आयुर्वेद के प्रति उनका जो उत्कट भ्रेम था, उसके फलस्वरूप आज इम उनकी इच्छा की पूर्ति इस प्रस्तावना के द्वारा कर रहे है।

इस प्रंथका संपादन श्री. विद्यावाचरपति एं. वर्धमान पार्श्वनाथ श्वाक्षी के द्वारा हुआ है। श्री. शाक्षीजी ने वैद्य न होते हुए भी जिस योग्यता से इस प्रंथ का संपादन व अनुवादन किया है, वह श्लाघनीय है। उनको इस कार्य में उतनी ही सफलता मिली है, जितनी कि एक सुयोग्य वैद्य को मिल सकती है। उनके प्रति आयुर्वेद-संसार कृतक्क रहेगा।

प्रंथ के अंतमें प्रंथमें आए हुए वनीषांवे शब्दोंके अर्थ भिन्न २ भाषाओं में दिए गए हैं, जिससे हिंदी, मराठी व कानडी जाननेवाले पाठक भी इससे लाभ ले सकें। इससे सोनेमें सुगंध आगवा है।

आयुर्वेदीय विद्वान् प्रकृत ग्रंथ के योगोसे लाभ उठायेंगे तो संपादक व प्रकाशक का अम सार्थक होगा। इति.

ता० १ - २ - १९४०

आपका----

#### गंगाधर गोपाल गुणे,

(वैद्यपंचानन, वैद्यचूडामणि)

भूतपूर्व अध्यक्ष नििखल भारतीय आयुर्वेद महामंडल व विद्यापीट, संपादक भिपग्विलास, अध्यक्ष आयुर्वेदसेवासंघ, प्रिंसिपल आयुर्वेद महाविद्यालय, संस्थापक आयुर्वेद फार्मसी लि॰ अहमदनगर.

### संपादकीय क्लाव्य.

#### पूर्व निबंदन.

सबसे पहिले में यह निवेदन करना आवश्यक समझता हूं कि मैं न कोई वैच हूं और न मैंने इस आयुर्वेदको कोई क्रमबद्ध अध्ययन ही किया है। इसलिए इसके संपादनमें व अनुवादनमें अगणित जुटियोंका रहना संभव है। परंतु इसका संशोधन मुंबई व अहमदनगरके दो अनुभवी वैद्यमित्रोंने किया है। इसलिए पाठकोंको इसमें जो कुछ भी गुण नजर आवें तो उसका श्रेय उनको मिलना चाहिय। और यदि कुछ दोष रहगये हों तो वह मेरे अज्ञान व प्रमादका फल समझना चाहिये। सहसा प्रश्न उपस्थित होता है कि फिर मैंने इस कार्य को हाथमें क्यों लिया ?

जैनाचार्योने जिसप्रकार न्याय, काञ्य, अलंकार, कोश, छंद व दर्शनशाकोका निर्माण किया था उसीप्रकार ज्योतिष व वैद्यक प्रंथोंका भी निर्माण कर रक्खा है। जैन सहिर्षियोमें यह एक विशेषता थी कि वे हरएक विषयमें निष्णात विद्वान् होते थे। प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद, परमपूज्य समंतभद्द, जिनसेनगुरु विरसेन, गुणंभडार श्रीगुणभद्द, महिर्षि सोमदेव, सिद्धवर्णी रत्नाकर व महापंडित आशाधर आदि महापुरुषोंकी कृतियोंपर हम एकदपे नजर डालते हैं तो आश्चर्य होता है कि इन्होंने अनेक विषयोंपर किसप्रकार प्रौढ प्रभुत्व को प्राप्त किया था। प्रत्येक ऋषि अपने कालके मान हुए हैं। उनका पांडित्य सर्व दिगंतव्यापी होरहा था। उन महिर्षियोने अपने जपतप्रधानसे वचे हुए अमृज्य समयको शिष्योंके कल्याणार्थ लगाया। और परंपरासे सक्को उनके ज्ञानका उपयोग हो, इस हेतुसे अनेक प्रंथोंको निर्माणकर रक्खा, जिससे आज हमलोगोंके प्रति उनका अनंत उपकार हुआ है।

जैनसंसार में खासकर दि. जैन संप्रदाय में साहित्यामिरुचि व तदुद्धारकी चिंता बहुत कम है यह मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पडता है। इस बात की सत्यता एक दफे दूसरे संप्रदाय के द्वारा प्रकाशित साहित्योंसे तुळना करने से मालुम हो सकती है। सत्ताकी दृष्टि से संस्कृत, हिंदी, कर्णाटक भाषाओं दिगंबर संप्रदाय का जो साहित्य है, उतना किसीका भी नहीं है। उद्धार की दृष्टि से दिगंबरियोंके साहित्य के समान अल्पप्रमाण किसी का भी नहीं है। प्रत्युत छोग समय का फायदा छेने छगे हैं। एक तरफ से हमारे समाज के कर्णधार कई प्रकारसे साहित्यके प्रचार को रोक रहे हैं। कोई आम्नाय के पक्षपातसे प्रकाशनका विरोध कर रहे हैं, तो कोई पैसे के छोम से दूसरों को दिखाने की उदारता नहीं बतछाते। कई शाक्षमंडार तो वर्षों से बंद हैं। उन्हें खुछवाने का न कोई खास प्रयत्न ही किया जाता है और करने

पर सफलता भी कम मिलता है। ऐसी अवस्था में जब दिगंबर संप्रदाय के सञ्जनों पर प्रमाद देवता को खुब कुपा है, उसे देखकर अन्य छोग कोई प्रशस्ति बदलकर, कोई मंगलाचरण बदलकर, कोई कर्ता की मरम्मत कर, कोई प्रथ के नाम को बदलकर, कोई अपने मतलब की बात की निकाल घुसेडकर, इस प्रकार तरह तरह से दिगंबर साहित्यों को सामने लारहे हैं ! कुछ साहित्यप्रेमी सज्जनोकी कृपासे हमारे न्याय, दर्शन व साहित्य तो केवल आंशिक रूपमे बाहर आये है। परंतु वैधक व ज्योतिव के प्रंथ तो बाहर आये ही नहीं है। इन विषयोकों कृति भी जैनाचार्योकी बहुत महत्वपूर्ण 🖁 । परंतु उनके उद्घार की चिता जैन वैद्य व ज्योतिषियोमें बिटकुल देखी नहीं जाती। धर्मवीर, दानवीर, जिनवाणीभूषण, विद्याभूषण स्व० सेठ रावजी सखाराम दोशी कां प्रबल मनीषा थां कि इस विभाग में बुळ कार्य होना चाहिए । इस विचार से उन्होंने इस प्रंथ के उद्घार में अथ से इति तक प्रयत्न किया । जब उनको मालुम हुआ कि यह एक समग्र जैन वैद्यक-ग्रंथ मोज़ुद है तो उन्होंने मेसूर गवर्नमेट लायबरी से इस प्रंथ की प्रतिलिपि कराकर मंगाई । तटनंतर मुझ से इसका सपादन व अनुवादन करने क लिए कहा । मुझे पहिले २ सकोच हुआ कि एक अनभ्यस्त विषय पर मै कैसे हाथ डाछं। परंतु बादमे स्थिर किया कि जब जन वैद्योकी इस ओर उपेक्षा है तो एक दफे अपन इस पर प्रयत्न कर देखे। फिर मैंने चरकादि प्रथोकी रचना का अध्ययन किया जिस से मुझे प्रकृत प्रंथ के सपादन व अनुवादन में विशेष दिक्कत नहीं हुई । कही अडचन हुई तो उसे मेरे विद्वान् मित्र संशोधकोंने दूर किया।

#### धर्मवीरजी की खगन.

इस प्रंथ के उद्धार में सब से बड़ा हाथ श्री. धर्मवार स्व० सेठ रावजी सखाराम दोशी का था यह हम पहिले बता चुके हैं। उन्होंने इस प्रंथ की पहिली लिपि कराकर मंगाई। प्रंथके अनुवादन व संपादन में प्रोत्साहित किया। इस प्रंथके मुद्रण के लिए खास कल्याणकारक के नाम पर कल्याण मुद्रणालय को संस्थापित करने में पूर्ण सहयोग दिया। समय समय पर लगनेवाले संपादन साधनों को एकत्रित कर दिया। अनेक धर्मात्मा साहित्य—प्रेमियों से पत्र—प्यवहार कर इसके उद्धार में आधिक—सहयोग को भी कुल अंशोम प्राप्त किया। उनकी बड़ी इच्ला थी कि यह प्रंथ शींत्र प्रकाश में आजावे। लोकमें अहिंसात्मक आयुर्वेद का प्रचार होने की वड़ी आवश्यकता है। वे चाहते थे कि इस प्रंथ का प्रकाशन समारंभ बहुत ठाटवाट से किया जाय। वे गत दीपावली के पिहले जब बीमार पड़े तब वेद्य-

वंचानन पे. गंगाधर गुणे शासीजी इलाज के लिए आये थे। उन से उन्होंने कहा था कि मुझे जल्दी अच्छा कर दो । क्यों कि इस दीपावली कन्शेटन टिकेट के समय में यहांपर एक वैद्यक सम्मेळन करना है । उस समय जैन वैद्यकप्रंथ कल्याणकारक का प्रकाशन समारंभ करेगे। जनायुर्वेद की महत्ता के सम्बन्ध में चर्चा करेगे। किसे माल्रम था कि उनकी यह भावना मनके मनमे ही रह जायगी। विशेष क्या ? धर्मवीरजीने इहलोक यात्राको पूर्ण करनेके एक दिन पहिले रोगशय्यापर पढे २ मझसे यह प्रश्न किया था कि '' पंडितजी ! कल्याणकारकका औषविकोप तैयार हुआ या नहीं ? अब, प्रंथ जल्दी तैयार होगा या नहीं '' उत्तरमे मैने कहा कि '' रावसाहेव! आप विलक्क चिंता न करे । सब काम तैयार है । केवल आपके स्वास्थ्यलाभकी प्रतीक्षा है " परंतु भवितन्य बलवान् है । बीज बीया, पानीका सिंचन किया, पाल पोसकर अंकुरको बृक्ष बनाया । बृक्षने फल भी छोडा, माली मनमें सोच रहा था कि फल कब पकेंगा और मै कब लाऊं ? परंतु फलके पक्तनेके पहिले ही वह कुशल व उद्यमी माली चल बसा । यही हालत स्व. धर्भवीरजीकी हुई। पाठक उपर्युक्त प्रकरणसे अच्छीतरह समझ सकेंगे कि धर्मवीरजीकी आत्मा इस प्रंथके प्रकाशनको देखनेके लिए कितने अधिक उत्सुक थी ! परंतु दैवने उसकी पूर्ति नहीं होने दी। आज ये सब स्मृतिके विषय वनगये है । किसे मालुम था कि जिनके नेतृत्वम जिसका प्रकाशन होना था, उसे उनकी म्मृतिभे प्रकाशित करनेका समय आयगा ? । परंतु स्वर्गीय आत्मा स्वर्ग में इस कार्यको देखकर अवस्य प्रसन्न हो जायगा। उसके प्रति हम श्रद्धांजलि समर्पण करते हैं।

प्रथके प्रकाशनमें कुछ विलंब अवस्य हुआ। उसके लिए हमें जो इस प्रथकी प्रतियां प्राप्त थी वहीं कारण है। प्रायः सर्व प्रतियां अशुद्ध थी। इसके अलावा प्रेस कार्पाका संशोधन पहिले मुंबईके प्रसिद्ध वैद्य पं. अनंतराजेद्र आयुर्वेदाचार्य करते थे। बादमें अहमदनगरके वैद्य पं. विदुमाधव शाली करते थे। इसमें काफी समय लगता था। भौषधि—कोषकों कई भाषावाम तैयार करनेके लिए बेंगलोर आदि स्थानोसे उपयुक्त प्रंथ प्राप्त किए गए थे। अंतिम प्रकरण जो कि बहुत ही अशुद्ध था जिसके लिए हमें काफी समय लगाना पृद्धा, तथापि हमें संतोप नहीं हो सका। इत्यादि अनेक कारणोसे प्रथ के प्रकाशन में विलंब हुआ। हमारी काठिनाईयोको लक्ष्यमें रस्वका इसे पाठक क्षमा करेगे।

#### प्रतियांका परिचयः

इस प्रंथ के संपादन में हमने चार प्रतियोंका उपयोग किया है, जिनका विवरण निम्न लिखित प्रकार है । र मैसोर गवर्नमेंट लायत्रशंक ताडपत्रकी प्रतिक्रिप । प्रतिलिप सुंदर है। जैसे बाद्यलिप सुंदर हैं, उस प्रकार लेखन बिल्कुल शुद्ध नहीं है । साथमें हिताहिता-ध्याय का प्रकरण तो लेखक के प्रमाद से बिल्कुल ही रह गया है।

२ यह प्रति ताडपत्र की कानडी लिपिकी है। स्व. पं. दोर्बली शासी श्रवण-बेखगोला के प्रंथ-भांडार से प्राप्त होगई थी। गांधी नाधारंगजी जैनोस्नित फंड की कृपा से यह प्रति हमें मिली थी। ताडपत्र की प्रति होने पर भी बहुत शुद्ध नहीं कही जा सकती है।

र मुंबई ऐ. प. सरस्वती भवन की प्रति है। जो कि उपर्युक्त नं. २ की ही प्रतिलिपि मालुम होती है। मूलप्रति में ही कही २ हस्तप्रमाद होगया है। उत्तर प्रति में तो पूछिये ही नहीं, लेखकजी पर प्रमाद-देवता की पूर्ण कृपा है।

ध रायचूर जिले के एक उपाध्याय ने लाकर हमें एक प्रति दी थी। जो कि क कागद पर लिखी हुई होने पर भी प्राचीन कहाँ जा सकती है। ग्रंथ प्राय: शुद्ध है। अनेक स्थलोंपर जो अडचनें उपिश्वित होगई थी, उनकी इसी प्रति ने दृर किया। प्रति के अंतमें लेखक की प्रशस्ति भी है। उस में लिखा है कि—

" स्वस्तिश्रीमत्सर्वज्ञसमयभूषण केश्ववचन्द्रत्रीविद्यदेवशिष्येवीकचंद्रभद्या-रक्षदेवीकिस्ति कल्पाणकारकं " जैसे अध्यामाण्य के लिए गुरुपरंपरा की आवश्य-कता है उसी प्रकार लेखन प्रामाण्य की दिख्लाने के लिए लेखक ने लेखनपरंपरा का उल्लेख किया है । वह इस प्रकार है—

" पूर्वदक्षि लिखितव नोडिकोडु वरदरु— अर्थात् बालचन्द्र भट्टारकने पूर्विलित प्रंथको देखकर इस प्रंथको लिपि की । उन्होने अपने गुरुके गुणगौरवको उक्षेख करते हुए निम्न लिखित स्रोकको लिखा है।

केचित्तर्कवितर्ककर्कश्वियः केचिच्च शब्दाग्य-श्रुण्णाः केचिद्श्वंकृतिमितय-मज्ञान्तिताः केवळं। केचित्सामियकागमैकानिषुणाः शाक्केषु सर्वेष्वसौ । भीढः केश्ववंद्रसृरिस्तुलः मोद्यभिविद्यानिधिः ॥

आगे लिखा है कि स्वश्तिश्री शालिवाहन शक वर्ष १३५१नेय सौन्यनाम संवत्तरद ज्येष्ठ शुद्ध र गृठवारदल्ल श्री बालचंद्र भद्दारकर बरद प्रंथ। अदनोहि अबर शिष्यर बरदुकींडरु. आ प्रति नोडि स्वस्तिश्री शक वर्ष १४७६ वर्तमान आनंदनाम संवत्तरद कार्तिक शुद्ध १५ शुक्रवारदल्ल श्रीमचुमटकूर बस्तिय इंद्रवंशा वय देचण्णन सुत वैद्य नेमण्ण पंडितनु मुक्तजर प्रति नोडि उद्धरिसिदरु, अद्ध प्रतिनोडि शक्षवर्ष १५७३

ने य खरनाम संबर्धरद वैशाख शुद्ध शुक्रवारदल्छ श्रीमत् चाक्रु शुमस्थान श्री पार्श्वजिननाथ सनिधियल्छु इंद्वंशान्वय रायचूर वैद्य चंदणय्यन पुत्र वैद्य मुजबिछ पंडित बरेद प्रति नोडि श्रीमिनवीण महेंद्रकीर्तिजीयवरु वरदरु ॥ श्री ॥

अर्थात् शालिवाहन शक्यर्ष १३५१के सौम्य संवत्सरके ज्येष्ठ शु.२ गुरुवारको श्रीबाल-चंद्र भट्टारकजीने इस प्रंथकी प्रतिलिपिका । उसपरसे उनके शिष्योनें प्रतिलिपि ली । उन प्रतियोंको देखकर स्वस्तिश्री शक वर्ष १४७६ , आनंदनाम संवत्सर, कार्तिक शु. १५ शुक्रकार के रोज तुमटक्रके इंद्रवंशोत्पन देचण्णका पुत्र वेष नेमण्णा पंडितने प्रति की । उस प्रतिका देखकर शक्यर्ष १५७३ के खरनाम संवत्सर, वैशाख शुद्ध शुक्रवारके रोज श्री चाक्र शुभरथान श्री पार्श्वनाथ स्वामीकं चरणोमें रायचूरके इंद्रवंशान्वय वैद्य चंद्रपथ्यके पुत्र वेद्य मुजबलि पंडितके द्वारा लिखित प्रतिको देखकर श्री निर्प्रथ महेंद्र-कीर्तिजीने खिखा ?'।

इस प्रकार चार प्रतियोंकी शहायता से हमने इसका संशोधन किया है । कई प्रतियोंकी मिलान से शुद्ध पाठको देनेका प्रयत्न किया गया है। कहीं कही पाठ भेद भी दिया गया है। अंतिम प्रकरण हिताहिताध्याय दो प्रतियोमे मिला। वह लेखक की कृपा से इतना अशुद्ध था कि हम उसे बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी भी प्रकार संशोधन भी नहीं कर सके । इसिलिए हमने उस प्रकरण को अयो का त्यों रख दिया है । क्यों कि अपने मनसे आचार्यों की कृतिभें फरक करना हमें अभीष्ट नहीं था। आगे और कभी साधन मिलने पर उस प्रकरण का संशोधन हो सकेगा।

#### जैन वैधकप्रंथोंकी विशेषता.

जनाचार्यों के बनाये हुए उयोतिष प्रंथ जैसे हैं वैसे ही वैश्वक प्रंथ भी बहुतसे होनं चाहिय। परंतु उनमें आजतक एक भी प्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। जिन प्रंथोंकी रचनाका पता चलता है उन प्रंथोंका अस्तित्व हमारे सामने नहीं है। समंतभदका वैश्वक प्रंथ कहां है ' ' श्रीप्उयपादोदितं '' आदि क्षोकोंको बोलकर अनेक अजैन विद्वान वैश्वकांसे अपना योगक्षेम चलाते हुए देखे गये हैं। परंतु प्उयपादका समप्र आयुर्धेद प्रंथ कितने ही इंढनेपर भी नहीं मिल सका। और भी बहुतसे वैश्वक प्रंथोंका पता तो चलता है ( आगे स्पष्ट करेंगे ) परंतु उपलब्धि होती नहीं। जो कुछ भी उपन्वध्ध होता है, उन प्रंथोंके रक्षण व प्रकाशनकी चिंता समाजको नहीं है यह कितने खदका वात है। आज भारतवर्ध में जनियाका प्रकाशित एक मा व्यक प्रंथ उपलब्ध नहीं, यह बहुत दु:ख के साथ कहना एउता है वेशक प्रंथोंका यदि प्रदर्शन भरेगा तो क्या जनियोका स्थान उसमें शून्य रहेगा! अत्यंत दु:ख है।

जैनेतर वैद्यक प्रंथोकी अपेक्षा जैन वैद्यक प्रंथों में विशेषता न हो तो अजैन विद्वान जैन वैद्यक प्रंथोंके आधारसे ही अपना प्रयोग क्यो चलाते । अजैन प्रंथोंमें भी जगह २ पर पूज्यपादीय आदि आबुर्वेदके प्रमाण लिये गये है। एक बातकी विशेषता है कि जैनचर्म जिस प्रकार अहिसा परमो धर्म को सिद्धांतमें प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार उसे वैद्यक प्रथमें भी अक्षुण्ण बनाये रखता है। जैनाचार्योंके वृद्यक प्रथमें मद्य, मांस, मधु का प्रयोग किसी भी औपिधेमें अनुपानके रूपसे या आष्ट्रिक म्हण्से यहीं बताया गया है। केवल बनस्पति, खनिज, क्षार, रानादिक पदार्थोंका ही आप्रधमें उपयोग बताया गया है। अर्थात एक प्राणिका हिसा से दूसरी प्राणी की रक्षा जनधर्म के छिए संमत नहीं है। इसिछए उन्होंने हिसोत्पादक द्रव्योंका सेवन ही निषिद्ध बतलाया है।

दूसरी बात आगमोकी स्वतंत्र कल्पना जैन परपराको मान्य नहीं है । वह न गुरुपरंपरा से आनेपर ही प्रमाण कोटिने ब्राह्म है। उस नियम का पालन वैद्यक प्रथमें भी किया जाता है। मनगढंत कल्पना के लिए उस में भी स्थान नहीं है।

इतर वेश्वक प्रयो मे औपिधयोंका प्रयोग, स्वास्थ्यस्था आदि बाते ऐहिक प्रयोज्जन के लिए बतलाई गई है। इसीर की निरोग रखकर उसे हृद्दा कहा बनाना व यथेष्ठ इंदिय भोग को भोगना यहां एक उनका उद्देश सीमित है। परंतु हारीरस्वास्थ्य, आत्मस्वास्थ्य के लिए है, इदियोंके भोगके लिए नहीं, यह जनाचार्यीने जगह जगह पर स्पष्ट किया है। इसिलये ही आविषयोंके सेवनमे भी जनाचार्यीने भश्यामस्य सेव्यासेव्य आदि पदार्थीका ख्याल रखने के लिये आदेश किया है।

इस प्रकार जन-जैनेतर आयुर्वेद प्रंथोको सामने रखकर विचार करनेवर जैना-चार्यों के वैद्यक प्रंथोमे बहुत विशेषता और भी मास्त्रम हो जायगी ।

#### जैन दैशककी प्रामाणिकता

जैनागममें प्रामाणिकता सर्वज्ञ-प्रतिपादित होनेसे है। उसमें स्वरुचिविरचितपनंकां स्थान नहीं है। सर्वज्ञ परमेष्ठीके मुखसे जो दिन्यच्यकि निकलती है उसे श्रुतझानके धारक गणधर परमेष्ठी आचाराग आदि बारह मेदोमें विभक्त कर निरूपण करते हैं। उनमें से बारहवें अंगके चौदह उत्तर भेद हैं। उन चौदह भेदोमें (पूर्व) प्राणायाय नामक एक भेद है। इस प्राणावाय पूर्वमें " कायचिकित्साद्यष्टांग आयुर्वेदः भूतकर्भ-जांगुलिप्रक्रमः प्राणापानिभागोपि यत्र विस्तरेण विभित्तत्वत्रणावायम्" अर्थात् जिस शास्तमे काय, तद्गतदोप व चिकित्साद अष्टांग आयुर्वेदका वर्णन विस्तार से किया गया हो, पृथ्वी आदिक भूतोंकी किया, विषेत्रे जानवर व उनकी चिकित्सा विगरह,

तथा प्राणापानका विभाग जिसमें किया हो उसे प्राणात्रायपूर्व शास्त्र कहते हैं। इस प्राणावाय पूर्व के आधारपर ही उप्रदिखाचार्यने इस कल्याणकारक की रचना की है। ऐसा महर्षिने प्रथमें कई स्थानोपर उल्लेख किया है। और प्रथक अतमें उसे स्पष्ट किया है।

सर्वार्थापिकपागर्थापविक्सद्भाषाविशेषोज्वल-, पाणावायमहागमाद्वित्यं संग्रम् संसेपतः उप्रादित्यगुरुर्ध्वर्ग्यकद्भासिसीख्यास्पदं।

. सास्नं संस्कृतभाषया रिचतवानित्येष भेदस्तयोः ॥ अ. २५ छो० ५४ सुंदर अविभागधी भाषांमं अत्यंत शोभा से युक्त महागंभीर ऐसा प्राणावाय नामक जो महान शास्त्र है, उसको यथावत् संक्षेप में संप्रह कर महात्मा गुरुवोंकी कृपासे उपादित्याचार्यने सर्व प्राणियोका कल्याण करने में समर्थ इस कल्याणकारकको बनाया। वह अर्धमागवी भाषा में है और यह संस्कृत माषांमें है । इतना हां दोनोंने अंतर है। इसलिए यह आगम उस द्वादशांग का ही एक अंग है । और इस प्रथ की रचना में महर्षिका निजी कोई स्वार्थ नहीं है। तत्वाविवेचन हां उनका मुख्य ध्येय हैं। इसलिए इसमें अप्रामाणिकता को कोई आशंका नहीं की जा सकती। अतएव सर्वती प्रामाण्य है।

#### उत्पत्तिका इतिहास.

ग्रंथ के प्रारंभ में महर्षिने आयुर्धेद-शासका उत्पत्ति के विषयमे एक सुंदर इतिहास लिखा है। जिसको त्रांचने पर उसका प्रामाणिकता में और भी श्रद्धा सुदृढ हो जाती है।

प्रंथ के आदि में श्रां आदिनाथ स्वामीको नमस्कार किया है। तदनंतर— तं तीर्थनाथमधिगम्य विनम्य मूध्नी । सत्मातिहार्थविभवादिपरीतम्।तेम् । सप्रथाः त्रिकरणोककृतप्रणामाः पप्रस्कृतित्यमस्त्रिलं भरतेश्वराद्याः ॥

र्श्वा ऋषभनाथ स्वामी के समवसरण में भरतचक्रवर्ति आदि भन्योने पहुंचकर श्रा भगवत की सविनय बदना की और भगवान् से निग्न छिस्ति प्रकार पूछने छगे----

मो स्वामिन ! पहिंछ मोगभूमि के समयमें मनुष्य कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न अने क प्रकार के भोगोपमोग सामप्रियोंसे सुन्व भोगते थे। यहां भी खूब सुख मोगकर तदनंतर स्वर्ग में पहुंचकर वहां भी सुख मोगते थे। वहांसे फिर मनुष्य भवंभ आकर अने क पुण्यकार्योंको कर अपने २ इष्ट स्थानोंको प्राप्त करते थे। मगवन् ! अब भारतवर्षको कर्मभूमि का रूप मिछा है। जो चरमश्रीरी ह व खप्पाद जन्ममें जन्म केनेबाछे हैं उनको तो अब भी अग्रमरण नहीं है। उनको दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है। परन्तु ऐसे भी बहुतसे मनुष्य पैदा होते हैं जिनकी आयु दीर्घ नहीं रहनी, और उनको बात, पित्त कपादिक दोषोंका उद्देक होता रहता है। उनके द्वारा कभी शीत और कभी उष्ण व कालक्रमसे मिथ्या—आहार सेवन करनेमें आता है। इसलिये अनेक प्रकारके रोगोसे पीडित होते हैं। वे नहीं जानते कि कौनसा आहार प्रहण करना चाहिये और कौनसा नहीं लेना चाहिये। इसलियं, उनके स्वास्थ्यरक्षा के लिये योग्य उपाय आप बतावें। आप शरणागतों के रक्षक है। इस प्रकार भरतके प्रार्थना करनेपर, आदिनाथ भगवंतने दिन्यध्वनिके द्वारा प्ररूपका लक्षण, शरीर, शरीरका भेद, दोपोत्पत्ति, चिकित्सा, कालभेद आदि सभी बातोका विस्तारस वर्णन किया। तदनंतर उनके शिष्य गणधर व बादके तीर्थकरोंन व मुनियोंने आयुर्वेदका प्रकाश उसी प्रकार किया। वहनंतर उनके शिष्य गणधर व बादके तीर्थकरोंने व मुनियोंने आयुर्वेदका प्रकाश उसी प्रकार किया। वहनंतर उनके शिष्य गणधर व बादके तीर्थकरोंने व मुनियोंने आयुर्वेदका प्रकाश उसी प्रकार किया। वहनंतर उनके शिष्य गणधर व बादके तीर्थकरोंने व मुनियोंने आयुर्वेदका प्रकाश उसी प्रकार किया। वहनंतर वह शास्त्र एक समुद्रके समान है, गंभीर है। उससे एक वृदकों लेकर इस कल्याणकारक की कित्याण करनेवाला है। इस प्रकारके प्रथक इतिहासको प्रकट करते हुए प्रत्येक अध्यायके अंतमें यह स्त्रोक लिखते हैं।

इति जिनवक्त्रविनिर्गतसुक्षास्त्रमहांबुनिधः। सकस्यदार्थविस्तृततरंगकुकाकुकतः। उभयभवाधसाधनतटद्वयासुरतो निस्तिमिदं हि श्रीकरनिभ जगदेकदितम् ॥

#### वैद्यकशब्दकी निरुक्तिः

वंद्य शब्दकी व्याख्या करते हुए आचार्य ने लिखा है कि जीवादिक समस्त पदार्थी के लक्षण को प्रगट करनेवाले केवलज्ञान को निद्या कहते है। उस विद्या में इस प्रंथ की उपित हुई है, इसलिए इसे वेद्य कहते है। इस प्रंथके अव्ययन व मनन करने वाले विद्यान, को भी वेद्य कहते हैं। यथा—

विद्यति सत्मकटकेवल्रकं चनारूपा तस्यां यदेततुपपश्चयुदारशास्त्रम् । वैद्य वदंति पदशास्त्रविशेषणज्ञा एतद्विचित्य च पठति च तेपि वैद्याः ॥ अ. १ स्होत १८

क्या ही सुदर अर्थ आचार्थने वैद्य शब्द का किया है। इस में किसी को विवाद ही नहीं हो सकता।

#### आयुर्वेद.

इस शास्त्र को आयुर्वेद शास्त्र भा कहते हैं। उस का कारण यह है कि इस शास्त्र में सर्वज्ञतीर्थकरके द्वारा उपदिष्ट तत्वका विवेचन किया है। इसके ज्ञानसे मनुष्य की आयुसंबंधी समस्त्र बातें मालुम हो जाती है या उन बातों को मालुम करनेके लिए यह वेदके समान है | इसिक्ट इस शाका का अपरनाम आयुर्वेद के नामसे भी कहा जाता है ।

#### वैद्यक्षंयके अध्ययनाधिकारीः

वैश्वकशास्त्र का अभ्यास कीन कर सकता है इस संबंध में छिखते हूए आचार्य ने आज्ञा दी है कि —

राजन्यविषयरवैष्ठयकुछेषु कश्चित् । पीमाननियचरितः कुञ्चलो विनीतः ॥ भातः गुरुं समुपमृत्य यदा तु पृच्छेत् । सोयं मवेदमळसंयमञ्जासभागी ॥ अ. १. श्लोक २१.

जो ब्राम्हण क्षत्रिय व वैश्य इन तीन उच्च वर्णों में से किसी एक वर्ण का हो, निर्दोष आचरण बाला हो, कुशल व स्वमावतः विनयी हो एवं बुदिमान् हो वह वैद्यक शासिके अध्ययनकी उत्कट इच्छासे प्रातःकाल में गुरु के निकट जाकर प्रार्थना करें, वहीं इस शास्त्रके अध्ययनका अधिकारी हो सकता है।

#### गुरूका कर्तव्य.

इस संबन्धमें आचार्य स्पष्ट करते हैं कि वह उस शिष्यके जातिकुळ व गुण आदि का परिचय कर लेवें एवं अच्छीतरह उस की परीक्षा कर लेवें। तदनंतर श्रीमग-वान् अर्हत के समक्ष उस शिष्य को अनेक बत देवें। तदनंतर उक्त शिष्य को अध्ययन प्रारंभ करावें। इस से प्राचीन काळ मे शिष्योको विद्याच्ययनकी परिपाटी कैसी थी ? उस संस्कारके प्रभाव से वे किस श्रेणी के विद्यान बनते थे ? इत्यादि प्रक्तोंका उत्तर सहज मिल सकता है।

#### नैयशास्त्रके उपदेशका मयोजन.

कोकापकारकरणार्थिवद हि सास्तं । श्वास्त्रयोजनमपि द्विविधं यथावत् । स्वस्थस्य रक्षणमयामयमोक्षणं च । संक्षेपतस्सककवेव निरूप्यलेऽत्र ॥ अ. १ इली. २४

वैश्वन शास की रचना त्येन को उपकार करने के छिए होती है। इस शास का प्रयोजन भी दो प्रकार का है। स्वस्थ पुरुषोंका स्वारध्य रक्षण व रोगियों का रंग मोक्षण करना ही इस का उद्देश्य है। उन सब बातों को यहां इस प्रथमें संक्षेप से वर्णन किया गया है।

## स्वास्थ्यके भेदः

आचार्यने स्वास्थ्यके भेद दी प्रकार से बतलाया है एक पारमार्थिकस्वास्थ्य और दूनरा न्यावहारिकस्वास्थ्य । ज्ञानावरणादि अष्टकर्मी के नाश से उत्पन्न अविनश्वर अतीदिय व अदितीय आत्मीयसुलको पारमार्थिक स्वास्थ्य कहते हैं। देह स्थित सप्तधातु, अग्नि व वातिपत्तादिक दोषोमे समता रहना, इन्द्रियोमे प्रसन्नता व मनमें आनंद रहना एवंच शरीर निरोग रहना इसे व्यावहारिक-स्वास्थ्य कहते है।

स्वास्थ्यके विगडनेके लिये आवार्यने असातावेदनीय कर्मको मुख्य बतलाया है। और वात, पित्त व कफ में विषमता आदि को बाह्य कारणमें प्रहण किया है। इसी प्रकार रोगके शांत होने में भी मुख्यकारण असाता वेदनीय कर्मकी उदीरणा व साताका उदय एवं धर्मसेवन आदि है बाह्यकारण तद्रोगयोग्य चिकित्सा व द्रव्यक्षेत्र काल भावकी अनुकूलता आदि है।

## चिकित्साका हेतु-

वैद्य को उचित है कि वह निस्पृह होकर चिकित्सा करे। इस विषय मे आचार्य ने बहुत अच्छो तरह खुळासा किया है।

सातवें अध्यायमें इस विषय को स्पष्ट करने हुए आचार्यने लिखा है कि चिकित्सा पापोंकों नाश करनेवाली हैं। चिकित्सासे धर्म की वृद्धि होती हैं। चिकित्सासे इहलोक व परलोकमें सुख मिलता हैं। चिकित्सासे कोई अधिक तप नहीं है। इसलिए चिकित्सा को कोई काम, मोह व लोमवश होकर न करें। और न चिकित्सामें कोई प्रकारसे मित्रनाका अनुशा होना चाहिए। और न शत्रुताके रेष रखकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। बंधुबुद्धि से, सत्कार के निमित्त से भी चिकित्सा नहीं होनी चाहिए। अर्थात् चिकित्सकको अपने मनमें कोई भी प्रकारका विकार नहीं रहना चाहिए। अर्थात् चिकित्सकको अपने मनमें कोई भी प्रकारका विकार नहीं रहना चाहिए। किंतु वह रोगियोंक प्रति करुणाबुद्धिसे व अपने कर्मोंके क्षयके लिए चिकित्सा करें। इस प्रकार निस्पृह व सर्माचीन विचारोंसे की गई चिकित्सा कभी व्यर्थ नहीं होती उस वैद्य को अवश्य ही हरतरहसे सफलता प्राप्त होती है। जैसे किसान यदि परिश्रम पूर्वक खेती करता है तो उसका फल व्यर्थ नहीं होता. उसी प्रकार परिश्रम पूर्वक किये हुए उद्योगमें भी वैद्यको अवश्य अनेक फल मिलते हैं।

#### विकित्सक.

चिकित्सा करनेवाला वैद्य कैसा होना चाहिए इस विषयपर प्रथकारने जो प्रतिपादन किया है वह प्रत्येक वैद्योंको ध्यानमें रखने लायक है। उनका कहना है कि— विकित्सकः सस्यपरः सुषीरः समन्त्रितः इस्तकपुत्वयुक्तः । स्वयंकृती रष्ट्रमहामयोगः समस्त्रशास्त्रार्थविद्रममादी॥ अ. ७ स्त्रो. ३८

वर्धात् वैद सत्यिनष्ठ, धीर, क्षमासम्पन्न, इस्तलाघवयुक्त, स्वयं औषधि तैयार करने में समर्थ, बड़े २ रोगोंपर किए गण प्रयोगोंको देखा हुआ, संपूर्ण शास्त्रोंको जानने बाला व आलस्यरहित होना चाहिए।

विकतं उचित है कि वह रोगियों को अपने पुत्रोंके समान मानकर उनकी विकित्सा करें। तभी वह सफल वैच हो सकता है। इस विषय को प्रथमाध्याय में आचार्य ने इसे प्रकार विवेचन किया है कि प्रंथ के अर्थ को जाननेवाला, बुद्धिमान, अन्य आयुर्वेदकारों के मत का भी अभ्यासी, अच्छी तरह बड़े र प्रयोगों को करने में चतुर, बहुत से गुरुओसे अनुभव प्राप्त, ऐसा वैच विद्वानों के लिए भी आदरणीय होता है। वैच दो प्रकार के होते है। एक शाख वैच व दूसरा क्रियावेच । जो केवल वैचक शाखोंका अध्ययन किया हो उसे शाखवेच कहते हैं। जो केवल चिकित्सा विषय में ही प्रवीण हो उसे क्रियावेच कहते हैं। परंतु दोनों वातो मे प्रवीणता को पाना यह विशिष्ट महत्वसूचक है। वही उत्तम वैच है। जिस प्रकार किसी मनुष्य का एक पर बांध देने से वह नहीं चल सकता है, उसी प्रकार दोनोंमें से एक विषय में प्रवीण वैच रोगोकी चिकित्सा ठीक तौरसे नहीं कर सकता है। उसके लिए टोनों विषयों में निष्णात होने की जरूरत है।

लोकमें कितने ही अज्ञानी वैध भी चिकित्सा करते हैं। कभी २ अंधे के हाथ में बटेरके समान उस में उन्हें सफलता भी होती है। परंतु वह प्रशंसनीय नहीं हैं। क्यों कि वे स्वयं यह नहीं समझते कि अविधि का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। आंग किस रोगपर किस प्रयोग का उपयोग करना चाहिए। प्रकृतरोगका कारण क्या है। उनकी उपशांनि किस प्रयोग से दुई यह जानने में भी वे असमर्थ रहते है। कभी ऐसे अज्ञानी वैधोंकी कृपांस रोगियोंको अकालमें ही इहलोकसे प्रस्थान करना पटता है। इसलिए शासकारोंने यहा कि अज्ञानी वैध यदि लोभ व स्वार्थवश किसीकी चिकित्सा करता है तो वह रोगियोंको मागता है। ऐसे मूर्व वैद्योपर गजावोंको नियंत्रण करना चाहिए। इस संबंध में प्रथकारका कहना है कि—

अज्ञानतो बाप्यातिछोभमोद्दादशास्त्रविद्यः कुरुते चिकित्सां। सर्वानसी पारवतीह जनतृन् सिसीन्वरैरत्र निवारणीयः ॥ अ. ७ श्लोक ४०. अज्ञानी के द्वारा प्रयक्त अमृततंत्य-औषधि मी विष व शक्ष कें समान होते हैं। इस प्रकार आगेके श्लोकोंसे आचार्य ने प्रकट किया है। इसिल्टिए वैश्व को उचित है कि वह गुरूपदेश से शास का अध्ययन करें। तदनंतर बड़े २ वैश्वोंके निकट रहकर प्रयोगों को देखकर अनुभव करें। तब ही कहीं जाकर वह स्वयं चिकित्सा हरने को समर्थ हो सकता है।

## रोगियोंका कर्तव्य.

रोगियों के कर्तव्य को बतलाते हुए आचार्य ने सातवें अध्याय में लिखा है कि रोंगी जिस प्रकार अपने माता, पिता, पुत्र, मिन्न कलत्र पर विश्वास करता हो, उसी प्रकार वैच के प्रति भी विश्वास करें। वैचसे किसी विषय को छिपाने नहीं। मागाचार व वंचना नहीं करें। ऐसा होनेपर ही उसका रोगमोक्षण हो सकता है।

इस प्रकार और भी बहुत्तभे जानने लायूक विषयोंको आचार्यने इस ख्वीके साथ वर्णन किया है जिसका स्वाद समप्र प्रंथको प्रकरणबहरूपभे बांचनेसे ही आसकता है।

एक प्रति में हमें औषधि छेते समय प्रयोग करनेवाछे मंत्र का भी उलेग्व मिला है। उसे पाठकोंके उपयोग के लिए यहां उद्घृत कर देते हैं।

रोगाकांतेऽपि मे दंहे औषधं सारमामृतम् ।
वैद्यस्सर्वोषाधिमाप्तां महर्षिरिव विश्वतः ॥
रोगान्विते भूरितरां क्षरीरे सिद्धोषधं मे परमामृत स्तात् ।
आधीर वैद्या ममरोगहारी सर्वोषधिमाप्त इवर्षिरस्तु ॥
रोगान्वितं भूरितरां क्षरीरे दिञ्योषधं मे परमामृतं स्तान् ।
सर्वोषधिमृतये च निरामयाय श्रीमिज्जनाय जितननमहकं नमास्तु ॥

## जैन वैद्यक प्रंथकर्ताः

प्रकृत अंथके देखनेसे मानुम होता है कि अन्य जना चार्योन वेचन पंथकी तो रचना की है वं उस विषयमें उनका अपूर्व पण्डित्य था। पंथकारने अकृत प्रथमे जगह जगह-पर अन्य आचार्यों के वेचक संबंधी मतको उद्धतकर अपना विचार प्रकृत किया है। उन प्रथकारोने श्रुतकार्ति, कुमारसेन, बीरसेन, पूर्वपाट पात्रस्वामा (पात्रकेसरी) सिद्ध-सेनं दशरथगुरु, मेधनाद, सिहनाद, समतमङ एवं जटाचार्य आदि आचार्योके नाम विशेष उद्धेखनीय है। इसमे स्पष्ट है कि इन आचार्योने भी वैचक प्रथकी रचना की है। परंतु खेद है कि वे प्रथ अभी उपलब्ध नहीं होते हैं। जिन प्रथोंके आधारसे उप्रादिसा-चार्यने प्रकृत संदर प्रथका निर्माण किया है उसके मुखाधार न मालुम कितने महत्व

पूर्ण होंगे ? क्या उन महर्षियोंकी कृतियां सबकी सब नष्ट होगई ? या उन्होंने प्रंथरूपमें रचना ही नहीं की थी ? उन महर्षियोंने वैचक प्रंथोंकी रचना की है यह बात प्रकृत प्रंथ के निम्निटिखित स्रोकसं स्पष्ट होता है।

साखानयं प्रयपादमकदितपिकं शत्यतंत्रं च पात्र-म्बापिपीकं विषाग्रग्रद्दशपनिषिः सिद्धसेनैः मसिदैः। कापे या सा विकित्सा दश्वरथगुकभिर्मेघनादैः शिशूनां वैषं दृश्यं च दिव्यामृतमपि कथितं सिंहनादैर्धनीद्रैः॥ अ. २० श्लोक ८५

अधीत् पूर्पाट आचार्यने शालाक्य-शिराभेदन नामक ग्रंथ बनाया है। पात्र म्यामिने शन्यतत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। सिद्धमेन आचार्य ने विष व उग्र प्रद्वांका शमनविधि का निरूपण किया है। दशरथ गुरु व मेघनाद आचार्य ने बाल रोगोकी चिकित्सा सम्बन्धी ग्रंथ का प्ररूपण किया है। सिंहनाद आचार्य ने शरीरबल-यर्द्धक प्रयोगों का निरूपरण किया है। और भी लीजिए—

# अष्टांगमप्यस्विक्रमत्र समंतर्भद्रैः मोक्तं सविस्तरवची विभवैविज्ञेषात् । संक्षेपतो निगदितं तदिहात्मज्ञक्त्या कल्याणकारकमञ्जेषपदार्थयुक्तम् ॥

अर्थात् श्रीसमतभद्राचार्यने अष्टांग नामक ग्रंथ में विस्तृत व गंभीर विवेचन किया है। उसके अनुकरण कर मैने यहांपर संक्षेप से यथाशक्ति संपूर्ण विषयोंसे परिपूर्ण इस कल्याणकारक को छिखा है। अब पाठक विचार करें कि वे सब ग्रंथ कहां चले गए ? नष्ट होगए! इसके सिवाय हमारे पास और क्या उत्तर है ? हा! जैनसमाज ! सचमुचमें तेरा दुर्भाग्य है! न माछुम उनमें कितने अमूल्य—रान मरे होंगे !

#### श्रीषूज्यपादः

महर्षि प्रवादने वैद्यक्त प्रंथ का निर्माण किया है, यह विषय अब निश्विवाद हुआ है। प्रकृत प्रंथ में भी आचार्यने प्रथमाद के प्रंथ का उल्लेख किया है । इस के अलावा शिलालेखों में भी उल्लेख मिलता हैं।

> न्यासं जैनेंद्रसंग्नं सकलवुषञ्जतं पाणिनीयस्य भूयो । न्यासं श्रद्धावतारं मञ्जातिहितं वैद्यशास्तं च कृत्वा ।। यस्तत्वार्थस्य टीकां व्यक्तव्यदिह जो भात्यसी पूज्यपादः । स्वामी भूपालवंद्यं स्वपरहितनचाः पूर्णदग्योधवृत्तः ।।

इसी प्रकार अन्य वैश्वक प्रथकारोनें भी स्थान २ पर प्रथपादीय वैश्वक प्रयोगोंका उल्लेख किया है।

बसवराजीयमे '' सिद्रदर्पणं तहत्पृत्यपादीयमेव च '' इत्यादि रूपसे उक्केख किया है। इसीप्रकार बसवराजने अपने वैद्यक प्रथमे पृत्रयपादके अनेक योगोका प्रहण किया है।

# अर्वातिवातानां कास्त्राग्निरुद्रस्सोऽग्नितुग्दी वा ।

शुद्धसूतं विष् गंधमजमोरं पालत्रयम् । सर्जक्षारं यवश्वार विद्विनधवजीरकम् ॥ सीयर्चलं विद्वेगानि टङ्कण च कटुत्रयम् । विषमुष्टिः सर्वसमा जेर्जार्रमर्द्येहिनम् ॥ मरीचमात्रविदेका ह्यप्रिमान्यं प्रणाशयेत् । अर्शातिबातजान्रोगान्गुल्मं च महणागदान् । रसःकालाभिरुदोऽयं पूज्यपादविनिर्मितः ॥ [न्षष्ठं प्र. पृ. १०३ वसराजीये ।]

भ्रमणादिवातानां ( गन्धकरसायनम् ) -वसवराजीये वष्ठे प्रकरणे पृ. ११०

षट्पछं गन्धचूर्ण च त्रिफला चित्रतण्डुलाः । गुण्ठामरीचैंबदेहीषण्णिकं च पृथकपृथक् ॥ चित्रकं च पर्छकं तु चूर्णितं वक्षगालितम् । एकिनिष्कं दिनिष्कं वा पयसाव्यसितः पिबेत् ॥ सर्वरोगिविनिर्मुक्तो मृगराजपराक्रमः । दीर्घायुः कुञ्जरवलो दिवा पश्यति तारकाः ॥ दिव्यदेहो बली भूत्वा कुचरतं प्रपद्यते । तस्य मूत्रपुरीषाणि गुक्लं भवति काञ्चनम् ॥ दिव्यदेहो बली भूत्वा कुचरतं प्रपद्यते । तस्य मूत्रपुरीषाणि गुक्लं भवति काञ्चनम् ॥ दिव्यदिशक्षानि महण्यस्य चतुर्विधाः । मन्दाम्निर्मातसारं च गुल्ममष्टविधं तथा ॥ अर्शातिवातरागांस्य सर्शास्यष्टविधानि च । मनुष्याणां हितार्थ हि पूज्यपादेन निर्मितः ॥

# बातादिरांगाणां त्रिकदुकादिनस्यम् ( पूज्यवादाये )

त्रयूषणं चित्रकं चैव कांगकी बेन्द्रवारुणी। वचामधुकवीकानि तत्र पाठानदीक्षस्य ॥ तालक वत्सनाभं च अङ्कोलक्षारयुग्मकम्। एवं पंचदशैतानि समभागानि कारयेत् । सूक्ष्मचूर्णीकृत चैव निर्गुण्डीतिंतिणीरसैः। आईकस्य रसैर्भर्धे त्रिविधेश विचक्षणः॥ एवं नस्य प्रदातव्यमकीमृलर्सन च । अपस्मारं च हृद्रोग वातसङ्कुल्लेव च ॥ धनुर्वातं भ्रमं इन्ति ह्यन्मादं सामपातकम्। पूज्यपादकृतो योगो नराणां हितकाम्यया

ष. प्र., ब. रा., पृष्ठ १११

# ज्वरगनांकुः [ माधवनिदाने ]

रसाम्छसारगन्त्रं च जिपाळ्वीज्दंकणम्। दन्तीकायैर्विमुद्याय ग्रुद्धमाश्रः वटी कृता॥ चणमात्राथना द्वेया नागवर्ष्ठात्रकान्विता। देया सर्वज्वरान्हन्ति संदतं तरुणप्तरस्॥ क्षराझीरद्धिभिः पथ्यं चैव प्रदापयेत् । पूज्यपादोपिद्ष्टोऽयं सर्वज्वरगजांकुकाः प्र. १ पृ. ३०.

ज्वाराणां चण्डभातुरसः [ नित्यनार्थाये ]

स्तात्त्रेगुण्यगन्धं परिमितममृतं तीक्ष्णकं भानुनंत्रं । ताळं स्यात्तच्चतुष्कं गगनमथयुगं मारिनं सर्वतुल्यम् ॥ एवं दद्याश्विहन्ति ज्वरवनदहनस्तामसाहः खगेन्द्रः । कास्त्रवासापहन्ता सयतरुद्दनः पाण्ड्ररागापहन्ता ॥ वात्तव्याधीभसिहो स्वद्रजळिनिधेः स्रोपको वाङ्वाग्निः । नष्टाग्नेदीपकः स्याज्जठरमञ्ज्यहालंशहद्रोगहारी ! मुख्यध्यन्धकारमञ्जयम्बन्दहरो भाषितः पूज्यपादः ॥ नामनायं चण्डभानुः सक्षक्षमदहरो भाषितः पूज्यपादः ॥

## शोफश्चद्ररसः

रसं गंन्धं भृतं ताम्रं पथ्याबालुकगुरगुल्जं। सममार्च्यन संयुक्तं गुल्लिकाः कार्येत्तः एकैकां सेब्यद्वैद्यः शोफपाण्ड्बापनुत्तये । श्वीतलं च जलं देयं तकं चाम्लं विवर्षयेत् शोफधुद्वरनाम्नायं प्रयपादेन निर्मितः ।

रसरत्नसमुन्त्रयकारने कणेशी पूज्यपादश्च इत्यादिरूप से पूज्यपादका उल्लेख अपने प्रथमें किया है ।

इससे भी स्पष्ट है कि पूज्यपादने वेद्यक प्रंथ का निर्माण किया था । महर्षि चामुंडरायने पूज्यपाद स्वार्माकी निम्नालिखित शब्दोसे प्रशंसा की है।

> सुकविषणुतर्व्याकरणकर्तृगळ् गगनगमनसामध्यर्ता-किंक तिळिकरेंद्व पोगळ्बुतु सकल्लनं पूज्यपादभट्टारकरम् ॥

प्राचीन ऋषि श्री शुभचंद्र ने अपने ज्ञानार्णवंम प्र्यपाद की प्रशंसा करते हुए छिखा है कि-

अपाकुर्देति यद्दाचः कायनान्चित्तसंभवम् । कळकमंगिनां संडियं देवनंदी नमस्यते ॥

इसी प्रकार पार्श्वपंडितने पूज्यपाद स्वामी के संबंध में खिखते हुए उसी आशयको स्पष्ट किया है कि-

सकळोबीनुतपूज्यपादमुनिपं तां पेळ्द कस्याणका— रकिंद देहद देंषमं विततवाचादोषमं सन्दसाधक— जैनेंद्रदिनी जगज्जनद मिध्यादोषमं तत्ववोधक— तत्वार्थद वृत्तिार्थेदे कळेदं कारुण्यदुग्धार्णवं ॥

उपर्युक्त शुभर्चदाचार्य के वचनोका यह ठीक समर्थक है अर्थात् सर्वजनपूज्यश्री पुज्यपाद ने अपने कल्याणकारक नामक वैद्यक प्रथ के द्वारा प्राणियोंके देहज दोषोको, शन्दसाधक जनेद ब्वाकरण से बचनके दोशोको और तत्वार्थवृत्ति की रचना से मानसिक दोष [ मिध्यात्व ] को दूर किया है। इससे भी यह स्पष्ट होता कि पूज्यपादने कल्याण कारक नामक वैद्यक प्रंथ की रचना की है। इसके अलावा कुछ विद्वानोंका जो यह कहना है कि सर्वार्थिसिद्धिकार पूज्यपाद व वैद्यक्तप्रंथ के कर्ता पूज्यपाद अलग २ है बह गलत मालुम होता है। कारण इससे स्पष्ट होता है कि पूज्यपादने ही भिन्न र विषयों के प्रंथों का निर्माण किया था। कुछ विद्वान यैद्यक-प्रंथकर्ता पुत्रवपाद को १३ वें शतमानमें डालकर उनमे भिन्नता विद्व करना चाहते है। परंतु उपर्युक्त प्रमाणीसे वे दोनी बातें सिद्ध नहीं होती । प्रत्युत् यह स्पष्ट हाता है कि प्रयापाद ने ही व्याकरण सिद्धांत व वैद्यक्त-प्रंथकी रचना की है। जब उप्रादित्याचार्यने भी पूज्यपादके वैद्यक-प्रंथका उल्लेख किया है और जब कि उम्रियाचार्य जिनसन के समकार्शन थे ( जो आगे सिद्ध किया जायगा ) तो फिर यह बहुत अधिक स्पष्ट हो चुका कि पूज्यपार का बैधक प्रथ बहुत पहिले से होना चाहिए। वे और कोई नहीं है। अपित सर्वार्धसिद्धिके कर्ता पुज्यपाद ही हैं। उप्रादित्याचार्थके कल्याणकारक से तो यह भी ज्ञात होता है कि पृज्यपाद ने कल्याणकारक के अलावा शालाक्य तंत्र ( शल्यतंत्र ) नामक प्रथका भी निर्माण किया था.जिसमें आपरेशन आदिका विधान बतलाया गया है। पुत्रयपाद स्वामीका समग्र वैद्यक प्रंथ तो उपलब्ब नहीं होता । तथापि यह निस्संदेह कह सकते हैं कि उनकी वैद्यकीय रचना भी सिद्धात व व्याकरण के समान बहुत ही महत्वपूर्ण होगी । उन्होंने अपने प्रथम जैनमत प्रक्रियाको शब्दे का ही प्रयोग किया है । इसीसे उनके प्रथकी मालुम हो सकती है कि उन्होंने अपने प्रथ में कुमार्श मृंगामलक तैलके क्रमको अनुष्टप् क्षोंकके ४६ चरणोंसे प्रतिपादन किया है। गथक रसायन के कम को ३७ चरणोंसे, महाविषमुष्टिनै क्की विधिको ४८ चरणोमें, और मुबने सरी चूर्ण के विधानको ३० चरणोमें प्रतिपादन किया है। मरिचकादि प्रक्रिया जो उनके प्रंथमे कही गई है वह निष्निखित प्रकार है।

मिर्चमिरियमिर वं तिक्तितिकं य तिक्तम् ।
कणकणकणमूळं कुष्णकुष्णं य कुष्णम् ।
मेघं मेघं च मेनो रजरजरजनी यष्टियष्ट्याहयष्टी ॥
बज्ञं बज्ञं य बज्ञं जळजळजळजळणं मृतिभृंगी च मृतम् ।
भृंगं शृंगं य शृंगं हरहरहरही बालुकं बालुकं वा ॥
कंटत्कंटत्ककंटं भिवभिवभिवनीं नंविनंदी च नंदी ।
हेमं हेमं च हेमं वृषयुषयुषमा अग्निअग्नी च अग्ने ॥
बुतिर्वातं च पैत्यं विषहरनिमिषं पुजितं पूज्यपादैः ॥

इससे स्पष्ट है कि पूथ्यपादका वैद्यक्ष प्रंथ महत्वपूर्ण व अनेक सिद्धीषध प्रयोगोंसे युक्त है। परंतु खेद है कि आज हम उसका दर्शन भी नहीं कर सकते उपर्युक्त कल्याण कारक व शालाक्यतंत्रके अलावा पूच्यपादने वैद्यामृत नामक वेद्यकप्रंथकी रचना भी की है। यह मिथ कानडीमें होगा ऐसा अनुमान है। गोम्मटदेव मुनिने पूज्यपादके द्वारा निर्मित वैद्यामृत नामक प्रंथ का निम्न लिखित प्रकार उद्घेख किया है।

सिद्धांतस्य च बेदिनो जिनमते जैनेंद्रपाणिन्य च । कल्पन्याकरणाय ते भगवते देन्यालियाराधिपा (१)॥ श्रीजैनेंद्रवचस्सुधारसबरैः वैद्यास्तो धार्यते । श्रीपादास्य सदा नमोस्तु गुरवे श्रीपूज्यपादी सुनेः ॥

#### समंतभद्र-

पुज्यपाद के पहिले महर्षि समंतमद्र हर एक विषय में अदितीय विद्वना को धारण करनेवाले हुए। आपने न्याय, सिद्धांत के विषय में जिस प्रकार प्रौढ प्रभुत्व को प्राप्त किया था उसी प्रकार आयुर्वेद के विषय में भी अदितीय विद्वता को प्राप्त किया था। आप के द्वारा सिद्धांतरसायनकरूप नामक वैद्यक प्रथ की रचना अटारह हजार क्षों के परिमित हुई थी। परंतृ आज वह कीटोंका भक्ष्य बन गया है। कहीं २ उसके कुछ क्षोंक मिल्रे है जिन को संप्रह करने पर २ - ३ हजार क्षोंक सहज हो सकते हैं। अहिंसाधर्म-प्रेमी आचार्य ने अपने प्रंथमें औषध्योग में पूर्ण अहिंसाधर्म का ही समर्थन किया है। इसके अलावा आपके प्रथमें जैन पारिमापिक शब्दोंका प्रयोग एवं संकेत मी तदनुकूल दिये गये है। इसिल्ण अर्थ करते समय जैनमत की प्रक्रियांको ध्यानमे रखकर अर्थ करना पहता है। उदाहरणार्थ " गन्त्रयायेष्य " का उल्लेख प्रंथमें आया है। इसका अर्थ वन्नादि रत्तत्रययोंके द्वारा निर्मित औषधि ऐसा सर्व—सामान्यदृष्टिसे

होसकेगा । परंतु वैमा नहीं है । वैन-सिद्धांतमे सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्रको रत्नत्रयके नामसे कहा है । वे जिसप्रकार मिथ्यादर्शन ज्ञानचारित्ररूपी त्रिदोषोंको नाश करते हों इसीप्रकार रस, गंधक व पाषाण इन त्रिधातुवोंका अमृतीकरण कर तैयार होनेवाला रसायम वात, पित्त व कफरूपी त्रिदोषोंको दूर करता है। अतएव इस रक्षायनका नाम रत्नत्रयीषध रक्खा गया है।

इसी प्रकार आष्ट्र निर्माण के प्रमाणमें भी जैनमत प्रक्रियाकों अनुसार ही संकेत संख्याबोंका विधान किया है। जैसे रसिस्ट्रिको तियार करनेकेलिए कहा है कि "स्तंकेसारेगधकं मृगनवासारद्वमं"। यहां विचारणीय विषय यह है कि यह प्रमाण किस प्रकार लिया हुआ है। जैन तीर्थकरोंके भिन्न २ चिन्ह या लांलन हुआ करते हैं। उसके अनुसार जिन तीर्थकरोंके चिन्हसे प्रमाणका उल्लेख किया जाय उतनी ही संख्यामें प्रमाणका प्रहण करना चाहिये। उदाहरणार्थ जपरके वाक्यमें सृत केसिरे पद आया है। कसीरे महाबोरका चिन्ह है, केसिरे राज्यसे २४ संख्याका प्रहण होना चाहिये। अर्थात् रस २४ गधकं मृग अर्थात् मृग सोल्हवे तीर्थकरका चिन्ह होनेसे गंधक १६, इत्यादि प्रकारसे अर्थ प्रहण करना चाहिये। समंतभद्रके प्रथमें सर्वत्र इसीप्रकारके सांकेतिक व पारिमाषिक शब्दोंका प्रयोग हुआ है। रस सिंद्रके गुणको उन्होंने सिद्धांतरसायनकल्पमें निम्नप्रकार कहा है।

सिद्रं शृद्धतो विषधरश्चमनं रक्तरेणुश्च वर्ण । वातं पित्तन श्चीतं तपनिकसिंदतं विश्वतिमेददंति । तृष्णादावार्तगुरुमं पिश्चगुदररकां पांडुश्चोफोदराणां । इष्ठ चाष्टादश्चनं सकलत्रणहरं सिक्चगुलाग्नगंधि । दीपाग्नं धातुपुष्टिं बहबाशिसिकरं दीपन पुष्टितेषां । बालस्त्रीसीरूयसगं जरमरणक्जाकांतिमायुः प्रवृद्धिं । बालाशुद्धिं सुगानां (१) सकलक्ष्तहरं देहशुद्धिं रसेंद्वैः ।

इन अंथोंके पारिभाषिक शब्दों को स्पष्ट करने के लिए उसी प्रकारके कोषोका भी जिनाचार्योंने निर्माण किया है। उस में इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ लिला गया है। उस में इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ लिला गया है। उस में इन पारिभाषिक शब्दों का अर्थ लिला गया है। उस में इन कोषों में श्री आचार्य अमृतनिद् का काप महत्वपूर्ण होने पर भी अपूर्ण है। इस कोष में बाईस हजार शब्द है फिर भी सकार में जाकर अपूर्ण होगया है। सकारके शब्दों को लिखने लिखने मस-सिम पर्यन आचार्य लिख मके। बाद में अयपात होगया है। स, सा से लेकर ह, ल, का पर्यन के शब्दों को वे क्यों नहीं लिख मके ? आयु का

अवसान हुआ होगा इसके सिवाय और क्या कहा जा सकता है। प्रारंभसे जिस विस्तृतिके साथ कोष का निर्माण हुआ है, उस से अवशेष शब्दोंका पात करीन ३००० की संख्यामें छे सकते हैं, यह हमारे दुर्भाग्य का विषय है। ग्रंथ में वनस्पतियोंका नाम जैन पारिमाषिक के रूप में आये हैं। जैसे अभन्यः = हंसपादि, अहंसा= हिश्वकालि, अनंत = सुवर्ण, ऋषभ=पावठेकी एता, ऋषभा=आमलक, मुनिखर्जृरिका=राजखर्जूर, वर्धमाना= मधुर मातुर्छुंग, वर्धमानः = श्वेतैरंड, वीतरागः = आम्र इत्यादि। ऐसे कोषों का भी उद्वार होने की परम आवश्यकता है।

# समंतभद्रके पूर्वके वैद्यक्रंथकारः

जैनवैद्यक विषय श्रीभगवान की दिव्य ध्वनि सं निकला हुआ होने से इस की परंपरा गणधर, तिक्तिप्यपरंपरा से बराबर चला आ गड़ा है, यह हम पिडले लिल चुके हैं। समंतभद्र के पिंडले भी कुल वैद्यक प्रंथकर्ता उपलब्ध होते हैं। वे कि. पू. दुसरे तीसरे शतमान में हुए हैं। और वे कारवार जिल्ला, होनावर तालुका के गेरफणाके पास हाडिल्ळें में रहते थे। हाडिल्ळमें इंदिगिरि, चंदिगिरि नामक दो पर्वत हैं। वहांपर वे तपश्चर्या करते थे। अभी भी इन दोनो पर्वतोपर पुरातत्व अवशेष हैं। हमने इस स्थान का निरीक्षण किया है।

दन मुनियोने वैद्यक प्रंथांका निर्माण किया है । महर्षि समंतमदने अपने सिद्धांत रसायनकल्प प्रंथमें स्वयं उल्लेख किया है कि "श्रीमऋल्लातकाद्गी बसति जिनसुनिः सूतबादे रसाङ्ज" इ. साथमें जब समंतमद्राचार्यने अपने वैद्यकप्रंथकी रचना परिपक्षशैलीं की एवं अपने प्रंथमें पूर्वाचार्योकी परंपरागतताको भी "रसेंद्र जिनागमसूत्रबद्धं" इत्यादि शब्दों से उल्लेख किया तो अनुमान किया जा सकता है कि समंतभद्र के पिहले भी इस विषय के प्रंथ होंगे । उन पूर्व मुनियोंने इस आयुर्वेद मे एक विशिष्ट कार्य किया है । जो कि अन्यदर्लभ है ।

# पुष्पायुर्वेद.

जनभर्म अहिंसाप्रधान होने से, उन महात्रतधारी मुनियोंने इस बातका भी प्रयत्न किया कि औषयनिर्माण के कार्य में किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं होना चाहिए। इतना

१ यह कोष बेंगलोरके वैद्यराज पं. यहच्याकी कृपासे हमें देखने की मिला व अनेक परा-मर्का भी मिले ं इसके लिए हम उक्त वैद्यराजका आभारी हैं। सं.

२ अष्ट्रारकीय प्रशस्ति में इस हाडिक्टिका उछित्व संगीतपुर के नाम से मिलता है। क्यों कि क्योंटक भाषांम हाडु शब्द का अर्थ संगीत है। हिक्कि शब्द का अर्थ ग्राम है। इसलिए यह निश्चित है कि हाडिक्किका का ही संस्कृत नाम संगीतपुर है। सं॰

ही नहीं एकेंद्रिय प्राणियोंका भी संहार नहीं होना चाहिए। अतएव उन्होंने पुष्पायुर्वेद का भी निर्माण किया।

आयुर्वेद अंथकारोंने वनस्पतियोंको औषधमें प्रधान स्थान दिया । चरकादि प्रंथका-रोंने मांसादिक अमस्य पदार्थोंका प्रचार श्रीविधके नामसे किया। परंतु जैनाचार्यीने ती उस आदर्शमार्गका प्रस्थापन किया जिससे किसी भी प्राणीको कष्ट नहीं होसके। इसीलिए पुष्पायुर्वेद में प्रंथकार ने अठारह हजार जाति के कुसुम (पराग) रहित पुष्पों से ही रसायनीषिधयों के प्रयोगोको लिखा है। इस पुष्पायुर्वेद ग्रंथ में कि. पू. ३ रे शतमान की कर्णाटक लिपि उपलब्ध होती है जो कि बहुत मुश्किलसे बांचनेमें आती है। इतिहास संशोधकों के लिए यह एक अपूर्व व उपयोगी विषय है। अठारह इजार जाति के केवल पुष्पों के प्रयोगोंका ही जिसमें कथन हो,उस प्रंथ का महत्व कितना होगा यह भी पाठक विचार करें। विशेष क्या ! हम बहुत अभिमान के साथ कह सकते हैं कि अभीतक पुष्पायुर्वेद का निर्माण जैनाचार्यों के सिवाय और किसीने भी नहीं किया है। आयुर्वेद संसारमें यह एक अद्भुतचीज है । इसका श्रेय जनाचार्योको ही मिल सकता है। महर्षि समंतभद्र का पीठ गेरसपामें था। उस जंगल में जहां समंतभद्र वास करते थे, अभीतक विशास शिसामय चतुर्मुख मंदिर, ज्वासामिसी मंदिर व पार्श्वनाथ जिनचैत्यास्य दर्श-नीय मौजूद है। जंगल में यत्र तत्र मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं। दंतकथा परंपरासे ज्ञात है कि इस जंगल में एक सिद्धरसकूप है। कलियुग में जब धर्मसंकट उपस्थित होगा उस समय इस रसकूप का उपयोग करने के लिए आदेश दिया गया है । इस कूप की सर्वाजन नामक अंजन नेत्रोंमें लगाकर देख सकते हैं। सर्वाजन को तियार करने का विभान पुष्पायुर्वेद में कहा गया है। साथ में उस अजन के लिए उपयोगी पुष्प उसी प्रदेशमें मिलते हैं ऐसा भी कहा गया है। अतएव इस प्रदेशकी भूमि का नाम "राज-गर्भा बसुंघरा '' के नाम से उल्लेख किया है। ऐसी महत्वपूर्ण-कृतियोंका उद्धार होना आवश्यक है।

# पूज्यपादके बादके जिन वैद्यक ग्रंथकार

पूज्यपादके बाद भी कई वैद्यक्तप्रंधकार हुए हैं। उन्होंने निह्वियक पांडित्यसे अनेक आयुर्वेदप्रंथोंका निर्माण किया है। इस का उल्लेख अनेक अंथोमें िलता है।

## गुम्मटद्वाषुनि.

इन्होंने मेरुनंत्र नामक वैधकपंथकी रचना की है। प्रत्येक परिन्छेट के अंतमें उन्होंने श्रीपूज्यपाद स्थामी का बहुत आदरपूर्वक समरण किया है।

# सिद्धनागार्जुन.

यह पुज्यपादके भानजे थे। इन्होंने नागार्जनकल्प, नागार्जनकक्षपुट आदि प्रंथोंका निर्माण किया था। इसके अलावा मालम होता है कि इन्होंने ''वज्रखेचरघुटिका'' नामक सुवर्ण बनाने की रत्नगुटिका को तैयार की थी। जब ये इस औषंघ को तैयार करने के संकल्पसे आर्थियमदत को मांगनेके हिए किसी राजाके पास गये थे, तब राजाने पूछा कि यदि आपके कहने के अनुसार गुण न आवे तो आपका प्रण क्या रहेगा ? नागार्जुनने उत्तर दिया कि मेरी दोनों आंखोंको निकाल सकते हैं। राजाने उन को सहायता दी, उन्होंने प्रयत्नकर एक वर्षके अंदर इस औषध को तैयार करके एवं उसकी तीन मणि-योंको बनाकर उन पर अपने नामको खोदा । बाद जब नदीमें हे जाकर उन मणियोंको वे थोरहे थे तब हाथसे फिसल्फर नदी में गिर पड़ी। राजाने प्रतिज्ञाके अनुसार दोनों आंकोंको निकलबाई । नागार्जुन दोनों आंखोस अंधे हुए व देशांतर चळे गये । एक थेरपा—क्वांको उन मणियोंको निगली हुई मछलीके मिलनेपर चीरकर देखी तो तीन मणियां मिल गई। वेश्याने उन्हें केजाकर हालेपर रखी तो क्षुलेपर लटको हुए लोहेकी सांकल सीने की बन गई । तदनंतर वह वेक्या राज लोहेको सोना बनाया करती थी । बडे २ पहाडके समान उसने सोना बनाया। एवं विपुल धनन्ययकर एक अन्नसत्र का निर्माण कर **उसका ''नागार्श्वनसत्र'' ऐसा नाम दिया । नागार्श्वनने ।फिरतेर आकर सत्रको अपने** नाम मिलनेका कारण पुच्छा । मालम होनेपर उन्होंने उन रत्नोंको पुनः पाकर उनके बल से गई हुई आलोको पुनः पाया एवं राजसभामे जाकर उसके महत्वको प्रकट किया। आयु-र्वेदीय औषधोमे कितना सामर्थ्य 🛦 यह पाठक इससे जान सकते हैं।

## कर्णाटक जैनवैद्यकप्रंथकारः

उपर्श्वत विद्वानों के अलावा कर्णाटक माषा में अनेक विद्वानोंने वैषक प्रंथ की रचना की है। । उनमें कीर्तिवर्भ का गोवैद्य, मंगराज का खगेंद्रमणिदर्पण, अभिनवचंद्र का इयशान्त, देवेंद्र मुनि का बालप्रहचिकित्सा, अमृतनंदि का वैद्यक्त निघंदु, जगदेक महामंत्रवादि श्रांत्ररदेव का २४ अधिकारोंसे युक्त वैद्यामृत, साल्यक द्वारा लिखित रस रक्षाकर व विद्यागात्य आदि प्रंथ विशेष उल्लेखनीय है। जगहळ सोमनाथ ने पूज्यपादा-वार्य को द्वारा लिखित कल्याणकारक प्रंथ का कर्णाटक माषा में भापांतर किया है। यंह प्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। प्रंथ पाठिकाप्रकरण, परिभाषाप्रकरण, षोडशब्दर-चिकित्सानिक्त्रणप्रकरण आदि अष्टांगसे छंयुक्त है। यह प्रंथ कर्णाटक भाषाके वैद्यक प्रंथोंमें सबसे प्राचीन है। एक जगह कर्णाटक कल्याणकारकमें सोमनाथ कविने उन्नेष किया है।

मुकरं तानेने पृत्रयपाद मुनिगळ् मुंपेळ्द कर्याणका-रकमं बाह्टसिद्धसारचरकाणुत्कृष्ट्रमं सहुणा-धिकमं वर्जितमद्यमांसमधुवं कर्णाटिदं छोकर-सकमा चित्रमदागे चित्रकवि सोमं पेळ्दिने तिळ्तिये॥

इससे यह भी स्पष्ट हैं कि प्उयपादक ग्रंथमें भी मस, मांस व मधुका प्रयोग बिल कुल नहीं किया गया है। चरकादियोंके द्वारा रचित ग्रंथसे वह उन्कृष्ट हैं। अनेक गुणोसे परिपूर्ण है।

इस प्रकार अनेक जन बंद्यक प्रथकार हुए हैं। जिन्होंने लोककल्याणको लिए अपने बहुमूल्यं समय व श्रमको गमाकर निस्पृहतासे प्रथ निर्माणका कार्य किया। परंतु, आज उन प्रथो का दर्शन भी हमे नहीं होता है। जो कुछ भी उपलब्ध है, उन के उद्धार की कोई चिंता हमारे उदार धनिकोंमे नहीं है। वे प्रथ धारे २ कीटभक्ष्य बनतं जा रहे हैं।

# उप्रादिस्याचार्यका समय

उप्रादित्याचार्यकृत प्रकृतभ्य कितना सरस व महत्वपूर्ण है । इस बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । क्यों कि पाठक उसे अध्यनन कर स्वय अनुभव करेगे ही । परंतु सदसा यह जानने की उत्कंटा होती है कि ये किस समय हुए : इस कल्याणकारककर्ता लोककल्याणकारक महात्माने किस शतमान मे इस धरातल को अलंकत किया था ! हमें प्राप्त सामाभियोसे हम उस विषय पर यहांपर उद्दापोह करते है ।

उप्रादित्यने प्रकृत ग्रंथमे प्र्यपाद, समतभद्र, पात्रस्वामि, सिद्धसेन, दशरथगुरु, भेवनाद, सिंह्सेन, इन आचार्यांके बद्यक ग्रंथों का उल्लेख किया है। इससे इनसे उप्रादि-त्याचार्य आर्वाचीन है यह स्पष्ट है। ये सब आचार्य छटवी शताब्दी के पहिले के होने चाहिए ऐसा अनुमान किया जाता है।

प्रथकारने प्रथके अंतम एक वाक्य जिला है। जिससे उनके समयको निर्णय करने में बहुत अनुकूछता होगई है। वे छिलते है कि—

इत्यश्चेषिक्षेषिविशिष्टदुष्टिपिशिताशिवेद्यशास्त्रेषु मांसिनराकरकार्यमुग्ना-दित्याचार्थेर्नृपतुंगवळ्भेंद्रसभायामुद्गेषितं पकरणम् " इससे स्पष्ट होता है कि ओषध में मांस की निरुपयोगिताको सिद्ध करनेकेलिए स्वयं आचार्यने श्रीतृपतुंगवळ्भेंद्रकी सभामें इस प्रकरणका प्रतिपादन किया। इसका समर्थन इसके उत्तर ही आये हुए इस स्रोक्तेस होता है। स्थातश्रीतृपतुंगवल्लभवद्दाराजाभिराजस्थितः । मोचळ्दिसभांतरे बहुविधमरूपातविद्वजने ॥ मांसाश्रिवकरेंद्रतास्विलभिषा्विद्याविद्यामग्रतो । मांसे निष्फलकां निरूष्य नितरां जैनेंद्रवैद्यस्थितम् ॥

इससे विषय बिलकुल स्पष्ट होगया है कि नृपतंग बल्लभ महाराजाधिराजके दरबारमें जहां मांसारानको समर्थन करनेवाले अनेक बिद्धान् थे, उनके सामने मांसकी निष्कलताको सिद्ध कर दिया है। नृपतंग अमोधवर्ण प्रथमका नाम है, और अमोधवर्षको हो बल्लम, और महाराजाधिस्क्रनकी उपावि थी। नृपत्ग भी उसकी उपाधि ही था।

इतिहासवेत्तावान इस अमोधवर्षके राज्यरौहणके समयको शक स. ७३६ (वि. सं. ८०१-ई. स. ८१५) का लिखा है । गुणभद्रसूरिकृत उत्तरपुराणसे ज्ञात होता है कि यह अमोधवर्ष (प्रथम) प्रसिद्ध जनान्तार्थ जिनसेनका शिष्य था।

यस्य प्रांशुनखांशुजाछविसरद्धारांतरःविर्धव-स्पादाम्भाजरजः पिश्चंगमुकुटमत्यग्ररत्नद्यतिः ॥ संस्पर्ता स्वमपोधवर्षतृपतिः पूर्तोहपद्यत्यस्यम् । सःश्रीमाञ्जिनसेनपूज्यभगत्पादो जगन्मंगस्रम् ॥

पाधार्म्युद्य कान्यकी रचना श्री महर्षि जिनसेनने की थी । उसमें सर्गके अंतमें निम्निक्ठेखित प्रकार उल्लेख मिलता है। इत्यमीयवर्षप्रमेश्वरप्रमग्रुक्श्रीजिनसेनाचार्य-विरचिते मेघद्तवेष्टिते पार्श्वीभ्युद्ये भगयत्कैवस्यवर्णनं नाम चतुर्थः सर्गः इत्यादि।

इससे स्पष्ट हुआ कि अमेाघवर्षके गुरु जिनसेन थे । इसी बातका समर्थन Mediaeval Jainism नामक पुस्तकमें प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता प्रोफेसर सालेतोरने किया है।

"The next prominent Rastrakuta ruler who extended his patronage to Jamism was Amoghavarsa I, Nripatiunga, Atishayadhawala (A. D. 815-877). From Gunabhadra's *Uttarpurana* (A. D. 898), we know that king Amoghavarsa I, was the disciple of Jinasena, the author of the Sanskrit work *Adipurana* (A. D. 783) The Jama leaning of king Amoghavarsa is further corroborated by Mahaviracharyat the author of the Jam Mathematical work *Ganitasurasangraha*, who relates that, that monarch was a follower of the *Syadwad* Doctrine. Mcdiaeval Jainism P. 38.

इस से यह स्पष्ट है कि अमोधवर्ष श्री भगविजनसेनाचार्यके शिष्य थे। अमोध-

<sup>#</sup> इसकी आंगे लिखी उपाधिया मिलती हैं-तपतुग ( महाराज शर्व ) महाजशणु, आति-शयधयल, वीरमारायण, पृथिती वल्लभ, भी पृथिती वल्लभ, महाराजाविराज, भटार, परमभहारक भारतके प्राचीन राजवश भारते हैं. ४०

वर्ष के स्वाद्वादमतक अनुयायित्वको गणितसार संग्रह के कर्ता महावीराचार्य ने भी समर्थन किया है । इसी अमोधवर्षके शासनकाल में ही प्रसिद्ध राद्धांत प्रंथकी टीका जयषवला की (श. सं. ७५९ वि. सं. ८९४ ई. स. ८३७) रचना हुई थी । रत्नमालिका के निम्न श्लोक से यह भी स्पष्ट है कि अंतिमवय में अमोधवर्ष वैराग्य जागृति से राज्यभोग छोडकर आत्मकल्याण में संलग्न हुआ था।

# विवेकास्यक्तराज्येन राष्ट्रेयं रत्नमाकिका। रवितामीधवर्षेण सुधियां सदकंकृतिः ॥

अमोघवर्ष के संबंधमें बहुत कुछ लिखा जासकता है। क्यो कि वह एक ऐसा वीर राष्ट्रकृट नरेश हुआ है, जिसने जैनधर्मकी महत्ताको समझकर उसकी धवलपताका को विश्वभरमें फैलाई थी। परंतु प्रकृतमें हमें इतना ही सिद्ध करना था कि अमोधवर्षकी . ही उपाधि नृपतुंग, बल्लभ, महाराजाधिराज आदि थे। हरिवंश पुराण के कर्ता जिन- " सेनने भी प्रंथ के अंत में " श्रीबद्धभे दक्षिणां " पदसे दक्षिण दिशाके राजा उस समय श्रीवक्कभ का होना माना हैं। हमारे ख्याल से यह श्रीवक्कभ उग्रादित्याचार्य के द्वारा उल्लिक् श्रीवल्लभ=अमीघवर्ष ही होना चाहिए । इसलिए अब यह विषय बहत स्पष्ट होगया है कि उप्रादित्याचार्य नृपतंत्र ( अमीधवर्ष ] ) के समकालान थे । २५ वे परिच्छेदमे उन्होने जो अपना परिचय संक्षेपमें दिया है. उसमें यह बात होता है कि उनके गुरु श्रीनंदि आचार्य थे. जिनके चरणोंको श्रीविष्ण राजपरमंत्र्वर नामक राजापुजता था । यह विष्णुराज परमेश्वर कौन है ? हमारा अनुमान है कि यह विष्णुराज अमोघवर्षके पिता गोविंदराज त्रतीय का ही अपरनाम होना चाहिए । कारण महर्षि जिनसेनने पार्खाम्युदयमे अमोघवर्षको परमेइबरकी उपाधि से उल्लेख किया है। हो सकता है कि यह उपाधि राष्ट्रकटों की पितपरंपरागत हो । परन्त ऐतिहासिक विद्वान विष्णराजको चाल्रक्य राजा विष्णुवर्धन मानते हैं। इससे उग्रादित्याचार्यके समय निर्णय करनेमें कोई बाधा नहीं आती है। क्यो कि उस समय इस नामका कोई चालुक्य राजा भी हो सकता है । इसलिए यह निश्चित है कि श्रीउग्रादित्याचार्य महाराजाधिराज श्रीब्छम नृपतंग अमोघवर्षके समकालान थे। इस विषयका समर्थन प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता प्राक्तनविमर्शविचक्षण, महामहोपाध्याय, प्राच्यविद्यावैभव, रायबहाद्र नरसिंहाचार्य M. A. M. B. A. S. ने निम्न लिखित शब्दोसे किया है।

"Another manuscript of some interest is the medical work Kalyanakaraka of Ugraditya, a Jaina author, who was a contemporary of the Rashtrakuta king Amoghavarsha I and of the Eastern Chalukya king kali Vishnuvardhana V. The work opens with the statement that the science of medicine is divided into two parts, namely prevention and cure, and gives at the end a long discourse in Sanskrit prose on the uselessness of a flesh diet, said to

have been delivered by the author at the court of Amoghavarsha, where many learned men and doctors had assembled."

Mysore Archaeological Report 1922. Page 23.

अर्थात् एक कई मनोरंजक विषयों से परिपूर्ण आयुर्वेद अंध कल्याणकारक श्री उप्रादित्य के द्वारा रचित मिला है, जो कि जैनाचार्य थे और राष्ट्रकूट राजा अमोधवर्ष प्रथम व चालुक्य राजा किल विष्णुवर्धन पंचम के समकालीन थे । प्रंथ का प्रारंभ आयुर्वेद तत्वके प्रतिपादन के साथ हुआ है, जिसका दो विभाग किया गया है । एक रोगरोधन व दूसरा चिकित्सा । अंतिम एक गद्यात्मक प्रकरण में उस विस्तृत भाषात्मक जिल्ला है, जिस में मांस की निष्कलताको सिद्ध किया है जिसे कि अनेक विद्वान् व वैद्याकां उपस्थिति में नृपतुंगकी सभामें उप्रादित्याचार्यने दिया था।

द्रतना लिखने के बाद पाटकों को यह समझने में कोई कठिनता ही नहीं होगी कि उप्रादित्याचार्यका समय कौनसा हैं | सारांश यह है कि वे अमोधवर्ष प्रथमके सम-क्लार्शन अर्थात् श. संवत् के ८ वीं शताब्दिमें एवं विक्रम व किस्त की ९ वीं शताब्दिमें इस धरातलको अलंकृत कर रहे थे यह निश्चित है ।

#### विशेष परिचयः

उप्रािट यन अपना विशेष पिचय कुछ भी नहीं लिखा है। उन की विहत्ता, वस्तु विवेचन सामर्थ्य, आदि बाता के लिए उन के द्वारा निर्मित प्रंथ ही साक्षी है। उन के गुरु श्रीनंदि, प्रंथनिर्माण भ्यान रागिगिर नामक पर्वत था। रामिगिर पर्वत वेंगि में था। वेगि त्रिकलिंग देशम प्रधान स्थान है। गंगासे कटकतक स्थानको उत्कलदेश करते है। वहां उत्तरकालेंग है। कटकसे महेंद्रगिरि तकके पहाडी स्थानका नाम मध्यकलिंग है। महेद्रगिरि से गोदावरीतक के स्थान को दक्षिणकलिंग कहते है। इन तिनोंका ही नाम त्रिकलिंग है। ऐसे त्रिकलिंग के वेगीमें सुंदर रामिगिर पर्वतके जिनालयमें बैठकर उपादित्यने इस प्रंथकी रचना की है। यह रामिगिर शायद वही हो सकता है जहां प्रापुराण के अनुसार रामचंद्रने मंदिर बनावाये हो। इससे अधिक महर्षि का परिचय भले ही नहीं मिलता हो तथापि यह निश्चित है कि उपादित्याचार्य ८ वी शताब्दी के एक माने हुए प्रीट आयुर्वेदीय विदान थे। इसमें किसीको भी विवाद नहीं हो सकता।

अतिम प्रकरण में आचार्यश्रीने मध, मांसादिक गर्हा पदार्थी का सेवन औषि के नाम से या आहार के नाम से उचित नहीं है, इसे युक्ति व प्रमाण से सिद्ध किया है। एक अहिंसाधर्मप्रेमी इस वातको कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि एक व्यक्तिको सुग्व पहुंचाने के छिए अनेक जीवोका संहार किया जाय । अनेक पाश्चास्य वैज्ञानिक वैद्यक विद्वान् भी आज मांसकी निरुपयोगिता को सिद्ध कर रहे हैं। अखिल कर्णाटक आयुर्वेदीय महासम्मेलनमें आयुविज्ञानमहार्णव आयुर्वेदकलाभूषण विद्वान् के श्लोषश्चाक्षी ने सिद्ध किया था कि मद्य मांसादिक का उपयोग औषध में करना उचित नहीं

है और ये पदार्थ भारतीयोंके शरीरके छिए हितावह नहीं है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदसमारंभोत्सव में श्री कविराज गणनाथ सेन महामहोपाच्याय एम. ए. विद्यानिषि ने इन मद्य मांसादिक का तीत्र निषेध किया था। ऑछ इंडिया आयुर्वेद महा-सम्भेछन के कानपुर अधिवेशन में श्री कविराज योगींद्रनाय सेन एम. ए. ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि अंग्रेजी औषध प्रायः मद्यादिक मिश्रित रहते हैं। अतः वह भारतीयोंके प्रकृति के छिए कभी अनुकूछ नहीं हो सकते। इत्यादि अनेक भारतीय व विदेश के विद्वान इन पदार्थोंको त्याज्य मानते हैं। वनस्पतियोमें वह सामर्थ्य है जिस से भयंकर से भवंकर रोग दूर हो सकते हैं। क्या समनमहाचार्थ का भश्मक रोग आयुर्वेदीय औषित्रसे दूर नहीं हुआ! महिष् पूज्यपाद और नागार्ग्यन को गगनगमनसामर्थ व गतनेत्रोंकी प्राप्त वनस्पति औपधीसे नहीं हुई! फिर क्यों आंषधि के नाम से अहिंसाधम का गला बींटा जाय ? आशा है कि हमारे वैद्यबंधु इस विषयपर ध्यान देंगे। उनकी औषित्रके बहानेस यम लोकमें पहुंचने बाल असंख्यात प्राणियोको प्राण दान देन का पुण्य मिलगा। प्रंथकारने कई स्थलीपर सश्चिताचार्यको स्थादादवाटी लिखा है। सश्चताचार्यको ब्रव्याण व्यवस्था जनसिद्धातसे विल्कुल मिळती जुलती है। इस विषय पर ऐतिहासिक विद्यानोंको गंभीर—नजर उल्ली चाहिए।

#### कृतव्याः

इस प्रथका संशोधन हमारे दो बिहान वैद्य मित्रोंन किया है। प्रथम संशोधन मुंबईके प्रसिद्ध वेद, दि. जन कीवधालय भूलेरवरके प्रधान—चिकित्सक, आयुर्वेदाचार्य पं० अर्थसराजेंद्र साक्षी के द्वारा हुआ है। आप हमारे परमम्तेही होनेके कारण आपने इस कार्यमे अथक अम किया है। दितीय संशोधन अहमरनगर आयुर्वेद महाविद्यालयके प्राच्यापक व ला. मंबर आयुर्वेदर्सार्थ पं. विद्याधन साक्षी ने किया है। श्रीवैद्यपंचानन पं. गंगाधर गोपाल गुण साक्षी ने प्रस्तायना लिवनेकी कृपा की है। धर्मवीरजांके स्त्रावास होनेपर की अपने निताक इस कार्यकी पूर्ति उनके सुपुत्र सेठ गोविद्यजी रावजीने करने की उदार-कृपा की है। इन सब सम्बनोंके प्रति कृतव्रता व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आशा है कि उनका मेरे साथ इसी प्रकार सतत सहयोग रहेगा। इसके अल्पा जन र विद्यान मित्रोंन मुझे इस प्रथके संपादन, अनुनवादन, आदि मे परामशीदिन सहायसा दो है उनका भी में हर्यसे आमारी है।

श्रीमंगलमय दयानिधि परमात्मासे प्रार्थना है कि प्रकृतप्रंथके द्वारा विश्वके समस्त जीवोको आयुरारोग्यैश्वर्यादिका रूपम हो, जिससे कि वे देश, धर्म व समाजके उत्थान के कार्थमें हर समय सहयोग दे सकें। इति. विनीत—

सोळापुर }

वर्भमान पार्श्वनाथ शासी. संपादक.

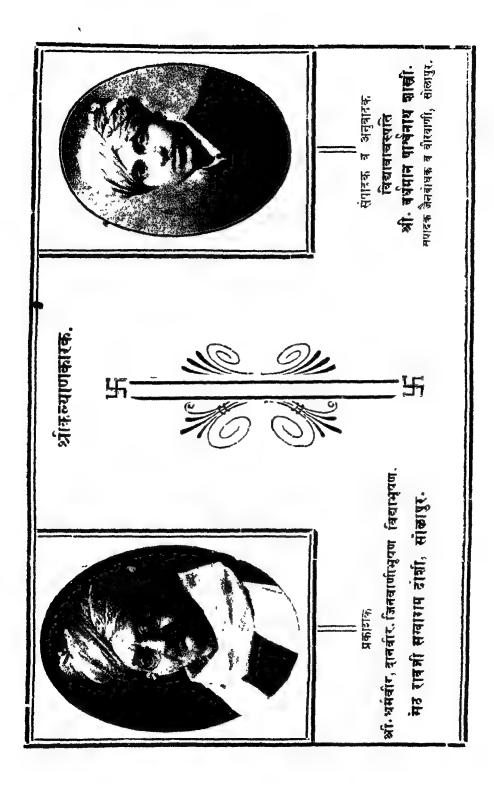

# विषयानुक्रमणिका.

|                              | ાં સં           |                                    | ष्ट सं. |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------|
| प्रथम परिच्छेदः              |                 | सामुद्रिकशास्त्रानुमार अन्पायु म   |         |
| मंगटा चरण च आयुर्धेदीत्पत्ति | 8               | परीक्षा                            | \$8     |
| भगवान आदिनाय से प्रार्थना    | 2               | उपसंदार                            | 8 14    |
| भगवान् की दिन्द्वान          | 1               | द्वितीय परिच्छेदः                  |         |
| बस्तुचनुष्टयनिरूपण           | 3               | मंगलाचरण और प्रतिज्ञा              | १७      |
| आयुर्वेदशासका परंपरागमनकम    | 8               | स्वास्थ्यका भेद                    | १७      |
| प्रथकार की प्रतिज्ञा         | 8               | परमार्थस्वाम <u>्</u> थ्यस्यवा     | १७      |
| प्रथरचनाका उदेश              | ų               | ं <b>व्यत्रहार</b> श्यास्थ्यलक्षण  | १७      |
| दुर्जनिदा                    | ч               | साम्यविचार                         | १८      |
| आचार्यका अंतरंग              | દ્              | प्रकारातरसे स्वस्य अक्षण           | १८      |
| वेद्यशब्दकी व्युत्पत्ति      | હ               | अवस्थाविचार                        | 86      |
| अध्युवंदशन्द्रका अर्थ        | 9               | अवस्थाओंके कार्य                   | 86      |
| शिष्यगुणकक्षणकथनप्रतिज्ञा    | હ               | अवस्थांतरभे भोजनिवचार              | 19      |
| आयु दि।ध्ययमयोग्यशिष्य       | ٤               | जठराग्निका विचर                    | 25      |
| वैद्यविद्यादानक्रम           | 6               | विकृतकराधिक भेद                    | १९      |
| विद्यामाधिक सावन             | 6               | विषमींश्रआदिकी चिकित्सा            | २०      |
| वैद्यशास्त्रका प्रधानध्येय   | 9               | सनाग्रिके रक्षणोपाय                | २०      |
| कोकराव्दका अर्थ              | 9               | बङपरीक्षा                          | २०      |
| चिकित्सके अधार               | ٩               | बलभी प्रवानता                      | २०      |
| चिकिन्साके चार पाद           | ₹o              | बलोत्पत्तिके अंतरंगकारण            | २०      |
| वैद्यलक्षण                   | १ o             | बक्वान्मनुष्यंत, उक्षण             | 28      |
| चिकित्सापद्धाते              | ٠<br>۶ <b>٢</b> | जागछादित्रिवि बदेश                 | 28      |
| <b>भ</b> रिष्ट <b>क</b> क्षण | 8 8             | ा जांग <b>लदेश<del>ल</del>क्षण</b> | 32      |
| रिष्टसंचक दृतकक्षण           | <b>१</b> २      | अनु रदेशलक्षण                      | રરે     |
| अशुभराकुन                    | १२              | सुधारण देशस्क्षण                   | 7.8     |
| शुभशकुर                      | १३              | साम्यविचार                         | ₹8      |

| # E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • शामुद्रिकश्रमानुसार अल्पायु स्थायु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | support the state :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रसार्थस्थास्य्यस्थ्रमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्रम्बद्धारम् । स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स् |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अध्यासस्य स्वस्थवस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anneal spok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | enguliera (g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Appropriate of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ercenia cui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Search and a sea of the season | श्रीताकोत्त (वे भोजनविचार १५)<br>स्टेशिनिका विचार १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Service of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terrinductur Terrinductur Terri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Halika ayayuta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्याकी अपासता विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Company and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | editina materialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| te de la constant de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TREPTONIA ROLL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संग्रहादे (असे प्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नांग <b>नंदश्वत्वया</b><br>सन्तर्भगणना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | ~ ,.        | 1, 2                             |            |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|
| प्रत्येकपदार्थ सात्म्य हो सकता है     | २४          | जातिस्मरणके कारण                 | ३३         |
| प्रकृतिकथनप्रतिज्ञा                   | २४          | जातिस्मरण्डक्षण                  | ३३         |
| ऋतुमती सीके नियम                      | २५          | प्रकृतिकी उत्पत्ति               | <b>₹</b> 8 |
| गर्भाधानक्रम                          | २५          | वातप्रकृति के मनुष्य का उक्षण    | ₹8         |
| ऋतुकाल में गृशितगर्भका दोप            | २५ ं        | पित्तप्रकृतिके मनुष्यका रक्षण    | 34         |
| गर्भोताचे कम                          | २६          | कपप्रकृतिके मनुष्यका रक्षण       | ३५         |
| जीवशब्द की ब्युलिस                    | र्६         | क्षे त्रस्थापकथनप्रतिज्ञा        | ३६         |
| मरणस्वरूप                             | २६          | भौषधिप्रहणार्थ अयोग्यक्षेत्र     | 38         |
| शरीरवृद्धीके लिए षट्पर्याप्ति         | २६          | औषधिप्रहणार्थ प्रशस्तक्षेत्र     | ३६         |
| शरीरोत्पाति में पर्याप्ति की आवश्यकता | २७          | सुक्षेत्रोत्पन अप्रशस्तअंषि      | \$ 19      |
| गर्भमें शरीराविभीवक्रम                | २७          | प्रमस्तओविभिका लक्षण             | \$ 19      |
| गर्भस्थबाङककी पोषणविधि                | २८          | परीक्षापूर्वक ही औषधप्रयोग करना  |            |
| कर्मकी महिमा                          | २८          | चाहिये                           | € \$       |
| शरीरलक्षणकथनप्रतिज्ञा                 | <b>₹</b> \$ | अधिकमात्रासे औषधिप्रयोग          |            |
| अन्तिमकथन                             | २९ ,        | करनेका फल                        | ३७         |
| -22-                                  | 1           | ઔષચિત્રયોમાંચિધાન                | ₹८         |
| तृतीय परिच्छेदः                       |             | जीर्णाजीर्णऔषधविचार              | ₹<         |
| मंगलाचरण व प्रतिज्ञा                  | 30          | स्थूल आदि शरीरभेदकथन             | ₹८         |
| अस्यि, सन्वि आदिकी गणना               | 30          | प्रशस्ताप्रशस्तश्र शिरविचार      | \$6        |
| धमनी आदिकी गणना                       | ३०          | स्थृडादिशरीरकी चिकित्सा          | 36         |
| मांसरउजु अ।दिकी गणना                  | 36          | साध्यासाध्य विचार                | ३९         |
| मर्मादिककी गणना                       | 3 ?         | स्थृङशरीरका क्षीणकरणीपाय         | ३९         |
| दंत आदिककी गणना                       | 18          | क्षीणशरीरको समकरणीपाय            | ३९         |
| वसा आदिकका प्रमाण                     | 38          | मध्यमशर्(ररक्षणोपाय              |            |
| मुत्रादिकके प्रमाण                    | ३२          |                                  | ३९         |
| पाच प्रकारके वात                      | ३२          | स्वास्थ्य बाध ककारणोंका परिद्वार | 80         |
| मञ्जिनिम द्वार                        | <b>३</b> २  | वातादिदोषों के कथन               | 80         |
| शरीरका अशुचित्व प्रदर्शन              | ३२          | <b>बातादिदोष</b> ७ क्षण          | 80         |
| धर्मभेम की प्रेरणा                    | \$3         | कपका स्थान                       | 80         |
| जातिस्मरणात्रिचार                     | 34          | पित्रका स्थान                    | 8 {        |

| वातका स्थान                    | . ४१        | अनुपान काळ व उसका फळ        | <b>પ</b> ્રદ્ |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| प्रकुपितदीय सब को कोपन करता है | ४२          | शान्ति आदि के गुणकथन        | 40            |
| दोषप्रकोपोपशमके प्रधान कारण    | ४३          | कुषान्योंके गुण कथन         | 40            |
| वातप्रकीवका कारण               | ४३          | द्विद् धान्यगुण             | 40            |
| वित्तप्रकांप के कारण           | 8.8         | माप भादिके गुण              | 46            |
| कफामकीय के कारण                | 8 8         | अरहर आदिके गुण              | 46            |
| दोषांको भेद                    | 88          | तिल आदिके गुण               | <b>ખુ</b> લ્  |
| प्रकुषितदे। षोंका उक्षण        | ४५          | वर्जनीय धान्य               | ५९            |
| वातप्रकोपके लक्षण              | ४५          | शाकवर्णन प्रतिज्ञा          | ५९            |
| पित्तप्रकोपके उक्षण            | ४५          | मूखशाकगुण                   | ५९            |
| क्षाप्रकोपकं उक्षण             | ४६          | शाल्कआदि कंदशाकगुण          | ६०            |
| प्रकुपितदोषों के वर्णन         | ४६          | अरण्यालु आदि कंदशाकगुण      | Ę o           |
| <b>अ</b> न्तिमकथन              | 80          | बंशाम आदि अंकुर शाकगुण      | ६१            |
| 202                            |             | जीवन्तो आदि शाकगुण          | ६१            |
| चतुर्थपरिच्छेदः                |             | शार्डेष्टादि शाकगुण         | ξ ₹           |
| कास्यक्रमबन्धनातुर्पेतम्       | 88          | गुह्याक्षी आदि पत्रशाकगुण   | ६२            |
| मंगछ।चरण और प्रतिज्ञा          | 85          | बन्ध्क आदि पत्रशाकीके गुण   | ६२            |
| कालवर्णन                       | 88          | शिग्रु आदि पुष्पशाकोंके गुण | ६२            |
| न्यबहारकालके अवान्तरभेद        | 88          | पंचलवणीगणका गुण             | ६३            |
| मूहर्तआदिके परिगाण             | ४९          | वंचबृहतीगणका गुण            | ६३            |
| ऋनुविभाग                       | 40          | पंचवल्लीगुण                 | ६३            |
| प्रतिदिनमें ऋतुविभाग           | 40          | गृधादिवृक्षज्ञफ्टशाकगुण     | ६४            |
| दोषोंका संचयप्रकोप             | 48          | पीलु आदि मूलशाकगुण          | €8            |
| प्रकुषितदोगोंसे व्याधिजननक्रम  | ५२          | आम्र आदि अम्लफ्रकशाक्षगुण   | ६३            |
| वसंतऋतुमें हित                 | 48          | आम्र आदि अम्छप्रखशाकगुण     | ६५            |
| ग्रीष्मर्तु वा वर्षनुभे हित    | 48          | बिल्वादिपाळशाकगुण           | gų            |
| शिशिरऋतुरें हित                | فإنع        | द्राक्षादि वृक्षफ्डशाकगुण   | ६६            |
| आहार काळ                       | <b>પુષ્</b> | ताछ।दिशाकगुण                | ६६            |
| भोजनकाम                        | 44          | उपसंहार                     | ६६            |
| भोजनसमयमें अनुपान              | 4६          | <b>धै</b> त्यमंगक           | ६७            |

| पंचमपरिच्छेद:                  |            | दुग्धवर्ग                           | 98        |
|--------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
|                                |            | अष्ट्रीवघदुग्ध                      | 98        |
| द्रबद्रव्याधिकारः              | 58         | दुग्बगुण                            | 94        |
| मंग्रहाचर्ण                    | ६८         | धारोष्णदुग्धगुण, श्रृतोष्ण दुग्बगुण | 94        |
| रसोंकी व्यक्तता कैसे हो !      | ६८         | श्रृतशोत दुग्धगुण                   | ७५        |
| जटवर्गः                        | ६९         | दहीके गुण                           | ७६        |
| पृथ्यीगुणबाद्भुल्यभूमिका सक्षण |            | तत्रगुण                             | ૭६        |
| व वहांका जलस्वरूप              | ६९         | उदिश्वत्के गुण                      | ૭૭        |
| जङगुणाधिक्यभूमि एवं बहांका     |            | खरुगुण                              | 99        |
| जटस्यरूप                       | <b>E</b> 9 | <b>अ</b> वनीतगुण                    | <i>99</i> |
| वाताथिक्यभूमि एवं बहांका       |            | <b>न्रतगुण</b>                      | 96        |
| जलस्यक्र                       | <b>E</b> 9 | तैल्गुण                             | 96        |
| आंग्रगुणानिस्यभूमि एवं वहांका  |            | कांजीके गुण                         | 96        |
| जलभक्ष                         | 90         | मृत्रवर्गः                          | ७९        |
| आकाशगुणयुक्तभूमि एवं वहांका    | :          | <b>अ</b> ष्टम् त्रगुण               | ७९        |
| जहस्वरूप                       | 90         | क्षारगुण                            | ७९        |
| पेयापेयपानांके रुक्षण          | 90         | द्रवद्रव्योंके उपसंहार              | ७९        |
| जबका स्पर्श व करपदीष           | 9 ?        | अनुपानाधिकारः                       | ७९        |
| जलका गंधरस व वीर्यदोष          | 9          | अनुपानविचार                         | ७९        |
| जलका पाकदौप                    | ७१         | सर्वभीश्यपदार्थीकं अनुपान           | 60        |
| जल्जुद्धिविधान                 | 90         | कषायादिरसोंके अनुपान                | 60        |
| वर्षाकालमें भूमिस्थ व आकाश-    |            | आम्छ आदि रसोंके अनुपान              | 60        |
| जलके गुण                       | ७२         | अनुपान विधानका उपसंदार              | <b>८१</b> |
| काथेतजलगुण                     | ७२         | भोजनके पश्चात् विधेयविधि            | ८१        |
|                                |            | तत्पश्चात् विधेय विधि               | 68        |
| सिद्धान्नपाननगः                | ७३         | अंत्य मंगळ                          | ८२        |
| यवागूके गुण                    | ७३         | षष्टः परिच्छेदः                     |           |
| <b>मं</b> डगुण                 | ७३         |                                     | . •       |
| मुद्रगूषगुण                    | 08         | दिनचर्याधिकारः                      | ८३        |
| मुद्रयूष सेवनकरने योग्य मनुष्य | 48         | मंगलाचरण व प्रतिज्ञा                | ८३        |

|                                  |            | V V AN C                         |            |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|------------|
| दंतधावन                          | 63         | <b>वृ</b> ष्याधिकारः             | ९१         |
| दांत्नकरने के अयोग्यमनुष्य       | ८३         | कामोत्पत्तिके साधन               | ९१         |
| तेलाम्यंगगुण                     | 58         | कामोदीपन करनेवाछी खीं            | <b>९</b> २ |
| तैडघृताभ्यंगगुण                  | ۲8         | वृष्यामळक्षयोग                   | ९२         |
| अभ्यंगकेलिये अयोग्यव्यक्ति       | 68         | रूपशस्यादियोग<br>नृष्यशस्यादियोग | . ९२       |
| <b>व्यायामगुण</b>                | 64         | बृष्पस्तत्                       | 9          |
| व्यायामके किये अयोग्यव्यक्ति     | 24         | <b>वृ</b> ष्पगोधूमचूर्ण          | ९३         |
| <b>ब</b> लार्बलक्षण              | 24         | हृष्यरक्ताश्वत्यादियोग<br>-      | ९३         |
| विशिष्ट उद्दर्शनगुण              | ८६         | बृष्यामलकादि चूर्ण               | ९४         |
| <b>पित्रस्नानगु</b> ण            | ८६         | छ।गदुग्ध                         | 98         |
| स्नामकेछिये अयोग्यन्यक्ति        | 4          | वृष्यभूकृष्मांडादि चूर्ण         | 98         |
| तांबूटमक्षणगुण                   | 20         | नपुंसकत्वके कारण व चिकित्सा      | 68         |
| तांबुटसेवनके लिये अयोग्यव्यक्ति  | 60         | संक्षेपसे बृध्यपदार्थीके कथन     | ९५         |
| ज्ता पहिनने व पादाभ्यंगके गुण    | 20         | रसायना <b>चिकारः</b>             | ९५         |
| रात्रिचर्याभिकारः                | 66         | त्रिफ्छारसाययन                   | ९५         |
| मैथुनसेवनकाळ                     | 60         | वृष्याविडंग व यष्टिचूर्ण         | ९६         |
| मैथुनके छिपे अयोग्यन्यन्ति       | 66         | रतायनके अनुपान                   | ९६         |
| सततमेथुनके योग्यव्यक्ति          | 66         | रसायनसेवनमें पथ्याद्वार          | 98         |
| ब्रह्मचर्यके गुण                 | ८९         | विडंगसाररसाय <b>न</b>            | ९७         |
| मैथुनको छिये अयोग्य स्त्री व काल | <b>د</b> ۹ | बलासायन                          | 96         |
| मैधुनानंतर विधेयविधि             | ८९         | नागब्छ।दि रसायन                  | 96         |
| निद्राकी आवश्यकता                |            | वाकुची रसायन                     | 96         |
| दिनमं निद्रा छेनेका अवस्था,विशेष | 90         | नाम्हा।दि रसायन                  | ٠,٩        |
|                                  | 6,0        | वज्रादि रसायन                    | 99         |
| सर्वर्द्धसाधारण चर्याधिकारः      | 90         | रसायन सेवन करने का नियम          | ९९         |
| <b>हि</b> तमितभाषण               |            | चन्द्रःभृत रसादन                 | ₹00        |
| हैतानतनावण<br>है। छ. बारोहणनिवय  | 90         | विविध रसायन                      | १०२        |
| पापादि कार्योके निषेध            | <b>۹</b>   | चन्द्रामृतादि रस.यन के अधोग्य    |            |
|                                  | 98         | मनुष्य                           | १०२        |
| हिंसादिके त्याग                  | 98         | दिव्यीपघ प्राप्त न होने के कारण  | १०३        |

| <b>अ</b> न्तिमक्तथन                         | १०३         | वैयोंको नित्यसंपत्तिकी प्राप्ति  | 558                 |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|
|                                             |             | वैवके गुण                        | 668                 |
| सप्तमपरिच्छेदः                              |             | रोगीके गुण                       | ११५                 |
| मंगळाचरण व प्रतिहा                          | १०४         | औदधीके गुण                       | ११५                 |
| पुरुषनिरूपणप्रतिज्ञा                        | १०४         | परिचारकके गुण                    | ११५                 |
| बाहमस्यरूपविवेचन                            | 808         | पाद चतुष्ट्यकी आवश्यकता          | 8 6 00              |
| आमाकं कर्तव्य आदि स्वभाव                    | 204         | वैषकी प्रधानता                   | 8 <b>8 &amp;</b>    |
| अस्मा स्वदेहपरिमाण है                       | १०५         | वैद्यपर रोगीका विस्वास           | ११६                 |
| भारमाका नित्यानित्यादि स्वरूप               | 904         | रोगीक प्रति वैद्यका कर्तव्य      | ११६ .               |
| अस्माका उपर्युक्त स्वरूप चिकि               |             | चोरववैष                          | ११७                 |
| के छिए अस्यावश्यक                           |             | प्रागुक्तकथनसमर्थन               | ११७                 |
| कर्मों के उदय के दिए निमित्त क              | -           | उमयज्ञ वैदाही चिकित्साके विये ये |                     |
| शेगोत्पत्तिके हेतु                          | १०७         | अञ्जवस्य स्।िन                   | ११८                 |
| कर्मका पर्याय                               | ७०९         | अत्रवेषकी चिकित्साकी निंदा       | ११८                 |
| रोगोत्पत्तिके मुख्य कारण                    | 600         | अङ्गवैद्यकी चिकित्सासे अनर्थ     | ११८                 |
| कर्मीपशांति करनेवाली क्रिया                 | •           | चिकित्सा करनेका नियम             | ११८                 |
| विकित्सा                                    | -           | स्परीपरीक्षा                     | ११९                 |
| स्विपाकाविपाकनिर्जरा                        | 206         | ब्रह्मपरीक्षा                    | १ <b>१</b> ९        |
| उवाय और काखवाकका उक्ष                       | •           | दर्शनपरीक्षा                     | १२०                 |
| गृहनिर्माण कथन प्रतिज्ञा                    | 209         | महान् व अस्पन्याधि परीक्षा       | १२०                 |
| गृहिनमीपण विचान                             | १०९         | रोगके साध्यासाध्यभेद             | १२०                 |
| शय्याविधान                                  | ११०         | अनुपत्रमयाध्यके रक्षण            | <b>१</b> २१         |
| शयनविधि                                     | ११०         | कुश्लूसाध्य सुसाध्यके रक्षण      | <b>१</b> २ <b>१</b> |
| रोगीकी दिनचर्या                             | ११०         | विद्वानींका भाषकर्तव्य           | १२१                 |
| रोगोपशमनार्ध बाह्यान्यंतर चि                |             | चिकित्साके विषयमें उपेक्षा न     | करें१२२             |
| दागापरानगाच माखान्यरार । प<br>बाह्यचिकित्सा | 285         | अंतिम कथन                        | १२२                 |
| वासायामस्ता<br>चिकित्सा प्रशंसा             | 813         | अष्टमपरिच्छेद:                   |                     |
| चिकित्सके उद्देश                            | <b>१</b> १३ |                                  |                     |
| निरीहिचिकिःसाका फळ                          | <b>१</b> १३ | वातरोगाधिकारः                    | १२३                 |
| चिकित्सासे छाम                              | 888         | भंगळाचरण व प्रतिझा               | १२३                 |

, 5

|                                    | 1              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |                |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
| बातदोष                             | १२३            | स्नेह्रपानविधि                          | १३३            |
| प्राण्यात                          | १२३            | स्नेह्यानके गुण                         | 133            |
| उदानबायु                           | १२४            | स्नेहनके छिये अपात्र                    | <b>\$</b> \$ 8 |
| समानवायु                           | १२४            | स्वेदनका पाछ                            | 859            |
| अपानवायु                           | १२४            | स्वेदनके छिये अपात्र                    | <b>१</b> ३४    |
| व्यानवायु                          | १२५            | वमनिवधि                                 | १३५            |
| कुपितवात व रोगोत्पत्ति             | १२५            | सुनांतलक्षण व वमनानन्तर विधि            | 184            |
| कफ पित्त रक्तयुक्त वातका उक्षण     | १२५            | वमनगुण                                  | १३७            |
| वातव्याधिके भेद                    | १२६            | वमनके छिये अपात्र                       | १३७            |
| अपतानकरोगका रुक्षण                 | १२६            | वमनापवाद                                | १३७            |
| अदितिनिदान व छक्षण                 | १२६            | कटुत्रिकादि चूर्ण                       | १३७            |
| अर्दितकाअसाध्य उक्षण व             |                | महौषनादि काथ व अनुरान                   | <b>१</b> ३८    |
| पक्षाचातकी संगाप्ति व उक्षण        | १२७            | पकाशयगत वातके क्रिये विरेचन             | १३८            |
| पक्षचातका कुःछसाय व                |                | वातनाशक विरेचकयोग                       | १३८            |
| <b>अ</b> साच्य लक्ष <b>ण</b>       | १२७            | विरेचन फळ                               | १३९            |
| अपतानक व आक्षेपकके असाध्य          |                | त्रिरेचनके छिये अपात्र                  | 115            |
| <b>लक्ष</b> ण                      | १२७            | विरेचनापवाद                             | १३९            |
| दण्डापतानक, धनुस्तंभ, बहिराया      | <del>1</del> - | सर्वशरीरगत वात चिकित्सा                 | 880            |
| अंतरायामको संशाप्ति व उक्षण        | १२८            | अनुवासन बस्तिका प्रधानत्व               | 880            |
| गृप्रसी अवबाहुकी संप्राप्ति व उक्ष | ण१२८           | प्रतिहा                                 | 880            |
| कलायखंज, पंगु, उरुस्तंम वात-       |                | बस्तिनेत्र उक्षण                        | 188            |
| कंटक व पाद ६ र्षके लक्षण           | १२८            | बस्तिनेत्र निर्माणके योग्य पदार्थ       |                |
| त्नी, प्रतित्नी, अष्टीला व आम      | •              | ष छिदप्रमाण                             | 185            |
| के इक्षण                           |                | वस्तिके छिए औषवि                        | १४२            |
| _                                  | १३०            | बस्तिके छिए औषध प्रमाण                  | १४२            |
| वातरक्तका निदान, संप्राप्ति व छक्ष | =              | औषवका उत्कृष्टप्रमाण                    | \$83           |
| पिराकप्रयुक्त व त्रिदोषज वातरक्त   |                |                                         | १४३            |
|                                    | ग १३१          | बस्तिदानक्रम                            |                |
| कोष्टुकशीर्षङक्षण                  | १३२            | सुनिरूढकक्षण                            | १४४            |
| बातरक्त असाध्य लक्षण               | १३२            | निम्ह के पश्चादिधेयतिभि व               | A              |
| बातरोगचिकित्सा वर्णनकी प्रतिइ      | । १३२          | अनुत्रासनबस्तिष्रयोग                    | <b>\$88</b>    |
| अमाशयगत बातरोग चिक्तिसा            | १३३            | अनुवास के पश्चादिभेयविधि                | 184            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | रक्तिवित्त का असाध्य उक्षण         | १५५         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------|
| अनुशासनका श्रीव्यविभिर्गयन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | साव्यासाध्य विचार                  | 844         |
| कारण व उसका उपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १४५  | द्राक्षा कषाय                      | 844         |
| अनुवासनबस्तिकी संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$84 | कासादि स्वरस                       | १५५         |
| बस्तिकर्मके छिए अपात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४६  | मधुकादि पृत                        | १५६         |
| बस्तिकर्मका फछ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४६  | प्राणप्रदृत्तराधिरचिकित्सा         | १५६         |
| शिरोगतवायुकी चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४७  | न्नाणप्रवृत्त रक्त भे नस्यप्रयोग   | १५६         |
| नस्य का भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$80 |                                    | •           |
| अवमर्धनस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 885  | उद्योधःप्रवृत रक्तवित्रकी चिक्     |             |
| अवपीडननस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186  | रक्तिविश्वनाशक बस्तिक्षीर          | १५७         |
| नस्पके छिए अपात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 285  | रक्तितिको पथ्य                     | १५७         |
| नस्यप्तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १४९  | न्यर्ज्सिद छेप                     | १५८         |
| वन्तिम कथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181  | क्षेत्र व स्त्रान                  | १५८         |
| नवमपरिच्छेदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | रक्तिरेत्त आस्त्रध्य रुक्षण        | १५८         |
| गयमपारच्छद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | <b>मदराभिकारः</b>                  | १५९         |
| विचरोग।धिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १५०  | <sup>।</sup> असुरद्दानिदान व लक्षण | १५९         |
| प्रतिहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 140  | प्रदरिचकित्सा                      | १५९         |
| वित्तप्रकोपभे कारण तग्बरोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५०  | विसर्पाधिकारः                      | १५९         |
| पित्रका उक्षण व तज्जन्य रोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५०  | विसर्पनिदान चिकित्सा               | १५९         |
| विवयकीयका उक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५१  | विसर्वका भेद                       | १६०         |
| <b>ित्तोपरामन</b> ।विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५१  | विवर्षका असाव्यवक्षण               | १६०         |
| वित्रोपशमनका व शाउपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५१  | वासरकाशिकारः                       | १६०         |
| विसोवशमकारक अन्य उपाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५२  | शतरक्तिनित्सा                      | <b>१</b> ६० |
| विसो।शनक द्राक्षादि योग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५२  | रास्नादि छेप                       | १६१         |
| कासादि काथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५२  | मुद्रादि छेप                       | १६१         |
| पित्तीपशामक वमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५३  | पुनर्नवादि छेप                     | 888         |
| न्योषादि चूर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५३  | जम्ब्यादि छेप                      | १६१         |
| पृकादि चूर्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 848  | मुस्तादि छेप                       | १६२         |
| निवादि काथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १५४  | विन्यादि घृत                       | ? ६ २       |
| रकापित्त विधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248  | अजपय:पान                           | १६२         |
| रक्षितका पूर्वकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 448  | हुंदुकादि दुःव                     | 111         |
| Mark and the same of the same | •    | 1 00                               | 471         |

| गोधूमादिछेप                                 | १६३   | उदस्का पुनरावर्तन                                                 | १७४               |
|---------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>शीरद्रुमादितै</b> छ                      | १६३   | पुनरागतव्यरका दुष्टकळ                                             | १७४               |
| सर्वरोगन।शक उपाय                            | १६४   | अतिसाराधिकारः                                                     | \$08              |
| वातरकतिचिकित्साका उपसंहार                   | १६४   | <b>अ</b> तिसारनिदान                                               | Q <sub>ia</sub> Q |
| ज्वर।धिकारः                                 | १६५   | वातः।तिसार <b>ङ</b> क्षण                                          | १७४<br>१७४        |
| <b>उबर</b> निद। न                           | १६५   | <u> पित्तातिमाग्ळक्षण</u>                                         | १७५               |
| <b>उ</b> बरलक्षण 🌴                          | १६५   | श्चेषातिसार                                                       | १७५               |
| उत्ररका पूर्वस्य                            | १६५   | सन्निपातातिसार, आमातिसार व                                        |                   |
| वातः त्रस्का छक्षण                          | १६५   | पक्वातिसारका छक्षण                                                | १७५               |
| <b>िराष्ट्रवर</b> क्षण                      | १६६   | अतिसार <b>का असा</b> ध्य <b>ळ</b> क्षण<br>अन्यअसाध्य <b>ळक्षण</b> | १७६               |
| <b>क</b><br>कफ्रावरलक्षण                    | १६६   | आमातिसारमें वमन                                                   | १७६<br>१७६        |
| <b>दूं दू</b> उवर ऌक्षण                     | १६७   | वमनपश्चात् ऋिया                                                   | १७७               |
| सनिपातक्यस्का असाध्यवक्षण                   | १६७   | वात।तिसारमें आमावस्थाकी                                           | ,,,,              |
| सनिपातः १२के उपद्रव                         | १६८   | . चिकित्सा                                                        | १७७               |
| ज्वरकी पूर्वरूपमे चिकित्सा                  | १६८   | वित्तातिसारमें आमावस्थाकी                                         |                   |
| हंघन व जलपानिवाधि                           | १६९   | विकित्स                                                           | 100               |
| बातपिराव्यरमें पाचन                         | १६९   | कफातिसारमें आमायस्थाकी                                            |                   |
| क्रफ्डवरमे पाचन व पक्रव्वर दक्षण            | १६९   | चिकित्सा                                                          | १७७               |
| वात व पित्तकप्तम्बरचिकित्सा                 | १७०   | पकातिसारमें आम्रास्थ्य।दिचूर्ण                                    | १७८               |
| पक्क स्टब्स्य चिकित्सा । <b>व्यक्तिल्या</b> | ०७१   | त्वगादिपुटपाक                                                     | १७८               |
| छंघन आदिके छिय पात्रापात्रारीग              | ी १७० | जम्ब्यादिगाणितक                                                   | १७९               |
| वातज्वरमें क्वाथ                            | १७८   | सिद्धक्षीर                                                        | १७९               |
| विशाउनरमें क्त्राथ                          | १७१   | उप्रगंधादिकाथ                                                     | १७९               |
| कफज्व(में क्याय                             | १७१   | क्षीरका विशिष्टगुग                                                | १७९               |
| सनिपातिकज्वरमें काथ                         | १७१   | अतिसारभें पथ्य                                                    | १८०               |
| विषम ३ वर चि । कि त्या                      | १७२   | <sup>'</sup> अन्तिमकथन                                            | १८०               |
| विषमः गरनाशक दृत                            | १७२   | दशमपरिच्छेदः                                                      |                   |
| भूतज्वरके छिये धूर                          | १७१   | •                                                                 |                   |
| स्नेह व रूक्षोधित ज्यस्विकित्सा             |       | कफरोगाधिकारः                                                      | १८१               |
| दर <b>मुक्त</b> कक्षण                       | १७३   | श्रेष्मरोगाभिधानमतिज्ञा                                           | १८१               |

| भेगलाचरण                  | १८१   | म <b>इ।मय</b> संज्ञा           | 161         |
|---------------------------|-------|--------------------------------|-------------|
| प्रकुषितकप्रका उक्षण      | १८१   | महामयवर्णन <b>ऋ</b> म          | १९३         |
| श्लेष्मनाशकागण            | \$2\$ |                                | •           |
| कफनाशकउपाय                | १८२   | <b>ममेहााधिकारः</b>            | १९ः         |
| भाङ्यादिचूर्ण             | १८२   | प्रमेह्निदान                   | १९२         |
| कर्मनाशक व खदिशादिचूर्ण   | १८३   | I -                            |             |
| भोषादि चूर्ण बतुष्क       | १८३   | प्रमेहका पूर्वरूप              | १९३         |
| <b>इ</b> ग्वादिचूर्णत्रय  | 858   | प्रमेहका संप्राप्ति            | १९२         |
| विल्यादिलप                | १८४   | प्रमेह विविध €                 | १९३         |
| <b>शिग्तादिले</b> प       | १८४   | त्रमह्का रक्षण                 | १९३         |
| बा <b>ंयादि छे</b> प      | १८५   | दैशविधप्रमेहपिटका              | १९३         |
| बूनपानकवरुधारणादि         | १८५   | शराविका लक्षण                  | <b>१</b> ९३ |
| रहादिचूर्ण                | १८५   | सर्विपिका उक्षण                | १९३         |
| तार्छ।सादिमे।दक           | १८६   | जाछिनी छक्षण                   | १९६         |
| क्रमशक्रमण्               | १८६   | पुत्रिणां, कच्छपिका, मसूरिका व |             |
| कफनाशक औषवियों के समुख्यय | १८६   | विदारि, विद्धि, विनताका छ      |             |
| वातनाशकगण                 | 623   | विटिकाओंके अन्तर्थनाम          |             |
| बातन्त औषियोंके समुन्चय   | १८८   |                                | १९५         |
| स्त्रगादिचूर्ण            | १८८   | कफप्रमेहका उपदव                | 86.4        |
| दोषोंके उपसंहार           | १८८   | पैतिकप्रमेहके उपदव             | १९५         |
| <del>ल</del> घुताप्रदर्शन | १८९   | वातिकामभेदभे उपद्रव            | १९५         |
| चिकित्सासूत्र             | १८९   | प्रमेहका असाव्यलक्षण           | १९६         |
| औषिका यथाराभप्रयोग        | १८९   | , प्रभे <b>इ</b> चिकित्सा      | १९६         |
| साध्याशाध्यरोगोके विषयमें |       | कर्षणबृंदणचिकिःसा              | १९६         |
| वैद्यका कर्तन्य           | १९०   | प्रमेहियोंके पथ्यापथ्य         | 894         |
| अन्तिमकथन                 | १९०   | प्रभेद्दांके लिए वमनविरंचन     | 190         |
| 0.5                       |       | निरूह्बस्तिप्रयोग              | १९५         |
| एकाद्शपरिच्छेदः           |       | प्रमेहीके लिए भोड्यपदार्थ      | _           |
| महामयाधिकारः              | १९१   |                                | १९५         |
|                           |       | ! आमछकारिष्ट                   | 190         |
| मंगलाचरण व प्रतिज्ञा      | १९१   | <b>निशादिकाथ</b>               | १९८         |
| प्रतिहा                   | १९१   | चन्दन।दिकाथ                    | १९          |
| वर्णनऋष                   | १९१   | कपिखादिकाथ                     | 290         |

| सार आदिके मछोपयोग              | • • • • | 20                             | - J |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----|
|                                | १९८     | किटिभपामाकच्छुलक्षण            | २०५ |
| রিদ্যতাকাথ                     | १९९     | असाध्यकुष्ट                    | २०६ |
| प्रमेहीके छिए विहार            | १९९     | वातिपत्तप्रधानकुष्ठदक्षण       | २०६ |
| कुडीनको प्रमेहजयार्थ कियाविशेष | १९९     | कप्रधान व त्वनस्य कुष्ठवक्षण   |     |
| प्रमेहजयार्थ नीचकुळोखका        | 1       | कुष्टमं कपका उक्षण             | १०६ |
| क्रियाविशेष                    | १९९     | रक्तमांसगतकुष्ठकक्षण           | २०६ |
| पिटिकोलित                      | १९९     | मेदसिरास्नायुगतकुष्ठस्क्षण     | २०७ |
| प्रमेहिपिटिका चिक्तिसा         | २००     | मञ्जास्थिगतकुष्ठलक्षण          | २०७ |
| विख्यनपाचनयोग                  | २००     | कुष्ठका साध्यासाध्यविचार       | २०७ |
| धारणशोधनरीपणाऋिया              | २००     | <b>अ</b> साच्यकुष्ठ            | २०७ |
| शोधनऔषधियां                    | २००     | असाध्यकुष्ठ व रिष्ट            | २०७ |
| राष्ट्रा औषधियां               | २०१     | कुष्ठीके छिये अपध्यपदार्थ      | २०८ |
| <b>रोपणवर्तिका</b>             | २०१     | <b>इ</b> ष्टचिकित्सा           | २०८ |
| समोत्रणाचिकित्सा               | २०१     | कुष्ठमं पथ्यशाक                | २०८ |
| बन्धनिक्रया                    | २०१     | कुष्टमें पध्यधान्य             | 206 |
| बन्धनपश्चात्रिया               | २०१     | कष्टमें वमनविरेचन व त्वक्स्थ   | ( ) |
| बन्धनपुरु                      | २०२     | कुछकी चिकित्सा                 | २०८ |
| त्रणचिकित्सासमुचय              | २०२ :   | रक्त व मांसगतकुष्ठचिकित्सा     | २०९ |
| शुद्ध व स्दत्रणकक्षण           | २०२     | मेदोऽस्थ्यादिगतकुष्ठचिकित्सा   |     |
| प्रमेहिन मुक्त कक्षण           | २०२     | -                              | २०९ |
| प्रमेद्विकिकाका उपसंहार        | २०३     | त्रिदोषकुष्ठचिकित्सा           | 209 |
| कुष्टरोगाधिकारः                | २०३     | निवास्थिसारादिन्त्रूर्ण        | २१० |
| कुष्ठराणात्मारः                | 4.4     | पुन्नागबीजादिकेप               | २१० |
| बुधकी संप्राप्ति               | 203     | पलाशक्षारकेष                   | २१० |
| कुष्ठका पूर्वक्रप              | २०३     | <b>छे</b> पद्र <b>य</b>        | २११ |
| सतमहानुष्ठ                     | २०४     | <b>सिद्धार्था</b> दिलेप        | २११ |
| <b>बुदकु</b> ष्ठ               | २०४     | मञ्जातकास्य्यादिकेप            | २११ |
| र कशकुष्टकक्षण                 | २०४     | मञ्जातकादिळेप                  | 565 |
| कुष्ठमें दोयोंकी प्रधानता      | २०५     | <b>ऊर्घ्वा</b> धःशोधन          | २१२ |
| एकविचर्चिविपादिका कुष्ठलक्षण   | २०५     | कुष्रमें वमनविरेचनरक्तमोक्षणका |     |
| परिस्रपेविसर्पणकुष्ठकक्षण      | २०५     | ऋष                             | २१२ |

| खदिरचूर्ण                       | २१५         | निदिग्धिकादिष्टत                    | २२३          |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| तीक्णकोहभस                      | २१५         | <b>ए</b> स् <b>ण्डते छप्रयोग</b>    | २२३          |
| <b>छोह</b> भस्मफ्र छ            | २१६         | े <b>उद्</b> रनाशकयोग               | २२३          |
| नवायसचूर्ण                      | २१६         | <b>अ</b> न्यान्ययोग                 | २२३          |
| संक्षेपसे सपूर्णकुष्टचिकित्साका |             | नाराचपृत                            | २२४          |
| कथन                             | २१६         | महानाराचषृत                         | २२४          |
| खदिरप्रयोग                      | २१७         | म् त्रशतिका                         | २२५          |
| उदररोगा <b>थिकारः</b>           | २१७         |                                     | २२५<br>२२५   |
| <b>उदररोगनिदान</b>              | २१७         | दुष्यादरचिकित्सा                    | <b>२</b> २५  |
| <b>बातोद</b> र <b>उश्चण</b>     | २१७         | यकुरकीहोदरचिकित्सा                  | २२६          |
| <b>पित्तोदर</b> ळक्षण           | २१७         | यक्रिकीशनाशकयोग                     | २२६          |
| कफोदरखक्षण                      | 316         | विष्यत्यादि चूर्ण                   | २ <b>२</b> ६ |
| समिपाते।दरनिदान                 | २१८         | षट्गङसर्थि                          | २२६          |
| सिन गतोदरब्धण                   | 216         | बद्ध व साब्युदरचिकित्सा             | २२७          |
| यकृत्विलहोदरकक्षण               | २१८         | जलोदरचि कित्सा                      | २२७          |
| <b>ब</b> ढ़ोदरलक्षण             | २१०,        | उद्रसे जलनिकालनेकी विधि             | २२७          |
| स्रविउदरलक्षण                   | २१९         | जलोदरीको पथ्य                       | २२८          |
| जलोद-निदान                      | २१९         | दुग्धका विशेषगुण                    | २२८          |
| जलोदरलक्षण                      | २१९         | अन्तिमकथन                           | २२८          |
| उदररागके साधारणञ्चलण            | २२०         | द्वादशपरिच्छेदः                     |              |
| <b>अ</b> साध्योदर               | २२०         | बातरोगचिकित्सा<br>वातरोगचिकित्सा    | २३०          |
| कुल्राध्योदर                    | २२०         |                                     |              |
| भैषजशस्माध्योदराँके पृथक्राण    | २२०         | मंगळ व प्रतिज्ञा                    | २३०          |
| <b>अ</b> साध्य रक्षण            | २२१         | वातरोगका चिकित्सासूत्र              | २३०          |
| अयोदरविकिन्सा                   | २२१         | त्वक्सिरादिगतवातचि किस्सा           | २३०          |
| वातोदरचिकित्सा                  | २२१         | अस्थिगतवातः चिकित्सा                | २३०          |
| <b>पित्तोदरिचा के</b> रसा       | २२१         | श्लेष्मादियुक्त व सुप्तशानीचिकित्सा | २३१          |
| पैतिकोदरभें निकह्बस्ति          | <b>२</b> २२ | कफपित्तयुक्त वातचिकित्सा            | २३१          |
| कफादर                           | २२२         | वातव्न उपमाह                        | २३२          |
| सश्चपातोदरिच किसा               | २२ १        | सर्वदेशाश्रेनशताचाके रा             | २३२          |

# ( XIII )

|                                 | ~~ ~ ~ ~ ~ ~ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      |                    |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|
| स्तब्धादिशतिबिकित्सा            | २३२          | मृदगभेलक्षण                                  | 388                |
| सर्वांगगतादिवातचिकित्सा         | २३३          | मूढगर्भको गतिके प्रकार                       | 288                |
| अतिबृद्धवातिचि कित्सा           | ₹₹ .         | मूहगर्भका अन्यभद                             | २४२                |
| व।तरोगमें हित                   | २३३          | मूदगर्भका असाध्यस्था                         | २४२                |
| तिल्वकादिचृत                    | २३४          | शिशुरक्षण                                    | २४२                |
| भणुतेल                          | २३४          | मृतगभेन्धण                                   | २४२                |
| सहस्रविपाक तैल                  | २३५          | मूहगर्भउद्भरणिधि                             | २४३                |
| पत्रखवर्ण 🗼                     | <b>२३५</b>   | सुखप्रसवार्थ उपायान्तर                       | २४३                |
| <b>क्वाथसिद्ध</b> खण            | २३६          | मृतगर्भाह् श्णीवधान                          | २४४                |
| कल्याण्डवण्                     | २३६          | स्थ्लगर्भाहरणविधान                           | २१४                |
| साध्यासाध्यविचारपूर्वक चिकित्सा |              | गर्भको छेर्नकर निकालना                       | २४४                |
| करनी चाहिये                     | २३७          | सर्वमृद्धगभीपहरणविधान                        | २१४                |
| अपतानकका असाध्यवक्षण            | २३७          | प्रसूताका उपचार                              | २४४                |
| वक्षाचातका असाध्यस्त्रभग        | २३७          | बलातेल                                       | २४५                |
| आक्षेपक अपतानकचिकित्सा          | २३८          | शतपाकवलातैल                                  | २४६                |
| वातहरतेल                        | २३८          | नागबलादितेल                                  | २४६                |
| वात (रतेलका उथयोग               | २३८          | प्रस्तास्त्रीके छिये सन्य औषधि               | २४६                |
| आर्दितवातचिकित्सा               | २३८          | गर्भिणी आदिको सुखकारक उपाय                   | <b>१</b> २१७       |
| शुद्ध व मिश्रवाति बिकित्सा      | २३९          | <b>बा</b> ळरक्षाधिकारः                       | २४७                |
| पक्षाघात आर्दितवातचिकित्सा      | २३९          | शिशुसेब्य घृत                                | 200                |
| आर्दितवातके लिये कामादि तैल     | <b>२</b> १९  | ારા <b>ગુતવ્ય</b> જુત<br>ધાર્ગો <b>હક્ષળ</b> | २ <i>४७</i><br>२४७ |
| गृधसीप्रभृति वातरोगचिकित्सा     | २३०          | वाशाख्क्षण<br>बा <b>रुप्रह</b> परीक्षा       | <b>२</b> ४७        |
| कोष्ठगतवातिविकित्सा             | २३९          | बा <b>लप्रह</b> िचाकित्सा                    | 286                |
| वातव्याधिका उपसंहार             | २४०          | बा <b>ळ</b> रोगचिकित्सा                      | 386                |
| कर्णशूङचिकिःसा                  | २४०          | बाङकोंको अग्निकर्म आदिका निषेध               |                    |
|                                 | 20.          | _                                            | 100                |
| <b>मुदगर्भाषिकारः</b>           | २४०          | अर्शरोगाधिकारः                               | २४८                |
| मूदगर्भकथनप्रतिज्ञा             | २४०          | अर्शकथनप्रतिज्ञा                             | 385                |
| गर्भपातका कारण                  | २४०          | अर्शनिदान                                    | 286                |
| गर्भस्रावस्वरूप                 | २४१          | अर्शमेद व वातार्शक्क्षण                      | २,९                |
|                                 |              |                                              |                    |

| पेसरक दक्षारी उक्षण                   | २४९         | त्रयोदशपरिच्छेदः                           |                 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------|
| स <b>नि</b> पातस <b>र</b> वार्शच्छाण  | २४९         | <b>ञर्कराधिकारः</b>                        | २६ <sub>१</sub> |
| अर्शके स्थान                          | २५०         | _                                          | •               |
| वरीका पूर्वरूप                        | २५०         | मंगळाचरण व प्रतिश                          | 288             |
| मूखरोगसंज्ञा                          | 240         | बस्तिस्वरूप                                | २६१             |
| अर्शके असाध्यख्काण                    | २५०         | शर्करासंत्राप्ति                           | २६१             |
| मेद्रादिस्थानोंमें अर्शरोगकी उत्पत्ति | २५१         | । शर्कराज्ञ्ञण                             | २६१             |
| अर्शका असाध्यवक्षण                    | २५१         | श <b>र्कराम्</b> ल                         | २६२             |
| भन्य असाध्यन्ध्रण                     | २५१         | अदमर्यधिकारः                               | <b>२</b> ६२     |
| अर्रारोगकी चिकित्सा                   | २५१         | <b>અરવરામે</b> દ                           | २६२             |
| <b>ुष्कका</b> दिक्षार                 | २५२         |                                            | २६२             |
| अर्शयंत्रविधान                        | २५२         | येतिका <b>रमरी</b> लक्षण                   | 263             |
| अर्शपातनविधि                          | २५३         | वातिकाश्मरीलक्षण                           | 263             |
| मेन २ अशीकां भिन २ चिकित              | 1244        |                                            | 258             |
| मर्शन केप                             | 244         | बालाश्मरी<br>बालकोत्पन्नाश्मरीका सुखसाध्यक |                 |
| <b>अ</b> टस्यारीनाशकचूर्ण             | २५५         |                                            | 44°             |
| अर्शध्नयोगद्वय                        | २५६         | शुक्र'स्मरीसंप्राप्ति                      | 258             |
| <b>चेत्रका</b> दिचूर्ण                | २५६         | ञ्जुकाश्वरीलक्षण<br>सहमरोका कठिनसाध्यलक्षण |                 |
| भर्शनाशकतत्र.                         | <b>२६</b> ६ | 1                                          | २६५             |
| स्रणमोदक                              | २५६         | अर्गरीका असाध्यवक्षण                       | <b>२</b> ६५     |
| तक्रकल्प                              | २५७         | वाताश्मरीनाशकपृत                           | २६५             |
| अर्शनाश <b>क्</b> पाणितक              | <b>३५७</b>  | वाताश्मरीके छिए अन्तपान                    | <b>२६६</b>      |
| पारकादियोग                            | २५७         | वित्त!श्मरीनाशकयोग                         | २६६             |
| <b>ब</b> र्शःनकल्या                   | २५७         | कफाइमरीनाशकयोग                             | २६७             |
| भ <b>ल्डातकक</b> ल्क                  | 346         | पाटकीकादि काथ                              | २६७             |
| महातकास्यि साथन                       | २५८         | कपे।तवंकादि काथ                            | २६७             |
| महातकतेक(सायन                         | २५९         | अज़दूरघपान                                 | २६८             |
| अशीहर उत्कारिका                       | २५०         | सृत्यकाण्ड।दिव ल्क                         | २६८             |
| बृद्धदारुकादिचूर्ण                    | २५९         | तिलादिक्षार                                | २६८             |
| अर्शमें तिल्प्रयोग                    | २५९         | उत्तरबस्तिविधान                            | २६८             |
| <b>अं</b> तिमकथन                      | २६०         | पुरुषयोग्यने त्रस्था                       | 280             |

|                                  | ( X         | ♥ )                                                  |            |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|
| कन्या व क्रियोग्यनेत्रछक्षण      | २६९         | मगंदरभें अपथ्य                                       | २७७        |
| द्रश्रमाण्                       | २६९         | अश्वरी आदिके उपसंहार                                 | २७७        |
| उत्तरबस्तीके पूर्वपश्च।दिधेयविधि | २६९         | बृद्धि उपदंश आदिके वर्णनकी                           |            |
| उत्तरबर यर्थ उपवेशन विधि         | २७०         | प्रतिज्ञा                                            | २७८        |
| अगारधूमादिवर्ति                  | २७०         | सप्तप्रकारकी वृषणवृद्धि                              | २७८        |
| उत्तरवास्तिका उपसंहार            | २७०         | वृद्धि सुप्राप्ति                                    | २७८<br>२७८ |
| भगंदररागा <b>धिकारः</b>          | २७१         | बात, वित्त, रक्तज वृद्धिलक्षण<br>कप, भेदजवृद्धिलक्षण | २७८        |
| भगंदरवर्णनप्रतिज्ञा              | २७१         | म्>।जनृद्धिलक्षण                                     | २७९        |
| भगंदरका भेद                      | २७१         | भंत्रजबृद्धिलक्षण                                    | २७९        |
| शतयोक्क व उद्गारुखक्षण           | २७१         | सर्ववृद्धिमें वर्जनीयकार्थ                           | २७९        |
| परिसावि व कंबुकावर्तछक्षण        | २७१         | वातवृद्धिचि।किःसा                                    | २७९        |
| उन्मार्गि भगंदरलक्षण             | २७२         | • स्वेदन, क्षेपन, बन्धन व दहन                        | २८०        |
| भंगदरकी व्युत्पत्ति व साल्ध्यास  |             | पित्तरक्तजबृद्धि <b>चिकि</b> त्सा                    | २८०        |
| विचार २७२                        |             | कफजबृद्धिचिकित्सा                                    | २८०        |
| भगदरचिकित्सा                     | २७२         | मेद जबृद्धिचि कित्सा                                 | २८०        |
| चिकित्सा उपेक्षासं दानि          | २७२         | <b>म्</b> त्रजवृद्धिचिकिःसा                          | २८१        |
| भगंदरका अशाध्यत्रक्षण            | २७३         | अंत्रवृद्धिचि किस्सा                                 | २८।        |
| भगंदरकी अंतर्भुखशहर्भुखपरीक्षा   | २७१         | अंडबृद्धिःन छेप                                      | 26         |
| भगैद्र्यंत्र                     | २७३         | अंदवृद्धिध्नकल्क                                     | 22         |
| भगंदरमें रास्नाप्तिक्षारप्रयोग   | २७३         | सुविकादिचूर्ण                                        | २८३        |
| भगंदरछेरनक्रम                    | २७४         | <b>उपदंशरा करोगवर्णनप्रतिज्ञा</b>                    | 96         |
| बृहत्त्रणका दोष व उसका निषे      |             | अन्तिमकथन                                            | २८३        |
| स्वेदन                           | २७५         | चतुर्दशपरिच्छेदः                                     |            |
| भगंदरध्न उपनाह                   | २७५         | <b>उपदंशाधिकारः</b>                                  | 323        |
| शत्यजभगंदरिच।कित्सा              | २७६         | मंगकाचरण व प्रतिज्ञा                                 | २८         |
| शोधनरोपण                         | २७६         | <b>उप</b> रंशचिकित्सा                                | 26         |
| भगेदरध्नतैक व घृत                | २७६         | दो प्रकारका शोध                                      | 26         |
| उपरोक्त तेल घृत हा विशेषगुण      | <b>२७</b> ७ | उपदंशका असाव्यवक्षण                                  | २८४        |
| <b>इ</b> शीतक यादि चूर्ण         | २७७         | दंतोक्रव उपदंशिविकिसा                                | 268        |

|                                       | J            | D 3 % A A                             |               |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>ञ्जक्</b> रोगाधिकारः               | २८५          | अकथितरोगोंकी परीक्षा                  | <b>२</b> ९६   |
|                                       | 3 414        | अनगञ्जीस्थण                           | २९६           |
| श्करोगनिदान व चिकित्सा                | २८५          | अजगङ्घीचिकिसा                         | <b>२९६</b>    |
| तिस्मधुकादिकल्क                       | २८५          | अछजी, यत्र, विष्टृतस्क्षण             | २९७           |
| श्हीपदाधिकारः                         | २८६          | कः छिका वल्मीक टक्षण                  | २९७           |
| श्रीपद्रोग                            | २८६ :        | इन्द्रविद्धा गर्दभिका लक्षण           | २९७           |
| त्रिकटुकादिउपना <b>ह</b>              | २८७          | पाषःणगर्भ ज छकाछीलक्षण                | २९८           |
| वस्मीक्षपादध्नतै छ घृत                | २८७ '        | पनिसका उक्षण                          | २९८           |
| वस्मीकपाइचिकित्सा                     | २८७ :        | इरिवेछिका उक्षण                       | २९८           |
|                                       | 266          | <b>क</b> क्ष <sup>.</sup> लक्षण       | 249           |
| अपचीलक्षण<br>अपचीका विशेषलक्षण        | 266          | गंधनामा (गंधमाना) चिष्पनस             | ाण <b>२९९</b> |
| अपचाचिकिःसा                           | 266          | अनुरावी उक्षण                         | २९९           |
| नार्ड त्रण अपचीनाशकयोग                | <b>२८९</b>   | विदारिका उक्षण                        | 300           |
| गङ्गण्डस्था व चिकित्सा                | <b>२८९</b> • | शर्करार्वुद छक्षण                     | \$00          |
| अर्धुददक्षण                           | 290          | विचार्चिका, वपादिका, पामा, क          | छ,            |
| अर्थुद्ध्याग<br>अर्थुद्राचिकित्सा     | 290          | कदर, दारीरोगळक्षण                     | ३००           |
| जबुदाचानाता<br>प्रंथिङक्षण व चिकित्सा | }            | इंदलुप्त रक्षण                        | ३०१           |
|                                       | २९०          | जतुम। गिलक्षण                         | ३०१           |
| सिराजप्रन्थिक असाध्य                  | 208          | <b>ब्यंग ब</b> क्षण                   | ३०१           |
| कुछस्।ध्यवश्चण                        | 266          | माध, तिल न्यच्छलक्षण                  | ३०२           |
| दिविधविद्धि                           | २९१          | नीविका उभ्रण                          | ३०२           |
| विद्रिक्ता असाध्यदुःसाध्यलक्षण        | 298          | ताहण्यापिडका उक्षण                    | 302           |
| विद्रधिचिकित्सा                       | २९२          | वर्तिका उक्षण                         | ३०३           |
| <b>भा</b> मविद्रधविपक्तस्य            | <b>२९२</b>   | सनिरद्वगुरुक्षण                       | ३०३           |
| अष्टविधरासक्तर्भ व यंत्रानिर्देश      | २९३ ं        | अग्निरोहिणी उक्षण                     | ३०३           |
| बाह्यविद्वधिचि।केत्सा                 | 568          | स्तनरोगचिकित्सा                       | 308           |
| <b>भं</b> तर्निद्रधिन।शकयोग           | <b>२९५</b>   | श्चररोगोंकी चिकित्साका उपसं <b>दा</b> |               |
| विद्राधि रोगीको पथ्याहार              | २९५          | अर्रागाचि कित्सां संप्रह              | 3.8           |
| श्रुद्रशेगाचिकारः                     | <b>२९५</b>   | नाडीव्रणनिदान व चिकित्सा              | 204           |
| क्षुद्ररोगवर्णनप्रतिका                | २९५          | मुख कांतिकारक घृत                     | 304           |

| and some of more one of the     |             |                                    | 24         |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|------------|
| <b>मु</b> खकांतिकारक <b>े</b> प | ३०६         | कफाधिककर्णरोगचिकित्सा              | ३१२        |
| अंतिमकथन                        | ३०६         | कृभिकर्ण, कर्णपाकचिकित्सा          | ३१२        |
| पंचद्शपरिच्छेद:                 |             | किमिनाशकयोग                        | <b>३१३</b> |
| पचद्रापारच्छद्:                 |             | कर्णगत आगंतुमङ्चिकिसा              | ३१३        |
| <b>जिरोरोगाधिकारः</b>           | ३०७         | पूर्तिकर्ण, कर्णस्रात्र, कर्णार्श, | • • •      |
| मंगलाचरण                        | ३०७         | विद्रधि, चिकित्सा                  | 383        |
| शिरोरोगकथनमतिज्ञा               | ७० <i>६</i> | कर्णरोगिचिकित्साका उपसंहार         | ३१४        |
| शिरोगों भे भेद                  | ३०७         | नासारोगाधिकारः                     | ३१४        |
| क्रिमिज, क्षयजिशिरोग            | 306         | नासागतरोगवर्णनप्रतिज्ञा            | इ१४        |
| सूर्यावर्त, अधीवभेदकलक्षण       | ₹06         | र्पानस छक्षण व चिकित्सा            | ₹१४        |
| शंबक्कक्षण                      | 306         | प्तिनासाके उक्षण व चिकित्सा        | 3 ! 8      |
| रक्तापत्तज, वातकप्रजशिरोरोगके   |             | नासागक दक्षण व चिकित्सा            | ३१५        |
| भिशेष्टलक्षण                    | ३०९         | प्यरक्तकक्षण व चिकित्सा            | ३१५        |
| शिरोगचिकित्सा                   | ३०९         | दीतनासाङक्षण व चिकित्सा            | ३१५        |
| क्रिमिजरि।रोरोग ब्नथोग          | 209         | क्षत्रथुलक्षण व चिःकिःसा           | ३१५        |
| शिरोरोगका उपसंहार               | ३०९         | आगंतुक्षवतु रुक्षण                 | 784        |
|                                 |             | महाभंशनलक्षण व चिकित्सा            | ३१६        |
| कर्णरोगाधिकारः                  | ३१०         | नासाप्रतिनाहकक्षण व चिकित्सा       | ३१६        |
| कर्णश्र्वकर्णनादवक्षण           | ३१०         | नासापारिक्षावङक्षण व चिकित्सा      | ३१६        |
| बधिर्धकणं व सोदलक्षण            | ३१०         | नासापरिशोपळक्षण व चिक्रिता         | ३१६        |
| कर्णसावरक्षण                    | ३१०         | नासागतरोगभें पथ्य                  | २१७        |
| पूर्ति कर्णकृमिकर्णळक्षण        | ३१०         | सर्वनासारोगाचाकित्सा               | २१७        |
| कर्णकण्डू, कर्णगूच, कर्णश्रति-  |             | नासारी आदिकोकी चिकित्सा            | 330        |
| नादके लक्षण                     | <b>3</b> 88 | नासारोगका उपसंशार व गुखरोग         |            |
| कर्णपाक, बिद्धि, शोथ,           |             | वर्णनप्रतिज्ञा                     | ३१७        |
| भर्शका उक्षण                    | ₹ १ १       | <b>ग्रुलरोगा</b> थिकारः            | ३१८        |
| बातजकर्णव्याधि चिकित्सा         | 388         | मुखरोगोंके स्थान                   | ३१८        |
| द.र्णस्वेदन                     | 388         | अष्ठविष ओष्ठरोग                    | 386        |
| घृतपान आदि                      | ३१२         | बातिपत्त, क्रमज, ओष्ट्ररोगोंके     | • • •      |
| कर्णरोगांतकचुत                  | <b>३</b> १२ | <b>इक्ष</b> ण                      | ३१८        |
| · ·                             |             |                                    |            |

### (XVIII)

| सिभपातरक्त गंसभेदोखन           |                | उपकुशमें गंडूप व नस्य         | ३२६         |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|-------------|
| ओष्ठारेगों के सक्षण            | 386            | वैदर्भि चिकित्स।              | ३२६         |
| सर्व ओष्टरोगचिकित्सा           | ३१९            | खळवर्थन चिकित्सा              | \$26        |
| दंतरोगा <b>धिकारः</b>          | ३१९            | रोहिणीटक्षण                   | ३२६         |
| अष्ठवि वदंतरंगवर्णनप्रतिज्ञा व |                | रोहिणीक साध्यासाध्यविचार      | ३२७         |
| दाननकक्ष                       | ण ३१९          | साध्यरोहिणीकी चिकित्सा        | ३२७         |
| कृपिदेतलक्षण                   | 3 8 9          | कंटरााञ्चकटक्षण व चिकित्सा    | 850         |
| दंतहर्पञक्षण                   | ३२ <i>०</i>    | विजिन्हिका (अधिजिन्हिका)ल     |             |
| भंजनकरक्षण                     | <b>\$</b> 20   | बङ्ग्रह्मण्                   | ३२८         |
| दंतरार्भरा, कापालिकालकृण       | 370            | मह! उसक्षण                    | ₹२८         |
| श्यामदंतक हनुमोक्षलक्षण        | 320            | एक बृन्द खक्षण                | ३२८         |
| दंततहर्षनिकिस्सा               | <b>३</b> २१    | बृन्द <b>ळक्ष</b> ण           | ३२८         |
| दंतरार्करा कापाछिका चिकित्सा   | २२१<br>३२१     | शतःनीन्धाण                    | ३२८         |
| <b>इ</b> नुमोक्षचिकित्सा       | 328            | । शिलातु [ गिकायु ] लक्षण     | ३२९         |
| जिह्वागतपंचिवंधरोग             | <b>३२१</b>     | गलविद्द्धि व गलीयलक्षण        | <b>३२९</b>  |
| बातिपेत्तकप्रजिद्वारोगस्थण व   | 471            | स्वरध्नखक्षण                  | ३२९         |
|                                | । ३२२          | मांसरोग [ मांसतान ] छक्षण     | 179         |
| जिब्हाङसकटक्षण                 | * <b>?</b> ? ? | गडमयचिकित्सा व तालुराग        | 413         |
| जिव्हालसकचि किस्सा             | <b>३२</b> २    |                               | 3.0         |
| उपजिञ्हाचिकित्सा               | 122            | वर्ण <b>नद्र</b> तिहा         | ३३०         |
| सीतोदस्थण व चिकित्सा           | 121            | नवपकारके तालुरोग              | ३३०         |
| दंतपुष्य उन्धण व चिकित्सा      | <b>*</b> ?*    | गळखंडिका [ गळशंडी ] लक्षण     | ३३०         |
| दंतवेष्टलक्षण व चिकित्वा       | <b>३</b> २३    | बच्यु डिका चिकित्सा व तुंडिक  | . 440       |
| धु विरकक्षणचिकित्सा            | <b>३२</b> 8    | लक्षण व चिकित्सा              |             |
| महासुषिर इक्षण व चिकिस्सा      | <b>1</b> 28    | अध्यवस्था व चिकित्सा          | ३३०         |
| पश्चिदरलक्षण                   | <b>३२४</b>     |                               | ३३०         |
| <b>उपकुरालक्षण</b>             | 128            | कच्छप्लक्षण व चिकित्सा        | ३३१         |
| वैदर्म, खलबर्धन (खल्छीवर्धन)   |                | रकार्बुदलक्षण व माससंघातलक्षण | ३३१         |
| <b>उ</b> क्षण                  | ३२५            | ताखुप्य ( प ) ट स्थ्रण        | * 3 5       |
| अधिमांसलक्षण व चिकित्सा        | <b>३</b> २५    | तालुशोपकक्षण                  | 188         |
| दण्डनाडीलक्षण व चिकित्सा       | <b>३</b> २५    | ताख्याकस्थण                   | <b>३</b> १२ |
| इंतम्बगतरोगचिक्तिता            | १२५            | सर्वपुखगतरोगवर्णनप्रतिद्व।    | 332         |

| विचारी छक्षण                    | ११२         | <b>पथ्यमोजनपान</b>                  | 139         |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| वातजसर्वसर [मुखपाक] इक्षण       | 222         | बाताभिष्यन्दनाशक अंजन               | \$80        |
| वित्तजसर्वसरङक्षण               | 222         | बाताभिष्यन्दचिकित्सोपसंहार          | \$80        |
| कपाजसर्वसरदक्षण                 | ३३३         | वैतिकाभिष्यन्दरुक्षण                | 180         |
| सर्वसर्वसररोगचिकिःसा            | 222         | पैत्तिकाभिष्यन्दचिकित्सा            | \$80        |
| मधूकादि धूपनवर्ति               | 288         | पिताभिष्यन्दमें छेप व ससित्रया      | 188         |
| मुखरोगन।शकध्य                   | \$ \$ 8     | भंजन                                | #88         |
| मुखरोगनाशकयोगांतर               | 138         | अक्षिदाहचि किःसा                    | ३४१         |
| <b>भृंगराजादितै</b> छ           | ३३४         | वित्ताभिष्यन्दमें पच्यमोजन          | 585         |
| सहादितेल                        | <b>३३</b> 8 | वित्ताभिष्यन्दमें पथ्यशाक व जल      | ३४२         |
| <b>दुरेन्द्रक्षि</b> ।ष्टादियोग | 334         | वित्तजसर्वाक्षिरोग <b>चि</b> कित्सा | 183         |
| सर्वगुखरोगिचिकित्सासंप्रह       | ३१५         | रक्तजामिष्यन्दब्क्षण                | ३४२         |
| मुखरोगीको पध्यभोजन              | ३३५         | रक्तज।भिष्यन्दचिकित्सा              | <b>18</b> 2 |
| मुख्यत असाध्यरोग                | ३३५         | <b>क</b> फजाभिष्यन्दलक्षण           | <b>३</b> ४२ |
| दन्तगत असाध्यरोग                | ३३६         | कप्तजाभिष्यन्दिचिकित्सा             | \$8\$       |
| रसनेन्द्रिय व तालुगत असाध्यरोग  |             | कपाभिष्यन्दमें आश्वीतन व संक        | इंधइ        |
| कंटगत व सर्वगत असाध्यरोग        | ३३६         | कफाभिष्यन्दमें गण्डूच व कबस         |             |
|                                 |             | <b>धारण</b>                         | 383         |
| नेत्ररोगाधिकारः                 | <b>३</b> ३६ | कफाभिष्यन्दमें पुटपाक               | <b>३</b> ४३ |
| नेत्रका प्रधानःव                | ३३६         | मातु <b>लुंगाचं</b> जन              | <b>3</b> 88 |
| नेत्ररोगकी संख्या               | ३३७         | मुरुंग्योजन                         | ई४४         |
| नेत्ररोगके कारण                 | ३३७         | कफ जसर्वनेत्ररोगोंके चिकित्सा       |             |
| नेत्ररोगोंके आश्रय              | 330         | संमह                                | ३४४         |
| पचमंडकवटनंहि,                   | ३३८         | कपाभिष्यन्दमे पृथ्यभोजन             | ₹88         |
| <b>ब</b> त्व <b>ट</b> क         | ३३८         | कप्राभिष्यन्दमें पेय                | \$88        |
| अभिष्यन्दवर्णनप्रतिज्ञा         | ३३८         | अभिष्यन्दको उपेक्षासे अधिमंथकी      | •           |
| बाताभिष्यन्दलक्षण               | <b>३</b> ३८ | उत्प <b>त्ति</b>                    | 384         |
| बाातभिष्यन्दचिकित्सा            | ३३९         | अधिमंथका सामान्यलक्षण               | ३४५         |
| बातामिप्यन्दमें विरेचन आदि      |             | अधिमंथोंगे दृष्टिन।शकी अवधि         | ३४५         |
| प्रयोग                          | \$36        | अधिमंथिचिकित्सा                     | ३४५         |

| 00 ( ) // // // 00 2/0         |       |                                                        |             |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>इ</b> ताधिमंथ <b>डक्ष</b> ण | 388   | अपरिक्रिसवर्सछक्षण                                     | ३५३         |
| शोपयुक्त,शोपरहितनेत्रपाकलक्षण  | ३४६   | वातहतवरमेळक्षण                                         | ३५३         |
| वातपर्ययचक्षण                  | ३४६   | अर्वुद <b>उ</b> क्षण                                   | <b>३</b> ५३ |
| <b>ञुष्काक्षिपाक</b> ङक्षण     | ३४६   | <b>निमेष</b> ळक्षण                                     | ३५३         |
| अन्यतोवातरक्षण                 | इ४७   | रकार्शकक्षण                                            | ३५३         |
| <b>आ</b> म्लाध्युषितलक्षण      | ई४७   | <b>छ तवा</b> छक्ष व                                    | <b>3</b> 48 |
| <b>शिरोत्पात</b> ७ क्षण        | र \$७ | <b>बिस</b> वर्श्गलक्षण                                 | ३५४         |
| शिराप्रहर्षे छक्षण             | ₹ १७  | पक्षकोपङक्षण                                           | 348         |
| नेत्ररागोंका उपसंहार           | ३४८   | वर्मरोगोके उपसहार                                      | 348         |
| सध्यादिगतनेत्ररोगवर्णन         | 386   | <ul> <li>विस्तार्थर्भ व ग्रुक्टार्मके दक्षण</li> </ul> | ३५५         |
| संधिगतनवविधराग व पर्वणी        |       | छोहितामं व अधिमांसामंखक्षण                             | ३५५         |
| रुक्षण                         | ३४८   | स्नायुअर्म व कृशशुक्तिके रुक्षण                        | ३५५         |
| अठजां रुक्षण                   | 386   | अर्जुन व पिष्टकलक्षण                                   | 344         |
| पूयाळस, कफोपनाइळक्षण           | ₹ ४०  | शिराजाल व शिराजािविका लक्षण                            | 1 ३५६       |
| क्रमजस्रावन्ध्यण               | ३४९   | कुष्णमंडकगतरोगाधिकार                                   | ३५६         |
| पिराजनाव व रक्तजनावस्था        | ३४९   | भत्रण व सत्रणशुक्रदक्षण                                | ३५६         |
| क्वामप्राध उक्षण               | ₹8€   | अक्षिपाकात्ययदक्षण                                     | ३५६         |
| वर्सगतरोगवर्णनप्रतिज्ञा        | ३४९   | अजकलक्षण                                               | ३५७         |
| उत्सागनां उक्षण                | ३५०   | कृष्णगतरोगोंके उपसंदार                                 | ३५७         |
| कुमोक्कक्षण                    | ३५०   | द्रष्टिळक्षण                                           | ३५७         |
| पोथकी छक्षण                    | 840   | <b>द</b> ष्टिगतरोगवर्णनप्रतिज्ञ।                       | ३५७         |
| वर्त्मशर्करा छक्षण             | 340   | प्रथम१टलगतदोषकक्षण                                     | ३५८         |
| अर्शवतम्का उक्षण               | ३५१   | द्वितीयपट <b>ल</b> गतदोषलक्षण                          | ३५८         |
| शुष्कारो व अजननामिका लक्षण     | ३५१   | तृतीयपटलगतदे।पलक्षण                                    | ३५८         |
| य <b>खवर्गलक्षण</b> ः          | ३५१   | नक्तांव्यलक्षण                                         | ३५८         |
| य <b>-मेबन्धलक्षण</b>          | ३५१   | चतुर्थपटलगतदेषलक्षण                                    | ३५९         |
| क्लिश्वतम्बद्धण                | ३५२   | र्छिगनाशका नामांतर व वातज-                             | 21.0        |
| कृष्ण कर्दमलक्षण               | ३५२   | लिंगनाशलक्षण<br>वित्तकपरक्तजिंगनाशलक्षण                | ३५९         |
| इयामळवर्गलक्षण                 | ३५२   | सनिपातिकछिंगनाशलक्षण व                                 | ३५९         |
| <del>ा}छन्</del> यस्मृं खक्षण  | ३५२   | वातजवर्ण                                               | ३५९         |
|                                |       | •                                                      |             |

|                                  | 7           |                                       | ****        |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| पि <b>तक</b> फजवर्ण              | ३६•         | ् वातजरोगचिकित्सा <mark>धिकारः</mark> | ३६९         |
| रक्तजसिपातजवर्ण                  | 140         |                                       |             |
| विदग्धदृष्टिनामक षड्विधरोग व     |             | वातादिदोषजनेत्ररोगोंकी चिकित्सा       |             |
| पित्तविदग्ध <b>स्रधा</b> ण       | १६०         | वर्णनप्रतिज्ञा                        | ३६९         |
| क्तप्रबिदग्धदृष्टिक्क्षण         | ३६१         | मारुतपर्यय व अन्यतोवात                | •           |
| धूमदर्शीलक्षण                    | ३६१         | चिकित्सा                              | ३६९         |
| <b>इ</b> स्वजातिकक्षण            | ३६१         | ग्रुष्काक्षिपाकमें अंजनतर्पण          | ३७०         |
| नकुरांध्यलक्षण 🗻                 | ३६१         | शुष्काक्षिपाकमे सेक                   | ०७६         |
| गंभीरदृष्टिळक्षण                 | ३६२         | • • • • • •                           |             |
| नि।नेत्त जळक्षण                  | ३६२         | पित्रजनेत्ररांगचिकित्साधिकाः।         | 00 § 3]     |
| अनिमित्तजन्यलक्षण                | ३६२         | सर्वित जनेत्ररोगचिकित्सा              | ₹७०         |
| नेत्ररीगोंका उपसंदार             | <b>३६</b> २ | भम्लाध्युषितचिकित्सा                  | ३७१         |
| छहत्तरनेत्ररोगोंकी गणना          | ३६३         | शुक्तिरोगमें अंजन                     | ३७१         |
| वातज असाध्यरोग                   | ३६३         | 3,                                    | 4-1         |
| बातजयाप्य, साध्यरोग              | ३६३         | कफजनंत्ररोगचिकित्साधिकार              | :३७१        |
| वित्तज, असाध्य, याप्यगोग         | <b>३</b> ६३ | धूपदर्शी व सर्वश्लेष्मजनेत्ररोगोंकी   |             |
| पि <del>त्त</del> जसाध्यरोग      | ३६४         |                                       |             |
| कफन असाध्य, साध्यरीग             | ३६४         | चिकित्सा                              |             |
| रक्तज असाध्य,याध्य,साध्यरोगळक्षण | 13 द ८      | बलासप्रधितमें क्षारांजन               | ३७२         |
| सानिपातज अक्षाच्य व याप्यरोग     | ३६५         | पिष्टकमें अंजन                        | ३७२         |
| सनिपातजसाध्यरोग                  | ३६13        | परिक्रिनवर्समें अंजन                  | ३७२         |
| नेत्ररोगोंका उपसंहार             | <b>३६</b> ६ | कंडूनाशक अंजन                         | ३७३         |
| चिकित्साविभाग                    | <b>३६</b> ६ | रक्तननेशरोगचिकित्साधिकार              | ;३७३        |
| छेबरोगोंके नाम                   | ३६७         | सर्वनेत्ररोगचिकित्सा                  | ३७३         |
| भेबरोगोंके नाम                   | ३६७         | पीडायुक्तरक्तजनेत्ररोगचिकित्सा        |             |
| छेख्यरोगोंके नाम                 | ३६७         |                                       | <b>३</b> ७३ |
| व्यध्यरोगींके नाम                | ३६८         | शिरोत्पातशिरोहर्षकी चिकित्सा          | ३७४         |
| शबक्षित वर्जित नेत्ररोगोंक नाम   |             | भर्जुन व अवणशुक्रको चिकित्सा          | ३७४         |
| याप्यरोगोंके नाम व अक्षाध्य      | 1           | <b>ढे</b> स्यांजन                     | <b>१</b> ७४ |
| नेत्ररोगोंक नाम                  | ३६८         | नेत्रपाकचिकित्सा                      | ₹₩4         |
| अमिनने ग्रामियात चिकित्सा        | <b>३</b> ६९ | महाजन                                 | ३७५         |
| भिन्ननेत्राभिघातीचि किल्सा       | ३६९         | प्यालसप्रक्रिम्बर्सिचेकित्सा          | ३७५         |

### ( xx11 )

| वस्त्रयागाविकारः               | १७५         | कासाविकारः                        | ३८५           |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| नेत्ररोगोंमें शस्त्रयोग        | <b>३</b> ७५ | कासस्वय                           | 364           |
| डेखन आदि शसकर्म                | ३७६         | कासका भेद व छक्षण                 | 264           |
| पक्ष्मकोपचिकिस्सा              | ३७६         | वातनकासचिकित्सा                   | 364           |
| पक्ष्मप्रकोपवें लेखन आदि कार्य | ₹ ७७        | वातजकासमें योगांतर                | 126           |
| कपाजिंगनाशमें शक्कर्ष          | 100         | वातजकासध्नयोगांतर                 | ३८६           |
| शकाकानिर्माण                   | 106         | पैतिककासचिकित्सा                  | ३८६           |
| किंगनाशमें त्रिफकाचूर्ण        | ३७८         | पैतिककासन्नयोग                    | ३८६           |
| मीर्व्याचंत्रन                 | ३७९         | कपजकासचिकित्सा                    | 200           |
| <b>हि</b> मशीत <b>ां</b> जन    | ३७९         | श्रीतज, क्षयजकासचिकित्सा          | 260           |
| <b>धीवणांदिगु</b> टिका         | ३७९         | सक्तुप्रयोग                       | 369           |
| तुप्यायंजन                     | 160         | विरसरोगाधिकारः ।                  | <b>ब्</b> ट ७ |
| प्रसिद्धयोग                    | ₹<0         |                                   |               |
| अंतिमक्रथन                     | २८१         | विरसनिदान व चिकित्सा              | ३८७           |
| अथ षोडशपरिच्छेदः               | ;           | <b>तृष्णारोगाधिकारः</b>           | 355           |
|                                |             | तृष्णानिदान                       | 366           |
| मंग <b>काष</b> रण              | १८२         | दोषजतृष्णाळक्षण                   | ३८८           |
| प्रतिज्ञा                      | <b>३८२</b>  | क्षतं अक्षयजतृष्णा देखण           | 386           |
| <b>श्वासाधिकारः</b>            | ३८२         | तृष्णाचिकित्सा                    | ३८ <b>९</b>   |
| <b>शासक</b> क्षण               | ३८२         | तृष्णानिवारणार्थ उपायांतर         | ३८९           |
| <b>अ</b> दत्तम <b>क</b> ळक्षण  | <b>३८३</b>  | षातादिजतृ <b>ण्णाचिकित्सा</b>     | ३८९           |
| छिन व महाश्वास स्क्षण          | <b>३८३</b>  | आम जतृष्णाचिकित्सा                | 366           |
| <b>ऊर्धिशासदक्षण</b>           | १८३         | तृ भागाशकपान                      | 30,0          |
| साध्यासाध्यविचार               | 163         | · उत्प्र <b>ा</b> दिकषाय          | 190           |
| <b>भासचिकित्सा</b>             | ३८३         | सारिबादिकाथ                       | ३९०           |
| विवन्यादिवृत व भाइपीदिचूर्ण    | ३८४         | छदिंरोगाधिकारः                    | 390           |
| मृगराजतैल व त्रिपालायोग        | ३८४         | छिर्दि [ बगन ] निदान व चिकि       |               |
| त्वगादि चूर्ण                  | ३८४         | <b>आ</b> गतुंजछिं चिकित्स।        | 498           |
| तक्योटकयोग                     | ३८४         | <b>इ</b> दिका असाध्य <b>ञ</b> ्चण | ३९१           |

# (XXIII)

|                             | 1            |                                  |                           |
|-----------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|
| छदिने उर्घाधःशोधन           | ३९१          | अपानवातरोवज उदावर्त              | ३९९                       |
| छदिरोगीको पथ्यमोजन व        |              | म्ञावरोधज उदावर्त                | 388                       |
| बातजछर्दि।चिकिस्सा          | 197          | मजानराधन उदावर्त                 | 399                       |
| वातजछिदमें सिद्धदुग्धपान    | ३९२          | गुकाबरोधज उदावर्त                | 399                       |
| पितजछ।देंचिकिःसा            | ३९२          | वमनावरोधज अश्रुरोधज उदावर्त      | 8.0                       |
| कपज्ञादिचिकित्सा            | ३९२          | क्षुतनिरोधज उदावर्त              | Ree                       |
| सनिपातजङादिचिकित्सा         | ३९२          | गुजोदावर्त व अन्योदावर्तकी       |                           |
| वमनमें सक्तुप्रयोद्ध        | १९३          | चिकित्सा                         | 800                       |
| छिद्में पध्यभोजन            | <b>३</b> ९३  | अय हिस्कारीमाधिकारः              | 800                       |
| अथारोचकरोगाधिकारः           | <b>३</b> ९३  | हिक्का निदान                     | 800                       |
| अरोक्कमनिदान                | <b>३९</b> ३  | हिक्कामें पंचभेद                 | 805                       |
|                             | <b>₹</b> ९8  | अन्नजयमिका हिन्काकक्षण           | 808                       |
| अरोचकचिकित्साः              |              | श्रुदिका दिकालक्षण               | 808                       |
| वमन आदि प्रयोग              | इ९४          | महात्रक्य व गंभीरकाहिकालक्षण     | 803                       |
| मातुलंगरसत्रयोग             | १९४          | िकामें <b>असाध्यलक्ष</b> ण       | _                         |
| मुखप्रक्षां वादि            | ३९४          | हिकाचिकिता<br>-                  | ४०२                       |
| पथ्यभोजन                    | १९५          |                                  | ४०२                       |
| स्वरभेदरोगाधिकारः           | ३९५          | हिकानाशक्योग<br>हिकानाशक्योगद्वय | <b>४०३</b><br>४० <b>३</b> |
| स्वरभेदनिदान व भेद          | ३९५          | हिकाष्त्र भन्योन्ययोग            | 808                       |
| बातिपित्तकपाज स्वरभेदछक्षण  | ३९५          | अधिकउर्व्वातयुक्त हिकाचिकित्स    | _                         |
| त्रिदोषज, रक्तजस्वरभेदलक्षण | <b>३</b> ०,६ | मति <b>इयायरागाधिकारः</b>        | ४०३                       |
| मेदजस्वरमेद रक्षण           | ३९६          |                                  | 804                       |
| स्वरभेदचिकित्सा             | <b>१९६</b>   | प्रतिश्यायनिदान                  | ४०३                       |
| वातिपेत्रकफलस्वरभेदिविकिसा  | ३९७          | प्रतिश्यायका पूर्वरूप            | 808                       |
| नस्यगंदूष आदिके प्रयोग      | 39.0         | वात जप्रतिस्थायके दक्षण          | 808                       |
| मेदजसनिपातज व रक्तज-        | ३९७          | ित्तजप्रतिश्यायके लक्षण          | 8 . 8                     |
| स्यरभेदचिकित्सा             | ३९७          | कप्रजवित्रयायके छक्षण            | 804                       |
| स्वरभेदनाशकयोग              | ३९८          | रक्तजप्रतिस्पायन्क्क्षण          | ४०५                       |
| <b>उदावर्तरोगाधिकारः</b>    | 194          | सन्निपातजप्रतिस्यायळक्षण         | 804                       |
| उदावर्ससंप्राप्ति           | ३९८          | दुष्प्रतिस्यायसभाग               | 808                       |
|                             |              | -                                |                           |

# ( XXIV )

| 7/3 A 35 1 5 2 7 97              | ~           |                                               |                    |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|
| त्रतिस्यायकी उपेक्षाका दोष       | 8०६         | कृमिनाशकते <b></b> ङ                          | 8 १ २              |
| प्रतिस्यायचिकित्सा               | <b>३०</b> ६ | <b>सुरसादियोग</b>                             | ४१२                |
| षात, पित्त, कफ व स्क्तज,         |             | कृभिष्नयोग                                    | . ४१३              |
| प्रति <b>३याय</b> िचिकित्सा      | ४०७         | विपर्शम्बनर क                                 | <b>४१</b> ३        |
| प्रतिश्यायपाचनके प्रयोग          | 800         | रक्त जकुभिरोगचि कित्सा                        | ४१३                |
| सानिपातज व दुष्टप्रतिस्याय       | !           | कृमिरोगमें अपध्य                              | ४१३                |
| चिकित्सा                         | 800         | अत्रीर्णरोगाधिकारः                            | 883                |
| प्रतिस्यायका उपसंहार             | 804         | आम, विर्ग्य, विष्टब्धाजीर्णलक्ष               | ाण ८१६             |
| अंतिमकथन                         | 806         | अनीर्णसे अलसक विलंबिका वि                     |                    |
| -0.2                             |             | ु चिकाकी उसित                                 | 8 \$ 8 *           |
| अथ सप्तद्शः परिच्छे              | दः          | अञ्चलक्षण                                     | 8 6 8              |
| मंग्रुचरण व प्रतिक्रा            | ४०९         | विजम्बका लक्षण                                | 8 <b>ई 8</b>       |
| सर्वरोगोंकी त्रिदोषोंसे उत्पत्ति | 809         | विश्वाचिका उक्षण                              | ४१५                |
| त्रिदोषोत्यच पृथक् २ विकार       | ४०९         | अजीर्णचित्रितसा                               | ४१५                |
| रोगपरीक्षाका सूत्र               | ४०९         | अज्ञीणीमें छंघन                               | ४१५                |
| _                                | . 0 .       | अजीर्णनाशकयोग<br>                             | <b>४१५</b>         |
| अय हदोगाधिकारः                   | .860        | अजीर्णहदौग शय                                 | <b>४१५</b>         |
| बातजहद्रोगचिकःसा                 | ४१०         | कुळ्त्थकाथ<br>विश्चिका चिकित्सा               | ४१६                |
| वातमहदोगनाशकयोग                  | ४१०         | विश्राचका ।चाकासा<br>त्रिकटु <b>काद्यं</b> जन | ४१६<br>४१ <b>६</b> |
| <b>ि</b> त्तजह नेपचिकित्सा       | 810         | विश्चिकामें दहन व अन्यचिकि                    |                    |
| कफजहदोगचिकित्सा                  | 860         | अजीर्शका असाध्यलक्षण                          | ४१७                |
| हृदोगमें बस्तिप्रयोग             | 850         | मूञ व योनिरोगवर्णनप्रतिज्ञा                   | 860                |
| ं अय क्रिमिरोगाधिकारः            | 888         | <b>मृ</b> त्रघाताधिकारः                       | 850                |
| कि <b>मिरोग</b> लक्षण            | 888         | वात कुंडार्रका छक्षण                          | ४१७                |
| कफपुरीयरक्तजकृमियां              | 885         | म्त्राष्ट्रीछका छक्षण                         | ४१८                |
| कृमिरीगचिकित्सा                  | 888         | वात बस्तिलक्षण                                | 884                |
| कृभिरे।गरामनार्थश्चदिविधान       | 855         | म्त्रातीत छक्षण                               | 886                |
| र्कृमिव्नस्वरस                   | 855         | <b>म्</b> त्रज <b>टरळक्षण</b>                 | 886                |
| बिंडग चूर्ण                      | ४१२         | म्त्रोत्संग <b>उक्षण</b>                      | 884                |
| म्विककर्णादियोग                  | 815         | <b>न्त्रभ्रयकक्ष</b> ण                        | 888                |

| y was an output a man            |              |                                       |       |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-------|
| म्ब्राश्मरीलक्षण                 | 868          | बातकायोनिचिकित्सा                     | ४२८   |
| <b>म्</b> त्राशुक्रळक्षण         | 8 <b>१</b> ९ | अन्यवात जयोनिरोगचिकित्सा              | ४२८   |
| उष्णवातलक्षण                     | <b>४२</b> ०  | पि <del>रा</del> जयोगिरोगचिकित्सा     | 836   |
| <b>वित्त जमू जोपसाद छक्षण</b>    | ४२०          | कपाजयोगिरागप्रयोग                     | 826   |
| कफ्रजमूत्रोपसादद्वक्षण           | ४२०          | कराजयोनिरोगचिकित्सा                   | ४२९   |
| म्त्ररोगनिदानका उपसंदार          | <b>ध</b> २०  | कार्णनीचिकित्सा                       | 856   |
| ंथथ मूत्रग्रेगचिकित्सा           | ४२०          | प्रसंसिनीयोनिरोगचिकिःसा               | ४२९   |
|                                  |              | योनिरोगचिकित्साका उपसंहार             | ४२९   |
| कपिक•छ्वादिचूर्ण                 | ४२१          | अथ गुल्परे।गाधिकारः                   | ४३०   |
| मूत्राभयध्नघृत                   | ४२१          | _                                     |       |
| 🕳 अय प्त्रकुरुछ।धिकारः           | ४२२          | गुल्मनिदान<br>गुल्मचिकित्सा           | 850   |
| भाटप्रकारका मूत्रकुछ             | ४२२          | गुल्मं भोजनभक्षणिद                    | ४३०   |
| अष्टविधमूत्रकृष्ठींके पृथक्षक्षण | ४२२          | गुल्मन साजमनक्षणाय<br>गुल्मनाशकप्रयोग | ४३१   |
| म्त्रकृष्छ।चिकित्सा              | ४२३          | गुल्मध्नयोगातर                        | 838   |
| मूत्रकुच्छ्नाशकयोग               | ४२३          | विशिष्टप्रयोग                         | 848   |
| मधुकादिकल्क                      | 8२३          | गुल्ममें अपध्य                        | 845   |
| दाडिमादिचूर्ण                    | ४२३          |                                       |       |
| कपोतकादियोग                      | 858          | पांड्रोगाधिकारः                       | ४३२   |
| द्धरगादिस्त्ररस                  | ४२४          | पांडुरोग निदान                        | ४३२   |
| मधुकादियोग                       | ४२४          | वात जपाडुरोग लक्षण                    | ४३२   |
| श्वारोदक                         | ४२५          | वि <del>त्त</del> जपाडु रोगलक्षण      | ४३२   |
| त्रुट्यादियोग                    | ४२५          | कामलानिदान                            | ४३२   |
| 10 10                            |              | पाडुरोगचिकित्सा                       | ४३३   |
| अथ योनिरोगाधिकारः                | ४२५          | पाडुरोगध्नयोग                         | ४३३   |
| <i>र</i> योनिरोगचिकित्सा         | ४२५          | कामलाकी चिकित्सा                      | 833   |
| वातजयोनिरोग                      | ४२६          | पांडुरोगका <b>उपसं</b> हार            | 8 绪 8 |
| पित्रज्योनिरोग                   | 278          | युच् <u>ञ्रेटिमादापस्</u> माराधिकारः  | 938   |
| कफजयोनिरोग                       | ४२६          | 0.00                                  |       |
| सिम्पातजयीनिराय                  | ४२७          | मुर्कानिदान,                          | 8 ई 8 |
| सर्वजयोनिरोगचिकित्सा             | 830          | म्र्जिबिक्सिसा                        | ४३५   |

# (XXVI)

|                              |            | TANK UND THE U TON CETOR UNDER  |              |
|------------------------------|------------|---------------------------------|--------------|
| उन्मादनिदान                  | ४३५        | राजयक्ष्मीको भोजन               | 8 <b>8 @</b> |
| वातिक उन्मादके लक्षण         | <b>४३६</b> | क्षयनाशक्षयोग                   | 885          |
| पैतिकोन्मादके उक्षण          | ४३६        | तिलादियोग                       | 885          |
| र्श्हीष्मकोन्माद             | ४३६        | क्षयनाशक्तयोगांतर               | 885          |
| सनिपातज, शोकजोन्म।दरक्षण     | ८३७        | क्ष <b>यनाराक</b> घृत           | 886          |
| <b>उ</b> न्मादचिकित्सा       | ४३७        | क्षयरोगांतकघृत                  | 886          |
| नस्य व त्रासन                | ४३७        | महाक्षयरोगांतक                  | 840          |
| उन्मादनाशक <b>अ</b> न्यविधि  | 8 \$ 6     | <b>मल्लातकाादि</b> घृत          | 84?          |
| उन्मादमें पथ्य               | 8\$6       | शबरादि घृत                      | ४५१          |
| अपस्मारानेदान                | ४३८        | क्षुयरोगनाशकदिध                 | ४५१          |
| अपस्मारकी उत्पत्तिमें श्रम   | ४३९        | क्षयरोगीको अन्नपान              | ४५२          |
| रोगोंकी विलंबाविलंब उत्पत्ति | ४३९        | गार्गकारोगाधिकारः               | ४५२          |
| अपस्मारचिकित्सा              | 880        | मसूरिकारोगाधिकारः<br>-          | 077          |
| नस्यांजन आदि                 | 880        | मस्रिकानिदान                    | ४५२          |
| माङ्गी <b>ब</b> रिष्ट        | 888        | मस्रिकाकी आकृति                 | ४५२          |
| <b>अं</b> तिमकथन             | ននន្       | विस्फोटकक्षण                    | ४५३          |
| अथाष्टाद्दाः परिच्छेट        | r.         | <b>अ</b> रुंषिका                | 848          |
| अपाष्टाद्राः पारण्य          | i.         | मस्रिकाके पूर्वरूप              | ४५३          |
| मंगळा चरण                    | ८८इ        | मस्रिका असाध्य छक्षण            | 848          |
| राजयक्ष्माधिकारः             | 88ई        | जिन्ह।दिस्थानोंमें मशुरिकाकी    |              |
|                              | -          | उत्पत्ति                        | 848          |
| शोपराजकी सार्थकता            | 888        | मस्रिकामें पित्तकी प्रबन्धता और |              |
| क्षयक नामांतरोंकी सार्थकता   | 888        | वातिकलक्षण                      | 848          |
| शोषरोगकी भेदाभेदविवक्षा      | 888        | <b>पित्त जमस्</b> रिकालक्षण     | 848          |
| राजयक्माकारण                 | १४५        | कफजरकजसन्निपातजमसूरि का         |              |
| पूर्वरूप अस्तित्व            | 884        | <b>उ</b> क्षण                   | 844,         |
| स्यका पूर्वरूप               | 884        | मस्रिकाके असाध्यस्था            | ४५५          |
| वात आदिके भेदस राजयस्माका    |            | मस्रिका चिकित्सा                | 844          |
| <b>छक्ष</b> ण                | 88£        | पथ्यभोजन                        | 844          |
| राजयक्ष्माका असाध्यळक्षण     | 880        | तृष्णाचिकित्सा व शयनविधान       | 848          |
| राजयक्ष्माकी चिकित्सा        | 880        | दाइनाशकोपचार                    | 844          |
|                              |            |                                 |              |

# ( xxvii )

|                                   | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | to the same of the same of the same same same same same same same sam |              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| रार्करादिखेप                      | 8५६                                     | गरुडप्रह्वन घृतधूपनादि                                                | ४६५          |
| है। त्रकादिलेप व मस्रिकाचिकित्सा  | ४५६                                     | गंधर्व (रेवती) प्रक्षगृक्षीत छक्षण                                    | _            |
| मसूरिकानाशकक्वाय                  | ४५७                                     | रेवतीप्रह्वनस्नान, अम्यंग, घृत                                        | 8 ६ ६        |
| पच्यमानमसूरिकामें छेप             | १५७                                     | रेवतीप्रहृष्नधूप                                                      | ४६६          |
| पच्यमानपक्कमसृरिकामें छेप         | 8५७ 🕛                                   | पूतना (भूत) प्रहगुरीत कक्षण                                           | ४६६          |
| व्रणावस्थापनमसूरिकाचिकित्सा       | 84८                                     | पूतनाग्रह्धनस्नान                                                     | ४६६          |
| शोषणिकया व क्रिमिजन्यमसूरिका      |                                         | प्तनाप्रह्ध्नतैल व धूप                                                | 880          |
| विकित्सा                          | 846                                     | पूतनाप्रहृष्नबिक्षरनान                                                | ४६७          |
| बीजन व धूप                        | 846                                     | पूतनाप्रहः नधूप                                                       | ७३७          |
| दुगंधितपिच्छिलमसूरिकोपचार         | 846                                     | पूतनाध्नधारण व बळि                                                    | 880          |
| मसुरिकी की भोजन                   | 846                                     | अनुपूतना [यक्ष] प्रहगृहीतळक्षण                                        |              |
| संधिशोषाचि कित्सा                 | 840,                                    | अनुप्तनाःनस्नान                                                       | 845          |
| सवर्णकरणोपाय                      | ४५९                                     | अनुपूतनाध्नतेल व घृत                                                  | ४६८          |
| उपसर्गजमसूरिकामें मंत्रप्रयोग     | 860                                     | अनुपूतनामधूप व धारण                                                   | ४६८          |
| भूतादिदेवतायें मनुष्योंको         |                                         | बिटान                                                                 | ४६९          |
| कष्टदेनेका कारण                   | ४६१ :                                   | शांतपृतनाप्रदृगृहीतलक्षण                                              | <i>8 ई ९</i> |
| ग्र <b>हवा</b> धायोग्यमनुष्य      | 8ई१ 🗄                                   | शीतपूतनाध्नस्नान व तेल                                                | ४६९          |
| बाळप्रहके कारण                    | ४६१ 🚶                                   | शीतपूतनाध्न घृत                                                       | ४६९          |
| <b>क्षिन्न</b> रप्रह्गाहीतळक्षण   | ४६२ ¦                                   | शीतपृतनानम्पूप व धारण                                                 | ४६९          |
| किसरप्रहच्नचिकित्सा               | ४६२                                     | शीतपूतनाष्नबाँक स्नानका स्थान                                         | ४७०          |
| <b>किलरप्रह</b> ष्ट्राअभ्यंगस्तान | ४६२                                     | पिशाचप्रह्रगृहीतलक्षण                                                 | 800          |
| <b>किनरप्रह</b> ध्नध् <b>प</b>    | ४६३                                     | पिशाचप्र <b>६ जस्नानी</b> षधि व तैङ                                   | ४७०          |
| किन्तरप्रहृष्नबिल व होम           | ४६३                                     | पिशाचप्रहब्नधृप व धृत                                                 | 800          |
| <b>कि</b> न्नरप्रहब्नमाल्यधारण    | ४६३                                     | पिशाचप्रहृष्मधारणबलि व स्नान-                                         |              |
| किंपुरुषप्रदग्दीतळक्षण            | ४६३                                     | स्थान                                                                 | ४७१          |
| किंपुरुषप्रह्ध्नतेळ व घुत         | 868                                     | राक्षसगृशीतळक्षण                                                      | 808          |
| किंपुरुषप्रहध्नधूप                | 8 ई 8                                   | राक्षसप्रहृध्नस्नान, तैल, पृत                                         | १७१          |
| स्तान, बळि, धारण                  | ४६४                                     | राक्षसप्रहन्नधारण व बिल्दान                                           | ४७१          |
| गरुडप्रहगृहीतलक्षण                | ४६५                                     | राक्षमप्रहगृहीतका स्नानस्थान व                                        |              |
| गहडमह्दन, स्नान, तैक, लेप         | 884                                     | मंत्र आदि                                                             | ४७२          |
|                                   |                                         |                                                                       |              |

### ( XXVIII )

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | , , ,       |                                   |             |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| देवताओं द्वारा बाङकोंकी रक्षा           | 805         | विषप्रयोक्ताकी रक्षा              | 85\$        |
|                                         |             | प्रतिज्ञा                         | ४८२         |
| व्रहरोगाधिकारः                          | १७२         | विषयुक्तमोजनकी परीक्षा            | <b>१८</b> २ |
| प्रहोपसर्गादिनाशक भमोघ उपाय             | 803         | परोसे हुए अन्नकी परीक्षा व हार    | <b>I</b> —  |
| मनुष्योंके साथ देवताओंके निवास          | १ ४७२       | मुखगत विषयुक्त अन्नका रुक्षण      | ४८३         |
| प्रह्वीडाके योग्य मनुष्य                | 808         | आमारायपकारायगत विषयुक्त           |             |
| देवताविशिष्टमनुष्यका चेष्टा             | ४७३         | अन्नका उक्षण                      | ४८३         |
| देवपंडितका रक्षण                        | १७३         | द्रवपदार्थगतविष्ठक्षण             | 858         |
| असुरपोडितका उक्षण                       | <i>१७</i> ३ | <b>मध</b> तोयद्धितऋदुग्धगतविशिष्ट |             |
| गंधर्भणीडतका उक्षण                      | 868         | विषयक्षण                          | 858         |
| यक्षपंडितका उक्षण                       | 808         | दैवगत व शाकादिगत विषवक्षण         | 828         |
| भूतिवित्पीडितका उक्षण                   | 808         | दंतकाष्ट्र, अवलेख, सुखवास व       |             |
| राक्षसपीडितका चक्षण                     | ४७४ ।       | <b>लेपगतिवष</b> लक्षण             | ४८५         |
| पिशाचपीडितका उक्षण                      | १७५         | वसमाल्यादिगतविपलक्षण              | १८५         |
| नागप्रह्वाडिनका सक्षण                   | 8७५         | मुकुटपादुकगतावेषलक्षण             | 824         |
| प्रहोंके संचार व उपद्रव देनेका काल      | 804         | बा <b>हननस्</b> यधूपगतिबषलक्षण    | ४८६         |
| शरीरमें प्रहोंका प्रमुख                 | ४७६         | <b>अं</b> जन।भरणगताविष्ळक्षण      | ४८६         |
| प्रहामयाचिकित्सा                        | ४७६         | विषिचिकित्सा                      | 860         |
| प्रहामयमें मंग्रबलिदानादि               | 80६         | वि <b>ष</b> ः न घृत               | 866         |
| <b>प्रहा</b> मयःन घृततैल                | १७७         | विषमेदलक्षणवर्णनप्रतिज्ञा         | 866         |
| प्रहामयःनघृत, स्नानध्य, तैल             | 802         | त्रिविधपदार्थ व पोषकळक्षण         | ४८९         |
| उपसंहार                                 | ४७८         | विघात व अनुभयकक्षण                | 869         |
| <b>अं</b> त्यमंगल                       | 805         | मधपानसे अनर्थ                     | ४८९         |
| अर्थेकोनविंशः परिच्छेट                  | <b>r•</b> ! | विषका तांन भेद                    | 890         |
| अपकामापराः पारच्छ                       | <b>L</b> *  | दशिवधस्थावरिष                     | ४९०         |
| <sup>*</sup> विषरोगाधिकारः              | 850         | म्लप्राप्तळपुष्पावेषवर्णन         | 866         |
| मंगलाचरण व प्रतिज्ञा                    | 860         | सारनिर्यासत्वक्धातुविपत्रर्णन     | 868         |
| राजाके रक्षणार्थ वैद्य                  | 800         | म्लादि विषजन्य सक्षण              | ४९२         |
| वैद्यको पासरखनेका फळ                    | 868         | त्वक्सारनिर्यसनविषजन्यस्थण        | ४९२         |
| राजाके प्रति नैद्यका कर्तव्य            | 858         | धानु विषजन्य छक्षण                | ४९ <b>२</b> |
|                                         | 4-1         |                                   | 21.0        |

# (XXIX)

| त्रयोदशिधकंदजविष व           |                 | अय जंगमविषवर्णन                   | 400 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----|
| <b>काल</b> क्ट <b>ल्क्षण</b> | ४९३             |                                   | ••  |
| कर्कट व कर्दमकविषअःयलक्षण    | 80,3            | जंगमविषके षोडशभेद                 | 400 |
| सर्वपवत्सनाभविषजन्यस्क्षण    | 893             | दृष्टिनिश्वासदृष्ट्विष            | 408 |
| म्लकपुंदरीकविषजन्यस्थाण      | ४९४             | दंष्ट्रनखविप                      | 408 |
| महाविषसंभाविप जन्य उक्षण     | ହୁବ୍ୟ ହୁ        | मसम्बदंष्र्शुक्र छ।छविष           | 408 |
| पालकवैराटविषजन्य छक्षण       | ४२४             | स्पर्शमुखसंदंशवातगुदविष           | ५०१ |
| कंदजविषकी विशेषता            | 8९५             | अस्थिपित्तविष                     | ५०२ |
| विषके दश्युण                 | စ္စင်မွ         | ज् <b>क</b> शवविष                 | ५०२ |
| दशगुणोंके कार्य              | ge <sub>પ</sub> | जंगमाविषमे दशगुण                  | ५०२ |
| दूर्वा <b>क्रि</b> कक्षण     | <b>४०</b> ६     | यांचप्रकराके सर्प                 | ५०२ |
| दूर्वाविष जन्मळक्षण          | 86 €            | सर्पविवचि।केत्सा                  | 4०१ |
| •                            |                 | सर्पदंशके कारण                    | 403 |
| स्थावराविषके सप्तवंग         | ४९७             | त्रिविधदंश व स्त्रर्पितन्क्षण     | ५०४ |
| प्रथमवेग छक्षण               | ४९७             | रचित (रदित) उक्षण                 | 408 |
| द्वितीयवेगळक्षण              | ४०,७            | उद्धित (निर्विप) रक्षण            | 408 |
| तृतीयदेगलक्षण                | 880             | सर्वांगाभिहतस्क्षण                | 404 |
| <b>च</b> तुर्थवेगळक्षण       | ४९७             | दर्वीकरसर्पञ्क्षण                 | 404 |
| पंचम व षष्टवेगळक्षण          |                 | मंदकीसर्पकक्षण                    | 404 |
| सप्तमवेगचक्षण                | 896             | राजीमंतसर्वचक्षण                  | 404 |
| त्ततभवगळवाण                  | ४९८             | सर्वजविषोंसे दोषोंका प्रकीप       | 404 |
| विषचिकित्सा                  | 86'5            | वैकरंजके विषसे दोषप्रकोप व        |     |
|                              |                 | दवीकरदृष्टळक्षण                   | 404 |
| प्रथमदितीयवेग चिकित्सा       | 865             | <b>भंडकीराजीमंत्तद</b> ष्टकक्षण   | ५०६ |
| तृतीयचतुर्थवेग चिकित्सा      | 894             | दवीकरविषजसप्तवेगका वक्षण          | 408 |
| पंचमषष्टेबगचिकित्सा          | 866             | मंडकीसर्पविपजन्यसप्तरेगोंके कक्षण |     |
| सप्तमवेगचिकित्सा             | ४ <b>९</b> ९    | राजीमंतसर्पविषजन्यसमवेगोंका "     |     |
| गराशिष्ट्रत                  | 899             | दंशमें विपरहनका काळ व             |     |
| <b>उप्रवि</b> पारिघृत        | 866             | सप्तवेगकारण                       | 406 |
| दूर्वाविषारिअगद              | 400             | सर्पदष्टचिकित्सा                  | 408 |
|                              |                 |                                   |     |

| सर्पविषमें मंत्रकी प्रधानता   | ५०९     | क्षारागद                                  | ५२१         |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------|
| विवापकर्षणार्थ रक्तमोक्षण     | ५०९     | सर्वविषमाशक अगद                           | ५२२         |
| रक्तमोक्षणका पर               | 480     | विवरितका कक्षण व उपचार                    | ५२३         |
| दवीकरसर्वीक सप्तवेगोर्ने      |         | विवर्मे प्रयापय्य आहारविहार               | 4२३         |
| पृथक् २ चिकित्सा              | ५१०     | दु:साध्यविषचिकित्सा                       | <b>५२</b> ३ |
| मंडकी व राजीनंतसपीके सप्तवेग  | ोंकी    | अंतिमक्थन                                 | ५२४         |
| पृथक् २ चिकित्सा              | 480     | and Care affects                          |             |
| दिग्धविद्वक्षण                | ५११     | अथ विंशः परिच्छेदः                        | •           |
| विवयुक्तत्रणळक्षण             | ५११     | <b>मंग</b> काचरण                          | ५२५         |
| विषसंयुक्तवणचि <b>कि</b> त्सा | ५१२     | सप्तधातुर्भोकी उत्पत्ति                   | ५२५         |
| सर्विवारिवगद                  | ५१२     | रोगके कारण उक्षणाधिष्ठान                  | ५२५         |
| सर्वविषारिकगद                 | ५१३     | साठप्रकारके उपक्रम व चतुर्विधक            | र्म५२६      |
| द्वितीयर्सविषारिश्रगद         | ५१३     | स्नेहनादिकर्मकृतमत्त्यौको पथ्यापथ         | य ५२७       |
| तृतीयस्विविषारिक्षगद          | 488     | <b>अग्निवृद्धिकारकउपाय</b>                | 426         |
| संजीवन अगद                    | ५१४     | <b>अग्निवर्धनार्धजलादिसे</b> वा           | 426         |
| स्वेतादि अगद                  | 488     | भोजनके बारहभेद                            | ५२९         |
| मंडिंगियमाशक अगद              | 488     |                                           |             |
| बाबादिसे निर्विषीकरण          | مع و بع | शीत व डणाडक्षण                            | ५२९         |
| सर्पके काटे विना विवकी अप्रश् | शिष ५१५ | स्निग्ध, रूक्ष, भोजन                      | <b>५२</b> ९ |
| विषगुण                        | 488     | दव, शुष्क, एककाछ, दिकाछ                   |             |
| विषपीतस्क्षण                  | ५१६     | भोजन                                      | ५३०         |
| सर्पद्षके असाध्यदक्षण         | ५१७     | मेषजकर्मादिवर्णनप्रतिज्ञाः ।              | 4३०         |
| <b>दि</b> सक्तप्राणिजन्यविषका |         | पंचदश औषधकर्म                             | ५३१         |
| असाध्यमक्षण                   | 486     | दश औषधकाळ                                 | ५३१         |
| मुविकाविष कक्षण               | 486     | निर्भक्त, प्राग्यक, अर्ध्यक व             | •           |
| म्षिकाविषाचि किःसा            | 489     | मध्यभक्त उक्षण                            | ५३१         |
| मूबिकाविष=न घृत               | 4२0     | अन्तरभक्तप्तभक्त दक्षण                    | ५३२         |
| कीटविषवर्णन                   | ५२०     | सामुद्रमुद्वभुंद्वभाग                     |             |
| कीटदष्टलक्षण                  | 428     | मासमासांतरकक्षण                           | ५३२<br>७३२  |
| कीटमक्षणजन्यं विविक्तिःसा     | ५२१     | स्नेहपाकादिवर्णनश्तिहा                    | ५३३         |
| Mendela managett              | 327     | 2.44.11.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14. | ५३३         |

# ( **XXX** )

| काथपाकविधि                       | ५३३   | <b>कटीकतरुण</b>                                  | 489 |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-----|
| स्नेह्पाकविधि                    | 488   | कुकुंदुर, नितंब, पार्श्वधि                       |     |
| स्नेह्पाकका त्रिविधभेद           | ५३४   | मर्भवर्णन                                        | 480 |
| मृद्विकणखर्चिकणपाक्रचक्षण        | ५३४   | बृहती, अंसफडकमभंद्रक्षण                          | 480 |
| स्नेह आदिकांके सवनका प्रमाण      | ५३५   | क्रकन्या असमर्भकक्षण                             | 486 |
| रसोंके त्रैसठभेद                 | ५३५   | <b>ऊर्धनत्रुगतमर्भवर्णन</b>                      | 486 |
| अयोगांतियोगसुयोगुळक्षण           | ५३७   | <b>क्रकाटिकाविधुरमर्म</b> ळक्षण                  | 488 |
| •                                |       | फण अपांगमर्भछञ्चण                                | 488 |
| रिष्टवर्णनमतिज्ञा                | ५३७   | रांख, आवर्त, उत्क्षेपक, स्थपनी                   |     |
| रिष्टसे मरणका निर्णय             | ५३७   | सीमंतमर्भकक्षण                                   | 489 |
| मरणस्चकस्वत्न                    | 486   | शृंगाटक अधिमभेकक्षण                              | 440 |
| बिशिष्टरोगों में विशिष्टस्वप्न व |       | संपूर्णममीके पंचभद                               | 440 |
| निष्पकस्वप्न                     | ५३९   | सबप्राणहर व कालांतर                              |     |
| दुष्टस्वप्नोंके फळ               | ५३९   | प्राणहरमर्न                                      | 448 |
| शुभस्यप्न                        | 480   | विशलयञ्जवैदलयदर व रुजादर                         |     |
| अन्यप्रकारके अरिष्टकक्षण         | 480   | मर्म                                             | ५५२ |
| अन्यरिष्ट                        | 488   | मर्भोकी संख्या                                   | 442 |
| रिष्टळक्षणका उपसंहार और          |       | मर्भवर्णनका उपसंहार                              | 448 |
| मर्भवर्णनप्रतिज्ञा               | ५४३   | उप्रादिखाचार्यका गुरुपरिचय                       | 448 |
| शाखागतमर्पवर्णन                  | ५४३   | अष्टांगोंके प्रतिपादक पृथक् २<br>आषायींके शुमनाम | ५५४ |
| क्षिप्र व तटहदयमर्म              | 483   | अष्टांगके प्रतिपादक स्वामी                       |     |
| कू चेकू चीशरगुरूफमर्म            | 488   | समंतभद                                           | 444 |
| इंदबस्तिजानुमर्भ                 | 488   | प्रन्थनिर्वाणका स्थान                            | 444 |
| भाणि व ऊर्शनर्भ                  | 488   | प्रंथकर्ताका उद्देश                              | 444 |
| रोहिताक्षमर्म                    | 484   | मुनियोंको आयुर्वेदशासकी                          |     |
| बिटपमर्भ<br>                     | ५४५   | आवश्यकता                                         | 44६ |
| गुद्रवस्तिनानिमभवर्णन            | 18.18 | आरोग्यकी आवश्यकता                                | 44६ |
| इदय, स्तनमूळ, स्तनरोहितमर्भ      |       | श्रुभकामना                                       | 460 |
| <b>उक्ष</b> ण                    | 488   |                                                  | •   |
| कर्पाक, अपस्तंभमभ्वक्षण          | 484   | अंतिमक्यन                                        | 400 |

| अथेकविंशः परिच्छेदः                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | सम्यग्दग्धीचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                       | <b>५६९</b>                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | दुर्दग्धचिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                          | ५६९                                           |
| <b>उत्तर</b> तंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५५९                                     | अतिदग्धि बित्सा                                                                                                                                                                                                                                           | ५६९                                           |
| मंगलाचरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५५९                                     | रोक्णिऋया                                                                                                                                                                                                                                                 | 400                                           |
| लघुताप्रदर्शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५५९                                     | सर्वर्णकरणविधान                                                                                                                                                                                                                                           | 400                                           |
| शासकी परंपरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रद०                                   | अनुशस्रवर्णन                                                                                                                                                                                                                                              | 400                                           |
| चतुर्विधकर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ५६१                                     | रक्तम्रावके उपाय                                                                                                                                                                                                                                          | ५७१                                           |
| चतुर्विधकर्भजन्य आपत्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५६१                                     | जळोंकस शब्दनिरुक्ति व उसके भे                                                                                                                                                                                                                             | द ५७१                                         |
| प्रतिज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५६२                                     | सविषज्ञीकांकं छक्षण                                                                                                                                                                                                                                       | ५७३                                           |
| अय साराधिकारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५६२                                     | कृष्णाकर्बुरलक्षण                                                                                                                                                                                                                                         | ५७२                                           |
| क्षारका प्रधानत्व व निरुक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4६२                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                             |
| क्षारका भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | पद्द                                    | जलगर्दा, इंदायुवा, सामुद्रिका ङक्ष<br>गोचंदनालक्षण व सविषज्रदृकादह                                                                                                                                                                                        |                                               |
| क्षारका सभ्यादाय उक्षण व                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
| पश्चात् क्रिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ५६३                                     | रुक्षण                                                                                                                                                                                                                                                    | ५७३                                           |
| क्षारगुण व क्षारवर्ज्यरोगी                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>५६३</b>                              | सविषज्ञे।कदष्ट चिकित्सा                                                                                                                                                                                                                                   | ५७३                                           |
| dura . dur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                       | निर्विचनहीक्षेंक स्थण                                                                                                                                                                                                                                     | Eur                                           |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ५६४                                     | निर्विषज्ञकीकोंक स्रक्षण                                                                                                                                                                                                                                  | ५७३                                           |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५६४                                     | कपिला रक्षण                                                                                                                                                                                                                                               | ५७३                                           |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>५६</b> ४<br>५६५                      | कपिला रक्षण<br>पिगळामूभिका शङ्कुमुखीलक्षण                                                                                                                                                                                                                 | _                                             |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | कपिला लक्षण<br>पिगलामूभिका शङ्कुमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण                                                                                                                                                                                      | ५७३                                           |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | कपिला लक्षण<br>पिगलामूषिका शङ्कुमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण<br>जोकोके रहनेका स्थान                                                                                                                                                               | ५७३<br>५७४                                    |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,                                                                                                                                                                                                                |                                         | कपिला लक्षण<br>पिगलामूभिका शङ्कुमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण                                                                                                                                                                                      | ५७३<br>५७४<br>५७४                             |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व                                                                                                                                                                                   | ५६५                                     | कपिला लक्षण<br>पिगलामूषिका शङ्कुमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण<br>जोकोके रहनेका स्थान                                                                                                                                                               | ५७३<br>५७४<br>५७४<br><b>५७५</b>               |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ष्यस्थान व<br>दहनोपकरण                                                                                                                                                                       | पहप<br>पहप                              | किपिटा टक्षण<br>पिगडाम्भिका शङ्कमुखीटक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकाटक्षण<br>जीकोके रहनेका स्थान<br>जीकपाडनविधि                                                                                                                                                | 408<br>408<br>408<br>404<br>404               |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्थस्थान व<br>दहनोपकरण<br>अग्निकर्मवर्थकाल व उनका मेद                                                                                                                                          | <b>५६५</b><br><b>५६५</b><br>५६६         | कापेला रक्षण<br>पिगलाम्भिका शङ्कमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण<br>जीकोके रहनेका स्थान<br>जीकपालनविधि<br>जल्लोक प्रयोग                                                                                                                               | ५७३<br>५७४<br>५७४<br>५७५<br>५७५<br>५७५        |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दहनोपकरण<br>अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका मेद<br>स्वग्दग्ध, मांसदग्धलक्षण                                                                                                          | <b>५६५</b><br><b>५६५</b><br>५६६         | कि।                                                                                                                                                                                                                   | ५७३<br>५७४<br>५७४<br>५७५<br>५७५<br>५७५        |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दहनोपकरण<br>अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका मेद<br>त्वादाध, मांसदाधलक्षण<br>दहनयोग्यस्थान, दहनसाध्यरोग                                                                               | <b>५६५</b><br>५६५<br>५६६<br>५६६         | किपिटा टक्षण<br>पिगडाम्भिका शङ्कुमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण<br>जीकोके रहनेका स्थान<br>जीकपाडनविधि<br>जडीक प्रयोग<br>रक्तचूसनेक बाद करनेकी किया<br>शुद्धरकाहरणमे प्रतिक्रिया                                                                     | ५७३<br>५७४<br>५७४<br>५७५<br>५७५<br>५७६<br>५७७ |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दह्नोपकरण<br>अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका मेद<br>स्वाद्य्य, मांसद्य्यलक्षण<br>दह्नयोग्यस्थान, दहनसाध्यरोग<br>व दहनपरचात् कर्भ                                                     | 4 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & | कापिला लक्षण<br>पिगलाम्भिका शङ्कमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण<br>जीकोके रहनेका स्थान<br>जीकपालनिविधि<br>जल्लीक प्रयोग<br>रक्तचूसनेक बाद करनेकी किया<br>शुद्धरकाहरणमे प्रतिक्रिया<br>शोणितस्तंभनिविधि<br>शोणितस्तंभनापरिविधि<br>शोणितस्तंभनापरिविधि | 408 408 408 408 409 409 409                   |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मवर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दह्नोपकरण<br>अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका भेद<br>स्वग्दाध, मांसदाधलक्षण<br>दह्नयोग्यस्थान, दहनसाध्यरोग<br>व दहनपश्चात् कर्भ<br>अग्निकर्मके अयोग्य मनुष्य                          | 4                                       | कापिला लक्षण पिगलाम् विका शङ्कुमुखीलक्षण पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण जीकोके रहनेका स्थान जीकपालनिविधि जलीक प्रयोग रक्तचूसनेके बाद करनेकी क्रिया शुद्धरकाहरणमे प्रतिक्रिया शोणितस्तंभनिविधि शोणितस्तंभनापरिविधि अयोग्यजलायुका स्थलण शक्कर्मवर्णन               | 498 498 498 498 499 499 499 499               |
| क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व<br>पानीयक्षारप्रयोग<br>अथाग्निकर्मकर्णन<br>क्षारकर्मसे अग्निकर्मका श्रेष्ठत्व,<br>अग्निकर्मसे वर्ज्यस्थान व<br>दहनोपकरण<br>अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका भेद<br>त्वाद्य्य, मांसद्य्यस्थाण<br>दहनयोग्यस्थान, दहनसाध्यरोग<br>व दहनपरचात् कर्भ<br>अग्निकर्मके अयोग्य मनुष्य<br>अन्यथा द्यका चतुर्भेद | 4                                       | कापिला लक्षण<br>पिगलाम्भिका शङ्कमुखीलक्षण<br>पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण<br>जीकोके रहनेका स्थान<br>जीकपालनिविधि<br>जल्लीक प्रयोग<br>रक्तचूसनेक बाद करनेकी किया<br>शुद्धरकाहरणमे प्रतिक्रिया<br>शोणितस्तंभनिविधि<br>शोणितस्तंभनापरिविधि<br>शोणितस्तंभनापरिविधि | 408 408 408 408 409 409 400 400               |

# ( XXXIII )

| शल्याहरणत्रिधि                   | ५७९  | स्नेहनयोज्यरोगी                    | 416   |
|----------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| सीवन, संधान, उत्पीडन, रीपण       | ५७९  | रूक्षमनुष्यका उक्षण                | 466   |
| शसकर्मविधि                       | ५७९  | सम्यग्स्निग्धके उक्षण              | ५८९   |
| <b>अ</b> र्शावेदारण              | 460  | भतिस्मिधके छक्षण                   | ५८९   |
| शिराव्ययविधि                     | 460  | अतिस्निग्य की चिकित्सा             | 469   |
| अधिकरकास्त्रत्रसे हानि           | 460  | <b>घृत [ स्नेह</b> ] पान मे पथ्य   | ५८९   |
| रक्तकी अतिप्रवृत्ति होनेपर उपाय  | 468  | 200                                |       |
| शुद्धरक्तका उक्षण व अशुद्धरक्तके | i    | स्वेदविधिवर्णनपतिहा                | 490   |
| निकालनेका फर                     | 468  | स्वेदका योग व अतियोगका पाल         | ५९०   |
| वाताद्से दुष्ट व शुद्धशोणितका    | ļ    | स्वेदका भेद व ताप, उष्मस्वेद छक्षा | ग५९०  |
| <b>ब्</b> क्षण                   | 468  | बन्धन, द्रव, स्वेदछक्षण            | ५९१   |
| शिराव्यधका अवस्थाविशेष           | 463  | चतुर्विधस्वेदका उपयोग              | ५९१   |
| शिराव्यधके अयोग्यव्यक्ति         | ५८३  | स्वेदका गुण व सुखेदका उक्षण        | 49    |
| <b>अं</b> तिमकथन                 | 463  | स्वेदगुण                           | 499   |
| <u> </u>                         | 1    | खेदके अतियागका उक्षण               | ५९२   |
| द्वाविंशः परिच्छेदः              | 1    | स्वेदकः गुण                        | ५९२   |
| भंगलाचरण व प्रतिज्ञा             | ५८५  | वमनिवरे चनविधिवर्णनप्रतिक्रा       | 49.2  |
| स्नेह।दिकर्मयथावत् न होनेसे      | 1    | दोषोंके बृंहण आदि चिकित्सा         | ५०३   |
| रोगोंकी उत्पत्ति                 | 464  | संशोधनमें यमन व विरेचनकी           |       |
| घृतपानका योग अयोगादिके फर        | 3464 | प्रधानता                           | 49३   |
| वृतके अर्जार्णजन्य रोग व उसक     |      | वमनमें भोजनविधि                    | ५९३   |
| चिकित्सा                         | 46   | संभोजनीय अथवा वाम्यरोगी            | 49३   |
| जीर्ण घृतका उक्षण                | 468  | वमनका काल व औपध                    | 498   |
| वृत जीर्ण होनेपर आहार            | 468  | वमनविरेचनके औषधका स्वरूप           | 498   |
| स्नेह्पानविधि व मर्यादा          | ५८६  | बालकादिकके लिये वमनप्रयोग          | ५९४   |
| बातादि दोषोंमें घृतपानविधि       | 460  | वमनाविधि                           | 494   |
| अच्छपानके योग्यरोगी व गुण        | 429  | सम्यावमनके छक्षण                   | 494   |
| घृतपानकी मात्रा                  | 469  | वमनपश्चात्कर्भ                     | 484   |
| समकवृतपान                        | 460  | यमनका गुण                          | ५९५   |
| सवस्नेहनयोग                      | 466  | वमनके बाद विरेचनविधान              | ५९६   |
| 11464111                         | 100  |                                    | - • • |

### (XXXIV)

|                                    |                 | ı                                    |            |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|
| विरेचनके प्रथमदिन भोजनपान          | <b>५</b> ९६     | परिस्नावरुक्षण                       | ६०९        |
| विरेचक आवधदानविधि                  | ५९७             | परिस्नावन्यापित्तीचिकित्सा           | 810        |
| विविधकोष्ठोपें औषधयोजना            | ५९७             | प्रवाहिका छक्षण                      | 960        |
| सम्यानिशिक्तके उक्षण व पैयपान      | ५९७             | प्रवादिका हृदयोपसरण व                |            |
| यवागूपानका विधि                    | 496             | विवन्वकी चिकित्सा                    | ६११        |
| संशोधनभेषत्रके गुण                 | 49.6            | कुछ न्यापचियोका नामांतर              | ६१२        |
| विरेचनके प्रकीर्णविषय              | ५९०             | वस्तिके गुण और दोष                   | ६१३        |
| दुर्वे आदिकोंके विरेचनविधान        | ५९९             | बस्तिआपन्चिक्सिसावर्णनप्रतिज्ञा      | ६१३        |
| अतिस्निग्वको स्निग्वरेचनका         |                 | बस्तिप्रणिधान में चलितादि व्याप      | 78         |
| निषेध                              | ५९९             | <b>#</b> चिकित्सा                    | ६१३        |
| संशोधनसबन्धी ज्ञातव्यवासे          | <b>&amp;</b> 00 | <b>उच्चें क्षितव्यापिचिकित्सा</b>    | ६१३        |
| संशोधनमें पंद्रहन्नकारकी व्यापत्ति | 800             | अवसम्बन्धायमि कत्सा                  | इ१४        |
| विरेचनका ऊर्ध्वतमन व उसकी          | ·               | नेत्रदोषजन्यापति व उसका              |            |
| चिकित्सा                           | ६०१             | चिकित्सा                             | £ ; 8      |
| वमनका अधोगमन व उसकी                | •               | बस्तिदोषजञ्यापत्ति व उसकी            | <i>c</i>   |
| चिकित्स।                           | 508             | े चिकित्सा<br>पीडनदोषजन्यव्यापत्ति व | ६१५        |
| आमदोपसे अर्घपीत औषत्रपर            | ` '             | उसकी चिकित्सा                        | ६१५        |
|                                    | ६०२             | औषधदोषजन्यापति और उसकी               | 41.1       |
| विषमञ्जापच प्रतीकार                | ६०२             | चिकिःसा                              | ६१६        |
| सावशेषश्रीषध व जीर्ण भाषवका        | •               | शाखादीपजन्यन्यापत्ति व उसकी          | 111        |
| कक्षण व उसकी चिकित्स               | <b>2</b> o 311  | चिकित्सा                             | ६१६        |
| अन्यदोपहरण, वातशृक्षका उक्षण       |                 | अयोगादिवर्णन प्रतिज्ञा               | 690        |
|                                    | ६०३             | अयोग,आध्मःनळक्षण व चिकित्सा          | ६१७        |
| अयोगका रक्षण व उसकी चिकित          |                 | परिकर्तिका उक्षण व चिकित्सा          | ६१८        |
| दुर्विरेच्यमनुष्य                  | ६०५             | परिस्नावका उक्षण                     | ६१९        |
| अतियोगका रुक्षण व उसकी             | 40.7            | प्रवाहिका लक्षण                      | ६१९        |
| चिकित्स                            | 5 o <b>8</b>    | इन दोनोंकी चिकित्सा                  | <b>629</b> |
| जीवशोणितळक्षण                      | द्०७            | हृदयोवसरणस्क्षण                      | <b>६१९</b> |
|                                    | 400             | <b>ह</b> दयोपसरणचिकित्सा             | ६२०        |
| जीवदान, आध्मान, परिकर्तिका         |                 | अंगम्ह अतियोग दक्षण व                | • •        |
| छक्षण व उनकी चिकित्सा              | ६०८             | विकिसा                               | ६२०        |

|                                    | · 1          | ** ***                                                   | •           |
|------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| जीवादान व उसकी चिकित्सा            | 428          | वातष्मानेरूइबस्ति                                        | ६३०         |
| बस्तिव्यापद्दर्णनका उपसंहार        | ६२१          | पिराष्ननिम्द्बनस्ति                                      | १इ३         |
| अनुबस्तिविधि                       | ६२१          | कप्रधानिरुद्धबस्ति                                       | ६३१         |
| अनुवासनबस्तिका मात्रा व खाळी       | ì            | शोधनबस्ति                                                | ६३१         |
| पेटमें बस्तिका निषेध               | ६२३          | <b>छे</b> खनबस्ति                                        | \$ \$ \$    |
| स्निग्धाहारीको अनुवासनवस्तिका      |              | <b>बृंद्दणव</b> स्ति                                     | ६३२         |
| निषेष 🔹                            | ६२२          | शमनबस्ति                                                 | <b>६३</b> २ |
| भोजनविधि                           | ६२३          | वा जीकरणबस्ति                                            | ६३२         |
| अञ्चद्धशरीरको अनुवासनका निषेध      | 1६२३         | पिन्छिछबस्ति                                             | ६३२         |
| अनुवासनकी संख्या                   | ६२३          | संप्रइणवस्ति                                             | ६३२         |
| रात्रिदिन बस्तिका प्रयोग           | 623          | वंध्यात्वनाशकबस्ति                                       | ६३३         |
| अनुवासनबरितकी विधि                 | ६२४          | गुडतैछिकबस्ति                                            | ६३३         |
| बस्तिके गुण                        | ६२५          | गुडते विकबरितमें विशेषना                                 | ६३३         |
| तीनसी चोबीसबस्ताके गुण             | 824          | युक्तरथवस्ति                                             | ६३४         |
| सभ्यगनुवासितके उक्षण व स्नेह       |              | श्रुङ्गवस्ति                                             | ६३४         |
| बस्तिके उपदव                       | ६२६          | सिद्धवस्ति                                               | ६३४         |
| वातादिदोषोंसे अभिभूत स्नेहके       |              | गुडतैकिकवितिके उपसंदार                                   | ६३४         |
| उपदव                               | ६२६          | अथ त्रयोविंदाः परिच्छे                                   | द:          |
| अमाभिभूतस्नेहके उपदव               | ६२७          |                                                          | •           |
| अशुद्धकोष्ठके मलिमाश्रेत स्नेहके   |              | भंगलाचरण व प्रतिज्ञा                                     | ६३ <b>६</b> |
| उपद्रव                             | ६२७          | नेत्राबस्तिका स्वक्रा                                    | ६३६         |
| ऊर्ध्वगत स्नेहके उपद्रव            | ६२७          | उत्तरबस्तिप्रयोगविधि                                     | ६३६         |
| असंकृतशरीरको प्रयुक्त              |              | उत्तरवस्तिके द्रवका प्रमाण                               | ६३७         |
| स्नेहका उपद्रव                     | ६२८          | उत्तरबस्तिप्रयोगके पश्चात् क्रिया                        |             |
| अल्पादारीको प्रयुक्तस्नेहका उपद्रव | •            | बस्तिका प्रमाण                                           | ६३८         |
| स्नेहका शीघ्र बाना और न आन         |              | वातादिदोषदूषितस्जोर्धार्यके [सेग                         |             |
| स्नेह्रबास्तिका उपसंहार            | ६२०          | दक्षण<br>साध्यासाध्यविश्वार और वातादि                    | ६३८         |
| निरूद्द्वास्तप्रयोगिविवि           | ६२९          | साध्यासाध्यावचार आर वातााद<br>दाषजन्यवीर्यरामकी चिकित्सा | ६३८         |
| सुनिरूढ रक्षण                      | ξ <b>ξ</b> ο | रजीवीर्यके विकारमें उत्तरबहितका                          | •           |
| सम्यगनुत्रासन व निरूद्धके दक्षण    |              | प्रधानत्व व कुणपगिधवीर्याचिकत                            |             |
| य नगर्भनाराम न । गर्द्धना कदीना    | 440          | Adding a Seating of the seaton                           | / / 1       |

|                                   | 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| प्रंथिभूत व प्यानेभवीर्यचिकित्सा  | ६३९         | धूमके अतियोगजन्य उपद्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६४९         |
| विड्गंधि व क्षीणशुक्रकी चिकित्सा  | €80         | धूमपानके काठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६४९         |
| पित्तादिदोषजन्यार्तवरोग "         | €80         | गंदूष व कवलप्रहवर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>\$86</b> |
| शृद्धशुत्रका सक्षण                | ६४०         | गं <i>दृ</i> षघा <b>रणविधि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६५०         |
| शुद्धार्तवका छक्षण                | ६४०         | गंइषधारणका काल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६५०         |
| स्री-पुरुष नपुंसककी उत्पत्ति      | <b>६४१</b>  | गंडूषधारणका विशेषिषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६५०         |
| गर्भाषानविधि                      | ६४१         | गंडुषके द्रवका प्रमाण और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ऋनुकाल व सद्योगहीतगर्भदक्षण       | £88 .       | कवन्त्रविधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६५१         |
| गर्मिणी चर्या                     | ६४२ !       | नस्यवर्णनप्रतिज्ञा व नस्यके दो भेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६५१.        |
| निकटप्रस्वाके खक्षण और प्रस्वविधि | १६४३ 🙏      | * स्ने <b>इनस्यका</b> उपयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६५१         |
| जन्मोत्तरविधि                     | \$83        | विरेचननस्यका उपयोग व काळ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६५२         |
| <b>अनंत</b> रावाधि                | <b>€8</b> 8 | स्नेहननस्यकां विधि व मात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६५२         |
| अवरापतनके उपाय                    | ६४४         | प्रातिमर्शनस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६५३         |
| स् तिकापचार                       | ६४४         | प्रतिमर्शनस्यके नौकाळ व उसके फा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>इ६५३</b> |
| मार्भछ [ मक्कछ ] श्ल और           | ,           | प्रतिमर्शका प्रमाण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६५४         |
| उसकी चिकित्सा                     | ६४५         | प्रतिमर्शनस्यका गुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ६५४         |
| उत्तरबस्तिका विशेषगुण             | ६४५         | शिरोबिरेचन ( विरेचननस्य ) का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ľ           |
| धून, क्रवलप्रह, नम्यविधिवर्णन     |             | वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६५४         |
| प्रतिज्ञा और धूमभेद               | ६४५         | शिरोविरेचन ३वकी मात्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६५५         |
| स्ने (नधू गळक्षण                  | ६४५         | मात्राके विषयमें विशेषकथन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६५५         |
| प्रायोगिक, वैरेचनिक, कासन्न-      | Ē,          | शिराविरेचनके सम्यायोग का उक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | गद्भद       |
| <b>भृम</b> ळक्ष <b>ण</b>          | ६४६         | प्रधमननस्यका यंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६५६         |
| धृमपानकी नजीकी छम्बाई             | ६४६         | योगातियोगादि विचार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६५६         |
| धूमनकीके छिद्रप्रमाण व धूम-       |             | त्रगशोधवर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 540         |
| पानाविधि                          | ६४६         | तणशोधका स्वरूपभेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 840         |
| धूम निर्गमनविधि                   | ६४७         | शोधाँकं लक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६५७         |
| धूमरानकं जयीत्र तमनुष्य           | ୧ ୧୬ ଓ      | जीयकी आगात्रायाकी उक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६५८         |
| धून सेवनका काळ                    | ६४७         | विद्यागीयलक्षण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ६५८         |
| ध्मस्यमका गुण                     | \$82        | पक्रशांयसभूण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eue         |
| योगायोग ।ति ।ोग                   | 283         | 1 1 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ęųę         |
|                                   | , -         | and the second of the second o | 2 1.        |

### (XXXVII)

| ** ~                        |               |                                    |                     |
|-----------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|
| शोथोपरामनविधि               | ६६०           | रससंस्कारकड                        | <b>६</b> /0         |
| बन्धनबिंधि                  | ६६०           | सिद्धरसमाहात्म्य                   | ६८१                 |
| <b>अ</b> ज्ञयेष निंद।       | ६६०           | पारदस्तंभन                         | ६८१                 |
| पछितनाशकढेप                 | ६६१           | ्<br>• ससैकामण                     | ६८१                 |
| केशकृष्णीकरण् <b>यर</b> ङेप | ६६२           | पारद्वयो जन                        | ६८२                 |
| केशकुणीकरणतृतीयशिधि         | ६६२           | <b>सिद्धरस</b> शहात्म्य            | ६८२                 |
| केशकृष्णीकरणतेल             | ६६३           | <b>सिद्ध</b> घृता मृत              | ६८३                 |
| के शकुष्णीकरणहरीतक्यादि छेप | ६६३           | रसप्रहणविधि                        | ६८३                 |
| के शकुष्णीकरणस्यामादितेक    | ξ <b>ξ</b> β  | दीपनयोग                            | ६८३                 |
| महाअक्षतेल                  | ६६६           | रससंक्रमणौषघ                       | ६८४                 |
| वयस्त्रमकनस्य               | ६६७           | अंतिमकथन                           | ६८५                 |
| <b>उ</b> पसं <b>ह</b> ।र    | ६६७           | and infliction                     | ofena.              |
| अंतिम कथन                   | 538           | अथ पंचिंदातितमः                    | पारच्छद्:           |
| O" O "                      |               | मंग <b>काच</b> रण                  | ६८६                 |
| अथ चतुर्विशः परिच           | <b>ं</b> दः   | प्रतिज्ञा                          | ६८६                 |
| मंगळा बरण                   | ६६९           | हरीतकी प्रशंसा                     | ६८६                 |
|                             |               | हरीतकी उपयोगभेद                    | ६८६                 |
| रसवर्णनमतिक्रा              | ६६९           | <b>ह</b> रीत <del>र</del> याम⊅कभेद | <b>8</b> < <b>9</b> |
| रसके त्रिविधसंस्कार         | ६६९           | त्रिपाळागुण                        | ६८७                 |
| त्रिविधसंस्कारके मिन्न २ फळ | ६७०           | त्रिफ्छाप्रशंसा                    | ६८७                 |
| मूर्च्छन व मारण             | ६७०           | शिलाजतुयोग                         | ६८८                 |
| मृतरसंसेश्रनविधि            | ६७०           | शि <b>छो</b> द्भव <b>क</b> ल्प     | 866                 |
| बद्धरसका गुण                | ६७१           | शि <b>टाजनुक</b> ल्प               | ६८८                 |
| रसग्धनविधि                  | <b>े ६७</b> १ | क्षयनाशक करण                       | ६८९                 |
| रसशालानिर्माणविधि           | ६७२           | बळवर्धकपायस                        | ६८९                 |
| रतसंस्कारविधि               | ६७२           | (शिखायर कटां जनकरप                 | ६८०                 |
| रसप्रयोगविवि                | ६७५           | कुशकर व वर्धनकल्प                  | ६८९                 |
| रसप्रयोग५,छ                 | ६७८           | <b>शिका</b> जनुकल्प                | ६९०                 |
| रसबृंहणविधि                 | ६७८           | शिकनीतकी उत्पत्ति                  | ६००                 |
| सारण:पाङ                    | ६८०           | शि <b>टा</b> जनुयोग                | ६९०                 |
|                             |               |                                    |                     |

# ( XXXVIII )

|                              |             | , v                               |               |
|------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>कृष्णशिकाजनुक</b> ल्प     | ६९१         | रिष्टकक्षण                        | ७०५           |
| <b>बाम्येवाक</b> ल्प         | ६९१         | द्विवार्षिकमरणळक्षण               | 908           |
| पाषाणभेदकल्प                 | ६९२         | वार्षिकमृत्युरक्षण                | 908           |
| भल्छातवाषाणकल्प              | ६९२         | एकादशमासिकमरणळक्षण                | 300           |
| भल्डातपाषाणकल्पके विशेषगुण   | ६९३         | नवपासिक्रमरणञ्क्षण                | 300           |
| द्वितीयपाषाणभल्छातकल्प       | ६९३         | अष्टम।सिक्तमरणळक्षण               | <b>909</b>    |
| खर्परीकल्प                   | ६९४         | सप्तमासिकमरण्डक्षण                | <b>909</b>    |
| खर्परीकल्पके विशेषगुण        | ६९४         | वाण्मासिकमरणङक्षण                 | 909           |
| वज्रकल्प                     | ६०५         | वंचगाधिकमरणकक्षण                  | 90 <b>9</b> , |
| बज्ञकल्पके विशेषगुण          | ६९५         | 🤊 चतुर्थमासिकमरणळक्षण             | 406           |
| मृतिकाकल्प                   | ६ <b>९६</b> | त्रैमासिकमः।णलक्षण                | 300           |
| गोश्चंग्वादिकल्प             | ६९६         | डिमासिकमरणचिन्ह                   | 900           |
| एंडादिकल्प                   | ६९६         | मासिकमरणचिन्ह                     | 906           |
| नाग्यादिकल्प                 | ६९७         | पाक्षिकमरणचिन्द                   | 606           |
| क्षारकल्प                    | ६०,७        | द्वादशरात्रिकमरणिचन्द्व           | 600'          |
| क्षारकल्पविधान               | ६०,७        | सप्तरात्रिकमरणचिन्द               | 900           |
| <b>चित्रक्षक</b> ल्प         | ६९८         | त्रेरात्रिकमरणचिन्ह               | 908           |
| त्रिफछ।दिकल्प                | ६९९         | द्विरात्रिकमरणचिन्ह               | ७१०           |
| कल्पका उपसंदार               | ६९९         | एकरात्रिक <b>मरणाचि</b> न्ह       | ७१०           |
| <b>प्रथम</b> तीकी प्रशस्ति   | ७०१         | त्रैवार्षिकादिमरणचिन्ह            | ७११           |
| अंतिमकथन                     | 800         | नव।न्हिकादिम(णचिन्ह               | ७११           |
| अथ परिशिष्टरिष्टाध्य         | TT3Y+       | मरणका विशेषळक्षण                  | ७११           |
| अय पाराशाष्ट्रारष्टाव्य      | 114.        | रिष्टप्रकट होनेपर मुमुक्षु आत्मका | 1             |
| मंगकाचरण व प्रतिज्ञा         | 908         | • कर्तव्य                         | ७१२           |
| रिष्टवर्णनोदेश               | ७०४         | रिष्टवर्णनका उपसंदार              | ७१२           |
| बृद्धोमे सदा मरणमय           | ७०४         |                                   |               |
| मृत्युको व्यक्त करनेका निषेध | ७०५         | अब हिताहिताध्यापः                 | ७१४           |
| मृत्युको व्यक्त करनेका विधान | ७०५         | वनीषिश्चब्दादर्श [कोष]            | 486           |
|                              |             |                                   |               |

### साहित्यप्रेमी-सज्जन इस प्रंथक उदारकार्य में निम्निखेखित साहित्यप्रेमी सउजनीने उदार हृदय से भाग लेकर सहायता दी है। एतदर्थ उनके हम हदयसे आभारी हैं। १ स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य पद्वाराज नांदणी २ श्री ध-रायबहादुर सेठ मागचंदजी सोनी M. L. A. अजवेर १०१) 🤰 श्रीमंत संड छक्ष्मीचन्दर्जा साहब भेलसा. ४ श्री. धर्मनिष्ठ सेठ काळपा अण्णाजी खेंगडे शाहपुर [बेळगांव] १०१) ५ श्री. रा. सा. सेठ मातीकाकजी ताताकाळजी राजीबाक व्यावर १०१) ६ संघभक्तशिरोमीण संट पूनमचंद घासीलाछजी जोहोरी धुंबई ७ चतुर्विष दानशाका सोळापुर ८ रायबहाद्दर संठ काळचदनी सेठी उज्जैन ९ या निर्मकड्मार चंक्रश्ररकुमारजी रईस आरा १० संव बीरचंद कांदरजी गांधी फळटण जिपनी मात्स्मृति में ] ११ सिंघई कुंबरसेनजी रईस सिबनी १२ सेठ भगवानदास शोभारामजी पुना १३ सेठ मोतीचन्द उगरचंद फलटणकर पूना १४ संड प्रश्रदास देवीदास चबरे कारंजा 🗓 १५ स्व. सेठ रावजी परमचंद करकंष [मातुश्री जपनाबाईकी स्मृतिमें] ५०) १६ सेट शंकरकाळजी गांधी संबर्ध 40) रे७ संव रामचंद धनजी दावडा नातेपुते १८ सेठ रावजी बायुचंद पंदारकर सोबायुर १९ सेठ माणिकचंद गुढ़ाबचंद पिंगळेकर सोछापुर 🗓 २० सेठ जग्गीयलजी साहव रईस देहली २१ सेट जोहोरीछाछजी कन्हैयाछालजी कलकत्ता २२ संड कादुराम शिखरचंदजी कोडरमा

| 2.20                                     |           |
|------------------------------------------|-----------|
|                                          |           |
| २३ दिगम्धर जैन पंचान नारायणगंत [ढाका]    | 40)       |
| २० संद चांदमळजी चृडीबाळ चरमगुहिया        | 40)       |
| २५ सेट सुंदरलालनी जोहोरी रईस जयपुर       | ५०)       |
| 📕 २६ सेड येस्सिगई पासुसिगई अजनगांव       | ۷ (۵)     |
| २७ चन्द्रसागर औषधालय नांदगांव            | ५०)       |
| २८ रायबहाद्द बालकृष्णदास वंकटदास बागलकोट | 40)       |
| <b>सि २९ दत्तात्रय पाडती मोहीकर पूना</b> | ५०)       |
| ३० श्री. ब. रखपाबाईजी सोळापुर            | ५०)       |
| ३१ श्री मेनावाई तारापुरकर साळापुर        | 40)       |
| ३२ श्री व सोनुवाई स्रतकर                 | ५०)       |
| <b>∭ ३३ श्री∙ त्र∙ जीऊबाई विजापुरकर</b>  | 40)       |
| ३५ श्री याणिकवाई भंडारकवटेकर             | ५०)       |
| ३५ श्री गंग्रुवाई पदमश्ची करकवकर         | ५०) 🎚     |
|                                          |           |
|                                          | ñ         |
| N.                                       |           |
|                                          | ň         |
|                                          |           |
| W YY                                     | Щ         |
| 90                                       |           |
|                                          |           |
| -110                                     |           |
| #                                        | M         |
|                                          |           |
|                                          |           |
| W .                                      | <u>(H</u> |

भगगन आहितागमं वार्यका है तं वीयना पूर्वित स्वाधितान्य निवस्य पूर्वित सहयातिहार्योग्यानिय निवस्य पूर्वित सहयातिहार्योग्यानिय सम्बद्धि निवस्य प्राप्ति सम्बद्धि निवस्य समित्र समित्य

प्यवस्ति समिति संगित्रकाराः ॥ १ ॥

पाषायी: अहीकार कार्या कार्या है जार्यात, छत्र, वासर, राज्यस्य कितानम, भाकारल ए देस्पूर्यम कार्या कार्या है जार प्रकार प्रकारको नामाने है किर श्रीकारकाताथ तीर्याक स्मायाक के कार्याक के बार्याक कार्यात कार्य

> मार्ग्यायशीयकृतना मनिवानिरानाः कल्यद्वमारितसम्हत्यकार्थामाः

दिक्तं मः सम्बद्धानापा

पादार्ष:— प्राणे विकास क्षेत्र के पहा नंग न्या के पहा नंग न्या के प्राणि न्या के प्राणि न्या के प्राणि न्या के प्राणि के प्रा

हिंदीनाचामुवादसाहेतम् वरुष्ट अविकास एकारका स्टब्स्स

भावार्थ:—जिनका पादपीठ ऐ अर्थसंपन्न देवेंद्र, भवनवासी, त्रपंतर ॥ को त्रचोतिर्वाद्र पर्वेद्र एवं चक्रवर्तिके किरी औ क्रिकाइक्यान्त्रसमांपानीका कार्तिस ह्यूजित है, विन्होंने इस भरतव्वण्डमें सबसे पश्चित्र मोश्रम्भाना स्वीद्यार हिंद क्रान्धि, त्रक्षाना वरणादि कर्मक्षी श्रमुवोंको जीत लिया है ऐसे तीना क्रिकिंग क्रिकिंग क्रिकेंग स्वीद्यार स्वावीक्ष्य क्रिकारणवंधु भी अर्थमनाथ स्वावी सबसे पहिल्दी तीर्थिक हाइच्या स्वावीक्ष्य क्रिकारणवंधु भी अर्थमनाथ स्वावी सबसे पहिल्दी तीर्थिक हाइच्या स्वावीक्ष्य क्रिकेंग क्रिके

भगवान् आविनायसे प्राधना । तं तीर्थनायमधिगम्य विनम्य मूर्जा सत्मातिहार्थनिभवादिपरीतमूर्तिम् समभ्रयं विकरणोरुकृतमणामाः पमच्छिरत्यमस्विलं भरतेश्वराद्याः ॥ २ ॥

भावार्थ:—अशोकवृक्ष, सुरपुष्पवृष्टि, दिव्यन्त्रनि, छत्र, सामर, रत्नमय सिंहासन, भामण्डल व देवदुंदुभिक्ष्प अष्टमहाप्रीतिहार्य व बारह प्रकारकी सभावोंसे वेष्टित आक्रमनाथ तीर्थकरके समयसरणमें भरत चक्रवर्ती आदिने पहुंच कर विनयके साथ विकर्णक्रिकीनाथ को नमस्कार किया एवं निम्नलिकित प्रकार पूछने लगे ॥२॥

माग्भोगभूमिषु जना जनितातिरागाः कल्पद्वेमार्पितसमस्तमहोषभागाः दिन्यं सुतं समञ्जूभूय मनुष्यभावे स्वर्गे ययुः पुनरपोष्टसुतं सुपुण्याः ॥ ३ ॥

भाषार्थ:— प्रभो ! पहिले दूसरे तीसरे कालमें जब कि यहां भोगभूमिकी दशा थी लोग परस्पर एक दूसरे को अत्यंत रनेहकी दृष्टिसे देखते थे एवं उन्हें कल्प- क्ष्रोंसे अनेक प्रकारके इंग्छित सुख मिलते थे। मनुष्यभवमें जन्मभर उन्हृष्टसे उन्हृष्ट सुख भोग कर ने पुण्यात्मा भोगभूमिज जीव इष्टसुख प्रदायक स्वर्गको प्राप्त होते थे।। ३।।

अत्रोपपादचरमोत्तमदृद्धिवर्गाः पुण्याधिकास्त्वनपवर्त्यमहायुगस्ते अन्येऽपवर्त्यपरमायुग एव लांके तेषां महद्भयमभूदिह दोषकोषात् ॥ ४ ॥

मावार्यः— इस क्षेत्रको भोगभूमिका रूप प्रत्यकर कर्मभूमिका रूप मिला। किर भी उपपादशस्यामे उत्पन्न होनेवाले देवगण, चरम व उत्तम शरीरको प्राप्त करनेवाले पुण्यात्मा, अपने पुण्यप्रभावसे विषशरत्रादिकसे अपघात नहीं होनेवाले दीर्घायुषी शरीरके ही प्राप्त करते हैं। परंतु विपशक्षादिकसे घात होने योग्य शरीरको घारण करनेवाले भी बहुतसे मनुष्य उत्पन्न होने लगे हैं। उनको वात, पित्त व कफके उद्देकसे महाभय उत्पन्न होने लगा है।। ४॥

देव ! त्वमेव श्वरणं श्वरणामताना—
मस्भाकमाञ्चलिषयामिह कर्मभूमी
श्वीतातितापहिमकृष्टिनिपीढितानां
कालकमात्कदशनाश्चनतत्यराणाम् ॥ ५ ॥

आधार्य:— स्वामिन्! इस कर्मभूमिकी हाछतमें हम छीग ठण्डी, गर्बी, व वर्सात आदिसे पीडित होकर दुःखी हुए हैं । एवं काछक्रमसे हम छीग मिध्या आहार बिहार का सेवन करने छने हैं । इस छिये देव! आप ही शरकारातोंके रक्षक हैं॥ ५॥

नानाविधामयभयादतिदुःखिताना—
नाहारभेषजनिरुक्तिमजानतां नः
तत्स्वास्थ्यरसणविधानिमहातुराणां
का वा क्रिया कथयतामथ छोकनाय !।। ६।।

भावार्थ:—त्रिलोकीनाय ! इस प्रकार आहार, औषि आदिके जनको नहीं जानुतुवाले व अनेक प्रकारके रोगोंके भयमें पीडित हम लोगोंके रोगको दूर करने और स्वास्थ्यरक्षण करनेका उपाय क्या है ! कृपया आप बतलावें ॥ ६ ॥

भगवानकी दिष्यध्वनि
विद्याप्य देविमिति विश्वजगिद्धतार्थे
तृष्णी स्थिता गणधरममुखाः प्रधानाः
तस्मिन्महासदसि दिष्यनिनादयुक्ता
वाणी ससार सरसा वरदेवदेवी ॥ ७॥

माबार्थः — इस प्रकार भगवान् आदिनाथ स्वामीसे, जगत् के हितके छिए कृषभ-सेन गणधर, भरतचक्रवर्ती आदि प्रधान पुरुष निवेदन कर अपने स्थानमें स्वस्थरूपसे बैठ गये। तब उस समबसरणमें भगवंतकी साक्षात् पर्रानीके रूपमे रहनेवाली सरस शारदा देवी दिव्यव्यनिके रूपमे बाहर निकली ॥ ७॥

वस्तुचतुष्टयनिहरण

तमादितः पुरुषसम्भागयाना— मप्योपधान्यस्तिस्कास्तिवेशपणं च संसंपतः सकस्वस्तुचतुष्ट्यं सा सर्वम्रसूचकितं कथयांचकार ॥ ८॥

भाषार्थ:—वह सरस्वतिदेवी (दिव्यष्विन) सबसे पहिले पुरुष, रोग, आवध और काल इस प्रकार, समस्त आयुर्वेद शाख को चार भेद से विभक्त करती हुई, इन वस्तु-चतुष्टयोंके लक्षण, भेद, प्रभेद आदि सम्पूर्ण विषयोंको, संश्लेपसे वर्णन करने छगी जो कि भगवान् के सर्वकृत को स्चित करता है ॥ ८॥

भावार्: स्थानिन्मका स्थानिक विकास के स्थानिक क

मष्टार्षनिर्मेक्षियम् सन्वां ३ चिज्यसः ॥ ९ ॥ - जिल्लाम् । जिल्लाम् ।

भावार्थः— इस प्रकार, क्याबोनको किरावानिक प्रमाणिक प्रमाणिक हो। समस्त तत्वोको (चार प्रकारको साक्षान प्राणाव प्रकारको जार किरावानिक प्रकारको साक्षान प्राणाव प्रकारको जार किरावानिक प्रकारको किरावानिक प्रकारको किरावानिक प्रकारको किरावानिक प्रकारको किरावानिक क

### प्रथमकारी व्यक्तिकान

मांचित्रत्तस्वतात्वस्वस्वस्वस्त्रात्तर्तत्तः मांचुन्नत्त्वतिह्यसात्त्रस्वस्वस्य स्वतिह्यात्त्रः वस्यामेक् सकुत्रस्य प्रतिहेस्स्य स्वतिह्या क्ष्यामक्तरकृष्टितिः मान्यस्य स्वतिह्या

क्षित्रक्षेत्र भाषाये। क्षित्रकते हुए, जिन्नप्रवास्त्रकानि व्याप्तर्संग्रहे भो वित्र विकास क्षित्र विकास क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षित्र क्षेत्र क्षित्र क्षि

नवासियानपर्देशको ने स्व केन्द्रियोग्यान नेवासियानपर्देशको ने स्व केन्द्रियों-॥ १९११ केवास्प्रकासंग्रह्मकनहतुना स्व १९११

> सार्ज्यानमाहुरपरे तपसी है कुँहैं। अन्ये च वैद्यवरमसंस्थानम् ः

हार अन्य वर्षा देवा द्वार अवतः स्वप्नरसी रूपविषयन् यः सम्बद् ॥ श्रीमानाः

राज्य सम्मानाकी क्षेत्र महर्षिगण स्ताष्यायको तपश्चरण का मूल कहते हैं भिण्डेंबीके प्रेर्ति, बाल्यल्य सावल्य सावल्य करना, इसको भी भैं प्रधान तपश्चरण मिनती हैं। इसिलिए समझना चाहिए कि मेरे द्वारा यह स्वपरकल्याणकारी तपश्चरण ही यत्वपूर्वन प्रार्थिम किया जाता है ॥ १३॥ भारति सम्बद्धाः

मान्यक्रमहत्र्यंत्रातिकः ।
अत्रामिः संविक्षकः कृष्टिस्स्य भावाः
दुर्दष्ट्याः द्विरम्नायः कुमिन्यव्यवस्याः
। विद्यानिकामिन्यकः परवीधवस्यः

मार्ग महार्ग में क्यान सोरोबिकसमिताः पुरुषाधमास्ते ॥ ११ १ । ११ मार्ग कर्तति है, उनकी निति अधिक हिन्दि करिति है, उनकी निति अधिक कि करिति है, उनकी निति अधिक कि कि कि कि कि कि सिति कि

कुटिल रहता है, ने मिध्यादिष्ट होकर चाडीकोर भी हुआ करते हैं, सदा अझानके बशीभूत रहते हैं, दूसरोके दोष की ढूंडते रहते हैं एवं दूसरोंको अपने कृत्योंसे बाबा पहुंचारे रहते हैं, इसालिये ऐसे नीच मनुष्य जहरीले सपिक समान हैं, ॥ १४॥

केचित्पुनः स्वगृहमान्यगुणाः परेषां दुष्यंत्यक्षेषविदुषां न हि तत्र दोषः पापात्मनां मकृतिरेव परेष्वसूया— पैशुन्यवास्परुषस्रक्षणस्रितानाम् ॥ १५ ॥

भावार्थ:— कितने ही दुर्जन ऐसे रहते हैं कि जिनके गुण उनके घरके लोगोंको ही पसंद रहते हैं | बाहर उनकी कोई कीमत नहीं करता है । परंतु वे स्वतः समस्त विद्वानोंको दोष देते रहते हैं । मान्मर्यक्र करना, चार्डाखोर होना, कठोर वचन बेल्जना आदि लक्षणोसे युक्त पापियोका दूसरे सज्जनोके प्रति ईप्यीभाव रखकर उनकी निंदा करना जन्मगत स्वभाव ही है | उससे विद्वानोंका क्या विगडता है ! ॥ १५॥

केचिद्विचाररहिताः मथितैमतापाः साक्षात्पित्राचसद्याः मर्चैरति लोके तैः कि यथामकृतमेव मया मयोज्यं मोत्सर्यमार्यगुणवर्यमिति, मसिद्धम् ॥ १६॥

भावार्यः—कितने हैं। अधिचारा व बलशास्त्री दुर्जन, लोगोंको अनेक प्रकारसे कष्ट देते हुए पिशाचोंके समान लोकमें भ्रमण करते हैं। क्या उन लोगों का सामना कर उनसे मात्सर्य करना हमारा धर्म है ! क्या मन्सर करना सज्जनोका उत्तम गुण है ! कभी नहीं. ॥ १६॥

आचार्यका अंतरंग।

एवं विचार्य श्विथिलीकृतमत्सरोऽहं त्रासं यथाधिकृतमेवधुद्दिरिष्यं सर्वक्रवक्त्रनिसृतं गणदेवलव्धं पञ्चान्महाक्षुनिपरंपरयावतीर्णम् ॥ १७॥

भावार्थः—इसप्रकार निचार करते हुए उन छोगोंसे मत्सरभावको छोडकर मेरी की हुई प्रतिक्राके अनुसार सर्वक्रोंके मुखसे निर्गत व गणवरोंके द्वारा धारित एवं तदनंतर महाकोगियो की परम्परा से इस मूतलपर अवतरित इस शास्त्रको कहूंगा ॥ १७॥

१ मान्सर्यमायगणवर्ज्यमिति प्रसिद्धं इति पाठांतरं। ससुक्य मात्तर्वको क्षोडे ऐता लोकम प्रसिद्ध है। वैद्यशहकी व्युत्वित्ति विद्यति सत्यकटकेवललोचनाल्या तस्यां यदेततुप्यक्षश्चदारकाक्षम् वैद्यं वदंति पतृश्वास्तिवेश्वपणशा पतिहिचिन्तम् च पतित्व च तेऽपि वैद्याः॥ १८॥

भावार्थ:—अच्छीतरह उत्पन कृवछ्ज्ञानरूपी नेत्रको विषा कहते हैं। उस विषासे उत्पन उदारशासको वैषशास ऐसा व्याकरणशासको विशेषको जाननेवाले विद्वान कहते हैं। उस विषशासको जो लोग अच्छीनरह मनन कर पढ़ते हैं उन्हें भी वैष कहते हैं। १८॥

शृंगुर्वेदशहका अर्थ वेदोऽयमित्यपि च बोध्नविचारलाभा-त्रत्वार्थभूचकवचः सल्ज धातुभेदात् आयुभ तेन सह पूर्वनिवद्धस्य-च्छास्नाभिभानमपरं प्रवृद्धित तज्ज्ञाः ॥ १९ ॥

भावार्थ:— वैद्यशासको जाननेवाले, इस शासको, आयुर्वेद भी कहते हैं। वेदशस्त्र थिद् धातुसे बनता है। मूलधातुका अर्थ, ज्ञान, विचार, और लाभ होता है। इस प्रकार धातु के अनेवार्थ होनेसे यहां वेद शब्दका अर्थ, वस्तुके यथार्थ स्वरूपको, बताने वाला है, इस वेद शद्वके पीछे आधुः शद्ध जोड दिया जाय तो 'आयुर्वेद ' बनता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि जो हित्आयु, अहितआयु, सुक्षायु, दुःखायु इनके स्वरूप, आयुष्य लक्षण, आयुष्यप्रमाण, आयुके लिए हिताहित द्रव्य इत्यादि आयुसम्बन्धी यथार्थस्वरूप को प्रतिपादन करता है उस का नाम आयुर्वेद है। इसलिए यह नाम अन्वर्थ है ॥ १९॥

शिष्यगुणलक्षणकथनमतिका एवंविषस्य सुर्वेनेकहिताधिकोय-देशस्य भाजनतया मविकाल्पेता ये तानत्र साधुग्रुणलक्षणसाम्यरूपा-न्वक्ष्यामहे जिनपतिमतिपक्षमामीत् ॥ २० ॥

भावार्थ:—समस्त संसार का हित करना ही जिनका उदेश है अथवा हित करने में उक्क हैं ऐसे वैद्य, या आयुर्वेदशाल के अध्ययनके लिये, पूर्वाचार्योंने जिन को भोग्य बतलाया हैं उनमें क्या गुण होना चाहिये, उनके लक्षण क्या है, रूप कैसा रहना चाहिये इत्यादि बातोंको जिनशासन के अनुसार आगे प्रतिपादन करेंगे ऐसा आचार्यश्री कहते हैं ॥ २०॥

॥ ५९ ॥ असाउँ विवृद्धसंस्थानसभ्यानी सि. २१ ॥

वर्णमें जिसकी क्षेत्रिय, ब्रह्मणे व वश्य इस प्रकारिक उत्तमें वर्णोमेरी किसी एक वर्णमें जिसे हुआ हो, आवरण शुद्ध हो, जी बुद्धिमान, बुशेल व नम्न हो बहा इस प्रक्रिक शासकी पटन करनेका आधिकारी है, प्रांत काल वह गुरूकी सेवामें उपस्थित होकर इस विषयको उपदेश देनेके लिये प्रार्थना करें ।। २१॥

ना**नेकविद्याग्रहकम्**ने इक्तिनान

बातस्य बहुत ग्रमितः वृत्तरितितस्य

॥ , १९ माईतरणसम्भारते विकासताला । । । । ।

भिक्षा कि विद्यासित अवित शास्त्रिमिदं मधीनंत कार्याता।

कार्याता कार्याता

अन्द्रजातरह परास्ता 'सव' प्रथम करलब; 'उसका याद' अध्ययनाथ याग्य 'समझ'ता जिनेहें भवेनीन् के संमिक्ष उसे अहिंसा संत्य, अचीर्यादि वतोंको प्रहण को वे पश्चात् 'उसे ' सिंग्यकी अहि प्रश्नोनसूत वैधशीक को अध्यवन कराना चाहिये, दूसरोंको नहीं, इस प्रकार ' इसकी रहस्यको जिन्मीवाले कहिंदी हैं || '२२॥ '

> विद्यामातिके सावज्ञानिका । आचार्यसामजनसम्बद्धास्त्रकाताः । आदोग्प्यस्तिनिन्द्रोद्धसम्बद्धास्त्राम्प्रकृति वार्षात्रांनिन्द्रम्प्यस्य अन्यति । ।। बाह्यस्तिनी सन्त्रमेनस्वाहवानिन्। ३३ ॥

#### वैद्यशास्त्रका प्रधानध्येय।

लोकोपकारकरणार्थमिदं हि श्रास्त्रं शास्त्रप्रयोजनमपि द्विविधं यथावत् स्वस्यस्य रक्षणमयामयमोक्षणं च संक्षेपतः सकलमेव निरूप्यतेऽत्र ॥ २४ ॥

भावार्थ: —यह वैद्यकशास्त्र लोकके प्रति उपकारके लिये हैं। इसका प्रयोजन, स्वस्थका स्वास्थ्यरञ्जूण और रोगीका रोगमोक्षणके रूपसे दो प्रकार है। इन सबको संक्षेपसे इस प्रंथमें कहेंगे॥ २४॥

लोकशद्भका अर्थ जीवादिकान् सपदि यत्र हि सत्यदार्थान् सस्थावरपवरजंगमभेदभिकान् आलोकयंति निजसद्गुणजातिसत्वान् लोकोयमित्यभिमतो धुनिभिः पुराणैः ॥ २५ ॥

भावार्थ:—जिस जगह अपने अनेक जाति व गुणो से युक्त स्थावर जंगम आदि जीव, अर्जीवादिक पड्द्रव्य सप्ततत्व व नव पटार्थ आदि पाये जाते हो या देखें जाते हों उसे प्राचीन ऋषिगण लोक कहते हैं ॥ २५॥

#### चिकित्साके आधार।

सिद्धांततः प्रथितजीवसमासभेदे पर्याप्तिसंज्ञिवरपंचिवधिद्वयेषु तत्रापि धर्मनिरता मनुजाः प्रधानाः क्षेत्र च धर्मवहुळ परमार्थजाताः॥ २६॥

भावार्थ:—जैन सिद्धातकारीने जीयके चौदह भेद बतलाये है, एकेद्रिय सूक्ष्म पर्याप्त २ एकेद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त ३ एकेद्रिय बादरअपर्याप्त ५ एकेद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त ३ एकेद्रिय बादरअपर्याप्त ५ द्वाद्रिय पर्याप्त ६ द्वाद्रिय अपर्याप्त १० चतुरिद्रिय अपर्याप्त ११ पंचेद्रिय अस्त्री पर्याप्त १२ पंचेद्रिय अस्त्री अपर्याप्त १३ पंचेद्रिय अस्त्री पर्याप्त १४ पंचेद्रिय अस्त्री अपर्याप्त १३ पंचेद्रिय अस्त्री पर्याप्त १४ पंचेद्रिय स्त्री अपर्याप्त इस प्रकार चौदह भेद है । जिनको आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छास, भाषा च मन थे छह पर्याप्तियोमे यथासमव पूर्ण हुए हों उन्हे पर्याप्तजीव कहते हैं। जिन्हे पूर्ण न हुए हो उन्हे अपर्याप्त जीव कहते है । अपर्याप्त जीवोकी अपेक्षा पर्याप्त जीव श्रेष्ठ है । जिनको हित अहित, योग्य अयोग्य गुण दोष आदि समझमें आता है उन्हे संज्ञी कहते हैं, इसके विपरीत असंज्ञी है । असंज्ञियोंसे

संज्ञी श्रेष्ठ है। पंचेंद्रिय संज्ञियोमें भी जिन्होंने सर्व तरहसे धर्माचरणके अनुकूछ धर्ममय क्षेत्रमें जन्म लिया है ऐसे धार्मिक मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ २६ ॥

> तेषां क्रिया मतिदिनं कियते भिषम्भि— रायुर्वयोऽभिषलसत्वसुदेशसातम्यम् विख्यातसत्मकृतिभेषजंदहरोगान् कालक्रमानपि यथक्रमतो विदित्वा ॥ २७ ॥

भावार्थ:—उन धर्मात्मा रेगियोंकी आयु, वय, अग्निबळ, शक्ति, देश, अनुकूछता, बातादिक प्रकृति इसके अनुकूछ आंषधि, शगैर, रोग व शीतादिक काल, इन सब बातोंको क्रम प्रकार जानकर चिकित्सा करे॥ २६॥

#### चिकित्सा के बार पक्ष

तत्र कियेति कथिता मुनिभिश्विकित्सा सर्यं चतुर्विधपदार्थगुणमधाना वैद्यातुरीषधसुभृत्यगणाः पदार्था— स्तंप्वप्यमेषधिषणां भिषमेव मुख्यः ॥ २८ ॥

भावार्थ:—पूर्वीक किया शब्दका अर्थ आचार्यगण चिकित्सा कहते हैं। उस चिकित्सा के लिये अपने गुणों से युक्त चार प्रकार के पदार्थी (अगो ) की आवश्यकता होती हैं। विंख, रोगी, आष्ट्र व रोगीकी सेवा करनेवाले सेवक, इस प्रकार चिकित्साके चार पदार्थ है अर्थात् अंग या पाद है उनमे बुद्धिमान् वैद्य ही मुख्य है, क्यों कि उसके विना वाकीके सब पदार्थ व्यर्थ पडजाने हैं॥ २८॥

#### वैद्यलक्षण

ग्रंथार्थविन्मतियुतोऽन्यमतम्बीणः सम्यक्मयोगनिपुणः कुञ्चलोऽतिधीरः धर्माधिकः सुचरितो बहुतीर्थशुद्धो वैद्यो भवन्मतिमतां महतां च योग्यः ॥ २९ ॥

भावार्थ:—जो वैद्यक्त प्रंथके अर्थको अच्छीतरह जानता हो, बुद्धिमान् हो, अन्यान्य आचार्यों के मतो को जानने में प्रवीण हो, रोगके अनुसार योग्यचिकित्सा करने में निपुण हो, औपिधयोजनामें चतुर हो धीर हो, धार्मिक हो, सदाचारी हो, बहुतसे गुरुजनोसे जो अप्ययन कर चुका हो वह वैद्य विद्वान् महापुरुपोको भी मान्य होता है ॥ २९ ॥

#### विकित्सापञ्चति

मभैनिंगित्तविधिना शकुनागमेन ज्योतिर्विश्वेषतरलप्रश्वश्चांकयांगैः खप्नेश्च दिन्यकथितेरपि चातुराणा— मायुः प्रमाणमधिगम्य भिषम्यतंत ॥ ३०॥

भावार्थ:—रोगीकी परिस्थितिसंत्रवी प्रश्न, निमित्तसूचना, शकुन, ज्योतिष शासके लग्न, चद्र्योग आदि, स्वप्न व दिव्यज्ञानियोंका कथन आदि द्वारा रोगीके आयु प्रमाणको जानकर वैष चिकित्सामे प्रयत्न करे ॥ ३०॥

> रिष्टेंविंना न मरणं भवतीह जंताः स्थानव्यतिक्रमणनोऽतिसुसूक्ष्मतो वा कुच्छ्राण्यपि व्यथितभूतभवद्भविष्य— दूपाणि यत्नविधिनात भिषक्षप्रथेत् ॥ ३१ ॥

भावार्थ:—रिष्ट ( मरणस्चकचिन्ह ) के प्रगट हुए विना प्राणियोंका मरण नहीं होता है. अर्थात् मरने के पहिले मरणमूचक चिन्ह अवस्यमेंत प्रकट होता है। इसिलिये वैष का कर्तव्य है, कि जानने मे अत्यंत किठन ऐसे भूत, वर्तमान, और भित-ध्यत्काल में होने वाले मरण लक्षणों को, स्थान के परिवर्तन करके, और अत्यंत सूक्ष्म रीति से प्रयत्न पूर्वक वह देखें, ॥ ३१ ॥

#### अरिष्टलक्षण

रिष्टान्यपि मकृतिदेहनिजस्वभाव— च्छायाकृतिपवरलक्षणवेपरीत्यम् पंचेंद्रियार्थविकृतिश्व शकृत्कफानां तोयं निमज्जनमथातुरनाञ्चहेतुः॥ ३२॥

भावार्य:—वातिपत्तकफप्रकृति, देह का स्वाभाविक स्वभाव, छाया, आकार आदि जब अपने लक्षणसे विपरीतता को धारण करते हैं उसे मरण चिन्ह (रिष्ट) समझना चाहिये। पंचेंद्रियोमे विकार होजाना व मल और कफको पानीमें डालनेपर इकजाना यह सब उस रोगीके मरणका चिन्ह है॥ ३२॥

रिष्ट स्चकदूतलक्षण ।

हीनाधिकातिकृत्रकृष्णिवरूक्षितांगः
सच्याधितः स्वयमथायुधदण्डहस्तः
संध्यासु साश्चनयनां भयवेपमानो
द्तो भवेदतितरां यमदूतकत्यः ॥ ३३ ॥
अश्वैः स्वरे रथवरैः करभैः रथान्यैः
भामः सदा भवति द्तगणोर्ऽतिनिद्यः
यो वा छिनत्ति तृणमग्रगतो भिनत्ति
काष्टानि लोष्टमथवेष्टकमिष्टकं वा ॥ ३४ ॥
एवंविधं सपदि दूतगतं च रिष्टं
हष्ट्वातुरस्य मरणकिनिस्मित्ताहेतुम्
तं वर्जयेदिह भिष्णिवदितार्थमुत्रः

[ शुभदृतलक्षण । ]

सीम्यः छुभाय श्रुचिवस्त्रयुतः स्वजातिः ॥ ३५ ॥

भावार्थ:—वंद्यको बुलानेकेलिए अत्यत कृता. हीन वा अधिक काला, रूखा शरीरवाला, एवं बीमार दूत आगया हो. जिसके हाथमे तलवार आदि आयुध या दण्ड हों, संभ्याकालमे रोते हुए एवं डरसे कंपने हुए आग्हा हो उस दूतको रोगीके लिए यम दूतके समान समझना चाहिए। जो दून घोडा, गथा, हाथी, गथ आदि वाहनोंपर चढकर वंद्यको बुलानेकेलिए आया हो वह भी निदनीय है। एवं च जो दूत सामने रहनेवाले घास वंगरेको तोडते हुए, एयं लकड़ी, महीका देला. पथ्थर ईट वंगरहको फोडते हुए आरहा हो वह भी निद्य है। इस प्रकारके दूतलक्षणगत मरणचिन्हको जानकर रोगीका मरण होगा ऐसा निश्चय करे। तदनंतर मर्वशास्त्रविभाग्द वृंद्य उक्त रोगीकी चिकित्सा न करे। शांत, निर्मलक्षयुक्त रोगोंके समानआनियुक्त दूतका आना शुभस्चक है। १३ शांत, निर्मलक्षयुक्त रोगोंके समानआनियुक्त दूतका आना शुभस्चक है। १३ शांत, निर्मलक्षयुक्त रोगोंके समानआनियुक्त दूतका आना शुभस्चक है।

अशुभदाकुन ।

उद्देगसंक्षत्रभुलप्रानिरोधशद्ध-मर्लाद्धसंस्वलितरापमहोपतापाः ब्राामाभिघातकलहाभिसमुद्धवाद्याः वैद्यैः भयाणसम्थं खलु वर्जनीयाः ॥३६॥

भावार्थ वैद्य रोगीके घर जानेके लियं जब निकले तब उद्देग, छीक, निरोध (बांधी, रोको, बन्दकरो आदि) ऐसे विरुद्ध शद्धोको गुपना स्पर्धा, स्वलन, क्रोध, महासंताप, धाममें

उत्पात, कलह, आगलगना, आदि सब अपराकुन हैं। वैसे अपराकुनोको खलना चाहिये तात्पर्य यह है कि ऐसे अपराकुनोंको देखकर निश्चय करना चाहिये रोगी की आयु धोडी रह गई है।। ३६॥

यार्जारसर्पश्चश्चरयककाष्ट्रधाराज्यम्निर्वराहमहिषा नकुल्यः शृगालाः
रक्ताः स्रजस्समिलना रजकस्य भाराः
अभ्यागताः समृतकाः परिवर्जनियाः ॥ ३७ ॥

भावार्थः —रोगिकं घर जाने समय सामने से आनेवाले मार्जार, सर्प, खरगोश, आपत्ति, लकडीका गष्टा, अग्नि, सूअर, भैस,नाला लोमडी, लालवर्णकी पुष्पमाला, मिलनवस, व शरीरादि से युक्त मनुष्य अथवा चाण्डाल आदि नीच जातिके मनुष्य धोबीके कार्डे, मुर्देके साथ के मनुष्य थे सब अपशकुन हैं ॥ ३७॥

#### গ্রুমহাক্ত্রন

श्नांतासु दिक्षु शकुनाः पटहोरुभेरी श्नंत्वांबुदमवरवंशमृदंगनादाः छत्नध्वजा तृपस्रतः सितवस्नकन्याः गीतानुकुलमृदुसीरभगंधवाहाः ॥ ३८ ॥ भितासताम्बुरुहकुक्कुटनीलकंठा लीलाविलासललिता वनिता गजेंद्राः स्वच्छांबुप्रितघटा वृषदाजिनश्र मस्यानपारसमयेऽभिसुखाः मशस्ताः ॥ ६९ ॥

भावार्धः — प्रस्थान करते समय वैद्यको सभी दिशाये शांत रहकर पटह, भेरी, शंख, मेघ, बांसुरी, मृदंग आदिके शुभ शद्ध सुनाई देरहे हो, सामनेसे छत्र, ष्वजा, राजपुत्र, धवलवत्वधारिणीकन्या, शीत अनुकूल व सुगंधि ह्वा. सफेद अक्षत, कमल, कुक्कुट, मकूर, खेल व विनोदमें मग्न क्षियां हाथी व स्वच्छ पानीसे भरा हुआ घडा, बेल, घोडा आदि आवें तो प्रशस्त है। शुभशकुन है। इनसे वैद्यको विजय होगी ॥३८॥३९॥

एवं महाञ्चकुनवर्गनिरूपितश्रीः भाष्यातुरं मवरलक्षणलक्षितांगम् दृष्ट्वा विचार्य परमायुरपीह वैद्यो यातं कियत्कियदनागतमेव पश्येत् ॥ ४० ॥ भावार्थ:—इस प्रकारके शकुनोंसे रोगीके माग्यको निश्चय करके रोगीके पास जाकर उसके सर्व शरीरके लक्षणोको देखें। वह रोगी दीर्घायुषी होनेपर भी वैषको उचित है कि वह रोगीकी उमरमै कितने वर्ष तो बीन गये ओर कितने बाकी रहे इस बानका विचार करें।। ४०॥

सामृद्धिकशास्त्रनुसार अल्पायुमहायुपरीक्षा यस्याति कांमलतरावतिमांसलीच क्रिग्घावज्ञांकतरुप**ळुवपंकजा**भी नानासुरूपयुतगाहाविशालदीर्घ रेखान्वितावमलिनाविह पाणिपादौ ॥ ४१ ॥ यस्यातियेशलतरावधिकाच कणी नीलोत्पलाभनयने दश्चनास्तर्थेव ग्रुक्तांपमा सरसदाडिमभाजकल्पा स्निग्धास्रतायतललाटकचीच यस्य ॥ ४२ ॥ यस्यायताः श्वसितवीक्षण बाहुपुष्टाः **स्थृलास्तथांगुलिनखानननासिकास्स्युः** हुस्वा रसंद्रियगलोदरमेद्रजंघाः निम्नाश्र संधिवरनाभिनिगृष्ठगुल्फाः ॥ ४३ ॥ यस्यातिविस्तृतपुरस्तनयां भूतिवार् दीर्घीतरं निभूतगृहशिराधतानाः यस्याभिपिक्तमनुलिशमिहार्ध्वमेव शुष्यंच्छरीरमथ मस्तक्षमेत्र पश्चात् ॥ ४४ ॥ आजन्मनः प्रभृति यस्यःहि रागमुक्तः कायः शनेश्व परिवृद्धिप्रुपेति नित्यम् शिक्षाकलापमपि यस्य मतिः सुशक्ता **ब्रा**तुं च यम्य निखिलानि इहेंद्रियाणि ॥ ४५ ॥ सुस्निग्धसूक्ष्ममृद्कंशचयश्च यस्य मायस्तथा मविरलाः तनुरोमकूपाः यस्येदशं वपुरनिद्यसुलक्षणां इ तस्याधिकं धनमतीव च दीर्घमायुः ॥ ४६ ॥ इत्यंत्रंसकलसुलक्षणेः पुर्मास्या– **द्दीर्घायुस्तदपरमर्थमायुर्धैः** 

## शैनायुर्विदितविरुक्षणस्य साक्षा-त्रत्स्वास्थ्यं त्रवरवयो त्रिचार्यतेऽतः ॥ ४७॥

आबार्थ:--जिसके हाथ व पाद अत्यंत कोमल, मांस भरित, लिग्ध, अशोक के कोंपल या कमलके समान हो एवं अनेक शुमभूचक रेग्वावोंसे युक्त होकर निर्मल हों, जिसके दोनों कर्ण मनोहर व दीर्घ हैं अत्यधिक गांसमे युक्त हैं दोनों नेत्र नीलकमलके समान हैं, दांत मोती या रसपूर्ण अनारदानेके समान हैं, ललाट व केश स्निम्, उनत व अर्थ हो, जिसका खास व दृष्टि लंबे हैं, बाहु पुष्ट हो, अंगुलि, नख, मुख, नासिका, ये स्थूल हों, रसनेद्रिय, गला, उदर, शिस्न, जंघा ये हस्य हों, संधि-ध नाभि गढे हुए हों, गुल्फ छिपा हुआ हो, जिसकी छाती अत्यंत विस्तृत हो, स्तन व भूके बीचमें दीर्घ अंतर हो, शिरासमूह बिलकुल छिपा हुआ हो, जिसको स्नान करानेपर या कुछ लेपन करनेपर पहिले मस्तक को छोडकर उर्ध्व शरीर ( शरीर के ऊपर का भाग ) मुखता हो फिर अधोशारीर एवं अंतमे मस्तक सुखता हो, जन्मसे ही जिसका शरीर रोगमुक्त हो और जो धीरे २ बढरहा हो, जिसकी बद्धि शिक्षा कला आदिको जान-नेकेलिथे सशक्त हो व इंदिय दढ हों, जिसका केश स्निग्ध, बारीक व मृद् हो, एवं जिसके रोमकुप प्रायः दूर २ हों, इस प्रकारके सुरुक्षणोसे युक्त शरीर को जो बारण करता है वह विपुल ऐश्वर्य संपन्न व दीर्घायुगी होता है। इन सब लक्षणोंसे युक्त मनुष्य पूर्ण (दीर्घ) आयुष्यके भोक्ता होता है। यदि इनमेसे आर्थ लक्षण पाये गये तो अर्थ आयुष्पका भोक्ता होता है, एवं इनसे विलक्षण शरीरको धारण करनेवाला हीनायुषी होता है. मनुष्यके वय. स्वास्थ्य आदि इन्ही लक्षणोंसे निर्णात होते हैं ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

## उपसंहार.

एवं विद्वान्विश्वालश्चतजलियरंपारश्चरीर्णबुद्धि— श्वीत्वा तस्यातुरस्य मथमतरिमहायुर्विचार्योजितश्चीः ज्याधेस्तत्वज्ञतायां धुनरिष विलसित्रग्रहेचापि यत्नम् कुर्याद्वेद्यो विभिज्ञः मतिदिनममलां पालयन्नात्मकीर्तिम् ॥ ४८॥

भाषार्थ:—इस प्रकार शालसमुद्रपारगामी विधिन्न विद्वान् वैद्वा को सबसे पहिले उस रेगिकी आयुको जानकर तदनंतर उसकी न्याधिका परिज्ञान करलेना चाहिये एवं विधि पूर्वक उस रोगकी निवृत्तिके लिये प्रयक्त करे। इस प्रकार चिकित्सा कर, अपनी कीर्तिका प्रतिदिन रक्षा करें। ॥ ४८॥

इति जिनश्वक्त्रनिर्गतसुश्वास्त्रमहांबुनिधेः सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो निसृतमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ ४९ ॥

भावार्यः जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इहलेक परलोकके लिये प्रयोजनीभूत साधनरूपी किसके दो छुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शाबससुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है परंतु यह जगतका एक मात्र हित साधक है (इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है) ॥ ४९ ॥

## इत्युग्नादित्याचार्यकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षणाधिकारे शास्त्रावतारः प्रथमः परिच्छेदः

इत्युप्रादित्याचार्य कृत, कल्याणकारक ग्रंथ के स्वास्थ्यरक्षणाधिकार में विद्याधा-चस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्षमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित भावार्यदीपिका टीका में शास्त्रावतार नामक प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ।



१ महासंदिताया इत्यधिक पाठनुपलम्यते, का.पुस्तके।

# अथ द्वितीयः परिच्छेदः ।

## मंगलाचरण और प्रतिका

अञ्चषकमिक्षयकारणं जिनं । प्रणम्य देवासुरवृंदवंदितम् । ब्रबीम्यतस्स्वास्थ्यविचारलक्षणं । यथोक्तसल्रक्षणलक्षितं बुधैः ॥ १ ॥

• भावार्थ:—देव व असुरोंके द्वारा पूजित, समस्त कर्मीको नाश करनेके लिथे कारण स्वरूप श्री जिनेंद्र भगवानको नमस्कार कर महर्पियो द्वारा कथित छक्षणों से छक्षित स्वास्थ्यका विचार कहेंगे ॥ १ ॥

## खास्थ्यका भेद्र।

अथेह भव्यस्य नरस्य सांप्रतं । द्विधैव तत्स्वास्थ्यमुदाहतं जिनैः । प्रधानमाद्यं परमार्थमित्यतो द्वितीयमन्यख्यवहारसंभवम् ॥ २ ॥

भावार्थ:—भज्यात्मा मनुष्यको जिनेद्रने पारमार्थिक, व्यवहारके रूपसे दो प्रकारका स्वास्थ्य बतलाया है । उसमे पारमार्थिकस्वास्थ्य मुन्य है व्यवहार स्वास्थ्य गीण है ॥ २ ॥

## परमार्थस्वास्थ्यलक्षण।

अञ्चेषकर्मक्षयजं महाद्भृतं । यदेतदात्यंतिकमिक्कितीयम् । अतींद्रियं मार्थितमर्थवेदिभिः । तदेतदुक्तं परमार्थनामकम् ॥ ३ ॥

भावार्थ:—आत्माके सपूर्ण कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न. अत्यद्भुत. आन्यतिक व अद्वितीय, विद्वानोके द्वारा अपेक्षित, जो अतीद्रिय मोक्षमुग्व है उसे पाग्मार्थिक स्वास्थ्य कहते हैं ॥ ३ ॥

## व्यवहारस्वास्थ्यलक्षण।

समाप्रिधातुत्वमटोषविभ्रमो । मलक्रियात्मेंद्रियसुशसत्रता । मनःमसाद्य नरस्य सर्वदा । तदेवधुक्तं व्यवहार्जं खलु ॥ ४॥

भावार्थ: —मनुष्यके शरीरमें सम अग्निका रहना, सम धानुका रहना, यात आदि विकार न होना, मलमूजका ठीक तौरसे विसर्जन होना, ओत्मा. इंडिय व मनकी प्रमुजता, रहना ये सब व्यावहारिक स्वास्थ्य का लक्षण है ॥ ४ ॥

१ — समदोषः समाभिश्च समघातुमलिक्षयः । प्रसन्नात्मेद्रियमनाः स्वस्य इत्यमिधीवते ।

#### साम्य विचार

सुसीम्सभावः खलु साम्यभुच्यते । रुचिश्व पाको बलमेव लक्षणम्। हितो मिताहारविधिश्व साधनं । वलं चहुर्वमसमाप्तिरिष्यंत ॥ ५ ॥

भावार्थ:—पिएगम में शांति रहना उसे साम्य कहते हैं । आहार में रुचि रहना, पाचन होना, और शक्ति बना रहना, सान्य का लक्षण हैं अर्थात् साम्यका बोतक है। हित, मित आहार सेवन करना, रुचि आदि के बनाये रखने के लिये साधन है। बल से धर्म अर्थ काम मोधकर्षा चतुर्वगींकी पूर्ति होती है। ५॥

न चेह्शस्ताह्य इत्यनंकशो । वचे।विचारंण किमर्थवदिनाम् । वर्षुबेलाकारविशेषश्चालिनाम् । निरीक्ष्य साम्यं भवदंति तद्विदः ॥ ६ ॥

भावार्थ:—वह (साम्य )अमुक प्रकार से रहता है. अमुक तरह से नहीं इत्यादि वचनिवचारमे तत्वज्ञानियों को क्या प्रयोजन हैं शरीरका बळ, आकार आदिसे सुशोभित मनुष्यों को देलकर तन्त्र छोग साम्य का निश्चय करते हैं ॥ ६ ॥

## प्रकारांतरने स्वस्ळथक्षण

किंधुच्यते स्वस्थिवचारलक्षणं । यदा गर्द्धुक्ततनुर्भवेन्धुमान् । तदेव स स्वस्थ इति अक्तीर्तितस्मुक्षास्त्रमार्गास्त्र च किंचिद्न्यथा ॥ ७॥ भावार्थः—व्यथनगरका लक्षण क्या है / जन मनुष्य रोगोले रहित क्षरीरको धारण करे उसे ही स्याध कहने है । कह आयुर्वेदशास्त्रोकी आज्ञासे कहा गया है । अन्यथा नहीं ॥ ७॥

## अवस्था विश्वार

वयश्रद्धी गविकल्पतं जिनैः । शिश्वर्युवामध्यमवृद्ध इत्यतः । दश्चभकारिर्देशकैः समन्त्रितः । शतायुरेत्रं पृष्टपः कलौ युगे ॥ ८ ॥

भावार्थः — मतुष्पकी दशा (असु) चार प्रकारते निमक्त है। बारक दशा, बीयन-दशा, मध्यम दशा व वृद्ध दशा इस प्रकार चार मेर हैं। एर सो वर्षकी पूर्ण आयुमे वह दस दस वर्षमे एक २ अवस्थाको पटनते हुए इस दशा नेको पटन्या है। इस प्रकार किट्युगमे मनुष्य प्रत्य भी वर्षकी आयुनाले होते हैं॥ ८॥

#### अवरवाओं के कार्य

द्शेति वाल्यं परिवृद्धिरुद्धतं । युवत्वमन्यच सहैवमेव यत् । त्वगैस्थिशुकामळविक्रमाधिकः। प्रधानशुद्धीद्विय सन्निवर्तनत् ॥ ९ ॥

१-- वगिक्ष इति पाठांतरं।

भावार्थः --- पहिली दरा बालक है, उसीकी दशा बृद्ध होकर जवानी दशा होती है, इसी प्रकार और भी दशाये होती है जिनमे त्वचा, हड्डी, वार्थ, बल, बुद्धि व इंदिय आदि इन सभी बातोमें परिवर्दन होता है जिनका अलग २ दशामे भिन्न २ रूपमे अनुभव होता है।। ९॥

## अवस्थांतग्में मोजनविचार।

अथात्ति कश्चित्पय एव वालकः । पयोभमन्यस्त्वपरः सुभोजनम् ।
 तिधैवमाहारविधिः शिशो जने । परेषु संभोजनमेव शोभनव् ॥ १० ॥

भावार्थ:—मानाको गर्भसे बाहर आनेको बाद बालक सर्व प्रथम केवल माताको दूध पीकर जीता है। आगे वहीं कुछ मास बृद्धिगत होनेपर माका दूब और अन देखों को खाता है। इस अवरथाको भी उछंघनकर आगे केवल भोजन करता है। इस प्रकार बालको में तीन ही प्रकार के आहारक्रम है। बाकीकी दशाओं में (स्वस्थावस्था में) भोजन करना ही उचित है।। १०॥

## जठराधिका विचार।

तथा वयस्थप्वथवीत्तरंष्वपि । कियां मुकुर्वाद्विषगुत्तरात्तरम् । विचार्य सम्यक्षुरुषादरानलं । समत्ववैषम्यमपीह शास्रतः ॥ ११ ॥

भावार्थ: — यांवन, मध्यम व बृद्ध दशाको प्राप्त मनुष्यो के भी जठराग्नि सम है? विषम है ? या मद है / इत्यादि बातोको शास्त्रीयक्रम से अन्छीतरह विचार कर, वैद्य, तथोग्य चिकित्सा करे ॥ ११॥

## विकृतज्ञहराम्निके भेद् ।

अथाग्निरश्रापि निरुच्यते त्रिधा । विकारदांपविषमांऽतितीक्ष्णता ।
सुणोपि मंदानिलिपिसस्कर्फः । क्रमण तेपामिह बक्ष्यते किया ॥ १२ ॥
भावार्थः—आत आदि दोपो के प्रकोप से विषमान्नि, तीक्ष्णोग्नि, मंदाँग्नि इस प्रकार
विकृत जठगग्नि के तीन भेद शास्त्रो मे वर्णित है । अर्थात् वातप्रकोप से विपमाग्नि,
पित्तप्रकोप से तौक्षणाग्नि, कफप्रकोप से मदाग्नि होती है, अब इन विकृताग्नियों की
चिकित्सा यथाक्रम से कहेंगे ॥ १२ ॥

१. विषमानि - थे। य प्रमाण से, ये। य आहार खाने पर कभी टीक तरह से पच भी जाता है कभी नहीं उसे विषमानि कहते हैं,

२ तीक्ष्णानि—उपयुक्त मात्रा से या अत्यधिक मात्रा से सेवन किथे गये आहार की भी जो आनि ठीक तरह से पचा देती है उसे नीक्ष्णानि कहते हैं।

३ मंदानि—जो अल्पप्रमाण में खाये गंथ आहार का भी पचा नहीं सकती उसे मंदानि कहते हैं.!

## विवमाप्ति आवि की चिकित्सा

सुवितकार्थेरथ सिंदरेचनः तथानुरूपैर्वमनैः सनत्यकैः ।
क्रमान्मरुत्पित्तकप्रप्रपीढिता-निहोदराग्नीनिष साध्येद्भिषक् ॥१३॥
भावार्थः—वात, पित्त, व कर्म के द्वारा क्रमसे पीडित उदराग्निको वध
बित्तकार्य, विरेचन, योग्य वमन, व नस्योसे यशक्रम चिकित्सा करे ॥१३॥

#### समाभि के रक्षणोपाय।

समाग्निमंत्रं परिरक्षयेत्सदा । यर्थतुकाहारविधानयोगतः । त्रिकालयोग्येरिह बस्तिभिस्सदा विरेचनैः सद्दमनेश्च बुद्धिमान् ॥१४॥ भावार्थः—क्रिकालयोग्य बात्ति, विरेचन व वमनोसे एवं ऋतुके अनुसार मोजन प्रयोगसे बुद्धिमान् वैद्य समाग्निकी सदा रक्षा करें ॥१४॥

#### बलपरीक्षा

कृशोऽि कश्चिद्धलवान्भवेन्तुमान् । सुदुर्बलः स्थूलतरोऽिप विद्यते बलं विचार्य बहुधा तृणां भवं-दनीव भारेरिप धावनादिभिः ॥१५॥ भावार्थः—केई २ मनुष्य कृश दिक्क्पेपर भी बलवान् रहते हैं, कोई मोटे दिख्केपर भी दुर्बल रहते है, इसालिथे मनुष्योके शरीरको न देखकर उनको दाँडाकर या कोई बजुन उठवाकर उनके बलको विचार (परीक्षा) करना चाहिथे ॥ १५॥

## बलकी प्रधानता

बलं भधानं खलु सर्वक्रमेणामता विचार्य भिषजा विजानता।
नरंषु सम्यक् बलवत्तरंण्विह किया मुकार्या मुखासिद्धिमिच्छता ॥ १६ ॥
भावार्थः—मर्व कार्योके लिवे बल ही मुख्य है। इसलिये मितमान् वैच उस
बलको पहिले विचार करें। बलवान् मनुष्योमे किय हुए प्रयोग मे ही वह अपनी सफलता
की भी आशा रखे अर्थात् चिकित्सा में सफलता प्राप्त करना हो तो बलवान् मनुष्यों की
चिकित्सा करें॥ १६ ॥

## बलात्पत्तिकं अंतरंग कारण

रवकर्मणामीपश्चमात् क्षयादिष । क्षयोपश्चम्यादिष नित्यश्चमम् । सुसत्वमुद्यत्पुरुषस्य जायते । परीषद्दान्यो सहते सुसत्ववान् ॥ १७॥

<sup>?</sup> योग्य प्रमाण ने सेयन कियं गयं आहार को जो ठीक तरहसे पचाती है उसे समाप्ति कहते हैं।

भावार्थः — वीर्यातराय कर्मके उपराम, क्षय या क्षयोपरामसे मनुष्यको उत्तम बलकी वृद्धि होती है। वह बलवान् मनुष्य अनेक परीपहोको सहन करनेमे समर्थ होता है।। १०॥

## बलवान् मनुष्यके लक्षण

स सत्ववान्योऽभ्युद्यक्षयेष्वि । मपु, छसीं म्याननपंक जिथितः ।
न विध्यते तस्य मनः सुदुस्सदेः कियाविशेषैरिष धैर्यमाश्रितम् ॥ १८ ॥
भावार्थः — उस बल्वान् मनुष्यकी संपात्ते आदिके नष्ट होनेपर भी वह अपने धैर्यको
• नहीं छोडता और उसके मुखकी काति, शांति वगरह सभी बातें तदवस्य रहकर मुख,
कमल्रके सैमान ही प्रफु छित रहता है । दुस्सह कियावों के द्वारा उसका मन जरा भी
विचलित नहीं होता है ॥ १८ ॥

## जांगलादि त्रिविध देश

स जांगलोऽनूपीनजाभिधानवान् । प्रधानसाधारण इत्यथापरः । सदैव देशिश्विविधः प्रकीर्तितः । क्रमात्त्रयाणामिप लक्षणं ब्रुवे ॥ १९ ॥ भावार्थ- जागल, अनूप व साधारणके भेदसे देश, तीन प्रकारसे वार्णित है । साधारण देश प्रधान है । अब उन तीनो देशोके लक्षणको यथाक्रम कहेंगे ॥ १९ ॥

## जांगल देश लक्षण

किचित्र रुक्षाः तृणसस्यविष्धः किचित्र सर्जार्धनभूजेपादपाः ।
किचित्र रुक्षासनभाकभाविन ः किचित्र रक्तासितपांदुभूमयः ॥ २० ॥
किचित्र शेलाः परुंषापलान्विताः किचित्र वेभूत्कटकांटराटवी ।
किचित्र शार्द्लवृकर्भदुर्मृगाः किचित्र शुष्टकाः कुनटीः सम्मर्कराः ॥ २१ ॥
किचित्रियंगुर्वरकाश्च कांद्रवाः किचित्र शुद्राञ्चणकाञ्च भांतन्तु ।
किचित्रवरात्रात्र्यात्र्यात्र्याः । किचिन्महाद्यागगणैः सहावयः ॥ २२ ॥
किचित्र कुप्रामबिध्य द्रतो । महत्त्वगाधातिभयंकरेषु यत्
सदेव कुपेषु जलं सुदुर्लभं । हरंति यंत्रेरितयत्नतो जनाः ॥ २३ ॥
निजेन तत्रातिकुशास्सिरातताः स्थिराः खरा निष्ठुरगात्रयष्ट्यः ।
जनास्सदा वातकृतामयाधिकास्त्रतस्तु तेषामनिल्डनमाचरंत् ॥ २४ ॥

भावार्थ:—जिस देशमे कहीं २ रूक्ष तृण, सस्य व पोंधे हों,कहीं सर्ज, अर्जुन व भूर्ज वृक्ष हो, कहीं पछाश, अशन वृक्ष (विजय सार) सागत्रान वृक्ष हों कहीं छाछ, काछी व सफेद जमीन हों, कहीं कठोर पत्थरोसे युक्त पर्वत हों, कहीं बांसोंके समृद्ध व वृक्षकोटरसे युक्त जंगछ पाये जाते हों, कहीं शार्दूछ भेडिया आदि

कर मृग हों कहाँ बालृ रेत सहित स्थी युनरी (मनः शिला) का सस्य हो, कहीं प्रियंगु, वरक (जंगली प्रंग) कोदव आहें सम्य हो, कहीं भूग, चना, शातनु (धान्यविशेष) हों, कहीं कहीं खन्चर, घोड़ा, गाय, ऊठ आदि हों, कहीं बकरें, मेंहें आदि जनावर अधिक हो, कहीं गामके बाहर बहुत दृरंग कूआ हो आर वह भी बहुत ऊण्डा हों, उसमें जल भी अन्यत दुर्लम हो उनमें से मनुष्य जल बहुत करिनतामें यंत्रोकी सहा-यतासे निकालत हों, एवं जहापर स्वभावसे ही मनुष्योक। शर्मा कुश व सिरासमूह से व्याप्त हों एव शरीर स्थिन, कथा, य किन रहता हों, उस देशकों जांगल देश कहते हैं। वहाके रहनेवाले मनुष्यामें अधिकनम्ह गतिविकार से उत्पन्न रोग होते हैं, इसालिये वेश गतहर प्रयोगों की योजना करे।। २०॥ २१॥ २२॥ २३॥ २४॥ अनुपदेश लक्षण।

य एवश्रकः स च जांगलस्ततः ५नस्तर्ये। १पविधानश्रच्यते । यथाक्रमाद्यत्न हि शीतलोटका । मही सदा कर्रमदुर्गमा भवेत ॥ २५ ॥ स्वभावतो यत्र महातिकामलास्तुणश्रुपागुल्मलतावितानकाः बटा बिटंकेात्कटपाटलंद्रिमा । विकीर्णभुष्पोन्करपारि जानकाः ॥ २६ ॥ अझांकककाललंबगकंशका विलासजातीवरजातिजातयः। समिद्धिका यत्र च माधर्या सदा । विलोल५प्पाकुलमालती लता ॥ २७॥ महीधरा यत्र महामहीरुहेरलंकृता निर्जर्यातसानवः। घनाघनाकंपिनचंपकद्रमा । मथुरकेकाकुलचृतकेतकाः ॥ २८ ॥ तमालतालीवरनालिकरकाः क्रमाच यत्र क्रमुकावली सदा । सतालहितालवनानुवेष्टिना । हृदा नदा म्वच्छजलातिशोभिताः ॥ २९ ॥ श्रासभाःखण्डनिभाश्र यत्र स-तराकवाषी सरितस्त सर्वदा। बलाकहंसीदयक्रक्रटं चलद्विलांलयभारपलपण्डमण्डिताः ॥ ३० ॥ मसंबतां बुललतामतानकः । समंततं। यत्र च शालिमापकाः । महेक्षीःबाटापरिवेष्ट्नोज्वला भवंति रम्या कदलीकदंबकाः ॥ ३१ ॥ विपक्रगाक्षीरसमाहिषांज्वलद्दधिमभूतं पनसाम्रजांबवम् । षकीर्णसर्जुरसनालिकेरकं गुडाधिकं यत्रःच मृष्टभाजनम् ॥ ३२ ॥ सदा जना यत्र च मार्दवाधिकाः ससीकुमार्योज्वलपादपह्नवाः। अतीव च स्यूलक्षरीरवृत्तयः ककाधिका वातकृतामयान्विताः ॥३३॥ ततथ तेषां कफवातयोः क्रिया सदैव वधैः क्रियंतऽत्र निश्चितः इतीत्थमानूपविधिः प्रकीर्तितः तथैव साधारणलक्षणे कथा ॥ ३४॥

१-महेश्रुवाटी इतिपाठांतरं

भावार्थ:-- इस प्रकार जांगछ देश का उक्षण कह चुके हैं। अब अनूप देशका रुक्षण कहेंगे । अनुप देशमें उण्डा पानी अधिक होता है । इसलिये वहांकी जमीन सदा कीचडसे युक्त रहती हैं। जिस देशमें तृण, वृक्ष, गुल्म लता आदि अत्यंत कोमल होते हों, बरबृक्ष, विरंकवृक्ष, पाटली (पादल) वृक्ष, व पुष्प सहित पारिजातक वृक्ष आदि जहां होते हो, अशोक वृक्ष, वंबोल वृक्ष, इरायची वृक्ष, लंग वृक्ष, कंगु [कांगनी] जाति वृक्ष, मिलका (मोतीया भेद) वृक्ष, माध्यी लना, पुष्पयुक्त मालती (चमेर्ली) लता आहि हों, जहांके पर्वत कृक्षोसे अलंकृत हों, और पर्वत तट झरने बंगरहमे युक्त हों, मेघसे कंपित चंपाकृक्ष हीं, मयूर, केकादि पक्षियोंके अद्भमे युक्त आम व केवेड के बृक्ष हो, जहां तमालू , ताड नारियल, सुपारी आदिका नृक्ष हो, और ताड, हिताल आदि दृक्षांसे युक्त तटबाले एवं स्वन्छ जल्से पूर्ण सर्गवर नदी आदि हो. जहांके सरोवर वापी शरकालके आकाशके ट्रकडेके सभान माएम होस्हे हो, जो सदा बतक, **≝ंस,** जलकुक्कुट व पश, नीलकमल आठिके समहोसे अलंकुन रहते हो. जहां छबी २ ताबुल लगाये हो, सर्वत्र धान, उडद आदि हो, बडे २ इक्ष बा-टिकाओं के समहमे युक्त केलेव कदंव के बृक्ष हो, जहां गायका दूध, भैंसका दूध व दही से तैयार किया हुआ एव पनस, आम, स्वजूरस्स, नारियल, गुड आदि पदा-थींको अविक रूपमं उपयोग कर स्वादिष्ट भोजन किया जाता हो। जहाके मनुष्य विनीत होते हों, जिनके पाट सुकुमारवारा युक्त हो, छाल रहते हो, अतीव स्थूलशरीर व बृतिको धारण करनेवाछे हो, उस देशको अनुप देश कहते है । वहा अविक कफसे युक्त बातकृत रोग उत्पन्न होते है । इसिछिथे बहांपर कुराल वैद्य सदा कफबातकी चिकित्सा करे। अब माबारण देशका म्यरूप कहा जायगा ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥

## साधारण देश लक्षण।

न चातिरक्ता नच पाण्ड्यासिता। न चातिरुक्षा न च सांद्रभूमयः।
न चातिर्वातं नच निष्ठुरोप्णता न चातित्राता न च गृष्टिरहृता॥ ३५॥
न चात भूमहणना सुराद्धा। न चात्र निश्चें स्वतरावनिर्भेंदत्।
न चातितोयं न च निर्ज्ञान्तितं। न चातिचारा नच दुष्टदुमृगाः॥३६॥
सुसस्यमंतत् सुजनाधिकं जगत्। समर्त्वकाहारविधानयोगतः।
समाधिमात्रास्य च दोषकं।पता न चात्र रोगस्तत एव सर्वदा॥ ३०॥
तनश्च साधारणमेव शांभनं यतश्च देशद्वयस्त्रभणेक्षितम्।
जनारसुसं तत्र वसंति संततं कमात्सुसात्म्यकम उच्यतेऽधुना॥ ३८॥

भावार्थ:—जिस देशकी भूमि न तो अधिक लाल है और न सफेद है, न अधिक रूक्ष है और न घन है, जहां न तो अधिक शात है और न भयंकर गर्मी है, न तो अधिक ह्या है और न भयंकर बरसात है, न तो अधिक ल्या है और न भयंकर बरसात है, न तो अध्यिक जल है और न निर्जल-प्रदेश हैं, न तो अधिक चोर है और न दुष्ट कूर जानवर हैं जहां सस्यकी समृद्धि एवं सर्जनोंकी अधिकता है, जहां ऋतुके अनुकृल आहारके ग्रहण करनेसे एवं समान अभिके होनेसे दोषोंका विकार नहीं होता है, अत एवं सदा रोगकी उत्पत्ति भी नहीं होती, उस देश की साधारण देश कहते हैं। इस देशमें रोगकी उत्पत्ति न होनेसे दोनो प्रकारके देशोंकी अपेक्षा यह साधारण देश ही प्रशस्त है, उस देशमें मनुष्य खुलसे रहते हैं। अब साल्यकम (शरीरआनुकृत्य) कहाजाता है। ३५॥ ३६॥ ३०॥ ३८॥

#### साक्य विचार

नरस्य सात्म्यानि तु भेषजानि । प्रधानदेशोदकरोगविग्रहाः । यदेतदन्यच्च सुखाय कल्पते । निषेत्रितं याति विरुद्धमन्यथा ॥ ३९ ॥

भावार्थ-जिनके सेवनसे मनुष्यको सुख होता हो ऐसे आपिब, साधारणदेश जल, रोग, शरीर आदि एवं और भी सुखकारक पदार्थ मात्म्य कहत्यते है। इसके विरुद्ध अर्थात् जिनके सेवन से दु:ख होता हो उसे असात्म्य कहते है। ३९॥

## प्रत्येक पदार्थ सात्रय हो सकता है।

यदल्पमर्ल्यं क्रमतो निषेवितं विषं च जीर्णे सम्ब्रुपैति नित्यशः । ततस्तु सर्वे न निवाधते नरं दिंनैर्भवेत्सप्तभिरेव सात्म्यकम् ॥ ४०॥

भावार्य पदि प्रति नित्य थोडा थोडा विष भी क्रमसे खानेका अभ्यास करें तो विषका भी पचन होसकता है। विषका दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसल्पि क्रमसे सेवन करनेपर मनुष्यको कोई पदार्थ अपाय नहीं करता । किसी भी चीज को सान दिनतक बरोबर सेवन करें तो [इतने दिनके अदर ही] वह सात्म्य बनजाना है।। ४०॥

#### प्रकृति कथन प्रतिहा

इति मयत्नाइरसात्म्यलसणं निगद्य पुंसां मकृतिः मवस्यते । विचार्य सम्यक् सह गर्भलसणम् मतीतजातिःगरणादिहेतुभिः ॥ ४१ ॥ माबार्थः सावार्थः इस प्रकार बहुत यत्न पूर्वक सात्म्य लक्षणको प्रक्रिपात्न कर अब गर्मकक्षण, जातिस्मरण के कारणादिकके विचारसे युक्त मनुष्योक्षी प्रकृतियों, के संबंधने कहेंगे ॥ ४१ ॥

## ऋतुमती स्त्री के नियम।

यदर्तुकालं बनिता मुनिव्रता । विमृष्टमाल्याभरणानुलेपना । अस् , सरावपत्रांजलिभोजनी दिने । अर्थात रात्रावपि दर्भश्वायिनी ॥ ४२ ॥.,

भावार्थ:—जब स्नी रजस्वला होजावे तब वह मुनियों समान हिंसा आदि पंचापापों का बिलकुल त्याग कुरें और मान व्रत आदि से रहें एवं कीन दिनतक पुष्प-माला, आभरण, सुगंधलेपन आदिको भी छोडना चाहिये। दिनेमें वह सरावा, पत्र या अंजुलि से भोजन करें एवं राजीमे दर्भशच्या पर सोवें।। ४२॥

## गभोधानकम् ।

विवर्जयेतां च दिनत्वयं पतिः । ततश्चसुर्थेऽहिन तोयगाहनः ॥

श्वामाभिषिक्तां कृतमंगलोज्वलां । सतलशुष्णां कृशरामभोजनाम् ॥४३॥
स्वयं घृतक्षीरगुडममेलितं—मभूतवृष्याधिकभक्ष्यभाजनः ।
स्वलंकृतः साधुमना मनस्विनीं । मनोहरस्तां विनतां मन्ध्रद्वसम् ॥ ४४॥
निश्चि प्रयायात्कुश्चलस्तदंगनां । सुतेऽभिलाषो यदि विद्यते तयो

मपौड्य पार्श्व विनता स्वद्क्षिणं। अयीत पुत्र्यामितरं मुहूर्तकम् ॥ ४५ ॥ भावार्थः—तीन दिन तक पिन उस लीका संस्पर्श नहीं करें। चौथे दिनमें बह ली पानीमें प्रवेशकर अच्छीतरह लान करछेत्रें, तदनंतर वला, आमूषण व सुगंध द्रव्यस्ति मंगलालंकार कर, अच्छीतरह भोजन करे जिसमे तैल्युक्त गरम खिचडी वगैरह रहें। पुरुष भी स्वयं उस दिन धी, दूध, शक्कर, गुड, और अंत्यधिक वाजीकरण द्रव्यों से संयुक्त, मक्ष्यों को खाकर अच्छीतरह अपना अलंकार करकेत्रे, फिर रात्रिमें प्रसन्न चित्तसे वह सुंदर पुरुष उस प्रसन्न मनवार्टा पूर्वोक्त प्रकारसे संस्कृत सुंदरी लीके साथ संभोग करें। यदि उन दोनोंको पुत्रकी इच्छा है तो संभोग के बाद ली अपने दाहिन बगलसे एक मुहूर्त सोने, यदि पुत्रीकी इच्छा है तो बांये बगलसे एक मुहूर्त सोने ॥ ४२ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥

## ऋतुकालमें गृहीतगर्भका दोष

कदाचिद्शानतयैवमंगना । यहीतगर्भा मथमे दिने भवेत् अपत्यमेतिन्त्रयते स्वगर्भतो दितीयरात्रावर्षि स्तकांतरे मि ४६ ॥ तृतीयरात्री च्रियतेऽथवा पुनः सगद्गर्धे विधियेऽविधियवः स्वभावतः कृरतरोऽपि वाऽभवेत् ततश्रतुर्थेऽहनि वीजमाबहेत्॥४७॥ माबार्थ:—कदाचित् ली पुरुषों के अज्ञानसे उस लीको रजस्वलाकी अवस्थानें ही यदि पहिले दिन गर्भ धारण कराया जाय तो उससे उत्पन्न बालक गर्भने ही मर जाता है। यदि दूसरे दिन गर्भ रहा तो उत्पन्न होनेके बाद दस दिनके अंदर मर जाता है। तीसरे दिन गर्भ रहा तो वह या तो जल्दी मर जाता है। यदि जीता रहा तो वह हकला, अंधा, बहिरा, तोतला एवं स्वभावसे अत्यधिक कृर होता है। इसिल्ये चौथे दिनमें ही बीज धारण कराना चाहिये अर्थात् संभोग करना चाहिये॥ ४६॥ ४७॥

## गर्भीत्पत्ति क्रम

रजस्वलायां पुरुषस्य यत्नतः क्रमण रेतः सम्रुपैति श्लोणितम् तदा विश्वत्यात्मकृतोरुकर्मणाप्यनाद्यनंतः कृतचेतनात्मकः ॥ ४८॥

भाषार्थ:—उपर्युक्त प्रकारसे रजस्वला होनेंकि चाँथे दिनमे रित्रके साथ यत्नपूर्वक संभोग करें तो पुरुषका वीर्य कीके रक्तमे (रज) जाकर (गर्भाशयमे) मिलता है। उसी समय यदि गर्भ ठहरनेका योग हो तो वहा अनादि, अनंत, और चैतन्य स्वरूपी आत्मा अपने पूर्वकर्भ क्श प्रवेश करता है।। ४८।।

## जीवशद्वकी व्युत्पत्ति

स जीवतिहेति पुनः पुनश्च वा स एव जीविष्यति जीवितः पुरा ।
ततश्च जीवोऽयमिति प्रकीर्तितो विशेषतः प्राणगणानुधारणात् ॥ ४९ ॥
भावार्थः—वह शरीरादि प्राणोको पाकर जीता है, पुनः पुनः भाविष्यमें भी जीयेग
भूतकालमें जी रहा था इसल्ये जीवके नाम से वह आत्मा कहा जाता है ॥ ४९ ॥

#### मरणस्वरूप।

मनोबचः कायवलंद्रियैस्सह प्रतीतिनश्वासनिजायुषान्वितः ।

त्रीव तं प्राणगणाः प्रकीर्तितास्ततो वियोगः खलु देहिनो वधः ॥ ५०॥

शः भावार्थः—मनोबल, वचनवल, कायबल इस प्रकार तीन बलप्राण, स्पर्शनेद्रिय,

स्मेनेद्रिय, शाणेद्रिय, चक्षुरिद्रिय व श्रोत्रेद्रिय इस प्रकार पांच इंद्रियप्राण एवं झासोच्ह्रवास व आयु प्राण, इस प्रकार प्राणियोको कुल देश प्राण है। जिनके वियोगः से

प्राणियोंका मरण होता है॥ ५०॥

## शरीरवृद्धिकेलिए पदपर्याप्ति।

, ततस्तदाहारश्वरीरविश्रुतस्स्वकेंद्रियाच्छ्वासमनावचास्यपि । , प्रभानपर्याक्षिगणास्तु वर्णिता यथाक्रमाज्जीवश्वरीरवृद्धये॥ ५१॥

भावार्थ:—तदनंतर उन यथासंभव प्राणोंकी प्राप्त जीवको आहार, शरीर, इंदिय, श्वासोच्छ्वास मन व वचन इस प्रकारकी छह पर्याप्ति कही गई है जो क्रमसे जीवके छिए शरीर बुद्धिके कारण है ॥ ५१॥

शरीरोत्पत्ति में पर्याप्तिकी आवस्यकता।

सथुकरक्तं खलु जीवसंयुतम् क्रमाच्च पर्याप्तिविश्वेषसद्गुणान् ।

ग्रहूर्तकालाद्धिगम्य पङ्किधानुपैति पश्चादिह देहभावताम् ॥ ५२ ॥

भावार्थः—जीवयुक्त रजीवीर्य का वह पिण्ड क्रम से छह पर्याप्तियोंको अंतर्मुहूर्तसे प्राप्तका तदनंतर वही शरीरके रूप को धारण करलेता है ॥ ५२ ॥

## गर्भ में शरीराविर्भावकम

( चंपक मालिका )

अथ दशरात्रतः कललतामुपयाति निजस्त्रभावतो ।
दशदशभिदिनैः कल्लवतां स्थिरतां त्रजतीह कर्मणा ।
पुनरिप बुद्धदत्वघनता भवति मतिमासमासतः ।
पिश्चितेविशालता च बहिकृत स हि पंचमांसतः ॥ ५३ ॥
अवयवसंविभागमिषगच्छति गर्भगतो हि मासतः ।
पुनरिपचर्मणा नत्वांगरुहोद्गम एव मासतः ।
सश्चिरमुत्तमांगमुपलभ्य मुद्दुः स्फुरणं च मासतो ।
नवदश्चमासतो निजनिजविनिर्गमनं विकृतीस्ततोऽन्यथा ॥ ५४ ॥

भावार्थ: — गर्भ ठहरने के बाद दश दिनमें वह कलल के रूपमें बमजाता है । फिर दस दिनमें वह गंदले रूपमें बनजाता है, फिर दस दिनमें वह स्थिर हो जाता है । पुनः एक महीने बुदबुदेके समान और एक महीने में कुछ कठोर बनजाता है । इस क्रकार अपने कर्मके अनुसार उसमें क्रमसे वृद्धि होकर पांचवा महीने में बाहर की ओरसे मांसपेशियां विशाल होने लगती हैं । तदनंतर एक ( छठवा ) महीनेमें उस बालकका अवयव विभाग की रचना होती है एवं फिर एक (सात्वां) मासमें चमडा, नख व रोमोंकी उत्पत्ति होती है । तदनंतर एक [ आठवां ] महीनेमें मस्तकका रंघ ठीक २ व्यक्त होकर स्फरण होने लगता है । नौ या दसवें महीने में वह बालक या बालकीरूप संतान बाहर निकलती है । दस महीनेके अंदर वह गर्भ बाहर न आवे तो उस का विकार समझना चाहिये ॥५३॥५४॥

१-विशित विशासताच बिस्तिकतकामा हि पंचमासतः इति पाटातरं।

गर्भस्थ बालककी पोषणविधि। 1 निजहितामपद्भसमलाश्चयमगर्भसंस्थितः। fis . सरसजरायुणा परिवृता बहुलायुतमेन कुंठितः । प्रतिदिनमंबिकाद्श्रनचर्वितभक्ष्यभाज्यपानका-न्यूपरि निरंतरं निपतितान्यतिपित्तकफाधिकान्यलम् ॥ ५५ ॥ विरसपुरीषगंधपरिवासितवांतरसान्समंततः । पित्रति विभिन्नपार्श्वघटवत्कुणपोऽबुयुतो घटस्थितः। अभिहितस्रम्पासतस्तद्नंतरश्रुत्पलनालसंनिभं । same by a भवति हि त्राभिश्वत्रमञ्जना तत उत्तरमञ्जूतं रसान् ॥ ५६ ॥ इति कथितक्रमाद्धिनीतवृद्धिमनेकविघ्नतः। सश्चितमातुरंगपरिपीडनश्चेत्रश्चदीरुयन्युनः । प्रभवति वा कथंचिदथवा म्रियते स्वयमंबिकापि वा-मंजुजभवे 🖫 जन्मसदृशं न च दुःखमतोऽस्ति निश्चितम् ॥ ५७ ॥

भाषार्थ:—वह गर्भगत बालक स्वभाव से आमाशय पकाशय व मलाशय के बीचमें स्थित गर्भाशय में रसयुक्त जरायुके हारा ढका हुआ होकर अन्यंत अंधकार से कुंठित रहता है। प्रतिनित्य माना जो कुछ भी मन्य, भोजन व पान द्वय आदियों को दातों से बावकर खाती है, उमसे बना हुआ पित्त व कफाधिक रस एवं नीरस, मलके दुर्गधसे परिवासित, अंतस्थिन रसो को. चारो तग्फसे पीता है, जैसे पानीके घडेमे रखा हुआ मुर्दा चारों तरफ से पानीको प्रहण करना हो। (इस आहारसे गर्भगत बालक सात महीने तक बृद्धि को प्रात होता है)। सात महीने होनेके बाद उस बालककी नाभि स्थानसे कमल नालके समान एक नाल बनता है यह माता के हृदयसे सम्बंधित होता है। तद्नंतर वह उसी नालसे रस आदिका प्रहण करता है। इस उपर्युक्त कमसे अनेक विच्न व कृष्टोंके साथ गर्भगत बालक वृद्धिको प्राप्त होता है। जिस बीचमे माताको उप अंगपीडा आदि उत्पन्न करता है। ऐसा होकर भी कमी वह सुखसे उत्पन्न हो जाता है, कमी २ मरजाता है, इतना ही नही, कभी २ मानाका भी प्राण लेकर चला जाता है, इस लिये मृतुष्य भवमें आकर जन्म लेनेके समान दुःण लोकमे कोई दूसरा नही, यह निश्चित है। प्राप्त ॥ प्रह ॥ ॥ प्रह ॥ प्रह ॥ प्रह ॥ ॥ प्रह ॥ प्रह ॥ ॥ प्रह ॥ प

कर्मकी महिमा।

अशुचिपुरीपमृतरुधिरस्रावगृह्यमलमदिग्धता । निष्ठुरतरविश्नपूर्तिवहुमिश्रितगोमचयातिदुर्गमम् । स्रुपिरमधोमुखं गृद्समीपविवतिं निरीक्षणासहं कथितुमप्ययोग्यमधिगच्छति कर्मवद्यात्सगर्भजः ॥ ५८ ॥ भावार्थ:—वह गर्भगत बालक अपने कर्मवश ऐसे स्थानसे बाहर निकलता है जो कि कहनेके लिए भी अयोग्य है। जहा अत्यंत अञ्चिच मल, मृत्र, रक्त आदियोंका साव होता रहता है। गुद्ध मलसे लिपा हुआ होनेके कारण जिसमे अत्यधिक दुर्गंध आत! है, बहुत से रोम जिसमें है, देखने व जाननेके लिए अत्यंत घृणित है, असहनीय है, गुदस्थानके बिलकुल पासमे है, जिसके मुख नीचे की तरफ रहता है। ऐसे अथवित्र रंध स्थान को भी कर्मवशात् बालक प्राप्त करता है। ५८।।

## शरीरलक्षणकथन प्रतिशा।

परीतिमित्यं वरगर्भसंभवं निगद्य यत्नादुरुशास्त्रयुक्तितः ।

यथात्रमात्तस्य शरीरलक्षणं प्रवक्ष्यते चारु जिनेंद्रचीदितम् ॥ ५९ ॥

भावार्थः—इस प्रकार लोकमे प्रसिद्ध गर्भोत्पितिके संबंधमे अत्यत यत्नके साथ शास्त्र व तदनुकूल युक्तिसे प्रतिपादन कर अब जिनेद्रभगवत के कथनानुसार क्रमसे असके शरीरलक्षणका प्रतिपादन (अगले अध्यायमे) कियाजायगा ॥ ५९ ॥

## अंतिमकथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहांबुनिधः सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः । उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिभिदं हि शीकर्रानभं जगदेकहितम् ॥ ६०॥।

भावार्थः — जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्त्पा तरग उठ रहे है, इह लोक परलोकके लिये प्रयोजनीभूत साधनक्त्पी जिसके दो सुंदर तर है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शाससमुद्रसे निकली हुई बूदके समान यह शास्त्र है। साथमे जगतका एक हाल हित साधक है [ इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ६०॥

# इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षणाधिकारे 🖖 । गर्भोत्पत्तिलक्षणं नाम द्वितीयः परिच्छेदः।

इत्युप्रादित्याचार्य कृत कल्याणकारक प्रथ के स्वास्थ्यरक्षणाधिकार मे विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूपित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित

भावार्थदीपिका टीका में गर्भौत्पत्तिलक्षण नामक

दितीय परिच्छेद समाप्त हुआ ।

# अथ तृतीयः परिच्छेदः ।

#### मंगलाखरण व प्रतिका

सिद्धं महासिद्धियुँसेकहेतुं श्रीवर्धमानं जिनवर्द्धमानम् । नत्वा प्रवक्ष्यामि यथोपदेश्वाच्छरीरमांच खळु संविदानम् ॥१॥

भावार्थः — जो सिद्धगतिको प्राप्त हुए हैं सिद्ध [मोक्ष] सुखके लिय एकमात्र कारण है, जिनकी अंतरंग बहिरंग श्री बढी हुई है, ऐसे श्रीवर्द्धमान भगवंतको नमस्कार कर, सबसे पहिले गुरूपदेशानुसार शरीरके विषयमें कहेंगे ॥ १॥

## मस्यि, संधि, आदिककी गणना

अस्थीन्यथ प्रस्फुटसंष्ये स्तायुश्चिराविंस्तृतमांसपेश्यः । संख्याक्रममात्त्रित्रिनवप्रतीतं सप्तापि पंच प्रवदेच्छतानि ॥ २ ॥

भावार्थ:—इस मनुष्य शरीरमें तीनसी अस्य [हड़ी] हैं, तीनसी संघि जोड ] और स्नायु (नसें) नौ सौं हैं। सात सी शिरायें [बारीक रगे ] हैं और पांच सी मांस पेशी है ॥२॥

## धमनी आदिकी गणना।

नाभेः समतौदिह विंक्षतिश्व तिर्यक्चतस्त्रश्च धमन्य उक्ताः । नित्यं तथा पंडिश कंदराणि रिक्तां च कूर्चीनि पडेवमाहुः ॥ ३ ॥

भावार्थ: —नाभिके ऊपर और नीचे जानेवाली धमनी (नाडी) वीस है अर्थात् ऊपर दस गयी है, नीचे दस गयी है। और इधर उधर चार [ार्तर्यक् रूपसे] धमनी रहती हैं। इस प्रकार धमनी चन्त्रीस हैं। सोलह कंदरा [मोटी नसें] हैं। कूर्च [कुंचले] छह हैं॥ ३॥

१ यहां तीनसी ह्यी, और तीन सी संधि बतलायी गयी हैं । लेकिन जितनी ह्यी हैं उतनी ही संधि कैसे हां सकती हैं ! इसलिय अरिय संख्या से, संधियोंकी संख्या कम होना स्वाभाविक है । मुश्रुत में भी २०० अरिय २१० तिथ बतलायी गई हैं । वचपि हमें प्राप्त तीन प्रतियोंने भी "कि कि नवप्रतीतं" यही पाठ मिलता है । तो भी वह पाठ अग्रुद्ध मालूम होता है । यह लिपिकारोंका दोष मालूम होता है ।

२—तुभुतसंहिता में "नामित्रभवाणां धमनीनामूर्ज्या दश दश वाधोगांमिन्यश्चत-वाःदिसर्यग्वाः" इत प्रकार चन्नीस धमनियोंका वर्णन हैं। इसलिये " समंतात्" शब्द का अर्थ बारों तरक, ऐका होनेपर भी यहां ऊपर और नीचे इतना ही अर्थ करना चाहिये। इसी आश्चव को आचार्व प्रवरंने स्वयं, " तिर्यक्चतस्त्रश्च धमन्य उक्ताः" यह लिसकर व्यक्त किया है। अन्यया समंतात ने तिर्यक् भी प्रश्न हो जाता है।

## मांसरज्ञु आदि की गणना।

द्दे मांसरज्जु त्वच एव सप्त । स्रोता तथाष्ट्री च यक्कत्प्लिहाःस्युः । आमोरुपकाञ्चयभृत नित्यं । स्थृलांत्रपंक्तिः सल्लु षोढन्नैव ॥ ४ ॥

भावार्थ—मांसरज्जु (बांधनेवाली मासरज्जु) दो हैं। त्वचा [चर्म] सात हैं। स्रोत आठ हैं। एवं यकृत् व (जिगर) ग्रिहा (तिल्ली) एक एक हैं। तथा एक आमाशय (खाया, हुआ कच्चा अन्न उत्तरनेका स्थान जिसको मेदा भी कहते हैं) और प्रकाशय (अनको प्रकान वाला स्थान) के रूप में रहनेवाली स्थूल (बृहद् ) आंतडीयो की पंक्ति सोल्ह हैं॥ ४॥

## मर्मादिककी गणना।

सप्तोत्तरं मर्पश्चतं मदिष्टं । द्वाराण्यथात्रापि नर्वेव देहे । लक्षण्यक्षीतिश्च हि रोमकृषा । दोषात्रयस्थुणविश्वषसंहाः ॥ ५ ॥

भावार्थ:—रारीर में एकसौ सात १०७ मैर्म हैं। नौदारें (दो आंख में, दो नाक में, दो कान में, एक मुंह में, एक गुदा में और एक लिंग में) हैं, अस्सीलाख रोम कूप (रोमोंके छिद्र) हैं। एवं स्थूण ऐसा एक विशेषनाम को धारण करनेवाले (वात, पित्त, कफ, नामक) तीन दोष हैं॥ ५॥

## दंत आदिक की गणना।

द्दात्रिंश्वदेवात्र च दंतपंक्तिः । संख्या नस्नानामपि विश्वंतिः स्यात् । मेदः सञ्चकं च समस्तुलुंग । मत्येकमेकांजलिमानयुक्तम् ॥ ६ ॥

भावार्थः — इस शरीरमें दांत बत्तीस ही रहते हैं अधिक नहीं, नखोंकी संख्या भी बीस है। मेट शुक्र व मस्तुलुंग इनके प्रत्येकके प्रमाणै एक २ अंजली है।। ६।।

## वसा आदिकका प्रमाण।

सम्यक्त्रयोऽप्यंजलयो वसायाः । पित्तं कफश्च प्रस्तिश्च देहे । मत्येकमेकं पृष्टिह प्रदिष्टा । रक्तं तथाघीटॅकमात्रयुक्तंम् ॥ ७ ॥

- १--- जिस स्थान पर, चांट आदि लगने से (प्रायः) मनुष्य मर जाता है उस स्थान विशेष को मर्म कहते हैं।
  - २---मल आदि के बाहर व अंदर जाने का मार्ग. ( त्राक, वा छिद्र, )
- ३—मेद आदि के जो प्रमाण यहां कहा है और आगे कहेंगे वह उत्कृष्ट प्रमाण है अर्थात् अधिकसे अधिक (स्वस्थ पुरुषके दारीरमें) इतना हो सकता है। इसलिये स्वस्थ पुरुष व न्याधिग्रस्त के दारीर में इस प्रमाण में से घट वढ भी हां सकता है।
  - Y---प्रसृति-८ तोंछ. ५. आदक-२५६ तोले.

भावार्थ:—इस शरीरमें वसा [चर्बी] तीन अंजलि प्रमाण रहती हैं। पित्त और कफ प्रत्येक छह २ प्रस्तृति प्रमाण रहता है एव रक्त अर्थ आढक प्रमाण रहता है।।।।।

## सूत्रादिक के प्रमाण

मूत्रं तथा प्रस्थपरिप्रमाणं । मध्यं अर्धमप्याहकमेव वर्चः । देहं समावृत्य यथाक्रमण । नित्यं स्थिता पंच च वायवस्ते ॥ ८ ॥

भावार्थः—शरीरमें मृत्र एक प्रस्थ प्रमाण रहता है। और मल अर्घ आढक रहता है, एवं देहमें ज्याप्त होकर पांच प्रकारके वायु रहते है।। ८।।

#### पांचप्रकारके बात

प्राणस्तथापानसमानंसंक्षी । ज्यानोऽप्यथोदान इति प्रदिष्टः । पंचैवं ते वायव एव नित्य-माहारनीहारविनिर्गमार्थाः ॥ ९॥

ं भावार्थः —देहमें प्राण वायु, अपानवायु, समानवायु, व्यानवायु व उद्धान वायुके 'मामसे पांच 'वायु हैं। जो आहारको पचाने अदर लेजाने आदि काम करती है। एवं नीहार [मलमूत्रा] के निर्गमनके लिये भी उपयोगी होती है। ९।।

## मलनिर्गमन द्वार

अक्षिण्यथाश्रुत्कटिचक्कणं च । कर्णे तथा कर्णज एव गूथः । निष्ठीवसिंहाणकवातिपत्तिकाद्विजानां मलमाननेस्मिन् ॥ १०॥

भावार्थ:— आखोमे आमृं व चिकना अक्षिमल, कानोसे कर्णमल निकलता है, इसी प्रकार धूक, सिंघाण, वात, पित्त, चिह्नामल व दंतमल इस प्रकार मुखसे अनेक प्रकारके मल निकलते है।। १०॥

> सिंहाणकश्चेव हि नासिकायां नासापुटे तद्भव एव गूथः। मूत्रं सरंतः सपुरीषरक्तं स्ववत्यधस्ताद्विवरद्वयं च ॥ ११ ॥

भावार्थ: — सिंघाण नामक मल ही नाक से निकलता है। नाकके रंधमे उसी सिंघाणसे उत्पन्न शुष्कमल निकलता है। तथा निचके दो म्ध्रोसे वीर्य व मूत्र, एवं मल व रंक्त का स्नाव होता है।। ११॥

## शरीरका अञ्चित्व प्रदर्शन 🗸

एवं सविद्वित्रयटीपमानां देही नवदारगलन्मलाक्यः । स्वदं वमत्युन्कटरीमक्षय्यकासलिक्षाष्ट्रपदाश्च तज्जाः ॥ १२ ॥

१---प्रस्थ-६४ नाल.

भाषार्थ:---इस प्रकार यह शरीर फूटे घडेके समान है जिसमें सदा राजिदिन नव हारसे मक गळता रहता है। एवं रोमकूपोंसे पसीना बहता रहता है जिसमें अनेक मं, आदि छोटे २ जीव पैदा होते हैं॥ १२॥

## धर्मप्रेम की प्रेरणा

इत्यं बरीरं निजरूपकष्टं कष्टं जरात्वं मरणं वियोगः । जन्यातिकष्टं बहुजस्य नित्यं तस्माच धर्मे मतिमत्र कुर्यात्॥१३॥

भाषार्थ:—इस प्रकार यह शरीर स्वभावसे ही कष्ट (अशुचि) स्वक्रफ की उसमें बुद्धापा, मरण व इष्ट वस्तुवोंका वियोग आदि और भी कष्ट हैं; जन्म छेना महींकष्ट हैं। इस प्रकार मनुष्यको चारों तरफ से कष्ट ही कष्ट है। इसिछिये मनुष्यको उचित है कि वह सदा भर्मकार्यमें प्रकृति करें॥ १३॥

## जातिस्मरण विचार।

प्यं दि जातस्य नरस्य कस्यचित् । जातिस्मरत्वं भवतीद् किंचित् । तस्माच्य तल्लक्षणमभ सूच्यते । जन्मांतरास्तित्वनिरूपणाय तत् ।। १४ ।। भावार्थः — इसप्रकार (पूर्वोक्त कमसे) उत्पन्न मनुष्योंमें किसी २ को कभी २ जातिस्मरण द्योता है । इसिक्षये उसका लक्षण यहां कहा जाता है जिससे पूर्वजन्म व परजन्मका अस्तित्व सिद्ध हो जायगा ॥ १४ ॥

## जातिसमरणके कारण।

माणांतिके निर्मेलयुद्धिसत्त्वता । श्वासप्रताधर्मविचारगीरवम् । वक्रेतरमासिविश्वेषणोद्धवो । जातिस्मरत्वे स्युरनेकद्देतवः ॥ १५ ॥

भावार्यः—प्राण जाते समय ( मरण समय ) बुद्धि और मन में नैर्मल्य रहना, शासदानका रहना, धार्मिक विचार की प्रवलता का रहना, ऋजु गतिसे जन्मस्थानमे उत्पन होना, सरक परिणामकी प्राप्ति आदि जातिस्मरण के लिये अनेक कारण होते हैं ॥१५॥

## जातिस्मरणलक्षण।

भुत्वा व रष्ट्वा व पुरा निषेषितान् । स्वप्नाद्भयात्तसरश्चाद्धवाववश्यक्ति साझात्सवज्ञाति परमां स्मरंति तां । कर्मसयादौपन्नमाच्य देशिनः कि स्विधा भाषार्थः —पिहलेके जन्ममें अनुभव किये हुए विषयोंको सुनकर यां देखकर, एवं स्वप्न व भय अवस्थामें तत्सदश पदार्थीको देखकर उत्पन्न, तत्सदश अनुमानसे तथा मित झानावरणीय कर्मके क्षय, उपशम व क्षयोपशमसे मनुष्य अपने पूर्वभव संबंधी विषयोंको साक्षात् स्मरण करता है उसे जातिस्मरण कहते हैं ॥ १६ ॥

## प्रश्निकी उत्पत्ति

निर्दिश्य जातिस्मरत्वक्षणत्वं वक्ष्यामदे सन्यकृति यथाक्रमात् । अत्र अत्रक्तान्यिते रेतसि जीवसंचर दोपोत्कटांत्था प्रकृतिर्हणां भवेत् ॥ १७ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार जाति मन्गके लक्षणको निरूपण कर अद मनुष्यके शरीरकी पातिष्ठिक्ति प्रकृति के विगय में, वर्णन करेंगे । थथाक्रम मर्भाशयाय कि उसी समय, पर्मिनिश्ति पिण्डमें जिस रामध जीवका संचार (जीवोत्पत्ति ) होता है, उसी समय, उस जीवसंशुक्त पिण्ड में निस दोप की जिन्दाता हो, उसी, दोप की प्रकृति बनती है। परि उस पिण्ड में पित्तका आधिक्य हो तो, उस से उत्पत्न सतान की पित्त प्रकृति को तो है। इसी तरह अन्य प्रकृतियों को जाननी । यह तीनों दोप समान हो तो सम-प्रकृति बनती है। १७॥

## वात प्रकृतिके मनुष्यका स्थण।

वातांत्रदा या । कृतिरतया नरः शीतातिविद्धित् परुषः सिरान्वितः । जानति राष्ट्रां सततं प्रलापवान दीभीग्यवान तस्करवृत्तिरिभयः ॥ १८ ॥ मारसर्यवानार्यविवर्जितां एणे । श्क्षाल्यंकशो नखदंतभक्षकः । रोगाधिकस्तूर्णगृतिः खलोऽस्थिरो निग्सीह्दां धावति गायकस्सदा ॥१९॥ साक्षात्कृतस्तः कृशनिष्दुरांगः संभिग्यपादो धमनीसनाथः । वियंग हीनोऽस्थिरवृद्धिरत्यः स्वप्ने च शलाग्रमभोविहानी ॥ २० ॥

मानार्थः बात प्रकृति का मनुष्य ज्ञानिहेषा, अधिक व कठिन सिरानोसे युक्त होता है, रात्रिमें (विशेष) जागता हे व सहा बटबड करना रहता है एवं वह भाष्य-हीन, चोर व द्वनियाको अप्रिय, मन्मर्ग सक्तनो के गुणों से गहित, कक्क व अन्यकेश सहित्र, क्रांत को मक्षण करनेवाला, अधिक रोगमे पीडित, प्रतींसे चलनेवाला, द्वन्य, क्रिक्ट कोई मित्र, नरीं होते, विशेष दौड़ने बाला एवं हमेशा क्रिक्ट के साक्षात् कृतक्त, कृश व निष्टुर (खरदरापन आदि किये हुए) असरवाला होता है और जिसके दोनों पाद फटे रहते हैं । अधिक्षणक्तिसे व्याप्त खता है। वर्ष रहित अस्थिर, व अन्य बुद्धिवाला होता है। तथा स्वयन में पर्वत के अग्रमाग व आकाश में पहल करता है अर्थात् पर्वताप्रभाग व आकाश में प्रमन करते का स्वयन देखता है। १८॥ १८॥ १८॥ २०॥

## पित्तप्रकृतिके मनुष्यका लक्षण

. १९४१ क्तिझ्वायाः प्रकृतेः सकाञ्चात् । क्रोधाधिकस्तीक्ष्णतरः प्रगत्भः । . १९ ॥ . १९ । १९ ॥ १९ ॥

मधान्तिर्तः श्रूरतराऽपष्ट्रप्या । वाग्मी किवर्षाचकपाठकः स्यात् । शिल्पप्रवीणः कुश्चलांऽतिधीमान । तेजांऽधिकः सत्यपराऽतिसत्वः ॥ २२ ॥ पीताऽतिरक्तः शिथलांष्णकायो । रक्तांबुजीपम्यकगांवियुग्मः । क्षिपं जरार्तः खलतापस्रष्टः साभाग्यवान् संततभाजनार्था ॥ २३ ॥ स्यभे सुवर्णाभरणानि पश्ये । द्वंजीक्षजांऽलक्तकमांसवर्गान । बुल्काशनिगरकुरद्विराशीन् । पुष्पोत्करान् किञ्चककणिकारान् ॥ २४ ॥

भावार्थः - पित्त प्रकृतिका मनुष्य त्रोवी, निर्ण बुद्धीवाळा, चतुर, पसीनायुक्त पित्वर्णकी सिरायुक्त, श्रिय, ळाळओष्ट य ताळुसे युक्त. बुद्धिमान्, सर अभिमान या धिटाईसे कुक्त, कक्ता, कवि, याचक, पाठक, शिव्यक्लामे प्रवीण, कुश्ल, अत्यधिक विद्वान्, पराक्रमी, सत्यशीळ, वळनान्, पीत, रक्त, शिथ्यिळ व उष्ण कायको धारण करनेवाळा, ळाळ कमळके समान हाथ पैरको धारण करनेवाळा, जन्दी बुढापेसे पीडित, खिळ्व [बाळोंका उक्तड जाना ] रोग से पीटित, सोमाग्नशाळी, मदा भोजनेक्द्र हुआ करता है एवं स्वप्नमे सुवर्ण निर्मित् आभरण, धुयुची का हार्ग, लाक्षारस, मांस वर्गरह, उन्कापात, विज्ञित, तथा प्रव्यक्ति अग्निराशि, किंग्रुक, (पळाश) कार्णकार [ढाक] (क्रिनर ) आदि लाळवर्ण वाळे पुष्प सम्हाको देखना है ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥

## कफप्रकृति के मनुष्यका लक्षण !

श्रेष्मं द्विवायाः मकृतंनिरः स्यानंष्याधिकः स्यूलतरः गसनः ।
द्वीकुर्ज्यामलगावयष्टिर्मर्त्यः कृतज्ञः शतिबद्धवरः ॥ २५ ॥
श्रीमान् मृदंगां बुद्सिंहघोषः स्निग्धः स्थिरः सन्मधुरिषयश्च ।
माधुर्यवीर्याधिकधेर्ययुक्तः कातः सिटिप्युर्ण्यसनिविधीनः ॥ २६ ॥
श्रिसाकलावानिष शीव्रमेव ज्ञानं न शक्तः सुभगः सुनेतः ॥
हैसा इयप ग्रांत्यल पण्डवारी स्थातिस्वनीः पश्यति संगद्धतः ॥ २७ ॥

भावार्थ:— कफ प्रकृतिक मनुष्यको बुद्धि अधिक होती है। वह मोदा प्रसन्न चिरायुक्त, दम के अंतुर के ममोन सांबलावर्णवाला, कृतज्ञ, दूसरोके साथ बद्धर, श्रीमंत, मृदंग, भेद्य व निरुक्ते समान (क्रिस्ट्रेंचर) श्रद्धपक्त, रनेही, थिराचित्त,

१— भंजा, इति पाठातरं ॥

मीठे पदार्थीका प्रेमी, माधुर्यगुणसे युक्त, वीर, धीर, मनोहर, सहिन्यु सुल, दु:ल, शांत, उष्ण आदि को सहन करनेवाला, व्यसनरहित, शिक्षाकलांसे दुक्त, (इनमें प्रवाण) शीप्र जाननेमें असमर्थ अर्थात् गम्भीर, सुंदर शरीर धारक, सुंदरनेत्री, होता है, और स्वप्न में हंस पक्षी, पद्म, नीलकमल, युक्त, वापी (क्रूआ) व नदीको देखता है।। २५।। २६।। २७।।

## क्षेत्रसम्ब कथन-पतिहा।

इत्यं स्रसत्सत्मकृति विथाय । वस्यामहे भेषजस्त्रज्ञार्थम् । सुन्नेत्रमञ्जूषगुजनन्नस्तम् । अभात्मवस्मीकविवैविदीनम् ॥ २८ ॥

भावार्थः—इस प्रकार प्रकृति लक्षणका निरूपण कर अब औषध प्रहण करने के लिये योग्य श्रेष्टगुण युक्त, छिद्र, नरककुण्डसदश्च वामी व विषरहित प्रशस्त क्षेत्रका क्रीन करेंगे ॥ २८ ॥

## जीवाधिप्रद्वजार्थ जयोग्य क्षेत्र ।

देवास्त्रयं त्रेतगणाधिवासं । श्रीतातपात्यंतिहमात्रिभूतम् । तोपादगाढं विजलं विरूपं । निस्साररूप्तश्चप्तम्भस्त्यम् ॥ २९ ॥ क्षत्रं दरीगुश्चगुरामभूतं । दुर्गेथसादं सिकतातिमाध्य । वर्ज्यं सदा नीलसितातिरक्तं । मस्माश्चकापोतकानिष्ठवर्णम् ॥ ३० ॥

भावार्थः—देवालय भूतप्रेतादि के निवास भूमि (स्मशान आदि) अत्वंत शातप्रदेश, अत्यंत उष्ण प्रदेश अत्यंत हिमयुक्त प्रदेश, अत्यधिक जलयुक्त प्रदेश, शिल्पिक, विरूप प्रदेश, निम्सार रूप्त, शुद्रहक्षों के समृहसे युक्त, ऐसे पर्वत, पर्वतोंक अत्यधिक गुह्य (अंधकारमय) गुफा, दुर्गध से युक्त, अधिक बाह्य रेत सहित, नील, सफेद, अत्यंत लालवर्ण, भस्मवर्ण, आकाशवर्ण व कबूतरका वर्ण आदि नीच वर्णोसे युक्त क्षेत्र औषध प्रहण करने के लिये आयोग्य हैं अर्थात् ऐसे प्रदेशोमें उत्यन्त औषध प्राह्म-लहीं हो सकता है ॥ २९ ॥ ३०॥

## मीपसम्बर्णार्थ प्रशस्तक्षेत्र ।

किन्यमरोहाकुलकुलन्छ। सीलाफलाकोलमहीक्हारूपम् । माधुर्यसीद्वेषुनंघवंषि मस्त्रष्टपुष्टोक्रसमधानं ॥ ३१ ॥ मुस्वादुतोयं सुसमं मुरूपं साधारणं सर्वरसायनाळ्यम् । सेतं सुकुष्णं मृदुसुमसमं क्षेत्रं सदा सीमधसंत्रहाय ॥ ३२ ॥ माचार्च: -- जहांपर नये २ अंकुरोंसे ज्यास प्रमुक्कितलतायें उत्यम होती हों, सक भरित हम हों, सर्वत्र मधुरता, सुंदरता व सुरोंधि छारही हो, जहां पर मधुर आदि केष्ठ रस अधिक मात्रासे ज्यास हों, जहांका पानी अवंत स्वादिष्ट हो, जो समसीतोष्ण प्रदेश हो, सुरूप हो, सर्व रसायनोंसे युक्त साधारण देश हो, काले वर्ण युक्त मृहुव प्रसम जबीन हो, ऐसा क्षेत्र औषध संग्रहके लिए योग्य है। ३१॥३२॥

## सुक्षेत्रीत्वन नप्रशस्त गौववि ।

अत्रापि संजातमहीयभं यदाबानसाधातपतीयमर्गिः । जन्मभनिभस्फुटकीटवातैः संबाध्यवानं परिवर्जनीयं ॥ ३३ ॥

भाषार्थः — ऐसे मुक्षेत्र में भी उत्पन्न उत्तम औषधि, दावानरु, भूप, जरु आदिसे और शक्ष, बिजरी, कीडे, हवा आदि कारणसे दूषित हुई हों तो उसे भी छोडदेनी बाहिये ॥ १३ ॥

## प्रशस्त भीवधिका स्थव

स्वर्त्तं सुक्वं सुरतं सुगंधं । वृष्टं सुत्तं पध्यतवं परित्रव् । साक्षात्सदा रष्टकलं भक्षत्तं । संत्रस्तुतार्वे परितंत्रशीतं ॥ ३४ ॥

भाषार्थः — नह जीषात्रि सल्प क्यों न रहे परंतु द्वरूप, द्वरस, द्वगंत्र, द्वस्कारक, स्नादिङ, पथ्यरूप, द्वाद व साक्षात्फलप्रद होती है, वही प्रशस्त है। ऐसी जीवित्र विकित्सा-कर्म केलिये संग्रहणीय है। ३४॥

क्रीक्षापूर्वक ही जीवधनयोग करना बाहिये एवंविषं जेवजमातुरात्रि-स्याधिस्वरूपं छुनिरीक्ष्यं दसं । रोगाबिदंस्याञ्च तदातिघोरान् । हीनाधिकं तदिकलादिदोपं ॥ ३५ ॥

आवार्यः — उपर्युक्त प्रकारकी निर्दोष औष्रधिका प्रयोग यदि रोगीकी अक्षि, वय, वल, देश, काल, रोगस्वरूप आदिको देखकर किया गया तो वह शीव्र अयंकर रोगों को भी नाश करती है। यदि औषध दोषसहित हो या अब्रि आदि का विचार न करके प्रयोग किया जाय तो विफल होता है ॥ ३५॥

अधिकमात्राखे मीपधियवीग करनेका फल ' शृष्कीयदम्सानिविदाहतीदात्याध्यानविष्टंगवियोहनादीन् । यात्राधिकं सीपथवत्र दर्भ । दुर्यादजीर्ज विषयात्रितां च ॥ ३६ ॥

भावार्थ: — मात्रासे अधिक औषधिका प्रयोग करें तो मुर्च्छा, मद, ग्लानि, दाह पीडा, अफराना, मलका अवरोध, अम एवं अर्जार्ण व विषमाप्रि आदि जनेक रोगोंकी अंगरि होती है।। ३६॥

## औषध प्रदेश विधान ।

" दिस्तास्पमर्सं दिवसत्रयेण मान्नां विदर्ध्यादिहं दोषशांत्ये ॥ ३७॥ व

शांतार्थः यदि होन मात्रासे औषधि प्रयोग किया जाय, तो वह फलकारी नहीं होता है। इसलिए [न हीनमात्रा हो न अधिक ] सममित्रासे ठीक २ प्रयोग करना चाहिए। (प्रयत्न करने पर भी, अग्नि आदिका प्रमाण स्पष्ट माल्यम न हो तो ) दोष शांतिके लिए, अल्पमात्रासे आरम्भकर थोडा २ तीम दिन तक बढाकर, योग्य मात्रका निश्चय कर लेमा चाहिए।। ३७॥

## जीर्णाजीर्ण आपश्च विचार ।

रिं सर्वाणि सार्द्वाणि वरौषपानि वीर्याधिकानीति वदंति तज्ज्ञाः । सर्पिविंडंगाः सह पिप्पलीभिजींणा भवंत्युत्तमसद्गुणाढ्याः ॥ ३८ ॥

भावार्यः संपूर्ण आई अर्थात् नये औपियोमें अधिक शक्ति है ऐसा तज्ज्ञ लोग कहते हैं। लेकिनें , विंडंग, पीपलं, और बी ये पुरान होनेपर नयें की अपेक्षा विशेष गुण पुर्क्त होते हैं ॥ ३८॥

## स्थूल आदि शरीरभेद कथन ।

स्तकमाद्रेषजसंविधानशुक्त्वा तु..दंहभविभागमाहः।

स्थूलः कृशो मध्यमनामकश्च तृत्र मुधानं खलु मध्यमाख्यम् ॥ ३९ ॥ भावार्थः—इस प्रकार आंषित्रकं संबंध को आगमानुसार कथन कर अब देहके भेदको क्रहेंगे । बह देह, कुश, रथूल व मध्यमकं भेदसे तीन प्रकारका है । उसमे मध्यम नामक देह प्रधान है ॥ ३९ ॥

## , 🔻 🐰 🧼 प्रशास्ताप्रशस्त शरीर विचार

म् प्रश्रुद्धः क्रमहन्नाप्यतिनिंदनीयाँ भाराश्वयानादिषु वर्जनीयौ । सर्वोस्ववस्थास्वपि सर्वथेष्टः सर्वात्मना मध्यमदेष्ठयुक्तः ॥ ४०॥

भावार्थः — स्थूल व कुटा देह अन्यत निंच है । एवं भारवहत , घोडेकी सवारी अविकार्यमें ये दोनो स्प्रीत , अतुप्योगी हैं । सर्व अवस्थातो में, सर्व तरह से, सर्वथा मध्यम देह ही समयोगी हैं।। ४०॥

स्थूलादि शरीर की विकित्मा

स्थूछस्य कार्र्य करणीयमत्र रूक्ष्यीपधिओं जनपानकार्यः। श्निग्धस्तथा पुष्टिकरैःकुञ्जस्य पथ्यैस्सदा मध्यमरक्षणं स्यात्।। ४१.॥ ३ ... भावार्थः — सदा रूख औषि, भोजन पान आदिकाँसे रथूल हारीर को हुझ करना चाहिये, कुझ इस्सरको कियन तथा पुष्टिकर, औषि, अल प्रानीसे प्रक्ष बनाना चाहिये, और, पश्चसेत्रक से, मध्यम देहका रक्षण करना चाहिये अर्थात् स्थूल, व कुश होने नदी, देवें ॥ ४१ ॥

## साध्यासाध्य विचार

दोनैः स्वभावाच्च क्रमत्त्रप्रवतं दोषोद्धवं साध्यतमं बदंति । हिन्तु क्रमत्त्रप्रवतं दोषोद्धवं साध्यतमं बदंति । हिन्तु क्रमत्त्रप्रविकं क्रम्ब्यूतमं नितातं यत्नाच्च तद्धंहणभेव कार्यः॥ हिन्तु क्रमत्

भावार्थः — कृश शरीर एक तो दोषो से उत्पन्न दूसरा स्थामाविक, इस प्रकार दो भेदसे युक्त है। दोषोंसे उत्पन्न साध्य कोटिमे है, , परंतु स्थामाविक, क्रम्भ, अत्यंत कटिन, साध्य है। उसको प्रयत्न कर पोषण करना ही पर्याप्त है। उसको प्रयत्न कर पोषण करना ही पर्याप्त है। ३३ ॥ . . .

## स्यूलशरीरका श्लीणकरणोपाय।

स्भूलस्य नित्यं भवदंति तज्ज्ञा विरेचनैयोगविशेषजातैः । क्रिसे कषायैः कटुतिकतवर्गेराहारभेषज्यविधानमिष्टं ॥ ४३ ॥ .

भावार्थः—स्थूल शरीर वालेको | कृश करने को स्थि ] बिरेनन के बानक प्रकारका योग, रूक्ष, कपाय, कटु, तिक्तादिक औषभिवर्ग, व तत्सदृश आहारप्रहण आदि उपयुक्त है ऐसा आर्स्बेदड़—, छोग कहते, हैं ॥ ४३ ॥

## क्षीणदारीर को समक्ररणोपाय ।

क्षीणह्य पानीयमतः मञ्जस्तं । भुक्त्वोत्तरं श्लीरमपीइ देयम् । . . . . नस्यावसंहैः कवलप्रहेर्वा । नित्यं तद्गिः परिरक्षणीयः ॥ ४४ ॥

भावार्थः -- कृश शरीग्यालेको भोजन के बाद दूध या पानीको पिछाना चाहिये। एवं नस्य, अवलेह, कवलप्रहण आदि यथायोग्य उपायोसे उसकी अग्नि की संख्या रक्षा करें।। ४४॥

## मध्यमशरीर् रक्षणोपाय।

वाम्यो वसंते स च बध्यमाक्यो वर्षासु वस्ति विद्धीत तस्त्र । विदेशनं जारदिकं विधानम् । स्वस्थस्य संरक्षणिष्टमार्थैः ॥ ४५ ॥

भग्नार्थ: मध्यम शरीरवालेको वसंतऋतुमे वर्मन कराना चाहिये, वर्षा-ऋतुमें बस्तिकर्मका प्रयोग करना चाहिये, एव शरकालमे विरेचन देना चाहिये, इस प्रकार मध्यम शारीरवाले के स्वास्थ्यकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ४५ ॥;

१. वस्तऋदुमें कफ, वर्षाऋदु में वायु, व शरहतु में पित्त का प्रकीप ऋदुस्वमावसे होता है। इन दोषों के जीतनेके लिये यथाकम वसन, बस्ति व विरेचन दिया जाता है।

## स्वास्थ्य बाधक कारणीका परिवार।

अत्यक्तकस्ताविक्रयोजनाति-स्यायामदातातप्रवेशुनानि । वित्यं व्यक्तक्त्य रसस्य सेवा । दर्ज्यानि दोषावहकारणानि ॥ ४६ ॥

शाबार्ष:—अत्यधिक सहे पदार्थ, रूक्षपदार्थीसे युक्त भोजन, अत्यधिकम्यायाय करना, अत्यधिक हवा खाना, अत्यधिक चूप व गर्मी को सहन करना, अत्यधिक मैथुन सेवन करना एवं मित्य एक ही रसका सेवन करना आदि वातें जिनसे शरीरमें अनेक मुकारके रोग उत्यक्त होते हैं सदा वर्ग्य हैं॥ ४६॥

#### वातारियोगों के कथन

देशकर्व साधु निरूप्य रोनान् वस्यामहे सूत्रविधानमार्गात् । बातः ककः विश्वविति भतीता दोषाः बरीरे खळु संगर्वति ॥ ४७॥

आवार्ष:—इस मकार देहके मेद व उनके रक्षणोपाय आदि विषय अच्छीतरह निक्षण कर अब आचार्योके द्वारा उपदिष्ट आगममार्गसे, शरीरस्थ रोगोंका निक्षण करेंगे । इस शरीरमें वात, पिश्त व कपके नामसे प्रसिद्ध तीन दोष हैं जो उद्भिक्त होकर जोक रोगोंको उत्सव करते हैं ॥ ४७ ॥

## बातादि देवसभाग।

बातः कट्ट् कक्षतरभकात्वा पिणं द्रवं तिकततरीष्णपीतम् ।
किन्धः ककः स्वादुरसीऽतिबंदः स्वतो ग्रुकः विश्विकवातिकः स्वात् ।।४८॥
बावार्षः—वात दोष कदु, कक्षतर व चलस्वभाषवात्वा होता है । विश्वदोत्त
इनक्ष्य, है। तीला व उच्च है। उसका वर्ण पीला है। एवं कक स्निन्ध होता, है, ,,
अधुरं रसयुक्त व गाढा रहता है तथा उसका स्वभाव वजनदार पिलाविला व ठण्डा
है। इस मकार तीनों दोषोंका लक्षण है।। ४८॥

#### कफका स्थान।

भागायये नशसि नोचगांगे कंडे । च संधिष्यसिकेषु सम्यक् । स्थित्वा ककः सर्वस्ररीरकार्ये कुर्यात्स संचारिमकृत्येन ॥ ४९ ॥

शानार्थ!—उस कर्फ को [ मुख्यत: ] रहने के स्थान पांच है। क्रेटक कफ आमाशयमें, अवकम्बक्त कफ वक्षस्थल ( छाती ) में, तर्पक कफ शिर में, बोधककफ कफ ( गके ) में और श्वेष्मक कफ सर्व संवियोंमें रहता है। इस मकार स्वस्थानोंमें रहते हुए संचार स्वभावयुक्त वालकी सहायता से सर्व शरीर कार्य को करता है।। ४९॥

#### पित्तका स्थान।

## पक्वाश्रयामाश्रययोस्तु मध्ये इद्दत्क्वचित्र्यांक्तयकृत्प्लिहासु । पित्रं स्थितं सर्वश्ररीरमेव व्याप्नांति वातातिगमेव नीतम् ॥ ५० ॥

भावार्थ:—आमाराय और पक्वारायके वीचमे, हृदय स्थानमे, पहिले कहे हूए यकृत् (जिगर) व प्लीहा के (तिल्ली) स्थानमें पित्तै रहता है और वह वातके द्वारा चलन मिलकर सर्व शारीरमें ज्याप्त होता है ॥ ५०॥

#### वातका स्थान

# सोणीकटीवंक्षणग्रप्तदेशे । वायुः स्थितः सर्वशरीरसारी । दोषांश्व धातुन् नयति स्वभावात् । दुष्टः स्वयं दृषयतीह देहम् ॥ ५१ ॥

अञ्चलस्थकः —यह स्वर्गाक्त कं बल से हृदय का बल दंना है एवं अस्य कफस्थानी में कफ पहुंचाते हुए उनका अवलम्बन करता है इसलियं इस का अवलम्बक नाम सार्थक है।

हेह्नकः—यह आमाशय में आए हुए अन्नको क्रदिन [ र्वाला ] करता है, अत एव पाचन किया में सहायक होता है।

तर्यकः ---यह शिर में रहते हुए आम्ब, नाक आदि गले कं ऊपर रहने वाले इन्द्रियों की तम करता है तर्पण करता है। इस हेतुसे इसका तर्पक नाम सार्थक है।

बोधकः—यय जीम मे रहंत हुए मधुर अम्ल आदि रसीके श्रान [बोध] में सहायक होता है। इसलियं इसका नाम बाधक है।

सें प्रस्पर रगड खाने नहीं दंता है और गाडीक पहियों के बीच में लगाया गया तेल जिस प्रकार उनको उपकार करता है वैसे ही यह सिधयों की मजबूत भवता है। इसलिये इसका से प्रिमक नाम भी सार्थक है।

१---पित्त का भी पाचक भ्राजक, रजक आलाचक माधक दम प्रकार पाच भंद है।

पाचक:—यह आमाशय, और पकाशय के बीच में रहता है। अन्नकां पचाता है इसीिलये इसकां जठरामि भी कहत है। अन्न क सारमृत पदार्थ ओर किह िनिःसार मन्त्र) को अलग २ बिभाग करता हैं। एन स्वस्थान में रहते हुए अन्य पित्त के स्थानों में पित्त को स्थाना कर उन को अनुमह करता है।

आजक: इस के रहने का स्थान त्वचा है। यह शरीर में कार्त उत्पन्न करता है। रंजक: --यह जिगर और तिल्ला में रहता है। और इन में आये हुए रसकी रग कर रक्त बना हेता है।

आलोचकः--यह आख मे रहता हैं और रूप दंखनेमें सहायक होता है।

साधकः — यह हृदय में रहता है। बुद्धि, मेघा, अभिमान आदिका उत्पन्न करता है। और अभिभेत अर्थ के सिद्ध करने में सहायक होता है। भावार्थः - सर्व शरीरमे सैचरण करनेवान्य वायु विशेषकर नितर्ब प्रदेश, कटी, जांघोंका जोड [गंड] व गुप्त अदेशमे निवास करना है। एव दोष व रसादि धातु-ओको, अपने स्वभान से यथास्थान पहुंचाता रहता है। यदि कटाचित् स्वयं दूषित होजाय तो देहको माँ दूषित करना है॥ ५१॥

## प्रकुपिन दोष सबका कोपन करता है।

# एको हि दोषः कुपितस्तु टाषान तान्द्षयत्यात्मनिवाससंस्थान् । तेषां प्रकापानिह शास्त्रमागीद्वक्षामहे न्याधिसभुद्धवार्थान् ॥ ५२ ॥

भावार्थः - कोई भी एक दोप यदि कुपित होजाय तो उसके आश्रयमे (स्थान में रहनेवाले ) समन्त दोपोको वह कुपित करता है जिससे अनेक रोगजाल उत्पन्न होते हैं। , ऐसे दोषप्रकोपोंके विपयमे अब आगम मार्गसे कथन करेंगे ॥ ५२॥

१—यहा जो नितम्ब आदि वातका स्थान बतलाया है यह प्राण अपान, ममान उदान, व्यान नामबाला पैचपकार के बातका नहीं है। लेकिन यह साधारण कथन है। अन्य प्रथा में भी ऐसा कथन पाया जाता है जैसे बातका स्थान छह है। आठ पित्त का स्थान है आदि। इस प्रकार कथन कर के भी पाचप्रकार के बातोंक स्थान का वर्णन पृथक किया है। उसका स्थष्ट इस प्रकार है।

प्राणवायुः—यह हृदय में रहता हैं किसी आचार्य का कहना है कि वह मस्तक में रहता है। लेकिन छाती, य कण्ड, में चलता फिरता है। स्वाया हुआ अब को अदर प्रवश्न कराता हैं बुढ़ि हृदय, इद्रिय व मनः को धारण करता है अर्थात् इन्के शक्ति की मजबूत रखता है। एवं धूक, छींक, डकार, निश्वास, आदि कार्या के लिये कारण मृत है।

उदानवायु:--यह छाती में रहता है। नाक, नाभि, गल इन स्थानापर सचरण करता है। एवं बोलना, गाना आदि में जो अन्द, या स्थर की उत्पत्ति होती है उसमें यह माधनभूत है।

समानवायु:--यह आमाशय, और पकाशय में रहता है इन ही में चलता फिरता है। अग्नि के दीपन में महायक है। अब की ब्रह्मा करता है, और पचाना है नारभाग, और मलभाग को अलग २ करता है एवं इनकी जाने देता है।

अपानवायुः—यह पकाशय भे रहता हे बस्ति ( मृत्राभय, शिक्षन्द्रिय, गुद इन स्थानो भे चलता फिरता है। एव वायु, मृत्र, मल मृत्र, शुक्र. रज, और गर्भकां, थांग्य काल में बाहर निकाल दता है।

च्यान बायु:—यह मम्पूर्ण शरीर में व्यास होकर रहता है लेकिन इसका ठहरनेका मुख्य स्थान हृदय है। चलना, आक्षेपण, उत्क्षेपण आन्व मीचना, उधडना, रस रक्त आदिको लेजाना, पसीना, रक्त आदिको बाहर निकालना आदि, शरीर के प्रायः सम्पूर्ण कार्य इसी वायु के अधीन है।

34र तीनो दोषो का जो नियत स्थान बनलाया है वह अविकृत दोषोका है विकृत दोषोका नहीं है। एवं ये दोष इन स्थाना में ही रहते हो अन्य स्थान में नहीं रहते हो यह बात नहीं। यो ती सम्पूर्ण दोष सर्व शरीर में रहत है।

यह। एक ही दोष का पाच भेद बतलाया है । लेकिन इन मब के लक्षण एक ही है। स्थान विशेष भे रहकर विशिष्ट काम का करन के कारण, अल्या २ नाम, व भेद किये गये है।

#### दोषप्रकोपोपशम के प्रधानकारण

बाह्यातंरगात्मनिमित्तयोगात् कर्माद्योदीरणभावतो वा । क्षेत्राद्यशेषोरुचतुष्ट्रमाद्वा दोषाः प्रकोषोपश्चमा त्रजंति ॥ ५३ ॥

भावार्थ:—प्रतिकृत व अनुकृत बाह्य व अतरग कारण सं, न असाता व सातवे-दनीय कर्मके उदय व उदांग्णा से निपरात, व अविपरात, द्रञ्य, क्षेत्र काल, भावसे, वात आदि दोपोंके प्रकाप व उपशम होता है । विशेष—प्रत्येक कार्यकी निष्पत्ति के लिये दो प्रकारके निमित्त कारणार्का आवश्यकता होता है । एक बाह्मनिमित्त व दूसरा अंतरंग निमित्त । गंगकी निष्टत्तिके लिये बाह्य निमित्त आंपिष्ठ, सेवा, उपचार वगैरह है । अतरंग निमित्त तत्तररागमबर्धा अमातावेदनीय कर्मका उदय है । कर्मोंकी स्थितिको पूर्णकर फल देनेकी दशाको उदय कहते हैं । एव कर्मोकी स्थिति विना पूरी किये ही कर्मके फल देकर विराजानेको सिद्धातकार उदीरणा कहते हैं । सातावेदनीय कर्मका उदय व अमातावेदनीयकी उदीरणा भी रोगकी निष्टत्ति केलिये कारण है । योग्य औषधि आदिक द्रव्य, आपधिसेवन योग्य क्षेत्र, नद्योग्य काल व भाव भी रोगकी निष्टत्ति के लिये कारण है । इसलिये इन सब बातोंके मिलनेसे दोपोंके प्रकोपका उपशम होता है । इन बातोंकी विपराततामे दोपोंका प्रकाप व अनुकृत्तामे तद्पशम होता है ॥५३॥

#### वातप्रकोप का कारण।

व्यायामना वाप्यतिमेथुनाद्वा द्राध्वयानादिधरोहणाद्वा । संधारणात्स्वप्नविपययाद्वा तायावगाहात्पवनाभिघातात् ॥ ५४ ॥ श्यामाकनीवारककांद्रवादि दुर्धान्यनिष्पावममूरमाषः । मुद्राढकीतिक्तकषायग्रष्टकशाकादिरूक्षादिलघुप्रयागेः ॥ ५५ ॥ हर्षातिवातानिहिमपपातात् जृंभात्क्षताद्वादिविघातनाद्वा । रूक्षाव्यपनिरतिशीतलैर्वा वातःप्रकापः समुपति नित्यम् ॥ ५६ ॥

भावार्थ:—अति व्यायाम करनेसे, अति मंशुन करनेसे, बहुत दूर पैदल मार्ग चलनेसे, कोई सवारी वंगरहमे चढनेसे, अधिक वजन ढोनेसे, ठीक २ समय नीद नहीं करनेसे पानीमें प्रवेश करनेसे (अधिक तरना आदि) वायुके आधातसे, साँमाधान, नीवारक तिनीके चावल, कोदों, खराब धान्य, शिम्बी धान्य (सेम का जातिविशेष) मसूर, उडद, मूंग, अडहर, तींखा, कथायला, शुष्क, और रूक्ष साग आदि एव लघु पदार्थीका प्रयोग करनेसे, आति हर्ष, अतिवात, जखम होना, जर्भाई, बरफ गिरना, आधात आदिसे, रूक्ष अन पान व अतिशति अन पानके प्रयोगसे हमेशा वात कुपित होता है।

#### पिसप्रकोप के कारण

भोकाधिकक्रोधभयातिहर्षात्तीश्रोपवासादितमैथुनाच्च । कद्भम्लतीक्ष्णातिपद्वप्रयोगात् संतापिभिः सर्षपतैलमिश्रैः ॥ ५७ ॥ पिण्याकतैलातपशाकमन्स्यैः छागाविगोमांसकुलत्थयूषैः । तत्राम्लसौवीरसुराविकारैः पित्तप्रकोपो भवतीह जंतोः ॥ ५८ ॥

भावार्थः — अधिक शोक, कोघ, भय, और हर्पसे, तीव उपवास व अधिक मैथुन करनेसे, करु ( चरपरा ) खड़ा. क्षार आदि तीक्ष्ण, एव नमकीन पदार्थीके अधिक सेवन से सरसोके तैलसे तला हुआ पदार्थ, तिलका खल, तिलके तैलके मक्षणसे, भ्रूपका सेवन से उष्ण शाकोंके उपयोगमे मल्ला, वकर्रा, भेड, गाय, इनके मांस, कुलर्थाका यूष (जूस) खड़ी कांजी, और मदिराक सेननसे शर्रारमे पित्तप्रकोप होता है ॥ ५० ॥ ५८ ॥

#### कफप्रको । के कारण।

नित्यं दिनास्वप्नतयाव्यवायाव्यायामयांगादुरुपिष्ठिलाम्लैः । स्निग्धातिगाढातिपदुप्रयांगैः पिष्टेश्रुदुग्धाधिकमाषभक्ष्यैः ॥ ५९ ॥ दथ्नालसंधानकमृष्टभाज्यः वल्लीफलरध्यर्शनरजीर्णैः । अत्यम्लपानरतिज्ञीतलाज्ञैः ब्लेष्मप्रकोषं सम्रुपति नृणाम् ॥ ६० ॥

भावार्थ:—प्रति नित्य दिनमें सोनेसे, मेथुन व ज्यायाम न करनेंस, अधिक लिव-लिवाहट खद्दा रिनम्घ (चिकना धा तल आदि) अतिगादा या गुरु और नमकीन पदार्थांके सेवनसे, अधिक गेहूं, चना आदिके पाँठ [आदा] ईलका रस, (गुड, शक्कर आदि इक्षुविकार) दूध, एवं उडदसे मिश्रित या इनसे बने हुए भन्योंके सेवनसे, दहीं, मदिरा आदि, संधित पदार्थ, मिठाई आदि भोज्य पदार्थ, और कृष्माण्ड (सफेट कद्दू) के सेवनसे, भोजनके उत्पर भोजन करनेसे, अर्जाणीस, अर्यंत खद्दे रसोंक पीनेसे, अतिशीतल अन्नके सेवनसे मनुष्योंके कफ प्रकृपित होता है। ॥ ५०. ॥ ६०॥

## दोषोंक भद

भत्येकसंयोगसमूहभँगः पुत्से दर्शवात्र भवंति दोषाः। रक्तंच दोषेस्सह संविभाज्यं धातुस्तथा दृषकदृष्यभावात्॥ ६१॥

१---दभालसंदाल्कव इति पाठानर।

२---पचादशैवात्र, इति पाठातर ।

भावार्थः — दोषोके प्रत्येक के हिसाब से तीन भेट हैं यथा—वात १ पित २ कफ ३ सयोग [इंट] के कारण तीन भेट होते हैं. यथा—वातिष् १ वातकफ २ कफ पित्त ३, सिनिपात के कारण ४ भेट होते हैं यथा वातिष्तिकफ १, मन्दकफवातिषित्ताधिक २, मन्दिपत्तवातकफाधिक ३. मध्यातिष्तिकफाधिक ४ इस प्रकार दोषोके भेद दस हैं। रक्त की भी दोपोके साथ गणना ह अर्थात् रक्त को दोप सजा है। वातिदिद्षेको द्वारा द्वित होनेके कारण वहाँ रक्त धातु की कहळाता है।। ६१॥

## प्रकृषि ⊼दोषोका *ल*क्षण

तेषां प्रैकोषादुद्रः सतोदः । संचारकः साम्लकटाहद्देषाः ॥ इल्लासतारांचकनाच दोषाम्ससंस्थानतो लक्षणमुच्यतेऽतः ॥ ६२ ॥

भावार्थः उन बातादि दांपोकं मक्तापमं, क्रमशः अर्थात् वातप्रकापसे पेटमे इधर अभर चलनेवाली, तुदनवत् (मुईचुमने असी) पाडा आदि होता है। पित्तप्रकापसे, खद्वापना, दाह आदि लक्षण होते है। कफ प्रकापमं, डकार, अरुचि आदि लक्षण पकट होते है। आगे दोपकमसे, इनके प्रकाप का लक्षण विशेष शितसे कहेगे॥ ६२॥

#### वान प्रकाप के लक्षण !

संभेदोत्ताडनतादनानि संक्रिनोन्मथनसादनानि विक्षेपनिदेशनभंजनानि विस्फाटनोन्पाटनकंपनानि ॥ ६३ ॥ विक्षंषणस्तंभनजभणानि निःस्वासनाकुंचनसारणानि । नानातिदुःखान्यनिमित्तकानि वातप्रकांप खळु संभवंति ॥ ६४ ॥

भावार्थः -शरीर ट्रटामा होना, कोई मारत हो ऐसा अनुभव होना, सुई चुभने जैसी पीडा होना, कोई काटते हो ऐसा होना. कोई ममलते हो ऐसा अनुभव आना, शरीरका गलना, हाथ पैर आदि को इधर उधर फेंकना शरीरमे कुछ उसा हो ऐसा अनुभव होना, शरीरका दृकडा होगया हो ऐसा अनुभव होना, शरीरमे फफोले उठने जैसी पीडा हो, फटा जैसा अनुभव होना, कप होना, शरीरके अंग प्रत्यंग भिन्न २ होगये हो ऐसा अनुभव होना. बिलकुल स्तन्ध होना, जाई अधिक आना, आधिक स्वास छूटना शरीरका संकोच होना और प्रसारण होना इत्यादि अनेक अकस्मात् प्रकारके दुःख, वात प्रकोप होने पर होते हैं ॥ ६३ ॥ ६४ ॥

## पित्तप्रकाप लक्षण

उष्मातिशोषानिविमोहटाहभूमायनारोचकरोषातापाः देहोष्मतास्वेदबहुप्रलापाः पित्तगको५ प्रभवंति रोगाः ॥ ६५ ॥

१--वात, पित्त, कफ ये तीनो दोष धातुओंको दूषित करते हैं इसलिए द्षक कहलाते हैं।

भावार्थ:—अत्यंत उष्णताका अनुभव होना, कंठशोषण आदि का अनुभव होना मूर्छा होना, दाह होना, मुखसे धूंआ निकलता सा अनुभव होना, भोजनमें अरुचि होना बहुत क्रोध आना, संताप होना, दह गरम रहना, अधिक पसीना आना, अधिक बडबडाना ये सब विकार पित्त प्रकोपसे उत्पन्न होने हे ॥ ६५ ॥

#### कफ प्रकोप लक्षण

सुप्तत्वकंडूगुरुगात्रतातिश्वेतत्वज्ञीतत्त्रमहत्विनद्राः । संस्तंभकारोचकताल्परुक्च श्चेष्मकोपोपगतामयास्ते ॥ ६६ ॥

भावार्थ:—स्पर्शक्षान चलाजाना, शरीरका अधिक खुजाना, शरीर भारी होजाना, शरीर संकेद होजाना, शरीरमे शीत माद्रम होना, मोह होना, अधिक निद्रा आना, स्तब्ध होना, भोजनमे अरुचि होना, मद पींडा होना आदि कपत्के प्रकोपसे होनेवाले विकार है अर्थात् उपर्युक्त रोग कपके विकारसे उत्पन्न होते हैं अ ६६॥

प्रकृपित दोषींके वर्ण

एषां भस्मातिरूक्षः प्रकटतरकपोतातिकृष्णां मरुत्स्यात् । पित्तं नीलातिपीतं हरिततममतीवासितं रक्तमुक्तम् । श्लेष्मा स्निग्धातिपाण्डः स भवति सक्लैः संनिपातः सवर्णैः । दोषाणां कोपकाले प्रभवति सहसा वर्णभदो नराणम् ॥ ६७ ॥

भावार्थ:—इन दोपोके प्रकाप होने पर, मनुष्योके शरीरमे नीचे लिखे वर्ण प्रकट होते हैं। वातप्रकीप होने पर शरीर भस्म जैसा , कपात , (कबूतर जैसा) व अत्यंत काला हे।ता है एवं रूक्ष होता है। पित्त के प्रकाप से , अत्यंत नीला , पीला , हरा , काला , व लालवर्ण हो जाता है। कफ के प्रकाप से , चिकना होते हुए सफेद होता है। जिस समय तीने। दोषों का प्रकाप एक साथ होता है उस समय, उपरोक्त तीनो दोषों के वर्ण , (एक साथ) प्रकट होते है ॥६७॥

संसर्गाहोषकोपादधिकतरिमहालोक्य दांषं विरोधा-। त्कर्तव्यं तस्य यत्नादुरुतरग्रुणवद्भषजानां विधानम् । सम्यक्स्त्रार्थमार्गादधिकृतमिललं कालभेदं विदित्वा । वैद्येनायुक्तकर्ममवणपदुगुणेनादारादातुराणाम् ॥ ६८ ॥

भावार्थ:—रोगियों की चिकित्मा में उद्युक्त , गुणवान् वैद्य को उचित है कि आयुर्वेदशास्त्र के कथनानुसार कालमेद , देशमेंद , आदि सम्पूर्ण विषयों को अच्छी तरह से जान कर , द्वदंज , सानिपानिक आदि न्याधियों में दोषों के बलाबल को , अच्छीतरहसे निश्चय कर, जिस दोष का, प्रकोप हुआ हो उस से विरुद्ध, अर्थात् उसको शमन व शोधन करने वाले, गुणाल्य आपिधयोंके प्रयोग, वह आदरपूर्वक करें ॥६८॥

#### अंतिमकथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुभास्त्रमहांबुनिधः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः । उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरनिर्मं जगदेकहितम् ॥ ६९ ॥

भावार्थः — जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्या तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलोकके किये प्रयोजनीभूत साधनक्या जिसके दो सुंदर तर है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूदके समान यह शास्त्र है। साथमे जगतका एक मात्र हित साधक है [ इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ६९ ॥

# इत्युग्नादित्याचार्यकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षणाधिकारं सूत्रव्यावर्णनं नाम तृतीयः परिच्छेदः।

:0:

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के म्वास्थ्यरक्षणाधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित भावार्थदीपिका टीका मे मूत्रव्यावर्णन नामक तृतीय परिच्छेंद समाप्त हुआ।



# अथ चतुर्थः परिच्छेदः ।

# ॥ कालस्य क्रमवंघनानुपर्यतम् ॥

( शार्दूलविकांडित )

## मंगलाचरण और प्रतिश

यो वा वेत्यिखलं त्रिकालचिरतं त्रेलोक्यगर्भस्थितं । द्रव्यं पर्ययवत्स्वभावसिंहतं घान्यरनास्वादितम् । नत्वा तं परमेश्वरं जितिरिधुं देवाधिदेवं जिनम् । . वक्ष्याम्यादरतः क्रमागतिमदं क्रालक्रमं सूत्रतः ॥ १ ॥

भावार्थः — जो परमेश्वर जिन्द्रभगवान तीनलोकसबंधी भ्तभविष्यद्वर्तमान कालवर्ती द्रव्यपर्यायके समस्त विषयोंको युगपत् प्रत्यक्षम्यपसे जानते है जो कि अन्य हरि हरादि देवोंको द्वारा कदापि जानना शक्य नहीं है, जिन्होंने जानावरणादि कर्म रूपी शत्रु बोंको जीता है ऐसे देवाधिदेव भगवान् जिन्देदको नमस्कारकर इस्समय क्रमप्राप्त कालभेदका वर्णन आगमानुसार यहां हम करेगे ऐसी प्रतिक्षा श्री आचार्य करत हैं ॥ १॥

#### कालवर्णन

कालीऽयं परमोऽनिवार्यवलवान् भूतानुसंकालनात्। संख्यानादगुरुर्नचातिलघुरप्याद्यंतद्दीनां महान्। अन्योऽनन्यतराऽव्यतिक्रमगतिः सृक्ष्मं(ऽविभागी पुनः। सोऽयं स्यात्समयांऽप्यमूर्तगुणवानावर्तनालक्षणः॥ २॥

मावार्थ:—संसारमे काल वडा बलवान् है एवं अनिवार्य है। संसारमें कोई भी प्राणियोंको यह छोडता नहीं है। यह अनत समयवाला है। अगुरुलघु गुणसे युक्त होने के कारण उसमें न्यून वा अविक नहीं होता है। अंगर अनाधनंत है। महान् है। इन्यलक्षणकी दृष्टिसे अन्य इन्योंसे वह भिन्न हैं। इन्यल्यमामान्यकी अपेक्षासे भिन्न नहीं है। अथवा छोकाकाशमें सर्वत्र उसका अस्तित्व होनेसे अन्यइन्योंसे भिन्न नहीं है। सिलैसिले-वार कमसे चक्रके समान जिसकी गति है, जो भूक्ष्म है अविमागी है और अमूर्त गुणवाला है एवं वर्तना (आवर्तना )लक्षणसे युक्त है अर्थात् सर्व इन्योंमे प्रतिसमय होनेवाला सूक्ष्म अंतर्नीत पर्याय परिवर्तन के लिये जो कारण है। इस प्रकार काल संसारमें एक आवश्यकीय व अनिवार्य इन्य है॥ २॥

१---इस स्थाक मे परमार्थ कालका वर्णन है । २--- जिसकी गति आविष्छिन है।

सोऽयं स्याद्विविधोऽनुमानविषयो रूपाद्यपेतोऽिकयो लोकाकाससमस्तदेशनिचितोप्यंकैक एवाणुकः कालोऽतींद्रियगांचरः परम इत्येवं प्रतीतस्सदा । तत्पूर्वो व्यवहार इत्यभिद्दितः सूर्योदयादिकमात् ॥ ३ ॥

भावार्थ—यह काल प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। अनुमानका विषय है। वह काल दो प्रकारका है। एक निश्चय अर्थात् परमार्थ काल दूसरा व्यवहार काल है। निश्चय काल अमूर्त है अर्थात् स्पर्शरस गंधवर्णसे रिहत है। लोकाकाशके प्रत्येक प्रदेशमें एक एक अणुके रूपमे स्थित है। वह इदिय गोचर नहीं अर्थात् अतीदिय केवल बानसे जिसका ज्ञान होसकता है वह परमार्थ अथवा निश्चय काल है। इसके अलावा सूर्योदया-दिके कारणसे वर्ष मास दिन घडी घटा मिनिट इत्यादिका जो व्यवहार जिस कालसे होता है उसे व्यवहार काल कहते हैं। ३।।

व्यवहारकाल के अवांतर भेद।

संख्यातीततया प्रतीतसमैया स्याटावलीति स्मृता । संख्यातावलिकास्तथैवम्रुदितासोच्छ्वाससंज्ञान्विताः सप्तेष्च्छ्वासगणा भवत्यातितरां तोकस्सविस्तारतः । तांकात्सप्तलवो भवदसुयुतार्तित्रञ्जलवान्नाडिका ॥ ४ ॥

भावार्थ अमंद्यात समयोको एक आवळी कहते हैं। संस्थातआविष्योंका एक उच्छ्वास होता है। मात उच्छ्वासोका एक तोक होता है। सात तोकोसे एक छव होता है अडतीस ख्योकी एक नाही होती है। ४॥

## भुहर्न आदिकं परिमाण।

नाड्यो द्वे च अहतिमित्यभिहितं त्रिंशन्युहर्ताहिनं । पक्षःस्यादशपंचचैत्र दिवसास्ती शुक्लकृष्णी समी । मासाद्वादश षडच ते ऋतुगणाः चैत्रादिकेषु कमात्। द्वे चैत्राष्ययने तयांमिलितयोर्वेषे हि संज्ञाकृता ॥५॥

भावार्थ:—हो नाडियोसे एक मुहर्त होता है। तीस मुहर्तीका एक दिन होता है। पंद्रह दिनोंका एक पक्ष होता है। उस पक्षका शुक्ष पक्ष और कृष्णपक्ष इस प्रकार दो भेद है। इन दोनों पक्षोया एक माम होता है। वह मास चैत्र वैशाख आदि बारह

र-एक पुद्रल परमाणु एक आकाश पदश स हूसरे अंदशका भेदगाति से गमन करने के स्टिप जितना समय लेता है उतने कालको एक समय कहते हैं।

होते हैं उन चत्र वैशाग्व आदि वारह मासोमें छह ऋतु होते हैं तींग तीन ऋतुओंका एक अयन होता है। वह दक्षिणायन. उत्तरायनके रूपसे दो प्रकारका है। इन दोनों अयनोंके मिलनेसे एक वर्ष बनता है। । ५॥

# ऋतुविभाग ।

आद्यःस्यान्मधुरुजितः श्रुचिरिहाप्यंभोधराडंबरः । शब्बचापकरी शरिद्धमचयो हैमंतकः शैशिरः ॥ याथासंख्यविधानतः प्रतिपदं चैत्रादिमासहयं । नित्यं स्याहतुरित्ययं क्षभिहितः सर्विक्रयासाधनः ॥ ६ ॥

भावार्थ—सबसे पहिला ऋतु वसंत हैं जिसमें मधुकी दृद्धि होती है अर्थात् इल व फल फलते व फलते हैं। इसे मधुक्रतु भी कहते हैं। इसका समय चत्र व वैशाख माम है। दुसरा प्राप्तऋतु है जो जेष्ठ व आपाढ मासमें होता है। श्रावण भाइपद वर्षाऋतुक समय है जिस समय आकाशमें मेछका आडंबर रहता है। आश्विन व कार्तिकमें सदा संतापकर शरत्ऋतु होता ह। मार्गर्शापं व पांच मासमें हेमंतऋतु होता है जिसमें अल्यिक ठण्डी पडती है। माघ व फाल्युनमें शिशियऋतु होता है जिसमें हिम गिरता है इस प्रकार दो २ मासमें एक २ ऋतु होता है। एवं प्रति दिन सर्वकार्योंके साधन स्वरूप छहों ही ऋतु होते हैं।। ६।।

# प्रतिदिन में ऋतुविभाग।

पूर्वाण्डे तु वसंतनामसमयं। मध्यंदिनं श्रीष्मकः। मात्रृष्यं वयराण्डिमित्यभिद्धितं वर्षागमः माग्रिशा। मध्यं नक्तस्रुदाहतं शरदिति प्रत्यूषकालां हिमा। नित्यं वत्सरवत्क्रमात्प्रतिदिनं पण्णां ऋतुनां गतिः॥ ७॥

भावार्थः — प्रात.वाल्वे समयप वसंतऋतुका काल रहता है, मध्यान्हमें प्रीप्मऋतुका समय रहता है। अपर एह अर्थात् सांझके समयमे प्रावृद् जैसा समय रहता है, रात्रिका आद्य भाग बरसातका समय है, मध्यरात्रि शरकालका समय है, प्रत्यूष-कालमें (प्रातः ४ बजेका समय) हिमवंतऋतु रहता है इस प्रकार वर्षमे जिस्तुतरह छह ऋतु होते हैं उसीतरह प्रतिदिने छहो ऋतुवोकी राति होती है।। ७।।

१---प्रत्यक दिनभें भी कोनसा दोष किस समय संचय प्रकोप आदि होते हैं इसकी जानेन के लिये, यह प्रत्येक दिन छह ऋतुवोकी गति बताया गई है।

#### दोषों का संचयप्रकाप।

श्लेष्मा कुप्यति सद्दसंतसमयं हेमंतकालाजितः । मावृष्येव हि मारुतः मतिदिनं ग्रीष्मे सदा संचितः ॥ पित्तं तच्छरदि मतीतजलदव्यापारतोत्युत्कदं , तेषां संचयकापलक्षणिवंधदीषांस्तदा निहेरंत् ॥ ८॥

भावार्थ—हेमत ऋतुमे सचित कफ त्रमतऋतुमे कुपित होता है। ग्रीप्मऋतुमे सम्वित वायुका प्रावट् ऋतुमे प्रकोप होता है। और वर्षाऋतुमे सचित पित्त का प्रकोप जात्काल मे होता है। यह दोषोका संचय, व प्रकोप की विधि है। इस प्रकार संचित दोषोको इनके प्रकोप समयमे वातको वस्तिकर्मसं पित्तको विरेचनसे, कफ की वमनेस शोधन करना चाहिये। अन्यथा तत्तदोषोसे अनेक व्याधियोको उत्पत्ति होती है। ८॥

विशेष—आयुर्वेद शास्त्रमे दो प्रकारमे ऋतुविभागका वर्णन है इनमेसे एक तो चत्रमास आदिको लेकर वसत आदि छह विभाग किया है जिसका वर्णन आचार्य श्री. स्वय स्रोक नं. ६ में कर चुके है। द्वितीय प्रकारके ऋतुत्रिभाग की सूचना स्रोक ७ में दी है। इसीका स्पष्टीकरण इस प्रकार है।

भाद्रपद आश्वयुज (कार) मास वर्षाऋतु, कार्तिक मार्गशिष (अगहन) मास शरदऋतु, पुष्यमाघमास हेमंतऋतु, फाल्गुन चत्रमास वसंतऋतु, वशाख ज्येष्ठमास प्राष्मि-ऋतु और आषाढ श्रावणमास प्रावृद्ऋतु कहलाता है।

प्रावृट् व वर्षाऋतुमे परस्पर भेद इतना हे कि पहिले और अधिक वर्षा जिसमें वरसना हो वह प्रावृट् हें और इसके पीछे (प्रथम ऋतुकी अपेक्षा ) थोडी वर्षा जिसमे वरसना हो वह वर्षाऋतु हैं |

इन दोनोंमे प्रथम प्रकारका ऋतु विभाग, शरीग्का बल, और रसकी अपेक्षाको लेकर हं। जैसे वर्षा,शरद, हेमंतऋतुमे अम्ललवण मधुररस बलवान होते है आर प्राणियोका शरीरबल उत्तरोत्तर बढता जाता है इत्यादि। उत्तर दक्षिण अयनका विभाग भी इसीके अनुसार है।

दितीय विभाग दोषोंके संचय , प्रकोप, व सशोधन की अपेक्षाको छेकर किया है। इम श्लोकमें दोषोंके, संचय आदिका जो कथन है वह इसी ऋतुविभागके अनुसार है। इसालिये सारार्थ यह निकलता है कि, भादपद आश्वयुजमासमें पित्तका, पुष्यमाघमें कफ का, और वैशाख ज्येष्ठमासमें वातका, सचय (इकड़ा) होता है।

कार्तिक मार्गशिर्षमें पित्त, फाल्गुन चेत्रमे कफ, और आपाढ श्रावणेम वात प्रकु-पित होता है। दोषोंका संशोधन जिस ऋतुमे प्रकुपित होता है उस ऋतुके द्वितीय मासमें करना चाहिये । अन्यथा ोपोके निग्रह अच्छी तरहसे नहीं होता है । इसालिये वातका श्रावण में, पित्तका, मार्गशीर्भ, कफका, चत्रमे, सशोधन करना चाहिये ।

वस्ति आदिके प्रयोगसे संशोधन तथ ही करना चाहिथे, जब कि दोप अत्यधिक कुपित हो । मध्यम या अल्पप्रमाणमे कुपित हो । तो, पाचन लघन आदिसे ही जीतना चाहिये।

प्रकुपित दोषोंभ व्याधिजनन क्रम।

कुद्धास्ते प्रसरीत रक्तसहिता दोषास्तर्थकैकशो।
द्वीद्वी वाष्यथवा त्रयस्त्रय इमे चत्वार एवात्र वा।
अन्योन्याश्रयमाप्नुवंति विसृता व्यक्तिप्रपक्षाः पुनः ॥
ते व्याधि जनयंति कालवश्चगाः षण्णां यथोक्तं वंलम् ॥ ९॥

भावार्थ—पूर्वकथित कारणांसं प्रकृषिन दांप कभी एक २ ही कभी दो २ भिलकर कभी तीनो एकसा कभी २ रक्तको साथ लेकर, कभी चारो एक माथ, मिलकर शरीरमें फैलते हैं। इस कममे दांपोका प्रमर पंदह २ प्रकारके हांन है। इस तरह फेलते हुए स्रोतोंके वैगुण्यमे जिस शरीरावयवको प्राप्त करते है तत्तदवयवोंके अनुमार नाना प्रकारके व्याधियोंको उत्पन्न करते हैं जमे कि यदि उदरको प्राप्त करे तो, गुन्म, अतिसार अग्निमाब, अनाह, विग्राचिका आदि रोगोंको पदा करने है, वश्निको आश्रय करे प्रमेह मूत्रकुछ, मूत्राधात, अश्मरी आदिको उत्पन्न करते हैं इत्यादि। तदनतर व्याधियोंके लक्षण व्यक्त होता है जिससे यह सावारण ज्ञान होता है कि वह व्यर है अतिमार है, वमन है आदि। इसके बाद एक अवस्था होती है जिससे व्याधिक भेद स्पष्टतया माल्क्स होता है, कि यह वातिक व्यर है या पेतिक! पित्तातिसार है था कफातिसार आदि। इस प्रकार तीनो दोष कालके वशीभूत होकर व्याधियोंको पैदा करने हैं। दोपोंके संचय, प्रकार, प्रसर, अन्योन्याश्रय, (स्थानसश्रम) व्यक्ति, ओर भेद इन छह अवस्थाओंके बलाबलको शास्त्रोंक रीतिसे जानना चाहिये।

विरोष—जैसे एक जलपूर्ण सरोवरमे और भी अधिक पानी आ मिल जाय तो वह अपने बांधको तोडकर एकदम फेल जाता है वसे ही प्रकृपित दोप स्वस्थान को उल्लघन कर शरीरमें फेल जाते हैं । इसीको प्रसर कहते हैं ।

पंत्रह प्रकार का प्रसर

१ वात २ पित्त ३ कफ ४ रक्त (दो ) ५ वातापित्त ६ वातकफ. ७ कफपित्त (तीनो ) ८ वातपित्तकफ (रक्तके साथ ) ९ वातरक्त १० कफरक्त ११ पित्तरक १२ वातपित्तरक. १३ वातकफरक्त. १४ कफापित्तरक्त. १५ (चारो ) वातपित्तकफरक इस प्रसरका भेद पदह ही है ऐसा कोई नियम नहीं है। ऊपर स्थूल रीतिसे भेद दिख-लाया है। भूक्ष्मरीतिसे देखा जाय तो अनेक भेद होसकता है।

दोषोंके शरीरावयवोमें आश्रय करने की अवस्था को ही अन्योन्याश्रय, या, स्थानसंश्रय कहते हैं। स्थानसंश्रय होते ही पूर्वरूप का प्रादुर्भाव होता है | इसी को व्यक्ति कहते हैं। इसी को भेद कहते हैं। ९॥

सम्यक्संचयमत्र कोपमित्रलं पंचादक्षोत्सर्पणम् ।
--चान्योन्याश्रयणं निजमकटितं व्यक्तिमभेदं तथा ।
यो वा वेत्ति समस्तदांषचरितं दुःखमदं माणिनाम् ।
सोऽयं स्याद्भिषगुत्तमः भतिदिन षण्णां मकुर्यात्कियाम् ॥ १०॥

भावार्थ:—इस ऊपर कहे गये, सर्व प्राणियोको दुःख देने वाले, दोषो (वात पित्त कक) के सचय, प्रकोप (पदह प्रकारके) प्रसर, अन्योन्याश्रय (स्थानसंश्रय) व्यक्ति और भेद इत्यादि सपूर्ण चरित्र को अच्छीतरह से जो जानता है। वही उत्तम भिपक् (त्रेष) कहलाता है। उसको उजित है कि उपरोक्त संचय आदि छह अवस्थाओं में, शोधन, लघन, पाचन, शमन आदि यथायोग्य चिकित्सा करें अर्थात् संचय आदि पूर्व २ अवस्थाओं में योग्य चिकित्सा करें, तो, दोष आगे की अवस्थाकों, प्राप्त नहीं कर सकते है। और चिकित्सा कार्य में सुगमता होती है। उत्तरांत्तर अवस्थाओं में किठनता होती जाती है।

दोषोके सचय आदि दो प्रकार से होता है। एक तो ऋतु स्वभावसे, दूसरा, अन्य स्वस्व कारणोंसे । यहा छह अवस्थाओमे चिकित्सा करनेकी जो आज्ञा दी है, वह स्वकारणोंसे संचय आदि अवस्था पात दोपोका है। क्यो कि ऋतुस्वभावसे संचित दोषोंकी चिकित्सा उसी अवस्थामे नहीं बतलायी गई है। परंतु प्रकोपकालमे, शोधन आदि का कथन किया है।। १०॥

एवं कालविधानमुक्तमधुना झात्वात्र वैद्यां महान्।
पानाहारविहारभेषजविधि संयोजये कुद्धिमान्।।
तत्रादी खळु संचये प्रश्नमये होषप्रकापे सदा।
सम्यक्शांधनमादरादिति मतं स्वस्थस्य संरक्षणम्॥ ११॥

भावार्थ:—इस प्रकार अभीतक काल मेद को जानकर तत्तत्कालानुकूल प्राणि-योंके लिए अन्नपानादिक आहार व विहार औषाधि आदिकी योजना करें। सबसे पिहले संचित दोषोंको (प्रकोप होनके पूर्व हो) उपशम करनेका उपाय करना चाहिए। यदि ऐसा न करने के कारण दोष प्रकीप हो जाय तो उस हालत में आदर पूर्वक सम्यक् प्रकारसे, वमनादिकके द्वारा शोधन करे । अर्थात् शरीर से प्रथक् करें । यही स्वास्थ्यके रक्षण का उपाय है ऐसा आयुर्धेट के विद्वानीका मत है ॥ ११ ॥

# वसंत ऋतुमें हित।

रूक्षक्षारकपायितकतकदुकमायं वसंते हितं। भोज्यं पानमपीह तत्समगुणं मोक्तं तथा चोषकम्।। कौपं म्राम्यमथामितसममस्रं श्रेष्ठं तथा श्रीतस्रं। नस्यं सहमनं च पूज्यतममित्येवं जिनेंद्रोदितं॥ १२॥

भावार्थ: — त्रसत ऋतुमे ऋक्ष, ( रूखा ) क्षार [ खारा ] कषायला, कडुआ, और कटुक ( चरपरा ) रस, प्रायः हितकर होते हैं। एव भोजन, पान में भी [ऊपर कहा गया ] रूक्ष क्षारादि गुण व रस युक्त पदार्थ हितकर होते हैं। पीनेके लिए पानी कुवे का गाम का हो अथवा अग्निमे तपाकर ठण्डा किया गया हो। इस ऋतु में नस्य व वमन का प्रयोग भी अत्यंत हितकर होता है ऐसा श्रीजिनेद्र भगवानने कहा है ॥१२॥

# ब्रीप्मर्तु व वर्षतुंम हित।

ग्रीष्मे क्षीरघृतगभूतमञ्चनं श्रेष्ठं तथा शीतलं । पानं मान्यगुडेक्षुभक्षणमि पाप्तं हि कीपं जल ।! वर्षासुत्करतिक्तमस्पकडुकं मायं कषायान्वितं । दुग्धेक्षुमकरादिकं हितकरं पेयं जलं यच्छितम् ॥ १३ ॥

भावार्थ: — ग्रीष्मकाल मे दूध, धा, से युक्त भोजन करना श्रेष्ठ है। एवं ठण्डे पदार्थोंका पान करना उपयोगी है। गुड और ईग्व [गन्ना] खाना भी हितकर है। कुने का जल पीना उपयोगी है। वग्मातमे अविक मात्रा में कडुआ कषेलारस; अल्प प्रमाण में कटु [चरमरा] रस, या रसयुक्त पदार्थोंके मेवन, एव दूध ईख; या इनके विकार [इनसे बना हुआ अन्य पदार्थ शकर दही आदि] का उपयोग हितकर है। तथा पीने के लिये जल, गरम होना चाहिये।। १३॥

ससीरं घृतशर्कराड्यमशनं तिक्तं कषायान्वितं। सर्वे स्यात्सिल्लिलं हितं शरिद तच्छ्रेयोऽर्थिनां प्राणिनां। हेमंते कडुतिक्तशीतमहितं सारं कषायादिकं। सर्पिस्तेलसमेतमम्लमधुरं पथ्यं जलं चोच्यते॥ १४॥

भावार्थः — श्रेय को चाहने वाले प्राणियोको शरकालमे घा शकरसे युक्त भोजन ब क्रायला पर्दार्थस युक्त, भोजन हितकर है। जल तो नदी कुआ, तालाब वगैरहका सर्व उपयोगी होगा. हेमंतऋतुमे कडुवा, तीखा, खड़ा, व शीत पदार्थ अहित है और खारा व कषायला द्रव्यसे युक्त भोजन उपयोगी है, घी और तेल, खटाई व मिटाई इस ऋतुमें हितकर है। इस ऋतुमें प्रायः सर्व प्रकार के जल पथ्य होता है।। १४॥

# शिशिर ऋतुमें हित।

अम्लक्षीरकषायतिक्तलवणभस्पष्टभ्रुष्णाधिकं । भोज्यं स्याच्छित्तिरं हितं सल्लिक्षप्युक्तं तटाकस्थितं । त्रात्वाहारविधानभुक्तमस्विलं पण्णामृतृनां कमा— । हेयंस्यान्मजुजस्य सात्म्यहितकृदेलानुभुक्षावत्रात् ॥ १५ ॥

भावार्थ:—शिशिरऋतुमे खड़ापदार्थ, दूध, कषायला पटार्थ, कडुआ पटार्थ, न-स्कीन और अधिक उष्ण गुणयुक्त पटार्थका मोजन करना विशेष हितकर है। जल ताला-बका हितकर है। इसप्रकार उपर्युक्त कमसे लहों ऋतुके योग्य मोजनविधानको जानकर, समय और भूखकी हालत देखकर, मनुष्यके शरीरकेलिये जो हितकारी व प्रकृतिकेलिये अनुकूल हो ऐसा पदार्थ भोजन पानादिकमे देना चाहिये, वहीं सर्वदा शरीर संरक्षणकेलिये साधन है। १५॥

#### आहारकाल ।

विष्मृते च विनिर्गते विचलिते वायौ शरीरे लघौ । शुद्धे अपेंद्रियवाङ्मनः सुशियिले कुक्षौ श्रमन्याकुले । कांक्षामप्यशनं मति मतिदिनं श्रात्वा सदा देहिना— । माहारं विद्धीत शास्त्रविधिना वक्ष्यामि युक्तिकमं ॥ १६ ॥

भावार्थ:—जिस समय शरीर से मलमूत्र का ठीक २ निर्गमन हो, अपानवायु भी बाहर छूटता हो, शरिर भी लघु हो, पांचो इंडिय प्रसन्न हों, लेकिन बचन व मन में शिथिलता आगई हो, पेट भी श्रम [म्क] से न्याकुलित हो तथा भोजन करने की इच्छा भी होती हो, तो वहीं भोजन के थोग्य समय जानना चाहिये। उपरोक्त लक्षण की उपियति को ज्ञातकर उसी समय आयुर्वेदशास्त्रीक्त भोजन विधिके अनुसार भोजन करें। आगे भोजन कमको कहेंगे॥ १६॥

#### भोजनक्रम

स्निग्धं यन्मधुरं च पूर्वमञ्चनं ग्रंजीत ग्रुक्तिक्रमे । मध्ये यञ्जवणाम्लभक्षणयुतं पश्चात्तु श्रेषात्रसान । श्रात्वा सात्म्यवलं मुखासनतले स्वच्छे स्थिरस्तत्परः सिर्म कोष्णमथ द्रवोत्तरतरं सर्वर्तुसाधारणम् ॥ १७ ॥ भाषारं: भोजन करने के लिये, जिसपर सुखपूर्वक बैठ सके ऐसे साफ आसन पर, स्थिर चित्त होकर अथवा स्थिरतापूर्वक बैठे। पश्चात् अपनी प्रकृति व बलको विचार कर उसके अनुकूल, थोडा गरम (अधिक गरम मां न हो न ठण्डा ही हो) सर्व ऋतु के, अनुकूल, ऐसे आहार को, शीध ही [अधिक विलम्ब न भी हों व अत्यापिक जल्दी मी हों ] उसपर मन लगा कर खावें। मोजन करते समय सबसे पहिले चिकना, व मधुर अर्थात् हलुआ, खीर बफ्तें लडू आदि पदार्थों को खाना चाहिए। तथा मोजन के बीचमें नमकीन; खड़ा आदि अर्थात् चटपटा मसालेटार चीजों को व मोजनांत में दूध आदि द्वप्राय आहार खाना चाहिए।। १०॥

# भोजन समय में अनुपान

सुक्त्वा वैदलसुप्रभूतमभनं सीवैशिपायीभवे-न्मर्त्यस्त्वोदनमेवचाभ्यवहरंस्तत्कानुपान।न्वितः । स्नेहानामपि चोष्णतो यदमलं पिष्टस्य श्रीतं जलं पीत्वा नित्यसुखी भवत्यनुगतं पानं हितंपाणिनाम् ॥१८॥

माबार्थः—दालसे बनी हुई चीजोका ही, मुख्यतया खाते बखत काजी पीना चाहिये। भात आदि खाते समय, तकः [छाच] पीना योग्य है। घी आदिसे बनी हुई चीजो से भोजन करते हुए, या सेनह पीते समय, उष्ण जलका अनुपान करलेना चाहिये। पिही से बनी पदार्थी को खाते हुए ठण्डा जल पीना उचित है। प्राणियोके हिनकारक इस प्रकार के अनुपान का जो मनुष्य नित्य सेवन करता है वह नित्यसुग्वी होता है।। १८।।

#### अनुपानकाल व उसका फल

गाम्भक्तादिह पीतमावहति तत्काइर्ये जलं सर्वदा । मध्ये मध्यमतां तनोति नितरां प्रांत तथा बृंहणम् ॥ हात्वा सद्रवमेव भोजनविधि कुर्यान्मनुष्योन्यथा । कुक्तं शुष्कमजीर्णतामुपगतं वाधाकरं देहिनाम् ॥ १९. ॥

भावार्थ:—मोजन के पहिले जो जल लिया जाता है; वह शरीरको कुश करता है। मोजनके बीचमें पीवे तो वह न शरीरको मोटा करता है न पतला ही किंतु मध्यमता को करता है। मोजन के अंत में पीवे तो वह बृहंण ( हुए पुष्ट ) करता है । इसलिये

१. जो. भोजन के पश्चात् अर्थात् साथ २ पान किया जाता है वह अनुपान कहलाता हैं । अनुगतं पानं अनुपानं इस प्रकार इस की निष्पत्ति है ।

इन सब वातों को जान कर, भोजन के साथ २ योग्य द्रव पदार्थ को प्रहण करना चाहिये। यदि अनुपान का प्रहण न करे तो भोजन किया हुआ अन्न आदि शुष्कता को प्राप्त होकर अजीर्णको उत्पन्न करता है और वह प्राणियोंके शरीरमें बाधा उत्पन्न करता है १९

अब भोजनमे उपयुक्त धान्यादिकाके गुणोपर विचार करेगे।

# शालिआदि के गुण कथन

्रुशालीनां मधुरत्वश्चीतलगुणाः पाकं लघुत्वात्तथा । पित्तघ्नाः कफवर्ध्दनाः प्रतिदिन सृष्टातिमूत्रास्तु ते । प्रांक्ता श्रीहिगुणाः कषायमधुगः पित्तानिलघ्नास्तता । नित्यं बद्धपुरीपलक्षणयुताः पाकं गुरुत्वान्विताः ॥ २० ॥

भावार्थ:—शालिशन मधुर होना है, ठण्टागुणयुक्त होता है, पचनमे छघु रहता है, अतएव पिनाको दूर करनेनाला है, कपको बढानेनाला है, मृत्रको अधिक लानेवाला है। इसीप्रकार ब्रीहि (चायलका धान ) कषायला होकर मधुर रहता है। अतएव पित्त और वायुको नाश करनेवाला है। एवं नित्य बद्धमल करनेवाला है। पचनमें भारी है।। २०।।

# कुधान्यों के गुण कथन

उष्णा रक्षतराः कषायमधुगः पाकं लघुत्वाधिकाः । श्लेष्टमः पवनातिपित्तजनना विष्टंभिनस्सर्वदा ॥ वयामाकादिकुथान्यलक्षणियं मोक्तं तृणामश्रतां । सम्यग्वैदलक्षाकसद्वगणेष्वत्यादरादृच्यतं ॥ २१ ॥

भावार्थ:—साँमा आदि अनेक कुथान्य उप्ण होते हैं, अतिरूक्ष होते हैं। कुष्मय और मधुर होते हैं। पचनमें हलके है। कफ़को दूर करनेवाले हैं और वात पिशको उत्पन्न करनेवाले हैं। सटा मल्मूत्रका अवराध करते हैं अर्थात् इस प्रकार साँमा आदि कुधान्योंको खाने से मनुष्यों को अनुभय होता है। अब अच्छे दाल, बाक, द्रव आदि पदार्थ जो ग्वाने योग्य हैं उनके गुण कहेंगे॥ २१॥

#### द्विदल धान्य गुण

रूक्षाः श्रीतगुणाः कषायमधुरास्सांग्राहिका वातलाः । सर्वे वेदलकाः कषायसहिताः पित्तासृति मस्तुताः ॥ उक्ताः सोष्णकुलुत्थकाः कक्षमस्त्राप्रिप्रणाशास्तु ते । गुल्पाष्ठीलयकुत्प्लहाविघटनाः पित्तासृगुद्रेकिणः ॥ २२ ॥

१---भोजन के बादभे क्या करे इंस जानन के लिय पचम परिच्छंद क्लांक न ४२-४४ की देखें।

भावार्थ:—प्राय: सर्व द्विदल (अरहर चना मन्म आदि) धान्य रूक्ष होते हैं। श्रीत गुणयुक्त हैं क्याय व मधुर रस संयुक्त है। मटावर्गभ करते हैं। श्रीत का उदेक करते हैं। थे क्यायरस युक्त होनेक कारण रक्तिपत्तमें हितकर है। कुल्प्यी भी उष्ण है, कफ् और बात को नाश करती है. गुल्म अष्टीला यक्तत् [ जिगर का बढजाना ] और खिहा [तिल्लीका बढना ] रोग को दूर करनेवाली हैं। रक्तिपत्त को उत्पन्न करनेवाली है। रक्तिपत्त को उत्पन्न करनेवाली है। रक्तिपत्त को उत्पन्न करनेवाली है। २२॥

# मार आदि के गुण।

भाषाः पिच्छिलक्षितलातिमधुरा वृष्यास्तथा बृंहणाः । पाके गौरवकारिणः कफक्रतः पित्तासृगक्षिरणाः । नित्यं भिन्नपुरीषसूत्रपवनाः श्रेष्टास्सदा शौषिणां । साक्षात्केवलवातलाः कफमया राजादिमापास्तु ते ॥ २३ ॥

भावार्थ:—उडद लियलियाहट होते हैं; शीनल व अनि मधुग होते हैं; वाजि-करण करनेवाले व शरीरकी वृद्धिके लिये कारण हैं। पचनमें भाग हैं। कफको उत्पन्न करनेवाले हैं रक्तिपत्त को रोकनेवाले हैं। नित्य ही मल मूत्र य वाय को वाहर निकाल ने वाले हैं और क्षयरोगियोंके लिये हिनकर हैं। गजमाप [ गमास ] केवल वात और कफके उत्पादक है।। २३।।

#### अरहर आदि के गुण।

आहत्यः कफित्तयं।हिंतनमाः किंचिन्मकत्कोपनाः । मुद्रास्तत्सदृशास्तथा ज्वरहरा सर्वातिसारे हिताः । सूपस्तेषु विशेषता हितकरः मोक्ता मसूरा हिमा । सर्वेषां मकृतिस्वदेशसमयव्याधिकमाद्योजनं ॥ २४ ॥

भावार्थ:—अडहर [त्वर] धान्य कक ओर पिनको ियं हितकारक है, और जरा बातप्रकोप करनेवाला है।

मूंग भी उसी प्रकारके गुणसे युक्त हैं । एवं ज्वरको नाश करने वाला है । सर्व अतिसार ( अतिसार रोग दस्तोकी वीमारीको कहने है ) रोगमे हिन हर है ।

इनके दाल, ज्वर, आतिसार में विशेषतः हिनकर है। मगरका गुण ठण्डा है। इस प्रकार सर्व मनुष्मेंका प्रकृति, देश, काल, रोग ह्ल्यादि की अन्छीनग्ह जांचकर उसीके अनुकूल धान्यका प्रयोग करना चाहिये॥ २४॥

# तिल आदिके गुण।

उष्णा व्याशकषायातिक्तमधुरास्सांब्राहिका दीपनाः। पाके तल्लघनस्तिला व्रणगतास्संशोधना रोपणाः॥ गोधूमाम्तिलवद्यवाश्च श्विशिरा बाल्यातिवृष्यास्तु ते॥ तेषां दोषगणान्विचार्य विधिना भोज्यास्सदा देहिनाम्॥ २५॥

भावार्थ: — निल उणा होता है। कपाय और माठा है, द्रवसावको स्तंभन कर-नेवाला है। अभिको दीपन करनेवाला है। पचनमें हल्का है। फोड़ा बगैरहको शोधन करनेवाला और उन को भग्नेवाला है। गेहूं और जो भी तिल सदश ही हैं अपितु वे ठण्डे हैं और कचे हो तो ज्ञाक्तिवर्द्धक और पौष्टिक है। इस प्रकार इन धान्योका गुण दोषको विचारकर प्राणियोको उनका त्र्यवहार करना चाहिये। अन्यथा अपाय होता है॥ २५॥

#### वर्जनीय घान्य ।

यच्चात्यंतिवशीर्णजीर्णभिष्ठितं कीटामयाद्याहतं। यच्चारण्यकुदेशजातमतृतां यच्चाल्पपक नवं। यच्चापथ्यमसात्म्यमृत्कुणपभूभागे समुद्ध्तीम-त्यंतद्धान्यमञ्जनमं परिहरेकित्यं मुनीद्रैस्सदा॥ २६॥

भावार्थ -- जो धान्य अन्यत विशीर्ण होगया हो अर्थात् सडाहुआ या जिसमे झुरिया लगी हुई हो. बहुत पुगना हो, जला हुआ हो, कीटरोग लग जाने से खराव होगथा हो जो जगल के खराव जमीनमे उत्पन्न हो, अकालमे जिसकी उत्पत्ति हांगई हो, जो अच्छीतरह नहीं पका हो जो बिलकुल ही नया हो, जो शर्रारके लिये आहतका हो, प्रकृतिके लिये अनुकूल न हो अर्थात् विरुद्ध हों, समशानभूमिमें उत्पन्न हो, ऐसे धान्य खराब है। शरीरको अहित करनेवाले है अत्वर्थ निंद्य है। मुनीश्वरोकी आज्ञा है कि ऐसे धान्यको सदा छोडना चाहिये॥ २६॥

शाक वर्णन प्रतिशा (मूल शाक गुण)

प्रांक्ता धान्यगुणागुणाविधियुताइशाकेप्वयं प्रक्रम- । स्तेषां मुलतप्व साधु फलपर्यतं विधास्यामहे ॥ मूलान्यत्र मृणालम्लकलसत्यख्यातनालीदला- । श्रान्ये चालुकयुक्तिपण्डमधुगंगांहस्तिशुकादयः ॥ २७ ॥

१ मधुगगा अनेक कीर्षे में देखन पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता। अतः इस के स्थानमें मधुक द ऐसा होवें तो ठीक मालूम होता है. ऐसा करने पर, आलुका भेद यह अर्थ होता हैं।

भावार्थ—इस प्रकार यथाविधि धान्यके गुण को कहा है। अब शाक पदार्थों के गुणनिरूपण करेंग। शाकों के निरूपणमें उनके मूलसे (जड) लेकर फल्पर्यंत वर्णन करेंग। कमलकी मूली, नाडीका शाक और भी अन्य आलु व तत्सदशकंद, मधुगंगा हिस्तिकंद [स्वनामसे प्रसिद्ध कोकण देशमें मिलनेवाला कद विशेष। उसका गिरिवासः नागाश्रयः कुष्टहंता नागकद आदि पर्याय है] श्करकद (वाराहीकंद) आदि मूल कहलाते है।। २०॥

# शालूक आदि कंदशाकगुण।

शाल्कोरुकशरकात्पलगणः प्रस्पष्टनालीविदा । र्यादीनि श्वविपाककालगुरुकाण्यतानि शीतान्यपि ॥ श्रेष्ठभोद्रेककराणि साधुमधुराण्युद्धिकपित्तासित । प्रस्तुत्यानि बहिविसष्टमलसूत्राण्युकशुक्राणिच ॥ २८ ॥

भावार्थ:—कमलकट, कल्लेह, नीलीत्पल आदि, जो कमल के मेद है उनके जड, नाडी शाक का कंद, बिदारीकट, एव दुन्धर दिन पक्ते योग्य कद, आदि कंद-शाक पचनमें भारी है। शीत स्वभावी है। कफोड़ेक कर्यनेवाल है। अच्छे व मीठे होते हैं। स्क पित्तको जीतने वाले है। मल, मूल शर्मा में बाहर निकालने में सहायक हैं और शुक्रकर है। २८॥

# अरण्यात्यु आदि कंदशाक गुण।

आरण्याक्ष्वराटिकाश्वरिका भूत्रकरामाणकी । विदुव्याप्तसकुण्डलीनमलिकाप्यार्शोऽनिलब्न्यम्लिका ॥ श्वताम्ली सुत्रली वराहकाणकाभूहस्तिकण्यीद्यो । मृष्टाः ५ष्टिकरा विषमश्वमना वातामयेभ्यो हिताः ॥ २९ ॥

भावार्थ:— जंगली आलु, कमलकद (कमोदनी) मुरिटका (कद विशेष) भूशर्करा (सकर कंद व तत्मदश अन्य कर) मानकंद, कुण्डेली, नमलिका, जमीकंद [सूरण] लहसन, अम्लिकां इवेतीम्ली मुमलीकर, वाराहीकंद (गेठी) कणिकें, भूकणीं हिस्तिकंणी आदि कंद स्वादिष्ट पृष्टिकर व विश्वको शानन करनेवाल होते हैं। एव वातज रोगोंके लिए हितकर है। २९॥

१ गुङ्कच्या, सर्पिणी वृक्षे, काचनारवृक्षे, कापिकव्छी, कुमार्या । २ अम्लनालिकाया । ३ पीठीं-बीति प्रानिद्धवृक्ष विशेषे पर्याय-अम्लिका पिष्टाडी, पिर्णंडका, आदि । ४ अग्निमयवृक्षे । ५ स्वना-मख्यात कदविशेष, इस का पर्याय-इस्तिकर्ण, हस्तिपत्र, स्यूलकद अतिकद आदि ।

# वंशाप्र आदि अंकुरशाकगुण।

वंशाग्राणि श्वतावरीशशिक्षशिक्षशिक्षशिक्षता । शेवालीवरकाकनाससिद्दताः गाँधकुराः सर्वदा ॥ श्वीताः क्लेष्मकरातिवृष्यग्रह्काः पित्तप्रशांतिप्रदाः । रक्तोष्मापहरा वृद्दिर्गतमलाः किंचिन्महत्कोपनाः ॥ ३० ॥

भावार्थ: — बांस, शतावर, गुर्च, बेंत, हडगुटी, सूक्ष्म जटामासी, काकनाता [कडआटोटी ] मारिषशाक [मरसा ] आदिके कोपल शीत है कफोत्पादक है। कामो-दीपक है। चचन मे भारी है पित्तके लमन करने वाले हैं। रक्तके गर्मीको दूर करनेवाले हैं मल को साफ करनेवाले है साथ में जरा वातको कोपन करने वाले है।। ३०॥

# जीवंती आदि शाकगुण

जीवंती तरुणी बृहच्छगलिका वृक्षादनी पंजिका । चुंचुः कुन्डल्क्या च विवसहिताः सांग्राहिका वातलाः । बाष्पात्पादकपालकद्वयवहा जीवंतिकाश्चेष्मला । चिछीबास्तुकतण्डुलीयकयुता पित्ते हिता निर्मलाः ॥ ३१ ॥

भाषार्थ: — जीवतीलता धीकुबार विधारा, बादा, मजिका, कुदलैता चंचु (चेबुना) कुंदुरु ये मलको बांधने वाले और वातोत्पादक हैं। मरसा, दी प्रकार के पालक, बड़ा, जीवंती इतने शाक कफ प्रकोप करने वाले हैं। चिंली बधुआ, चौलाई, ये पित्त में हित-कर हैं।। ३१।।

# शार्केष्टादि शाकगुण

शांडिंष्टा सपटोलपानिकचरी काकादिभाचीलता।
मण्ड्रच्या सह सप्तलाद्रवाणिका छिन्नोद्भवा पुत्रिणी।
निवाद्यः सिकरातिक्तक्षरसी खेतापुनर्भूस्सदा।
पित्तश्चेष्वहराः किमिमशमनास्त्वग्दोषनिर्मूलनाः॥ ३२॥

भावार्थ:—बडीकरंज परवल, जलकाचरी, पकाय माठकाणनी, ब्राह्मी, सातला, (थूहर का भेंद ) द्रवणिका, गुड्चि, पुत्रिणी (वदा व.दा ) पीम, चिरायता चीनी अ-थवा केनावृक्ष, सफेद पुनर्नवा, आदि पित्त और कफ का दूर करने वाले है, क्रिमिरोग को, उपशमन करने वाले है, एवं चर्मगत रोगोको दूर करने वाले है ॥ ३२ ॥

**१ लनामख्यात पुष्पवृक्षे ।** २ पर्याय-चिचा चचु चंचुकी दीर्घपत्रा सिक्तक<sup>ा</sup> आदि । **३ गंधरास्नायां ।** 

# गुह्याक्षी आदि पत शाकगुण

गुह्याक्षी सकुसुंभ शाकलवणीगज्याजिगंधादयो । गौराम्लाम्बद्लाग्वलाकुलहला गंडीर्नगुण्डिकाः । शियूजीरशतािपुष्पसुग्सा धान्यं फणी सार्जका । कासच्नी क्षवकादयः कफहरास्माष्णाः सवाते हिताः ॥ ३२॥

भावार्थः—गुह्माश्रा. कुलुम्भ, शेगुनवृक्ष, मीता हरु का वृक्ष, सई, अजमोद, स-फेदसरसो इमली आम के पसे, स्थामतमाल, कुलौहल, गण्डीग्नॉमकशाक, कदूरी, सॅजन, जीरा, सोफ, सोआ धनिया. फणीवृक्ष, गलवृक्ष, कटेरी चिर्मचरा आदि कफको नाश करनेवाले है उष्ण हे एव वातरोग में हितकारी है ॥ ३३ ॥

# वंधृक आदि पत्राशाकों के गुण।

बंधुका भृगुक्षोलिफेनदालिता वैण्याख्कण्यीढकी । वध्भौषीतमधुक्षवादितरलीकार्वाश्चनी पड्गुणा । मत्स्याक्षीचणकादि पत्रमहिता क्षाक्ष्मणीता गुणाः । पित्तदनाः कफबर्द्धना वलकराः रक्तामयेभ्यो हिताः ॥ ३९॥

भावार्थः -दुपहिंग्या का यक्ष, भृगु वृक्ष, वनहलदी, गैठा, दिलता, पीत देवदौली, मूसाकणीं, अग्हर कचूर, कूगुमके वृद्ध, तरलीवृक्ष, त्या एक प्रकारका कांटे-दारवृक्ष ) वंशिनी, मछीचना इत्यादि को के पत्ती में इन आकामे उक्त गुण मौजूद है। एवं पित्त को नाश करनेवाल है कफको बढानेवाल हे, बल देनेवाल है। एव रक्तज ब्याधि पीडितो के लिये हितकर है। ३४॥

# शिष्ट्रआदिपुष्पशाकों .. गुण ।

किग्यारम्बधक्षेत्रुक्षाल्पालिक्षपीक्षाल्कसात्तित्रिणी । कन्यागस्त्यसणप्रतीतवरणारिष्टादिपृष्पार्ण्याप । वातश्केष्मकराणि पित्तरुधिरं शांतिप्रदान्याद्रात् । कुक्षौ ये किमयो भवेति नितरां तान् पातयेति स्कृटं ॥ ३५ ॥

भावार्थः - सैजन अमलतास, लिसोडा, सेमल. छौकरा कमलकंदादि, तितिडीक बडी इलायची अथवा बाराही कंद, अगस्य वृक्ष, सन, वरना, नीम इत्यादि के पुष्प बात

१ सुदब्धविशेषे, गोरश्चमुण्डीसुंप । २ तमष्ठीलाइश्च, किसी भाषा मे शुण्डिग्नाशाक कहते हैं ३ मरवकश्चरेशे. ( मरुआवृक्ष ) सुदनुलस्या । ४ वग्वाधाटमधुस्रवाटितरलीकावंसती सिण्युगुडा । इति पाठातर ॥ ५ मेप्या च ।

कफको उत्पन्न करनेवाले हैं। पित्त, रक्त को शानिदायक हैं अर्थात् शमन करनेवाले हैं। एवं पेट में जो कृभि उत्पन्न होते है उनको गिराईने है।। ३५॥

# पंचलचणगिण का गुण

कुक्कुट्या समस्रपत्रलवशी युग्ममणी राष्ट्रिका। पंचते लवणीगणा जलनिधेस्तीरं सदा संश्रिताः। बातध्नाः कफापत्तरक्तजननाक्शोषावद्या दुर्नरा। अक्षमर्यादिविभेदनाः पदुतरा मृत्राभिषंगे हिताः॥ ३६॥

भावार्थ—गाल्मलीवृक्ष, मगूर, कचनारका पेट, ताडिमकावृक्ष, और कटाईका पेड ये पांच लवणीवृक्ष कहलाते हैं। ये वृक्ष ममुद्रके किनारे रहते हैं। ये वातको दूर करिनेवाले होते हैं कप, भित्त और रक्तको उत्पन्न करते हैं। शरीरमे शोषोःपादक है। व कटिनतासे पचने योग्य हैं। पथरी रोग [ मूत्रगतरोग ] आदिको दूर करनेवाले हैं। मूत्रगत दोपोको दमन करनेके लिये विशेषतः हितकर है।। ३६॥

# पंचबृहर्ता र णका गुण

व्याश्री चित्रलता बृहत्यमालिनादकींप्यधामानिनी-। त्यताः पंचबृहत्य इत्यनुमताः श्लेष्मामयेभ्यो हिताः ॥ कुष्ठद्याः क्रिमिनाशना विषहराः पथ्या ज्वरे सर्वदा। वार्ताकः क्रिमिसंभवः कफकरो मृष्टोतिवृष्यस्तथा ॥ ३७ ॥

भाषार्थ- कटेहरी, मजीठ अभोमीनिनी वडी कडेळी सफेट आक ये पांच बृहती कहलाते हैं, कफसे उत्पन्न बीमारियोंकेळिये हितकर हैं, कोढको दूर करनेवाले हैं, पेटकी क्रिमियोंको नाश करनेवाले हैं। उत्तरमें अदा हितकर हैं। बडी कटेळी अथवा बेगन कफ और किमिरोगको उत्पन्न करनेवाले हैं। स्वादिष्ट और कामोदीपक हैं॥ ३०॥

# पंचवली गुण

तिक्ता विंबलताच या कटुिकका मार्जारपाती पटां-लात्यंतोत्तमकारवेल्लिसहिता पंचैव वल्य स्मृताः॥ पित्तघ्नाः कफनाश्चनाः किमिहराः कुष्टे हिता वातलाः कासक्वासविपज्वरमञ्जना रक्ते च पथ्यास्सदा॥ ३८॥

१ २७ शहका अर्थ प्रायः नहीं मिलता है। मानिनी, इतना ही हो तो फूल प्रियगु ऐसा अर्थ होता है।

भावार्थ:—कडुआ कुदुरीका बेल, कडुआ तुम्बीका का बेल, मार्जारपादी [ लता विशेष] का बेल, (कडुआ) परवल का बेल. करेला का बेल, ये लतार्थे पंच बल्ली कहलाती है। कडु आलुका बेल ये पित्तको दूर करनेवाले हैं। कफको नाश करने वाले हैं। किमिको नाश करनेवाले हैं। कुछरोग के लिए हितकर हैं। कास स्वास [दमा] विषज्यरकी शमन करनेवाले हैं। रक्तमें भी हितकर है अर्थात् रक्त शुद्धिके कारण हैं॥३८॥

गृधादिवृक्षज फलशाकगुण।

गृधापाटैलपाटलीदुमफलान्यारंबतीनेशयोः । कर्कोट्यामुझलीफलं वरणकं पिण्डीतकस्यापि च ॥ रूक्षस्वादुहिमानि पित्तकफानिण्यानि पाकं गुरू-।

ण्येतान्याश्वनिलावहान्यतितरां शीघ्रं विष्टनानि च ॥ ३९ ॥

भावार्थ: काकाटनी, आशुधान, पाडल नेत्र ( वृक्षविशेष ) ककोडा, मुसली, वरना वृक्ष, पिण्डौतक, ( मदन वृक्ष-तुलसी मेद ) अमलतास इनके फल रूक्ष होते हैं मधुर होते हैं । ठण्डे होने है पित्त और कफ़को दृर करनेवाले होते हैं । पचनमे गुरू हैं शीन्न ही वात को बढाने वाले और विषको नाश करते हैं ॥ ३९॥

पील आदि मूलशाक गुण

पील्ष्मार्द्रकिश्चिम्ललशुनमोद्यत्पलाङ्कंषणा- । देलाग्रंथिकपिष्पलीकुलहलान्युष्णानि तीक्ष्णान्यपि । शाकेषुक्तकरीरमप्यतितमं श्रष्मानिलक्ष्नान्यमु-न्यग्नेदीपनकारणानि सततं रक्तमकोपानि च ॥ ४०॥

भावार्थः —पीलुनामक वृक्ष अदरम, सीजिनियाका जड, ल्रह्सन, प्याज कालीमि रच इलायजी पीपलम्ल कुलहल नामक कुल्वृक्षविशेषः ये सर्व शाक उष्ण हैं। और तीक्षण है। एवं शाकम कहा हुआ कर्राल भी इसी प्रकारका है। ये सब विशेषतया कफ और वायुको दूर करनेवाले है। उदरमें अग्निदीपन करनेवाले है। एवं सदा रक्त-विकार करनेवाले है। ४०॥

> आम्रादि अम्लफल शाकगुण कृष्मांडत्रपुषोरुपुष्पफलिनी कर्कारुकोशातकी । तुंबीर्बिबलताफलपभृतयो मृष्टाः सुपुष्टिपदा ॥ श्लेष्मोद्रेककरास्सुशीतलगुणा पित्तेऽतिरक्ते हिताः । किंचिद्वातकरा बहिर्गतमलाः पथ्यातिवृष्यास्तथा ॥ ४१ ॥

१ पुनागदक्षे रोहिष तृणे.

भावार्थ — काशी फल, (पीला कडू) खीरा पेठा (सफेदकडू) तुरई लौकी, कंदूरी ( कुंदर ) आदि लता से उत्पन्न (लताफल ) फल स्वादिष्ट और शरीरको पुष्ट करनेवाले होते हैं । कफको उद्देक करते हैं और ठण्डे है । पित्त और रक्तज व्याधियोमें अत्यंत हितकर है । थोडा वातको उत्पन्न करनेवाले हैं और मल साफ करनेवाले हैं । शरीरके लिये हितकर व कामोद्दीपक है ॥ ४१ ॥

# आम्रादि अम्लफल शाकगुण।

अस्त्रिाम्रातकमातुलंगलकुचप्राचीनसत्तित्रिणी-।
कोद्यद्दादिमकोलचन्यबद्रीकर्कदुपारावताः।।
प्रस्तुत्यामलकप्रियालकर्यद्दीवेश्वजीवाम्रको-।
वार्रगोककुश्चांब्रचिर्भटकपित्यादीन्यथान्यान्यपि॥ ४२॥
नार्रगद्वयकर्मरंगविलसत्यख्यातवृक्षोभ्दवा-।
न्यत्यम्लानि फलानि वातश्चमनान्युद्विकक्तरक्तान्यपि॥
पित्तश्लेष्मकराणि पाकगुरुकस्निग्धानि लालाकराण्यंतर्वाक्षमलातिशोधनकराण्यत्यंततीक्षणानिच॥ ४३॥

भावार्थ:—आम, अम्बाडा, बिजौरा लिंबू, बडहर, पुरानी तिंतिडीक, अनार, छोटीबेर चन्य (चाव) बडीवेर, झाडिया बेर, फालसा, आंवला, चिरोजी, करवंदी (१) वेत, जीवे आम्रक ककडी (खट्टी) कुरौम्म कचिर्यों कथ, और इस प्रकार के अन्यान्य अम्ल फल, एवं, नारंगी, निंबू कमरख आदि, जगत्प्रसिद्ध बुक्षोसे उत्पन्न, अत्यंत खट्टे फल, बात को शमन करते हैं। रक्त को प्रकृपित करते हैं। पित्त कफ को पैदा करते हैं। पाक में गुरु है, स्निग्ध है लारको ( थूंक ) उत्पन्न करते हैं। भीतर बाहर के दोनों प्रकारके मल को शोधन करनेवाले हैं और तीक्ष्ण है।। ४२।। ४३।।

# बिल्वादिफलशाकगुण।

बिल्वाश्मंतकशैलविल्वकरवीगांगेरुकक्षीरिणाम् । जंबृतोरणितदुकातिवकुला राजादनं चंदनम् ॥ श्रुद्रारुष्करसत्परूषकुतुलक्यादिदुमाणां फला-न्यत्यंतं मलसंग्रहाणि शिशिराण्युक्तानि पित्ते कफे ॥ ४४ ॥

१ श्रुद्ध फलकृष्ठ विशेष जीवत्या, जीवके २ आमरस, ३ यह शक्द प्रायः कोशोमें नहीं दीख पढता है। इस के स्थान में "कोशाम " ऐसा हो तो छोटा आम, और "कुशाच " ऐसा हो तो च क यह अर्थ होता है। ४ गोरश्वकर्कटी।

भावार्थ:—बेल, पाषाणमेद, पहाडीबेल, अजवायन, गंगेरन क्षारीष्टक्ष (बड, गूलर पीपल पाखर, फारस, पीपल) जामून, तोरण, (!) तेदू, मोलसिरी, खिरनी, चंदन कटेली, मिलावा, फालसा, तुलकी (!) इत्यादि बृक्षीके फल, मल को बांधने वाले हैं के शीर पित्त, कफीरपन्नव्याधियों में हितकार हैं ॥ ४४ ॥

# द्राक्षादि {क्षफलशाकगुण ।

द्राक्षामोचमधूककाञ्मरिलसत्त्वर्जूरिशृंगाटक । मस्पष्टोज्वलनालिकरपनसमख्यात।हताल सत्-तालादिद्रुमजानिकानि गुरुकाण्युद्दंसशुक्राकरा-ण्यत्यंतं कफवर्द्धनानि सहसा तालं फलं पित्तकृत्॥ ४५॥

भावार्थः — अंगूर केला, महुआ कुम्भेर सिंघाडे, नारियल, पनस (कटहर) हिंत ल (तालबृक्षका एकभेद) आदि इन बृक्षोसे उत्पन्न फल पचनमें गुरु हैं। शुक्रको करने वाले है। एवं अत्यंत कफबृद्धिके कारण है। तालफल शीव ही पित्तको उत्पन्न करनेशला है।। ४५॥

# तालादिशाकगुण।

तालादिद्रुमकेतकीप्रभृतिषु श्लब्भापहं मस्तकं । स्थूणीक तिलकल्कमप्यभिहितं पिण्याकशाकानि च । शुष्काण्यत्र कफापहान्यनुदिनं रूक्षाणि वृक्षोद्भवा-न्यस्थीनि प्रबलानि तानि सततं सांग्राहिकाणि स्फुटं ॥ ४६ ॥

भावार्थ:—ताड, केत मी (केवडा) नारिंगल आदि, बुक्षोके मस्तक (ऊपरका) भाग एवं रधूणीम (!) तिल का कल्क, मालकागनी आदि शाक कफको नाश करने वाले हैं। इस बुक्षोंने उत्पन्न, शुष्कवीज भी कफनग्शक हैं, रूक्ष हैं, अत्यंत वात को उत्पन्न करने वाले हैं एवं हमेशा शरीर के द्रवस्नाव को सुखाने बाले है।। ४६॥

#### उपसंहार ।

शाकान्येतानि साक्षादनुगुणसहितान्यत्रलोकप्रतीता-न्युक्तान्यस्मादृवाणां प्रवचनमिहसंक्षेपतस्संविधानैः । अत्रादी तीयमेव प्रकटियतुमतः प्रक्रमः प्राणिनां हि । प्राणं बाह्यं द्रवाणामपि प्रममहाकार्णं स्वप्रधानम् ॥ ४७ ॥ भावार्थ:—इस प्रकार लोकमें प्रसिद्ध, शाकों के वर्णन, उन के गुणों के साथ इस परिच्छेद में साक्षात् कर चुके हैं। अब यहां से आगे, अर्थात् अगले परिच्छेद में संक्षेप से, द्रवपदार्थों का वर्णन करेगे। इन द्रवद्धन्यों में से भी सब से पहिले, जल का वर्णन प्रारम्भ किया जायगा। कयो कि प्राणियों के लिये जैल ही बाह्य प्राण है और दूध आदि अन्य द्रव पदार्थों की उत्पत्ति में भी जल ही प्रधान कारण है। इसालिये सर्व द्रव पदार्थों में जल ही प्रधान है।। ४७॥

#### अंद्यमंगल ।

इति जिनवन्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ डभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरनिर्भ जगदंकहितम् ॥ ४८ ॥

भावार्थ:—जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह छोक परछोकके छिये प्रयोजनीभूत सावनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकछी हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथमें जगतका एक मात्र हित साधक है [ इसिटिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ४८॥

# इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षाणाधिकारे धान्यादिगुणागुणविचारो नाम चतुर्थः परिच्छेदः।

-:0:--

इयुग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के स्वास्थ्यरक्षणाधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित भावार्थदीपिका टीका में धान्यादिगुणागुणविचार नामक चौथा परिच्छेद समाप्त हुआ ।

# अथ पंचमपरिच्छेदः।

# द्रवद्रव्याधिकार ।

मंगलाचरण ।

अथ जिनभुनिनाथं द्रव्यतत्वप्रवीणं । सकलविमलसम्यग्ज्ञानंनर्गं त्रिणेत्रम् ॥ अनुदिनमभिवंद्य प्रोच्यतं तोयभेदः । क्षितिजलप्रवनाग्न्याकाञ्चभृमिप्रदेशैः ॥ १॥

भावार्थ:—अब हम जिन और मुनियोंके स्त्रामी द्रव्यस्त्रह्म निरूपण करने में कुशल, निर्मल केवलज्ञानरूपी नेत्रसे युक्त, सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रह्मपी तीन नेत्रोंसे सुशोभित, भगवान् अर्हत्परमेष्टीको नमस्कार कर, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मुणयुक्त भूमिप्रदेश के लक्षण के साथ, नक्तर्झीम में उत्पन्न जलका विवेचन करेंगे ऐसा श्री आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १॥

रसों की व्यक्तता कैसे हो ?

र्ञाभहितवरभूतान्यांन्यसर्वभवेशेऽ—
प्यधिकतरवशेनवात्रतेथिः रसस्स्यात् ॥
प्रभवतु भुवि सर्वे सर्वथान्योन्यरूपं ।
निजगुणरचनेयं गौणमुख्यप्रभेटात् ॥ २ ॥

भावार्थ — पृथ्वी, अप, तेज वायुं आकाश थे पाच भूत, प्रत्येक, पदार्थी में मधुरा-दि रसों की व्यक्तता व उत्पत्ति के लिये कारण है। उपर्युक्त पंच महाभूतोंके अन्योन्यप्रवेश होनसे यदि उसमे जलका अश अधिक हो तो वह द्रवरूपमे परिणत होता है। इसीतरह पानीमें भी रसके व्यक्त करने के लिये वे ही भूत कारण हैं। लेकिन शंका यह उपस्थित होती है कि, जब जल मे थे पाचों भूत एकसाथ अन्योन्यप्रवेशी होकर रहते हैं, तो मधुर आदि ग्वास २ रसोंकी व्यक्तता कैसे हो? क्यो कि एक २ भूतसे एक २ रस की उत्पत्ति होता है। इस का उत्तर आचार्य देते हैं कि, जिस जलमें जिस भूतका अधिकांशसे विद्यमान हो, उस भूत के अनुकूल रस व्यक्त होता है। इसी प्रकार संसारमें जितने भी पदार्थ हैं उन सब में पांचो भूतों के रामावेश होते हुए भी, गीण मुख्य भेदसे अपनी विशिष्ट २ गुणों की रचना होती है। १ ॥

# अथ जलवर्गः।

# पृथ्वीगुणबाहुन्य भूभिका लक्षण व वहांका जलस्वरूप।

स्थिरतरगुरुक्वष्णभ्यामलाखापलाढ्या । बृहदुरुतृणवृक्षा स्थूलसस्यावनी स्यात् ॥ क्षितिगुणबहुलात्त्राम्लताभेति तायं । लृबणमपि च भूमी क्षेत्ररूपं च सर्वे॥ ३॥

भावार्थ: — जो भूमि अत्यंत काठिन व भारी हो, जिसका दर्ण, काला व स्याम हो, जहां अधिक पत्थर, अधिक बडे २ तृण दृक्ष और श्वृत्य सम्यों से युक्त हो तो उस भूमि को, अत्यधिक पृथ्वी गुण युक्त समझना चाहिथे। वहा का जल, पृथ्वीगुण के बा- हुल्य से, खद्दा व खारा स्वादवाला होता है। त्रियो कि जिस भूमि का गुण जैसा होता है तदनुकूल ही सभी पदार्थ होने है। ३ ।।

जलगुणाधियय भूमि ९ व वहांका जलस्वरूप।

शिशिरगुणसमेता संततो यातिश्वनला । मृदुतरतृणवृक्षा स्निग्धसस्या रसाद्या ॥ जलगुणबहुतेयं भूस्ततः शुक्लमंभो। मधुररससमेतं मृष्टमिष्टं मनं इम् ॥ ४॥

भावार्धः — जो भूमि शीतगुणसे युक्त है, सफेदबर्णवाली है, कोमल तृण व दक्षों से संयुक्त है तथा क्षिग्य, अंगर रसीले सस्य सःहित है, वह जलगुण अधिक-वाली भूभि है। वहां का जल सफेद, स्वन्ल, मधुररससंयुक्त, [ इसालिये ] स्वादिष्ट, आंर मनोइ होता है।। ४॥

वाताधिक्य भूमि एवं इं। का जलम्बरूप ।

परुषविपमरूक्षावश्चुकापातवर्णा ।

विरसतृणकुसस्या के।टरप्रायवृक्षा ॥

पवनगुणमयी स्यात्मा मही तत्र तोयं ।

कडुक खु कपायं भूम्रवर्णे हि रूपम् ॥ ५ ॥

भावार्थः — जहांकी भूमि कठिन हो, ऊंचीनीची विषम क्ष्पसे स्थित हो, रूक्ष हो भूरे वर्णकी हो, कपूनरी रंगकी हो, आर अहंके तृण प्राय रसरहित हों. कुसस्यसे युक्त

हो एवं वृक्ष प्रायः कोटरोंसे युक्त हो वह भूमि अविक वायुगुणवाली है। ऐसी भूमिमें उत्पन होनेवाला जल कडुवा होता है कपायाला होता है, उसका वर्ण धूवा जैसा होता है ॥५॥

अग्निगुणधिक्यभूमि एवं वहांका जलस्वरूप।

बहुविधवरवणीत्यंतधात्ष्णयुक्ता । मविमलत्यसस्या स्वल्पपाण्डुमरीहा ॥ दहनगुणधरेयं धारिणी तोयमस्यां । कडुकमपिच तिक्तं भासुरं धूसराभं ॥ ६ ॥

भावार्थ:—जो बहुत प्रकार के श्रेष्ट वर्ण, व उच्ण धात्ओंसे संयुक्त, निर्मल तृण व सस्यसहित हो और जहां थोड़ा सफेद अकुर हो ऐसी भूमि, अग्नि गुणसे युक्त होती है। ऐसी भूमिमें उत्पन्न जल करु (चित्परा) व कड़ुआ रसवाला होता है तथा उसका वर्ण, भासुर व धूसर है। ६॥

भाकारागुणयुक्त भूमि एवं वहा का अलस्वरूप।

समतलमृदुभागाश्वभ्रमत्यंबुदाभा । विरलसरलसज्जन्नांशुवृक्षाभिरामा ॥ वियदमलगुणाढ्या भूरिहाप्यंबुसर्व । व्यपगतरसवर्गोंपेतमेतत्मधानम् ॥ ७॥

भावार्थ:—जो भूमि, समतल वाली हो, अर्थात् ऊंची नीची न हो, मृदु हो छिद्र व खड़ेसे युक्त न हो विरल करमें स्थित करल, सान, आदि ऊंचे वृक्षों से सुशौ-भित हो, तो उस भूमे को श्रेष्ट आकाश के गुणों से युक्त जानना चाहिये। इस भूमि में उत्पन्न जल, विशेष (ख.स) वर्ण व रस से रहित है। यही प्रधान है। अत इव पीने योग्य है।।।।

पेयापेय पानी के लक्षण। व्यपगतरसगंधस्वच्छमत्यंतशीतं। लघुतममतिमेर्ध्यं पेयमेताद्धं तोयम्॥ गिरिगहनकुदंशात्पन्नपत्राद्धितुष्टं। परिहतमितिचोक्तं दोपजालीपुपतम्॥ ८॥

भावार्थः — जिस जलमे रस और गध नहीं है, स्वच्छ है एवं अखंत शीत है, हलका है बुद्धिप्रवोधक हैं वह पीने योग्य हैं। और बड़े पहाड, जंगल खोटा थान, स्वादिसे उत्पन्न व बुक्षके पत्ते इत्यादियोमे युक्त बट दोष्पक्त है। उसे नहीं पीना चाहिये।। ८ ॥

१ बुद्धिप्रबोधनम्।

जलका स्पर्शे व रूप दोष । स्वरतरिमह सोष्णं पिच्छिलं दंतचर्व्ये । सुविदित जलसंस्थं स्पर्शदोषप्रसिद्धम् ॥ बहलमलकलंकं शैवलात्यंतकृष्णं । भवति हि जलक्षे दोष एवं प्रतीतः॥ ९॥

भावार्थ — जो पानी द्रवीभूत न हो, उष्ण हो, दांतसे चावनेमें आता हो, चिकना हो वह ज्लू स्पर्श दोपसे दूषित समझना चाहिये। एवं अत्यंत मलसे कलंकित रहना, रोवालसे युक्त होनेसे काला होना यह जलके रूपमें दोप है। ९।।

जलका, गंध, रस व वीर्यदोष ।
भवति हि जलदोषोऽनिष्टगंघस्सुगंघो ।
विदितरसविशेषोप्येष दोषां रसाख्यः ॥
यदुपहतमतीवाध्मानश्रलशंसकान् ।
तृषमपिजनयेत्तत् वीर्यदोपभिषाकं ॥ १० ॥

भावार्थ — जल्में दुर्गंध रहना अथवा सुगंध रहना यह जल्गत गंधदोष है। कोई विशेष रस रहना (म.ल्र्म पडना) यह जल्गत रसदोष है। जिस जल्को थोडा पीनेपर भी, आध्मान (अफराना) शूल, जुलाम आदि को पैदा करता है एवं प्यासको भी बढाता है, वह वीर्थ दोष से युक्त जानना चाहिथे॥ १०॥

#### जलका पाक दोप !

यदिप न खळु पीतं पाकमायाति शीघं।
भवति च सहसा विष्टंभिपाकाख्य दोषः॥
पुनरथकथितास्तु व्यापदः षड्विधास्सत्।
प्रश्नमनीमह सम्यक्षथ्यते तायवासः॥११॥

भावार्थ — जो जल पीने पर शिष्ठ पचन नहीं होता है और सहसा, मलरोध होता है यह जलका पाक नामक दोष है । ऊपर जलमे जो २ छह प्रकारके दोष बतलाये गये उनको उपशमन करनेके जो उपाय हैं उनको अब यहांपर कहेंगे ॥ ११॥

> जलशुद्धि विधान । कतकफलिनष्टष्टं वातसीपिष्टयुक्तं । दहनशुखीवपकं तक्षलोहाभितप्तं ॥ दिनकरकरतप्तं चंद्रपाँदैनिशीथे । परिकलितमनेकैदशोधितं गालितं तत् ॥ १२ ॥

2 mg - 4 5 mg

जलजदललवंगोशिरसचंदनाधै-।
हिंमकरतुटिकुष्टमस्फुरन्नागपुष्पैः॥
सुरभिवकुलजातीमिल्लिकापाटलीभिः।
सलवितलवलीनिलोत्पलेश्रोचचोरैः॥ १३॥
अभिनवसहकारैश्रंपकाधैरनेकै-।
स्सुरुचिरवरगंधैर्मृत्कपालेस्तथान्यैः॥
असनखदिरसारैर्वासितं तोयमेत-।
च्छमयति सहसा संतापतृष्णादिदोषान्॥ १४॥

भावार्थ — कतकफल ( निर्मली बीज ) व अतसीके आटा डालना, अग्निसे तपाना, तपे हुए लोहको बुझाकर गरम करना, सूर्यिकरणमे रखना, रात्रिमें चान्दनीमें रखना आदि नाना प्रकारके उपायोसे शोधन किया गया, नथा वस्न वंगरहसे छना हुआ, कमल-पत्र, लौंग, खश, चन्दन, कर्पूर छोटीइलायची, कूट, श्रेष्ट नागपुष्प (चंपा) अत्यंत सुगंधि बकुल जाई, मल्लिकापुष्प, पाढन के फल, जायफल, हरपारेवडी, नीलोपल, दालचीनि, शरीभेद नवीन व अन्यंत सुगंधि युक्त आमका फल, चम्पा आदि अनेक सुगंधि युक्त पुष्पोंसे, तथा मृत्कपाल, ( मृष्टप्वर्पर ) विजयसार कैरसार आदिकोसे, सुगंध किया गया जल, शीव्र ही ताप, तृष्णा आदि दोपोंको शमन करता है ॥१२॥१३॥१४॥

वर्षाकाल मे भूमिस्थ, व आकाशजलके गुण । न भवति भृवि सर्व स्नानपानादियोग्यं । विषमिव विषरूषं वार्षिकं भूतलस्थम् ॥ विविधविषमरागानाकोइतुर्विशेषाः । दमृतमिति पठन्त्येतत्तदाकाश्चरायम् ॥ १५ ॥

भावार्थ: — छोकमे सभी पानी स्नान और पीने योग्य नहीं हुआ करते हैं, कोई विषके समान भी विष ( जल ) होते हैं। वर्षा ऋतुमे भूतलस्थ जल, नाना प्रकार के विषम न्याधि यों की उत्पत्ति के लिये कारण है। आकाशसे गिरता हुआ जो कि भूमि के स्पर्श करने के पहिले ही प्रहण किया गया हो ऐसे पानी अमृत के समान है। ॥१५॥

कथित जल गुण।

कथितमथ च पेयं कोष्णमंभं। यदैत— द्यपगतमलफेनं शुद्धिमद्दा विशिष्टं ॥ श्वसनकसनमेदश्लेष्मवातामनाशं। ज्वरहरमपि चोक्तम् शोधनं दीपनं च ॥ १६॥. भावार्थः —यह वर्षाऋतुका गरम किया हुआ मंदोष्ण जल जिसमें झाग बगैरह न हो ऐसे निर्मल वा शुद्ध जलको पीना चाहिये। वह जल खासकांस, मेद, कफ, वात और आमको नाश करता है एवं ज्वरको भी दूर करनेवाला और मलशोधक, अमिदीपन करनेवाला है ॥ १६॥

# सिद्धाश्रपानवर्मः। यथागू के गुण।

पचित च खिंछ सर्वे दीपनी बस्तिमुद्धि। वितरित तृषि पथ्या बातनामं करोति॥ इरित च बरिपतं श्लेष्मला चातिलघ्वी—। सततमिप यवागू मानुषेनों निषिद्धाः॥१७॥

भावार्थः — यवागू सर्व आहारको पचाती है। अग्निको दीपन करती है, बस्ति ( मूत्राशय ) शुद्धि को करती है, प्यासमें पीने के लिये हितकर है, बातको नाश करती है, पित्तेद्रेकको भी नाश करता है। कफ को बढाती है अत्यंत लघु है। इसलिये यवागू मनुष्यों को हमेशा पीनेके लिये निषिद्ध नहीं हैं अर्थात् हमेशा पी सकते हैं।

विश्लेष:—यवागू दाल आदि धान्योंकों को छह गुना जल डालकर उतना पकावें कि उस में विशेष दव न रह जाय लेकिन ज्यादा घन भी नहीं होना चाहिये। उसको यवागू कहते हैं। अन्यत्र कहा भी है। यवागू षहगुणस्तीयैः संसिद्धा विरलद्भवा॥१७॥

#### मण्ड गुण ।

क्षिफकरमितवृष्यं पुष्टिकुन्स्ष्टमेतत् । पवनरुभिरपित्तोन्मूलनं निर्मलंच ॥ बहलगुरुतराख्यं बल्यमत्यंतपथ्यं । क्रिमिजननविषप्नं मण्डमादुर्धुनींद्राः ॥ १८ ॥

भावार्थ: — माण्ड कफको वृद्धि करनेवाली है, अत्यंत पौष्टिक वृष्य (कायको बढाने वाली है) है, स्वादिष्ट है । वायुविकार व रक्तापित्त के विकारको दूर करने वाली है, निर्मल है। जो मण्ड गाढी है वह गुरु होती है। और शरीरको बल देनेवाली एवं हितकर है। किमियोंको पैदा करती है विषको नाश करती है इस प्रकार मुनींद्र मण्डका गुण दोष बतलाते हैं॥ १८॥

१ कहा भी है-मण्डश्रतुर्वश्युणे सिद्धस्तीये त्वसिवयकः।

#### मुद्रयूष गुण।

ज्वरहरमनिलाढ्यं रक्तपित्तप्रणाशं । वदति म्रुनिगणस्तनमुद्गयुंपं कफघ्नं ॥ पवनमपि मिइंति स्नेहसंस्कारयुक्तं । श्रमयति तनुदाहं सर्वदोषप्रश्नस्तम् ॥ १९ ॥

भावार्थ: — पूर्वाचार्य मुद्गयूषका गुण दोष कहते है कि वह ज्वरको दूर करने वाला है। वातवृद्धि करनेवाला है, रक्तिपत्त और कफको दूर करनेवाला है। यदि वह संस्कृत हो अर्थात् घी, तेल आदिसे युक्त हो तो वायुको भी शमन करता है एवं शरीर दाहको शमन करता है, सर्व दोषोंके लिए उपभामक है।। १९॥

मुद्रयूष सेवन करने योग्य मनुष्य.

व्यपहृतमलदोषा यं त्रणक्षीणगात्रा।
अधिकतर तृषार्ता ये च घर्मप्रतप्ताः॥
ज्वलनग्रुखविद्ग्धा येऽतिसाराभिभूताः।
अमयुतमनुजास्ते ग्रुद्रयुषस्य योग्याः॥ २०॥

भावार्थ:— जिन का मल व दोष, बमन आदि कमींद्वारा शरीर से निकाल दिया हो, बण के कारण जिन का शरीर क्षीण होगया हो, जो अत्यंत प्यासा हो, धूपसे जिनका शरीर तह हो, अग्नि के द्वारा दग्ध हो, अतिसार रोगसे पीडित हो, एवं जो धक गये हो ऐसे मनुष्य मुद्रयूष सेनन करने योग्य है अर्थात् ऐसे मनुष्य यदि मुद्रयूष सेनन करें तो हित हो सकता है ॥ २०॥

दुग्धवर्ग ।

अष्टविषदुग्ध ।

करभगहिषगोऽविच्छागमृग्यश्वनारी-।
पय इति बहुनाम्ना क्षीरमष्ट्रप्रभद्म्॥
विविधतरुतृणाख्यातौषधोत्पन्नवीर्थै-।
हिंतकरमिइ सर्वप्राणिनां सर्वमेव ॥ २१॥

रै द्विदल ( मूग मटर आदि ) घान्यों का अठारह गुण जल डालकर सिद्ध किया गया दाल को यूप कहते हैं । कहा मी है-स्निग्ध पदाधों यूप स्मृतो वैदलानामप्टादशगुणेऽस्मिस ।

शावार्थ — ऊंठनी, भैस, गाय, मेंढी, बकरी, हरिणी, घोडी, और मनुष्य सी, इनसे उत्पन्न छोकप्रासिद्ध दूध आठ प्रकारका है। वह, नानाप्रकारके कृक्ष, तृण, प्रसिद्ध औषियों द्वारा उत्पन्न है विशिष्ट वीर्य जिसका, अर्थात् उपरोक्त दूघ देने नाली प्राणिया नाना प्रकारके वनस्पातियोंको खाती हैं जिसमें प्रसिद्ध औषि भी होती हैं, उनके परिपाक होनेपर, उन औषियोंके वीर्य दूषमे आजाता है। इसलिये, सर्व प्राणियोंको सभी दूष हितकर होते हैं।। २१।।

#### दुग्धगुण ।

तदिष मधुरशीतं स्निग्धमत्यंतवृष्यं ।
रुधिरपवनतृष्णापित्तमूच्छितिसारं ॥
श्वसनकसनशोषोन्मादजीर्णज्वराति ।
श्वममदिविषमोदावर्तनिर्नाशनं न ॥ २२ ॥
हितकरमतिबल्यं यो निरोगमशस्तं ।
श्वमहरमितगर्भस्रावसंस्थापनं च ॥
निस्तिलहृद्वयरे।गभोक्तवस्त्यामयानां ।
मश्यमनिषद् गुल्मश्रंथिनिर्लोटनं च ॥ २३ ॥

धारोष्णदुग्ध गुण । श्रृतोष्णदुग्धगुण ।
असृतिमिव मनोइं यच धारोष्णमेतत् ।
कफपवननिहंतृप्रोक्तमेतिच्छितोष्णम् ॥
श्रमयित बहुपित्तं पकश्चीतं ततोन्य- ।
द्विविधविषमदोषोद्ध्तरोगैकहेतुः ॥ २४ ॥
सीरं हितं श्रेष्ठरसायनं च ।
सीरं वपुर्वर्णवलावहं च ॥
सीरं दि चश्चष्यमिदं नराणाम् ।
सीरं वयस्थापनमुत्तमं च ॥ २५ ॥

श्रृतशीतदुष्यगुण क्षीरं हि संदीपनमद्वितीयं । क्षीरं हि जन्मप्रभृति प्रधानं ॥ सोष्णं हि संशोधनमादरेण । संधानकृत्तिष्ठृतशीतलं स्यात् ॥ २६॥

भावार्य:--- ऊपर कहे गये आठ प्रकार के दूर्शोंका सामान्य रूपसे गुण दोष बत-छाते हैं। वह मध्र है, शीत है चिकना है, कामवर्द्धक है अत्यंत रक्तदोष, वातविकार, तृष्णारोग, पित्त, मूर्च्छा, अतिसार, श्वास खांस दोष, उन्माद, जीर्णज्वर भ्रम, मद, विषम उदार्वर्त रोग को नाश फरता है ॥ २२ ॥ दूभ शरीरको हित करनेवाला है, अत्यंत बल देनेबांछा है, योनिरोगोंकेछिये उपयुक्त है। यकावटको दूर करनेवाला एवं गर्भस्नावको रोकनेवाला है, संपूर्ण इदयके रोगोको शमन करनेवाला है। बस्ति ( मूत्राशय ) के रोगों को शमन करता है गुल्मग्रंथियों को दूर करनेवाला है। ॥ २३ ॥ यदि वह दूध धारोणा हो अर्थात धार निकालते ही पानेके काममें आवे तो वह अमृतके समान है। यदि उसे फिर गरम करके पिया जाय तो कफ और वात विकारको दूर करनेवाला है। गरम करके ठण्डा किया हुआ दूध पित्तविकारको शमन करता है। बाकी अवस्थामें अनेक विषम रोगोंके उत्पन्न होनेकेलिये कारण है ॥२४॥ दूध शरीम्केलिये हित है एवं श्रेष्ठ रसा-यन है। दूध शारीरके वर्णकी वृद्धि करनेवाला एवं शरीरमें बलप्रदान करनेवाला है। दूध मनुष्योंकी आंख के लिये हितकर है। दूध पूर्णायुक्ती स्थितिकेलिये सहकारी है एवं उत्तम है ॥२५॥ श्वीर शरीरमें अग्निको दीपन (तेज) करनेवाला है, प्रत्येक प्राणीके लिये यह जन्म कालसे ही प्रधान आहार है, उसे यदि गरम ही पीवें तो मलकी शुद्धि करता है अर्थात् दस्त छाता है। गरम करके ठण्डा किया हुआ दूध मल आदि को बांधने वाला है।।२६

दही के गुण।

दध्युष्णमम्लं पवनमणाशी । केष्ट्रष्मापद्दं पित्तकरं विषय्नं ॥ संदीपनं स्निग्धकरं विद्वहि । विष्टंभि वृष्यं गुरुपाकमिष्टम् ॥ २७ ॥

मानार्थ:—दहा उष्ण है, खद्दा है, वातविकार दूर करनेवाछी है, कफको नाश करनेवाछी है, पित्तोत्पदक है, विषको हरनेवाछी है, अग्नितेज करनेवाछी है। स्निग्ध कारक है, विदाहि है, मलावरोधकारक है, वृष्य ( कामोत्पादक ) है, देरमें पचनेवाला है।। २७॥

तकगुण।

तकं लघूष्णाम्लकषायक्त- । मग्निपदं स्टब्मिवनाञ्चनं च । शुक्तं हि पित्तं महतः मकोपी ॥ संशोधनं मृत्रपुरीपयोश्च ॥ २८ ॥ भावार्थ: छाछ ( तक्र ) हल का ( जल्दी पचनेत्राला है ) व उप्ण है, खद्दा व कषायला होता है। कक्षगुणवाला है, अफ़्रिको वढानेवाला एवं कफ़को दूर करनेवाला है, गुक्र पित्त व वायु विकारको उद्देक करनेवाला है मल मून्को साफ करनेवाला है ॥२८॥

# उद्श्वित्के गुण

सम्यक्कृतं सर्वसुगंधियुक्तं । श्रीतीकृतं सूक्ष्मपटसृतं च ॥ स्वच्छांबुसंकाशमशेषरोग । संतापनुद्वृष्यमुदीश्विदुक्तम् ॥ २९ ॥

भावार्थ:—दहीमे समभाग पानी भिलाकर मधन करे उसे उदिश्वत् कहते हैं। जो अच्छीतरह तैयार किया गया हो सुगंध द्रव्यसे मिश्रित हो,ठण्डा किया हो, पतले कपडेसे शोधित हो एवं निर्मल पानीके समान हो, संपूर्ण रोगोको व संतापको दूर करता हो व पौष्टिक हो उसे उदिश्वत् कहते है।। २९।।

#### बलगुण।

सर्वैः कटुद्रव्यगणैस्सुपकं।
सुस्तेहसंस्कारयुतस्सुगंधिः॥
श्रुष्मानिस्रघ्नोऽग्निकरो लघुश्र।
सर्वः खस्रुद्रत्तकुतकाम्स्रिकश्र॥ ३०॥

भावार्थ:—उपर्शुक्त छाछमे मिरच आदि, कटुड़व्य ढालकर अच्छी तरह पकाकर उसमें घी आदिसे संस्कार (छीक) किया गया हो उसे खल कहते हैं। वह कफ विकार व वात विकारको दूर करनेवाली है, एवं शरीरमें आम्निको तेज करती है। पचनमें हलकी है। इसी छाछकेद्वारा बनाये गये अम्लिका (कढी) आदिके मी यही गुण है।। ३०॥

# नवनीत गुण।

श्रीतं तथाम्लं मधुरातिवृष्यं। श्रेष्ट्यावहं पित्तमकत्मणाशी॥ श्रोषस्रतसीणक्रशातिवृद्ध-बालेषु पथ्यं नवनीतस्रक्तम् ॥३१॥

भावार्थ:---नवनीत ( छोणी ) शीत है, खद्टा रसवाला है । मधुर भी है ।

अति बृष्य है कफकारक है । पित्तिकिकारको दूर करनेवाला है। क्षय, उरःक्षत रोग से जो क्षीण होगया हो, अति कृश होगया हो उसे एवं बालक व वृद्धोंके लिये हितकर है ॥ ३१॥

#### घृतगुण।

वीर्याधिकं शीतगुणं विपाकि । स्वादुत्रिदोषघ्नरसायनं च । तेजो बलायुश्र करे!ति मध्यं ॥ चश्चुष्यमेतघ्टृतमाहुरार्याः ॥ ३२ ॥

भावार्थ:—धी शक्तिवर्द्धक है, शीत गुणवाला है, पचन कारक है। स्वादिष्ट होता है। वात पित्तकफको दूरकरनेवाला है, रसायन है, शरीरमें तेज बल आयु की वृद्धि क-रनेवाला है। मदको बढानेवाला है एव आखको लिये हितकर है ऐसा पूज्य पुरुष कहते हैं। १२१।

# तैलगुण ।

पित्तं कषायं मधुरातिबृष्यं ।
सुतीक्ष्णमन्त्रिभवैकहेतुम् ॥
केदयं शरीरोज्वलवर्णकारी ।
तैलं किमिश्लेष्ममरुत्रणाशी ॥ ३३ ॥

भावार्थः—तेल पित्त करनेवाला है। इस ा रस मधुर और कषाय है। इच्य है, अग्निको तीक्षण करनेवाला है। केशो को हित करनेवाला है। शरीरका तेज बढानेवाला है एवं क्रिमिको नाश करनेवाला है। कफ और वायुको दूर करनेवाला है।।३३॥

# कांजिके गुण ॥

सौवरिमम्लं वहिरेव शीत-मंतर्विदाह्मग्निकृदश्मरेकम् । गुल्मादिसंभद्यनिलापहारि॥ हुद्यं गुरू प्राणवलपदं च॥ ३४॥

भावार्थः — खर्टी काजी बाहरसे ही शीत प्रतिभाम होती है। परंतु अंदर जाकर जलन पैदा करनेवाली है। गुल्म आदिको भेदन करती है। मूत्रके पत्थरको रेचन करनेवाली, वात विकारको दूर करनेवाली है। हव एवं पचनेमें भारी है। शरीरकी शक्ति देनेवाली है। ३ ॥ ३ ॥

# अथ मूत्रवर्गः।

अष्ट मूत्रगुण
गोऽजामहिष्याश्वलरोष्ट्रहास्त- ।
श्वस्ताविसंभृतमिहाष्ट्रभेदम् ॥
मूत्रं किमिष्नं कदुतिक्तमुष्णम् ।
कक्षं लघुश्लेष्ट्यमकदिनाशि ॥ ३५ ॥

क्षार गुष क्षारस्सदा मूत्रगुणानुकारी । कुष्ठार्बुदग्रंथिकिलासकुच्छान । अर्थासि दुष्टत्रणसर्वजंतू- । नाग्नेयशक्त्या दहतीह देहम् ॥ ३६ ॥

भावार्ध:—गाय, बकरी, मैंस, घोडा गथा, ऊंठ, हाथी, मेढा, इन आठ प्राणि योसे उत्पन्न मूत्र आठ प्रकारका है। यह क्रिमियोंको नाश करनेवाले हैं। कटु (चिरपरा) तिक्त व उष्ण हैं। रुक्ष हैं लघु है एवं कफ और वातको दूर करनेवाले हैं। क्षार में उपरोक्त मूत्र के गुण हैं। कुछ, अर्बुद, प्रंथि, किलासकुछ, मूत्रकृष्छ, बवासीर, दूषितकण, और सम्पूर्ण क्रिमिरोग को जीतता है। अपनी आग्नेय शक्ति के द्वारा देह को जलाता है। ३५। ३६।।

द्रवद्रव्या के उपसंहार

एवं द्रवद्रव्यगुणाः प्रतीताः । पानानि मान्यानि मनोहराणि ॥ युक्त्यानया सर्वहितानि तानि । श्रूयाद्भिषम् भक्षणभोजनानि ॥ ३७॥

भावार्थ:—इस प्रकार द्रव द्रव्यों के गुणका विचार किया गया है। इसी प्रकार प्राणियों के लिये हितकर मान्य, व मनोहर भक्ष्य पेय ऐसे अन्य जो पदार्थ है, उनके गुणों को वैद्य बतलावें ॥३७॥

अतुपानाधिकारः अतुपानविचार।

अनुपानावचार । इत्थं द्रबद्रव्यविधिं विधाय । संक्षेपतः सर्वमिहानुपानम् ॥ बक्षाम्यदं सर्वरसानुपानं । मान्यं मनोहारि मतानुसारि ॥ ३८ ॥ भावार्थ:—इस प्रकार सम्पूर्ण द्रवद्रव्यो को वर्णम करके आगे, हम संक्षेप से, सर्व रसों के सम्पूर्ण अनुपान का वर्णन, मनोहर मत के अर्थात् पूर्वाचार्यों के दिव्य मत के अनुसार, सिद्धांताविरूद्ध रूपसे करेंगे ॥ ३८ ॥

सर्व भोज्यपदार्थी के अनुपान।
भोज्येषु सर्वेष्पिष सर्वयैव।
सामान्यतो भेषजमुष्णतोयम्।।
तिक्तेषु सीवीरमथाम्लतकं।
पथ्यानुपानं लवणान्वितेषु ॥ ३९॥

भावार्थ:—सभी प्रकारके भोजूब में सामान्यदृष्टीसे सर्वथा गरम पानी पीछे से पीना यही एक औषघ है। भोजनमें काजी छेना ठिक है।। ३९॥

कवाय आदि रसोंके अनुपान।
नित्यं कवायेषु फलेषु कंदशाकेषु पथ्यं मधुरानुपानम्।
श्रेष्ठं कदुंद्रव्ययुतानुपानं।
सर्वेषु साक्षान्मधुराधिकेषु॥ ४०॥

भावार्थः —कषाय रसयुक्त फल व कंदमूलके भाजियोमें मिठारस अनुपान करना पथ्य है, जो भोजन साक्षात् मधुर है उसमे चिरपरा रस अनुपान करना अच्छा है ॥४०॥

अम्ल आदि रसों के अनुपान

आम्लेषु नित्यं रूवणपगाढं । तिक्तानुपानं कडुकेषु सम्यक्॥ पथ्यं तथैवात्र कषायपानं। सीरं हितं सर्वरसानुपानम्॥ ४१॥

भावार्यः — खट्टे पदार्थों के साथ लग्नणरस अनुपान करना योग्य है। तीखे पदार्थोंके लिये कडुआ व कपायले रस अनुपान है दूध सभी रसोंके साथ हितकर अनुपान है॥ ४१॥

१--कटुस्यात्कटुतिक्तथोः।

# अनुपानविधानका उपसंहार

कैपांचिन्मधुरे भवत्यातितराकांक्षाम्छसंसेवना-।
दम्लेबान्यतरातिसेवनतया वांछा भवेदादरात्॥
यवधस्य हितं यदेव कचिकृद्यद्यस्य सात्म्यादिकं।
तत्तत्सर्वमिहानुपानविधिना योज्यं भिषिगस्सदा॥ ४२॥

मावार्थः—किसी किसीको अम्लरसके अधिक सेवनसे मीठे रसमें अधिक इच्छा रहती है। किसी को अम्लके अतिरिक्त किसी रस का अधिक सेवनसे खहे रस की इच्छा होती है। इसी तरह किसी को कुछ, अन्य को कुछ रस सेवन की चाह होती है। इसालिये विद्वान वैषको उचित है कि वे जिनको जिस रसकी इच्छा हो और जो हितकर हो और उनकी प्रकृतिके लिये अनुकूल हो उन सबको अनुपान विधिसे प्रयोग करें।। ४२।।

# भोजन के पश्चात् विधेय विधि।

पश्चादौतकरौ प्रमध्य सिललं दद्यात्स्रचक्ष्मपदं । प्रोचदृष्टिकरं विरूपविविधव्याधिप्रणाञ्चावहं ॥ वक्तं पद्मसमं भवेत्यतिदिनं तेनैव संरक्षितं । वक्तव्यगितिलातिकालकमलानीलीप्रणाञ्चावहम् ॥ ४३॥

भावार्थ:—भोजन के अनंतर हाथों को धोकर, उन्ही को परस्पर थोडा मलकर और उन्ही से थोडा जल आखों में डालना चाहिये अर्थात् जलयुक्त हाथों से आंखका स्पर्श करना चाहिये। इस से, आखों को हित होता है। तेजी आती है और नाना प्रकारके निरुद्ध अक्षिरोग दूर हो जाते है। इसी तरह, हाथों को मल कर प्रतिदिन, मुख का स्पर्श करे अर्थात्, थोडा सा मलें तो मुख कमल के समान कांतियुक्त होता है, तथा मुख्युत्त न्युंग, तिलकालक, नीली आदि अनेक रोग दूर हो जाते है। ४३॥

# तत्प्रशाद्विधेय विश्वि।

सुकत्वाचम्य कषायतिक्तकरुकैः क्षेष्ठभाणमुग्नं जुदेत् । किंचिद्रावितवात्स्थतः पदचतं संक्रम्य शय्यातलं ॥ वामं पार्थमय प्रपीद्य भनकैः पूर्वे शयीत क्षणं । व्यायामादिविवर्जितो द्रवतरासेवी निषण्णो भवेत् ॥ ४४ ॥ ्र ः

भावार्थ:-इस प्रकार, मोजन करनंके पश्चात्, अच्छीतरह कुरला करके कषाय

१-- भुक्ते राजवत् आसीत ।

कडुआ, तीखा रसयुक्त पदार्थोंको, अर्थात् सुपारी, कत्या कतंग करत्री तांम्बूळ आदि सेवन कर, या हव धृम आदि के सेवन कर, उदिक्त कफ को दूर करें (क्यों कि मोजन करते ही कफकी द्वादि होती है) पश्चात् गर्वित होकर बंटे अर्थात् किसीकी कुछ भी परवाह न कर निश्चित चिक्तेस बंटे। बादमें साँ कदम कुचळकर, वाम पार्च को थोडा दबाकर उसी बाये वगळसे थोटी देर सोवे और उठते ही व्यायाम आदि न करें और दव पदार्थ को सेवन करते हुए थोडी देर बैठना चाहिये॥ ४४॥

#### अंस्थमंगल ।

. इति जिनवक्त्रनिर्गतसुक्षास्त्रमहांबुनिष्ठः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयमासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरनिर्म जगदेकहितम् ॥ ४५ ॥

भावार्थः — जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पटार्थक्ष्णी तरंग उठ रहे हैं, इह छोक परछोकके लिये प्रयोजनीभूत साधनक्ष्मी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शाक्समुद्रसे निक्छी हुई बूदके समान यह शास्त्र है। साथमें जगतका एक मात्र हित साधक है [ इसिछिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] । ४५।।

--- \*×\*---

# इत्युत्रादिलाचायकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षाणाधिकारे अक्षपानविधिः पंचम परिच्छेदः।

---:0:----

इयुप्रादित्याचार्यकृत कल्य,णकारक प्रंथ के स्वाम्ध्यरक्षणाधिकार में विद्यात्राचस्पतीत्युपाधित्रिभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित भावार्थदीपिका टीका मे अन्नपानित्रिधि नामक पांचवां परिच्छेद समाप्त द्वआ।

# अथ षष्ठः परिच्छेदः।

अथ दिनचर्याधिकारः ।

मंगलाचरण व प्रतिका।

नत्वा देवं देववृंदार्चितांत्रि । वीरं धीरं साधु सुज्ञानवार्षिम् ॥ स्वस्थं स्वस्थाचारमार्गो यथाव- । च्छास्त्रोहिष्टः स्पष्टसुद्योततेऽतः ॥१॥

भावार्यः—देवोंके द्वारा बंद चरणवाले, धीर वीर और साध्यांके लिए ज्ञान समुद्रके रूपमें हैं ऐसे भगवान्को नमस्कार कर स्वास्थ्याचारशास्त्रमें उपदिष्ट प्रकार श्रेष्ठ स्वास्थ्य का उपदेश यहांपर दिया जाता है ॥ १॥

दंत धावन।

मातः मातर्भक्षयेइंतकाष्टं । निर्दोषं यद्दोषवर्गानुरूपम् ॥ असे कांक्षा वाक्यवृत्तिं सुगंधि । क्वर्यादेतस्राद्मयेदास्यरागान् ॥२॥

भावार्थः —प्रतिनित्य प्रातःकाल, नीम बबूल कारंज अर्जुन आदिके दांत्नोंसे जो वात पित्त कफोंके अनुकूल अर्थात् दोपोको नाश करनेवाले हों एवं निर्दोष हों दांत साफ करना चाहिये। इस प्रकार दातुन करनेसे भोजनमे इच्छा, वचनप्रवृत्तिमें स्पष्टता, मुखमें सुगंधि एवं सर्व मुखरोगोंका नाश होता है। २॥

दांत्न करनेके अयोग्य मनुष्य।
शोषांन्मादाजीर्णसूच्छादिता ये।
कासश्वासच्छिदिहिकाभिभूताः॥
पानाहाराः क्रिश्नगात्राः क्षनार्ताः।
सर्वे वज्यीः दन्तकाष्ट्रमयोगे॥ ३॥

भावार्थ: शोष [क्षय ] उन्माद, अजीर्ण, मूर्च्छा, कास श्वास, वमन हिचकी आदि रोगोंसे पीडित, क्षत आदि के द्वारा जिनका शरीर क्षित्र [आई ] हो और पान, आहर छे चुके हों ऐसे मनुष्य दांतुन नहीं करे ।। ३ ॥

# तैलाभ्यंग गुण।

द्यात्तेलं मस्तके स्वस्थकाले। कुर्यादेतत्तर्पणं चेंद्रियाणाम्। केञ्चानां वा मार्दवं हि मञ्चांतं। रोगान्सर्वान्नाञ्चयेश्वग्गतांश्च॥ ४॥

भावार्थ स्वस्थावर्स्थामे मस्तकमें तेल लगाना चाहिये। इससे श्रंदियोंकी शांति मिलती है। बाल (केश) को मृदु करने के लिये यह कारण है एवं मस्तकको ठण्डा रखता है। चर्मगत सर्व रोगोंको यह नाश करता है।। ।।

तैलघृताभ्यंग गुण।

तैल्लाम्यंगश्लेष्मवातप्रणाञ्ची । पित्तं रक्तं नाश्चयेदा घृतस्य-॥ देहं सर्वे तर्पयेद्रोमकूपै-वैवर्ण्यादिख्यातरोगापकर्षा ॥ ५ ॥

भावार्थ:—तेल मालिश करना यह कफ और वातको नाश करता है। वी के मालिश करनेसे रक्त पित्त दूर होजाता है। रोमकूपोंस प्रवेश होकर यह सर्व देहको शांति पहुंचाता है। और वैवर्ण्यादि प्रसिद्ध त्वग्गत रोगोंको दूर करता है। ५।

अभ्यंगकेलिये अयोग्य व्यक्ति।

मूच्छिकांतोऽजीर्णभक्तः पिपासी । पानाक्रांतो रंचकी शीणगात्रः ॥ तं चाभ्यंगं वर्जयत्सर्वकालं । सद्योगर्भे दाहयुक्तज्वरे वा ॥ ६॥

भावार्थ:—मूर्च्छित, अजीर्णरोगसे पीडित, प्यासी, मच आदि को जिसने पीलिया हो, और रेचन लिया हो जिस का शरीर अतिकृश हो, दाह ज्वर से युक्त हो, गर्भधारण कर अन्य समय होगया हो तो, ऐसे न्यक्तियों को हमेशा अभ्यंग (मालिश न) नहीं करना चाहिये।। ६।।

व्यायाम गुण।

दीक्षाग्नित्वं व्याधिनिर्भुक्तगात्रं । निद्रा तंद्रास्थौल्यनिर्नाञ्चनं च ॥ कुर्यात्कांतिं पुष्टिमाराग्यमायु- । व्यायामोऽयं यौवनं देहदाद्र्यम् ॥७॥ मानार्थः — प्रतिनित्य मनुष्यको व्यायाम करना चाहिये। व्यायामसे अप्रि तेज हीतं है। शरीरके रोग दूर होते हैं। निद्रा, आलस्य, स्थूलता आदि शरीरदोष दूर होकर श-रीरमें कांति, पुष्टि स्वास्थ्य और दीर्घ आयुकी प्राप्ति होती है। विशेष क्या; यह व्यायाम योवन को कायम रखता हैं, और शरीरको मजबूत करता है।। ।।

व्यायामकोलिये अयोगयव्याकी

तं व्यायामं वर्जयेद्रक्तिवित्ती । श्वासी वालः कासहिकाभिभूतः ॥ स्क्षीषु क्षीणां भुक्तवान्सक्षतांग- । स्सोष्णे काले स्विकामात्रो ज्वरार्तः ॥८॥

भावार्थ— रक्तिपत्त सासकास (वांसी) हिचकी, क्षत (जखम) और अंद सै प्रीटित, जिसके दारीर से प्रसीना निकला हो, जो अतिमैश्रुन से क्षीण हो ऐसे मनु-ष्य एवं बालक को न्यायाम नहीं करना चाहिये। तथा खस्थ पुरुष को भी उष्णकाल (प्रीष्म शरदऋतु) में न्यायाम छोड देना चाहिये।। ८॥

### बलार्ध लक्षण

मस्वेदाद्वा शक्तिश्रीथिल्यमावाः। च्छक्तेरर्भे चावश्रिष्टं विदित्वा ॥ व्यायामाऽयं वर्जनीयो मनुष्यै-॥ रत्यंताधिक्यान्वितो हंति मर्त्यम् ॥९॥

भावार्थ: —यथेष्ट व्यायाम करने के बाद पसीना आवे अर्थात् शक्ति कम होगई हो तब अर्थाश शक्ति रहगई समझकर व्यायाम को छोडना चाहिये। अत्यर्धिक व्यायाम शरीरको नाश ही करता है ॥९॥

# उद्घतन गुण

त्वग्वेवण्यं श्लेष्ममद्गविकारं।
कण्ड्रमायं गात्रकार्ध्यस्यरूपं।
वाताक्रांते पित्तरक्तादुरेऽस्मिन्।
कार्यं तत्रोद्वर्तनं सर्वदेव॥१०॥

भावार्थ:--- शरीरमें वर्ण विकार, कफविकारमेद धातुका विकार होजाय, प्रायः

१ शरीर में जितनी शक्ति हो उस से अर्थ भाग मात्र व्यायाम मे सर्व करना चाहिये ।

सर्व शारीर वात से पीडित हो, एवं रक्तिपत्त से पीडित हो उस अवस्थामें खुजळी होजाय ब शारीर कृश होजाय तो उदर्तन [ उवटन ] सर्वदा उत्तम है ॥ १०॥

> विशिष्ट उद्वर्तन गुण फेनोष्दर्षाच्छोदसंवाहनाँघः । गात्रस्थैर्ये त्वक्प्रसादां भवेच्च ॥ मेदश्लेष्मग्रंथिकण्ड्वामयास्त । नस्यस्सर्वे वातरक्तोद्भवाश्र ॥ ११ ॥

भावार्थ:—गेहूं आदिकी पिडाँसे, शरीरको धर्पण करने व औषधोके चूर्ण को शरीर पर डालनेसे, शरीरमें स्थिरता आजाती है, चर्ममे कांति आजाती है, मेदविकार, श्लेष्मविकार प्रंथिरीम [संधिरोग] खुजली और बातरोग, एवं रक्तोत्पन रोग भी इससे नष्ट होते है। ११।।

पवित्र स्नान गुण

तुष्टिं पुष्टिं कांतिमारोग्यमायु-।
स्सौम्यं दें।षाणां साम्यमग्नेश्रं दीप्तिम्।
तंद्रशनद्रापापशांतिं पवित्रम्
स्नानं क्रयीदन्नकांक्षामतीव ॥ १२ ॥

भावार्थ: — श्नान करनेसे मनमें संतोप उत्पन्न होता है। तेज बढता है। आरोग्य रहता है। दीर्घायु होता है। शुचिता माप्त होती है। दोषोका साम्य होता है। आग्ने तंज हो जाती है, आलम्य निद्रा दूर होजाती है। पापको उपशमन कर शरीरको पवित्र करता है भोजनमे इच्छा उत्पन्न करता है। इसलिये पवित्र स्नान अवस्य करना चिहिये ॥१२॥

स्तान के लिये अयोग्य व्यक्ति । स्तानं वर्ज्ये छिदिते कर्णश्रूले- । चाध्मानाजीर्णाक्षिरोंगेषु सम्यक् ॥ सद्योजातं पीनसे चातिसारं । भुक्ते साक्षात्सज्वरे वा मनुष्ये ॥ १३ ॥

भावार्थः --- जिसकी उन्हीं होग्रह हो, कर्णशल [ दर्द ] होगया हो जिसकी पेट फूलगयी हो अर्जाण होगया हो आखाका रोग होगया हो, पीनस रोग होकर अल्प समय होगया हो, अतिसार होगया हो, जिसने मोजन किया हो, साक्षारूचर सहित हो, ऐसे मनुष्य ऐसी अवस्थानोमे स्नान नहीं करे ॥ १३॥

## तांबुल भक्षण गुण

सीख्यं भाग्यं सीरमं सुप्रसादं !
कांतिं परहादं काम्रुकर्त्वं सगति ॥
सीख्यं सीद्यं सीमनस्यं मुरूपं ।
नित्यं सर्वेषामंगरागः करोति ॥ १४ ॥
कांतिं संतोषं सद्भवत्वं मुखस्य ।
च्यक्तं वेद्यं भूषणं भूषणानाम् ॥
रागं रागित्वं रोगनाशं च कुर्यात् ।
पूज्यं तांबुं शुद्धिमाहारकांक्षाम् ॥ १५ ॥

भावार्थः — तांबूल (पान) के खानेसे शरीरमे सौस्य भाग्य, सुगंधि, संतोष कांति, उल्लास, सुंदर विषयाभिलाषा आदि गुण बढते हैं। मृग्वमे कांति होनेके साथ २ मनमें संतोष रहता है। मुखमें द्रवत्व रहता है, लेकिमे वह मुखका भूषण भी समझा जाता है। मधुर स्वर पैदा होता है। मुखमें ललाई उत्पन्न होनेके साथ २ बहुतसे रोगोका नाश भी करता है। आहारमें इच्छाको उत्पन्न करता है। भोजन के बाद मुखशुद्धि करता है, इसालिये ऐसे अनेक प्रकारके गुणोते युक्त तांबूल सदा सेत्र्य है। १४॥१५॥

ताम्बूल सेवन के लिये अयोग्य व्यक्ति !

तत्तांबृलं रक्तपित्तज्वरार्तः। शोषी श्लीणस्सद्विरिक्तोऽतिसारी ॥ श्रुत्तृष्णोन्मादातिकृच्छ्राभिभूतः। पीत श्लीरस्संत्यजन्मद्यमत्तः॥१६॥

भावार्थ:—जिसको स्वतापित होगया हो, जो ज्यासे पीडित हो, जिसे क्षयरोग होगया हो जो अत्यंत कृश हो. जिसको विरेचन दे दिया हो अतिसार रोगसे पीडित हो, सुधा व तृषासे बाधित हो, उन्माद जिसको हुआ हो, मूत्रकृष्ट्रसे पीडित हो, दूध पिया हो, और शराब पीकर नशेमे मस्त हो ऐसी अवस्थावोमें ताबूळ वर्ज्य है ॥ १६॥

जूता पहिनने, व पादाभ्यंगके गुण

सोपानत्कस्संचरेत्सवकीलं । तेनारोग्यं प्राप्तुयान्मार्दवं च ॥ पादाभ्यंगात्पाददाइप्रशांति । निद्रासीख्यं निर्मलां चापि दृष्टिम् ॥१०॥ भावार्थ: हमेशा ज्ता पहिनकर चल्ना चाहिय जिससे आरोग्य प्राप्त होता है व शरीर मृदु होजाता है। पैर (पादतल) में तेल मालिश करने से पादका जल्न शांत होता है। सुखपूर्वक नींद आती है। आंख निर्मल हो जाता हैं॥ १७॥

## रात्रिचर्याधिकारः।

## मैथुनसेबनकाल ।

भीते काले नित्यमेकैकवारं। यायात्स्वस्थो ग्राम्यधर्मोपयोगम्॥ ज्ञात्वा शक्तिं चोष्णकाले कदाचित्। पक्षादर्धात्सप्तष पंचरात्रात्॥१८॥

भावार्थ: स्वस्थ मनुष्य ठण्डके गौसम में प्रतिनित्य एक दफे मेथुन सेवन कर सकता है। उष्ण काल में अपनी शक्ति का ख्याल रखकर पांच, छह, सात व आठ दिनमुं एक दफे मैथुन सेवन करना चाहिये॥ १८॥

मैयुन के लिये सयाग्य व्यक्ति।
श्वरूचण्णार्तो मूत्रविद्धुक्रवेगी।
दूराध्वन्यो य झतौत्यीदितांगः॥
रेतःश्लीणो दुर्बलश्च ज्वरार्तः।
प्रत्युषे संवर्जयेकं व्यवायम्॥ १९ ॥

भावार्थ:- अधा तृषासे जो पाडित हो, मल मूत्र व शुक्र का वेग उपस्थित ( क्यूडेर निकलनेके लिये तैयार हो ) हो, दूरसे जो चल हर आनेसे थक गये हों, क्षयसे को प्रक्रित हो जिनका शुक्र क्षाण हो गया हो, जो शक्तिहीन हो, ज्यर पाडित हो जनको पेश्वन कर्य है। एवंच प्रातःकालके समय मैथुन सेवन (किसीको भी) नहीं कर्ता चाहिये ॥१९॥

सतत मैथुनके योग्य व्यक्ति।

कत्याणांगो यो युवा ृष्यसेवी। तस्यैवोक्तस्सर्वकाले व्यवायः॥ वृष्यान्योगान्योगराजाधिकारे। वक्त्याम्यस्णान् स्रक्षणैरुत्तरत्र॥२०॥

## ग्सायनिविधिः ।

भावार्थः — जिसका शरीर बिलकुल निरोग है, जो जवान है व कृष्य (कामवर्त्तक, शुक्रजनक) पदार्थोंको सेवन करता है उसीको हमेशाह मेशुन सेवन करनेको लिखे कहा है। अर्थात् वहीं सदा सेवन कर सकता है। वह कृष्य पदार्थ कौनसे हैं यह आगे योग-राजधिकारमें लक्षण सहिन प्रतिपादन करेगे ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते है।। २०॥

## ब्रह्मचर्य के गुण।

वर्णाधिक्यं निर्वलीकं शरीरं । सत्त्वोपेतं दीर्घमायुस्सुदृष्टिम् । कांतिं गात्राणां स्थैर्यमत्यंतत्रीर्यम् । मर्त्यः प्राप्नोति स्वीष्ट नित्यं जितात्मा ॥ २१ ॥

भावार्थ: - जो लियों में नित्य त्रिरक्त रहता है उस के शरीर का वर्ण कहता है, शरीर बली (चमडेका सिकुडना) रिहन होता है, मनोबलसे युक्त होता है, दर्जियु होता है, आंख अच्छी रहती है अर्थात् दृष्टि मन्द नहीं होती है। शरीर में कांति व मजबती आजाती है, यह अन्यन शक्तिशाली होता है।। ११।।

मैथुन के लिय अयोग्य स्त्री व काल।
दुष्टां दुर्जातिं दुर्भगां दुस्स्वरूपामल्पछिद्रांगीमातुरामातिवीं च
संध्यास्वस्पृत्र्यां पर्वसु प्राप्ययोग्यां।
बुद्धाकोपेयाद्वाजपत्नीं मनुष्यः॥ २२॥

भावार्थ: - दुष्टास्त्री, नीच जातीवार्टी, द्वितयोनिवार्टी, कुरूपी, अल्प छिद्र (योनिस्थानका) वार्टी, गोग मे पीडित. वतम्बर्टी, अस्पृद्या, बृद्धा ऐसी स्त्री तथा राजपत्नी के साथ कभी भी सम्भोग न करे। जो सम्भोग करने के लिये योग्य हो उस के साथ भी, संब्याकाल व अष्टमी चतुर्दशी आदि प्रविदेनों में सम्भोग नहीं करना चाहिये॥२२॥

मेथुनानंतर विधेय विधि।

स्वादुस्तिग्वं मृष्ट्रमिष्टं मने। इं। श्रीरोपेतं भक्ष्यमिश्लेविकारः। श्रीतो वातक्षीतलं चान्नपानं। निद्रां सन्या ग्राम्यधमीवसाने॥ २३॥

भावार्थः — म्वाटिष्ट, चिकना, त्व छ, स्वेज्छाके अनुकूछ, मनोज्ञ, तथा क्षीर्युद्त ऐसे भक्ष्य और ईख़ के विकार अकर आदि को मेशुन सेवन के बाद खाना चाहिये एवं ठण्डी हवा छेनेके साथ शीतगुण युक्त अन्न पानकर शांतिसे निद्रा छेनी चाहिये,

निद्राकी वावस्यकता।
रात्री निद्रालुः स्यान्मजुष्यः सुखार्थी।
निद्रा सर्वेषां नित्यमाराग्यंहतुः ॥
निद्राभंगे स्यात्सर्वदोषप्रकोषो।
वर्ज्या निद्रा स्यात्सर्वदेवाप्यमायम् ॥ २४॥

भावार्थ:—रात्रिमे जो मनुष्य यथेष्ट निद्रा लेता है वह सुखी बन जाता है। भयना सुसकी इच्छा रखनेवाला रात्रिमे निद्रा अवस्य लेते। निद्रा सभी प्राणियोंको भारोग्यका कारण है। निद्राभंग होनेमे वानाि दोपोका उद्रेक होता है। लेकिन रात दिन निद्रा नहीं लेनो चाहिये॥२॥

दिनमें निद्रा लेनेका अवस्थाविदेश ।

ह्राध्वन्यः श्रांतदेहः पिपासी । वातर्भाणां मद्यमत्तोऽतिसारी ॥ रात्री ये वा जागरूकास्तदर्धा निद्रा सेव्या तर्मनुष्यदिवापि ॥ २५॥

भावार्थ:—- दूरसे जो चलकर आया हो, थका हुआ हो, प्यासा हो, वातरोगसे पीडित हो कर क्षीण होगया हो, अतिसार रंगमे पीडित हो. मद्य पीकर मत्त होगया हो एवं रात्रिमें जो जगा हो वह मनुष्य जागगणमे आधी नींद दिनमें लेसकता है ॥२५॥

सर्वर्तसाधारणचर्याधिकारः।

हिनमिनभाषण ।

एवं सहत्तिस्सज्जनं दृर्जनं ना।
जन्माचारांतर्गतानिष्टवार्नयः ॥
रागद्येषात्यंतमाहिनिमित्तः ।
नैव ब्रुयात्स्वस्य संपत्सुम्बार्था ॥ २६ ॥

भावार्थ: — जो मनुष्य संसारमें सम्पत्ति व सुख चाहता है उसे चाहिये कि वह सन्जन व दुर्जन के प्रति, जन्म (पैटाइश) सम्बधी व आचार सम्बंधी अनिष्ट वचनों के प्रभोग न करें जो कि गन, देख, व मोह की उपनि के लिये कारण होते हों ॥२६॥ रोलाद्यारोहण निषेध रीलान्बृक्षान्दुष्टवाजीदिपेंद्रा- । भारोहेद्वा ग्राहनकाकुर्लोमिं ।। नीत्रस्रोतो वाहिनी वारिधीन्वा ॥ गाहेत्तान्यत्यत्वलम्थं न नोयं ॥२७॥

भावार्थ: सुखेच्छु मनुष्य, पहाइ, वृक्ष, दृष्टघोडा व हाथी इत्यादिपर नहीं चहें, जिसमे. मगर व अधिक उमी हो, नीव मोत बहरही हो ऐसी नदी व समुद्र मे प्रवेश न करें, तथा पत्वल (जमीनमे वडे २ गड़े रहते हैं इनमे बरसात के समय पानी भरजाता है वह कई दिनोंतक रहता है उनको पन्चल कहने हैं) के जलमें भी स्नानादिक न करें ॥२७॥

पापादिकार्थें के निषंध ॥
यद्यत्पापार्थ यच्च पश्चन्यहतु— ।
यद्याखोकानामप्रियं चाप्रशस्तं ॥
यद्यत्सर्वेषामेव बाधानिमित्तम् ॥
तत्तन्सर्वे वर्जनीयं मनुष्यैः ॥ २८॥

भावार्थ:—- जो जो कार्य पापोपार्जनके लिये कारण हो, जो लोकापवादके लिये कारण हों, लोगोंके लिये अग्रिय एवं अमंगल हो और जो सबके लिये बाधा उत्पन्न करने वाले हों, ऐसे कार्योंको बुद्धिमान् मनुष्य कभी न करे ॥२८॥

हिंसादिकं त्याग।
हिंसासत्यं स्तेयमंहित् सर्व।
त्यक्त्वा धीमांश्वारुचारित्रयुक्तः॥
साधूनसंपूज्य प्राज्यवीयोधियुक्ता-॥
नाराग्यार्थी योजयेद्योगराजान्॥ २९॥

भावार्थः — स्वास्थ्यकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य हिंसा, इठ, चोरा, परिप्रह, कुशील इत्यादि पापोंको छोडकर सदाचरणमे नत्पर होवें, सञ्जन व संयमियोंकी सेवा करके अन्यंत शक्तिवर्द्धक योगराजोंका प्रयोग करे।।२९॥

वृष्याधिकारः ।
कामोत्यत्ति के साधन ।
चित्ताल्हादः कांतिमन्मानसानि ।
मोचरपुष्योद्धासि वल्लीगृहाणि ॥
चक्षुस्पर्शश्रोत्रनासाम्रकानि ।
मायेणेतत्कामिनां कापहेतु ॥ ३०॥

भावार्थ:—चित्तमे आल्हाद उत्पन्न करनेवाळे एवं मनमें हर्ष और प्रसन्नताको बढानेवाळे छतागृह जिनमे बहुतसे सुदर पुण खिळे हुए दिख रहे हों, विहार करने योग्य हैं। उनसे इंदियोंको सुख मिळता है एव प्राय ये कामुकोंकेळिये कामकी इच्छा उत्पन्न करने के ळिये कारण है।।३०॥

कामोद्दीपन करनेवाळी र्खा । या लावण्योपेतगात्रानुकूला । भूषावेषोद्धासि सद्यावना च ॥ मध्ये क्षामोत्तुंगपीनम्तर्नाया । सुश्रोणी सा वृष्यदेतुर्नराणाम् ॥ ३१ ॥

भावार्थः — जो सुंदरी दार्शरके किये द्याभनेत्राले वन्ताभूषणोको धारण करती हो, युवती हो, मध्यस्थान जिसका कृत्र हो और उन्नत एवं मोटे स्तनोंसे युक्त हो, नितं-बस्थान जिसका सुंदर हो वह स्त्री, पुरुपांको कामोदीपन करनेवाली होती है ॥ ३१॥

चुष्यामलक यांग ।

धात्रीचृर्णे तद्रसेनैव सिक्तं । शुष्कं सम्यक्षीरसंभावितं च ॥ खण्डेनाक्तं सेन्यमानां मनुष्यां । बीर्याधिक्यं प्राप्तुयात्क्षीरपानात् ॥ ३२ ॥

भावार्यः — आवंले के चूर्ण मे, उमीके रस डालकर मुखावे, इसी को भावना कहते हैं। तत् पश्चात् अच्छीतरह दूध की भावना देवे। इस प्रकार भावित चूर्ण के बराबर खाड मिलाकर खावे और ऊपर से दूव पीवे तो अत्यंत वीर्य की वृद्धि होती है। निहः — जहाँ भावना का प्रमाण नहीं लिखा हो, वहा सम भावना देनी चाहिये ऐसी परिभाषा है। इसल्ये यहा भी भावनाप्रमाण नहीं लिखने के कारण, आवंधि के रस, और दूध के साथ २ भावना देनी चाहिये।।३ ।।

वृष्य, शाल्यादियांग।
कृत्वा चूर्णे शालिमाषांस्तिलांश्व।
क्षीराज्याभ्यां शर्करामिश्रिताभ्यां॥
पकापूपानभक्षयेदसयं तृत्।
कृष्यं बांछम् कामिनीतृप्तिहेतुं॥ ३३।

भावार्थः—धान, उडद, तिल इन तीनोंके आटा बनाकर उनके साम्प्रश्रण से बनाया गया पुत्रा शकर दूध धाँके साथ खावे तो पोष्टिक है। एव कामभोगमें कामिनी को तृति करनेके लिये कारण है।। ३३।।

#### वृत्य सक्तू।

सक्तून्मिश्रान्धीरसंतानिकान्वा । माषाणां वा चर्णयुक्त गुडाड्यम् ॥ काम्बा नित्यं सप्ततिं कामिनीनां । यायाद्वुद्धोप्यश्रमणव मर्न्यः ॥ ३४ ॥

भावार्थः — सक्तुको मलाई में मिश्रित करके सेवन करें अथवा गुडसे युक्त उडद के आटेका कोई पदार्थ बनाकर ग्वावे तो वह हुड्डा भी हो तो प्रतिदिन सत्तर क्रियोंको भी विनाश्रमके सेवन कर सकता है ॥ ३४॥

## बुष्य गोधूमचूर्ण।

गांधूमानां चूर्णमिक्षांविकारः ।
पकं क्षीरेणातिकीतं मनोकं ॥
आज्येनैतत्भक्षायित्वांगनानां ।
पष्टिं गच्छेंटकवारं क्रमेण ॥ ३५ ॥

भावार्थः — गेहूका आटा शकर ओर दूधके साथ पकाकर अन्यत ठण्डा करें। इस मनोज पाक को घीके साथ खावे तो वह मनुष्य एकदफे क्रमसे साठ क्रियोंको भोग सकता है ॥ ३५ ॥

## वृष्य रक्ताश्वत्थादियोग

रक्ताश्वत्थत्विग्वषं पयो वा । यष्टीचूर्णोन्मिश्रितं शक्तराद्यं ॥ पीत्वा सच्यस्सप्तवारान्त्रजेद्वा ॥ निवीयोपि प्रन्यदं कामतप्तः॥ ३६॥

भावार्थ:—लाल अश्वत्थर्का लालको दृधमे पकाकर अथवा मुलहटीका चूर्ण और शकरसे मिश्रितदूध को यदि मनुष्य पीये तो चाहे वह वीर्य रहित क्यों न हो तथापि प्रतिनित्य कामतत होकर सातवार खीसेवन करसकता है ॥ ३६॥ वृष्यामलकादि श्रूणं।

छागक्षीरेणामलक्याः फलं वा । पकं शुष्कं चूर्णितं शकराद्यम् ॥ मूलानां वाप्युचटागोश्वराणां । वीर्ये कुर्याच्छागवीर्येण नुल्यम् ॥ ३७॥

भावार्थ:—बकरीके दूधके साथ आवलेको पकाकर, सुखनेके बाँद चूर्णकर शक-रकं साम्मिश्रणसं खानेसे या चिचांटकतृण, ( उटगण ) और गोखूर की जड को आंवछे के रसायन से, खानेपर, बकरेंके वीर्यके समान ही वीर्य बनता है ॥ ३७॥

#### छागदुग्ध ।

मापकाथोन्मिश्रितं छागदुर्भ्यः । पीत्वा रात्रा तद्भृताक्तं गुडाद्यम् ॥ याम यामे सप्तसप्तकवारं । स्त्रीव्यापारे याति जातप्रमोदः ॥ ३८॥

भाषार्थः — - बकरी के दूध में उडढ़ का काथ [काढा ] बी, गुड मिलाकर रातिमें पीवें, तो, प्रति महरमे उछ।सपूर्वक सात सात वार खियोका सेवन कर सकता है।। ३८।।

ृष्य, भूकूष्माण्डाति चूणं। भूकूष्माण्डं चेक्षुराणां च वीजं। गुप्ताबीजं वा मुसल्याश्व मूलम्॥ चूर्णीभूतं छागदुग्धेन पातुं। तद्वदेयं रात्रिसंभोगकाले॥ ३९॥

भावार्थः - जमीनकदू तालमखाना त्रिदारिकंद बीज, कीच के बीज मुसछी (साल्म्ली) की जड इनको चूर्णकर, बकरिक दूधके साथ रात्रीमें संभोगके समय पीनेके लिये देना चाहिये ॥ ३९ ॥

नपुंसकत्वके कारण व चिकित्सा

मर्भच्छेदाच्छुक्रधातुक्षयाद्वा । मेद्रव्याधेर्जानतः क्षेत्र्यमुक्तम् ॥ साध्यत्क्षेत्र्यं यत्क्षयाज्जातमेषु । मोक्ता योगास्तेऽत्र योज्या विधिष्ठैः ॥ ४० ॥ भावार्थ: मर्मच्छेद होनेसे, वार्यका अत्याधिक नाश होनेसे, और कोई शिश्न रोग आदि वक्तारणों से नपुंसकता आती है । इन में से, शुक्रक्षय से होनेवाला जो नपुंसकत्व है वह साध्य है । इस नपुंसकत्य के निवारणार्थ पूर्वकथित वृष्ययोगोंको विभिन्न नैय प्रयोग करें ॥ ४०॥

#### रसायनाधिकार ।

संक्षपसे वृष्य पदार्थीके कथन।

ययच्छीतं स्निग्धमाधुर्ययुक्तं ।
तत्तद्रव्यं वृष्यमाहुर्भुनीद्राः ॥
रोगान्सर्वान् इंतुमत्यंतवीर्यान् ।
योगान्वसाम्यात्मसंरक्षणार्थे ॥ ४१ ॥

भावार्थ:—जो ? पदार्थ शीतगुण युक्त है, सिग्ध [चिकना] है, और माधुर्यगुण युक्त हैं वे सभी वृष्य, ( वीर्यवर्द्धक, कामोत्तेजक ) है ऐसा महार्षिगण कहते हैं । आचार्य कहते हैं कि आत्मसंरक्षणके लिए निरोग शरीरकी आवश्यकता है । इसलिए सभी रोंगों-को दूर करनेकेलिए अत्यन्त वीर्ययुक्त योगोका अर्थात रसायनोंका निरूपण आगे करेंगे ४३

#### त्रिफला रसायन

प्रातभीत्री भक्षयेद्धक्तकाले। पथ्यामेकां नक्तमक्षं यथावत ॥ कल्याणांगस्तीव्रचक्षुश्चिरायु— भृत्वाजीवेद्धमेकामार्थयुक्तः ॥ ४२॥

भावार्थ — प्रातःकाल भोजनके ममयमे तीन आंवला गत्रीके समय एक हरड, दो बहेडाको चूर्ण करके ची शक्कर आदि योग्य अनुपानके साथ सेवन करे, तो शरीर के सभी रोग नाश होकर, शर्गर सुदर बनता है, आंखोमे तेजी आती है। वह व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, को पालन करते हुए चिरायु होकर, जीता है। ४२॥

१ यद्यपि इस श्लांकमें आवला और बहुद की सब्या निर्देश ठीक तीरंग नहीं की गई है। तथापि अन्य अनक वैद्यक प्रयोग प्राय: इसी प्रकारका उल्लंख मिलता है कि नहापर त्रिफलाका साधा-रण कथन हो वहा उपरोक्त प्रकारके ग्रहण किया जाता है। इसी आधारके ऊपर स्पष्टतया संस्था निर्देश की गई है।

दूसरी बात यह है कि क्लंकमें बहुडा मवन करनेका समय नहीं बनलाया है। इरडके साथ ही खाँचे तो मात्रा बढ़ती है, आवरू की मात्रा कमती होनी है। इस कारणम हम यह समझते हैं कि एक इरड, दो बहुडा, तीन आवला इस क्रमंस लेकर तीनाका एक साथ चर्ण करके योग्य मात्रामें हाम सुबह सेवन करना चाहिये। यहां आचार्यका अभिप्राय होगा।

बुष्य विद्वंग व यष्टिचूर्ण।

वैदंगं वा चूर्णमत्यंतस्क्ष्मं ।
तद्वचष्टीशर्कराचूर्णयुक्तम् ॥
नित्यं मातस्सेवमानो मनुष्य- ।
इश्चीतं तोयं चानुपानं द्धानः ॥ ४३ ॥

भावार्थः — विडंग के सूक्ष्म चूर्ण, अथवा मुलहर्टा के चूर्ण में समभाग शकर मिछाकर ठण्डा पानी के साथ प्रतिनित्य प्रातःकाल सेवन करनेसे वलीपलित आदि नाश होकर चिरकालतक जीता है ॥४३॥

रमायनके अनुपान ।

तेषामेन काथसंयुक्तमेन—

ब्रह्णातक्या वा गुङ्क्यास्त्येन ॥

द्राक्षाकाथेनाथवा त्रैफलेन ॥

प्रायेणेते भेषजस्योपयोग्याः ॥ ४४ ॥

भावार्थः — जिस रसायनिक औपिव को, रसायन के रूप में सेवन करना हो उसके छिय उसी औपिव का क्वाथ (काढा) को अनुपान करना चाहिये। जैसे त्रिफ- छारसायन के साथ त्रिफलाका ही काढा पीना चाहिये, अथवा मिलावे, गिलोय, हाक्षा, त्रिफला (हरड बहेडा आंवला) इन एक २ औपिवयों के क्वाथ के अनुपान से (रसायन) सेवन करना चाहिये। ये आँपियया प्रायः प्रत्येक रमायन के साथ उपयोग करने योग्य है ॥४४॥

रसायनसेवनमं पथ्याहार ।

एतत्पीत्वा जीर्णकाले यथावत् । श्लीरेणाकं सार्पेषा मुद्रयूषः । सामुद्राचीर्वर्जितं प्राज्यरोगान । जित्का जीवेकिजेगं निर्वलीकः ॥ ४५ ॥

भावार्थ: - उपर्युक्त काथ (अनुपान) को पीकर जीर्ण होनेके बाद दूधके साथ क्ष्मा ची, मूंग के दाल के साथ भोजन करे। परंतु सामुद्रल्यण आदि तीक्ष्ण पदार्थों के साथ उपयोग नहीं करे। इसमे बडे २ रोग दूर होजाते हैं। और बुढापा, व वली (चमडे की सिकुडन) रहित होकर, अनेक वर्षीतक जीता है। ॥ १५॥

#### विडक्सार रसायन ।

साराणां वा मद्विंगोञ्जवानां। पिष्टं सम्यविषष्ट्वत्शोधयित्वा ॥ शीतीभूनं निष्कषार्यं विशुष्कं । धुर्छी कृत्वा शर्कराज्याभिमिश्रम् ॥ ४६ ॥ नदंषांभोषौतनिश्चिद्रकुंभे । गंभद्रव्येथानुष्टिप्तांतराले ॥ निक्षिप्योर्ध्व बंधयहरूमध्ये । वर्षाकाले स्थापयद्धान्यराक्षी ॥ ४७॥ उद्धत्यैतन्मेघकालं व्यतीते । पूजां कृत्वा शृद्धदेहः श्यत्नात् ॥ प्रानः प्रानः भक्षयदक्षमात्रं । जीर्णे सर्पिः क्षीरयुक्तं नु भोज्यम् ॥ ४८ ॥ स्नानाभ्यंगं चंदनेनानुष्टेषं । कुर्यादास्यावासमप्यात्मरस्यं ॥ कांताकांतक्शांतरांगोपनाचा । मासास्वादाहिच्यमाप्नोति रूपं ॥ ४९ ॥

भावार्थः— वायविद्यंग के कणों को पिटी बनाकर, ( उसको पिटी के समान अच्छीतरह से शोधन करके, ) जब वह उण्डे होजाय, कषाय रहित हो सूख गये हों तो उसको अच्छीतरह से चूर्ण करके बराबर, शक्कर, और बी मिलावे। छिद्ररिहन नया घडा छेकर उसे सुर्गधित पानीसे अच्छीतरह लेखि। । एवं उसके अदरके भागमें सुर्गधद्वव्य को छेपन करें। उसमें उपर्युक्त अवछेह की रखकर अच्छीतरह उसका मुह बोधकर बर-सात के दिनोमें घरके बीचमें रहनेवाछी था यक्ती राशिम रखना चाहिये। बरसातका मैसम निकल जानेके बाद इसकी निकाल छेवे। उत्त पश्चा अमन, विरंचन आदि पंचकमींक द्वारा शारीरकी द्वादि व प्रयत्नपूर्वक अन करके. जिपूजा आदि सत्व मीं को करे। जनतर इस स्मायन को प्रात: प्रतिदिन, एक तीलेक प्रमाण क मेवन करे। बीण होनेक घट भी द्वाके साथ मोजन करना चाहिये। लिडान्थ्या बनान, भीरको चटनेल्यन आदि करना चाहिये। रहनेका स्थान भी खेल बनाना चाहिये। इस प्रकार एक महिना करे तो उसका शरीर अतिसुंदर बनता है, असेन के स्वी रोग दूर होते हैं तथा कियें। को प्रस्त होता है ॥१६-४७-१८-१८॥

#### बलारसायन ।

यत्नाद्वलामूलातुलां विशोष्य । भूली इतां शुद्धततुः पलार्धम् ॥ नित्यं पिवेहुग्धविमिश्रितं त- ॥ ज्जीर्णे घृतक्षीरयुतासस्राक्तिः ॥ ५० ॥

भावार्यः - खरैटों की जड़ को अच्छी तरह झुखाकर उसे चूर्ण करें। वमन आदि से जरीर की कुद्धि करके उसे प्रतिनित्य दें। तोले दूर्व के साथ सेवन करें। जीर्ण होने के बाद ची दूघ से भोजन करे।। ५०।।

नागबलादि रमायन ।

पिबेत्तथा नामनलातिपूर्व-। बलातिचूर्णे पयसा प्रभाते॥ भवेदिदार्याञ्च पिबेन्मनुष्याः। महाबलायुष्ययुता वपुष्मानः॥ ५१॥

भावार्थ:— इसी प्रकार गेंगरन, सहदेईका (कंघी) चूर्ण कर दूध के साथ व विदारिकन्द के चूर्ण को दूध के साथ उपयोग करे तो गरीर में बल बढ़ता है। दीर्घायु होता है, शरीर सुंदर बनता है। भिरा।

## वाकुचीरसायन ।

गुडान्वितं वाकुचित्री जच्णे — ।
मयोघटन्यस्तमितप्रयत्नात् ॥
निधाय धान्यं भृति सप्तरात्र ।
व्यपेतदोषां ऽक्षफलप्रमाणम् ॥ ५२ ॥
प्रभक्ष्य तच्छीतजलानुपानं ।
स्सायनाहारविधानयुक्तः ॥
निरामयस्सर्वमनोहरांगः ।
स्समाञ्चतं जीवित सत्वयुक्तः ॥ ५३ ॥

भावार्थः — गुडसे युक्त बाकुचार्वाज के चूर्णको लोहेके घडेमें बहुत यत्न पूर्वक रखकर धान की राशि वा भूमि मे, अथवा जमीन में गन्ना खोदकर, उसमें धान मरकर, उसके बीचमें रखें। तदनंतर शुद्ध शरीर होकर (वमन बिरेचनादिसे शुद्ध होकर) वह बहेडाके फल के बराबर रोज लेवे, व जारसे ठण्डा पानी पीलेवे। जीण होनेपर रखायन

सेवन करने के समयमें जो भोजन ( दूध, घी, भात ) आदि बतलाया है उसको सेवन करें | इस स्सायनको जो सेवन करता है वह मनुष्य निरोग होकर सुंदर शरीरवाला बनता है एवं महाबलकाली होकर सो वर्षतक जीता है। ५२-५३ ||

## ब्राम्बादि रसायन।

श्रांकी मंद्रकपंशीमधिकतरवचात्रर्कराक्षीरसपि । , भिंश्रां संख्याक्रमण प्रतिदिनममलस्सेवमाने। मनुष्यः ॥ रोगान्सर्वाभिद्यति प्रकटतरवलो ख्पलावण्ययुक्तो । जीवेत्संवत्सराणां शतमिह सकल्रंग्रथतत्वार्थवेदी ॥ ५४ ॥

भावार्थः—ब्राह्मा, मजीठ एवं बच इनको चूर्णकर प्रतिदिन शुद्धित्तसे वी दूध शकर के साथ सेवन करनेवाला मनुष्य निरोगी वनजाता है। उसकी शक्ति बढती है, सीदर्यसे युक्त होकर एवं संपूर्ण शास्त्रोंको जाननेवाला विद्वान् होकर सौ वर्षतक जीता है। ५४।।

### बज्रादि रसायन।

वज्री गोश्वरवृद्धदारुकश्चतावर्यश्च गंधाप्रिका । वर्षाभूसपुनर्नशामृतकुमारीत्युक्तदिन्यौषधीन् ॥ इत्वा चूर्णितमक्षमात्रमखिलं पत्येकशं वा पिवन् । नित्यं क्षीरयुतं मविष्यति नरश्चंद्रार्कतेजोऽधिकः ॥ ५५ ॥

भावार्थः—गिलोय, गोखरु, विधास शतावरी, काली अगर, भिलाबा, रक्तपुन-निवा, सेतपुननेवा, वागहीकंद, वडी इलायची, इन दिव्य औषवियोंको समभाग लेकर पूर्ण करें। इस चूर्ण को एक २ तोला प्रमाण प्रतिनित्य सेवन कर उत्परेस दूध पीलेवें। अथवा उपरोक्त, एक २ औषधियों के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करना चाहिये। इस के प्रमाव से मनुष्य चंद्रसूर्य से भी अधिक कांतिवाला बनजाता है। ५५॥

## रसायन सेवन करनेका नियम।

मधं मासं कषायं करुकलवणसङ्गारस्कारस्वर्गे । स्यक्ता सत्यव्यास्तरसम् सकलतनुभृतां सद्दयाच्यास्तरसम् ॥ क्रांधायासव्यवायातपपवनीवरुद्धाश्चनाजीर्णहीनः । श्वश्वत्सर्वज्ञभक्तो मुनिगणवृषभानपूजयेदीषदार्थी ॥ ५६ ॥

भावार्थः—औषधसे निरोग बननेकी इच्छा रखनेवाछा जीव स्वसे पहिछे मय, निरा, निर्वापण पेक्स्य, तीला [न्वस्या] नमकीन, यबक्षार आदि वार, स्टब्स्यदर्थि, और हर प्रकार के खड़े रसोंको छोडकर, एवं क्रोध, परिश्रम, मधुन, धूप, वाय, विरंद-भोजन, अजीर्णवाबा इत्यादि कप्टसे रहित होकर, सत्यवत में दढ रहे। सभी प्राणियकि ऊपर दया रखे। सदा काल सर्वत तीर्थकरों के प्रति भक्ति करते हुए पुनिगण व धर्मकी उपासना करे। इस उपरोक्त, आचरण का पालन करते हुए जो रसायन सेवन करता है. वह उन ग्मायनोंके पूर्ण गुणको पाता है।। ५५॥

## धंद्रामृत ग्सायन ।

प्रोक्तं लोकप्रतीतं अवनतलगतं चंद्रनामामृतारूयं ॥ वक्षाभ्येतत्सपेण प्रतिदिनपप्रकश्चेदवद्वद्विहानि ॥ शुक्ते कृष्णे च पक्षे त्रजीत खलु सैटालभ्यमेतद्यमावा- । स्यायां निष्पत्रमस्य हृदगःननद्शियदंशोषु जन्म ॥ ५७ ॥ एकानेकम्बभावं जिनमत्मिवत्वीयसंबास्वरूपे-। स्तन्यक्षीरं प्रमागात्कुडविधह यृहीत्वादारात् प्रातरेव ॥ कृत्वा गेहं त्रिकुड्यं त्रितत्वमातिष्यनं त्रिःपरीत्य प्रवेशं । तस्यैवांतर्ग्रहस्था वियुतपरिजनस्तित्पबेश्विश्वितात्मा ॥ ५८ ॥ पीत्वा दर्भोरुश्यातलनिहिततनुर्वाग्यतस्सयतात्मा ॥ त्यक्त्वाहार समस्तं तृषित इव पित्रच्छीततीयं यथावत् ॥ सम्यग्नांतं विरिक्त विगतमलक्कलंकाल्वणं पांशुक्राय्या-। संस्थागि अर्थाते परिजनिमह तं पाययेत्क्षीरमेव ॥ ५९॥ नित्यं संशुद्धदेशं सुर्राभतरस्तं धीरमत्यंतशीतं !! - सम्यक्तं पार्वायत्वा बलममृतसङ्ख्तमालोक्य पश्चात् ॥ स्नानाभ्यंगाञ्जलपाननुदिनमञ्चनं शास्त्रिनं श्रीरसपि-। र्धुक्त चैकैकवारं ददतु परिजनास्तस्य निष्कल्यपस्य ॥ ६० ॥ एवं मासादुपानश्चविहतचरणा वारवाणावृतांग-। स्सोप्णीयो रक्षितात्मा परिजनपरितो निर्मेजदात्मवासात् ॥ रात्री रात्री तथाबप्यनलप्यनशीनातपान्यंबुपाना । न्यभ्यस्यश्रित्यमेर्व पुनर्राप निवसेद्वेष्ट्रमेतत्त्रयेव ॥ इँ१॥ मन्यक्षं देवतात्मा स भवति मनुजो मानुषांगो दितीय-। श्रंद्रादित्यप्रकाशस्सजलजलभरध्यानगंभीरनादः । विश्वन्मास्त्रासहस्रश्रीतश्रुतीय लस्ट्यूपेणभीपतांगा हिज्यस्क्वद्नीधरमील नवसमिरन्धितोऽतिगृहतात् ॥ ६२ ॥ पाताले चार्तिसे दिशि दिशि विदिशि दीपशैलान्धिदेशे। यभेच्छा तथ तत्रामतिहतगतिकश्चादितीय बलंच।। स्पेशी दिञ्चामृतांगः स्वयमपि सकलान् रोगराजान्विजेतुं। शक्तिंशीयुष्यमामीत्यमलिनचरितः पूर्वकोटीसहस्रम् ॥ ६३॥

भावार्थ:-इस भूमिक अंदर चद्रामृत नामका औषधिविशेष है । उसकी विशे-पता यह है कि वह अपने पत्तोंके साथ कृष्ण और शुक्र पक्ष में प्रतिदिन चंद्रके समान हानि और दृद्धि को प्राप्त होता है अर्थात शुक्ल पक्ष में रोज बढते २ पूर्णिमाक दिन विलक्तुलं हराभरा होता है। कृष्णपक्षमें प्रतिदिन घटता जाता है और प्रत्येक अमीवास्या 🖣 रोज उसकी सब पत्तियां झडजाती हैं और बहुत कठिनता से मिलता है। यह तालान गहरानदी, और पर्वत प्रदेशों मे उत्पन्न होता है । जिनमत के स्याद्वाद के समान, इस का त्रीर्य नाम, स्वरूप आदि, एकानेक स्वभावयुक्त हैं। तात्पर्य यह कि इसकी शक्ति आदि अचित्य है। इस औषधिको सेवन करने के लिये एक ऐसा मकान बनावें जो तीन दीवाल, तीन मंजिल का हो और तीन प्रदक्षिणा देने के ही बाद जिस के अंदर प्रवेश हो सके । इस के गर्भगृह ( बीचवाला कमरा ) मे, रसायन सेवन करनेवाला, बंधुबांधव परिचारक आदिको से वियुक्त होकर अकेला ही बैठें। और १६ तोले सी के दूध में इस चद्रांमृत को मिलाकर निश्चल चित्त से, प्रातःकाल मे पीवें । पश्चात् मौनधारण करते हुए दर्भशस्या पर सोवे । सम्पूर्ण आंहार को छोडकर, ध्यासी के संमान बार २ केवरू ठण्डा पानी पीवें । उस के बाद उसे, अच्छीतरह वमन विरेचन होकर कीष्ट ्रकी र्द्यांदिं होती है । इस प्रकार जिस के शरीर से मल, दोष आदि निकल गये हीं जी धृष्टिरुंच्या ( जमीन ) में पड़ा हो, क्षुघा से पीडित हो उस की कुटुंबीजन, केवर दूध पिछारे । फिर चटाईके ऊपर छेटकर मान धारण करें संपूर्ण आहारोंका त्याग करें। प्यासी के समान वार२ ठण्डा पानी पीलेवें, उसके बाद उसे अच्छीतरह वमन और रेचन होकर उसकी कोष्ट्युद्धि हो जायगी तब उसे ऊंची शय्या (पर्लग) पर सुरुवि । सुधारोगसे पौडित उसकी कुर्दुंबीजन केंबल दूध पिलावें । प्रतिनित्य (वर्मने विर्धिन होनेक बाद ) उसे इसी प्रकार सुगंधयुक्त गरमेकरके ठण्डा किया हुआ दूध पिछावें। एवं इस अमृतके योगसे उसके शरीर में शक्ति आई मालुम पडनेपर मालिश, स्नान, अनुलेपन वगैरह करींव, एवं चावेछकी भात वी दूधके साथं दिनमे एकबार खिळावें । इस प्रकारका प्रयोग एक महिने तक करें। तदनंतर वह पैर में जुता, मोजा वगैरह पहन कर, गरम कीट वर्गरह से शरीरको ढेंककर, बिंहमें साफा बांगकर, अपने परिवार के लेंगोंको साथ अहर बाहर राल में मिकलने का अन्यास करें। इस प्रकार अंग्नि, वायु, ठेज, गरेंबी जार

अधिक पानी पीने आदि का अभ्यास करते हुए फिर उसी घर में अवेश करें । यह अभ्यास प्रतिनित्य करें । इस रसायनको सेवन करनेवाला व्यक्ति देवोंके समान अदितीय बन जाता है, चन्द्रमूर्य के समान प्रकाशवान शरीरवाला होता है । मेघके समान गंभीर शब्दवाला बन जाता है । हजारो बिजल्यों के समान चमकनेवाल आभूषणों से युक्त शरीरवाला बन जाता है । हजारो बिजल्यों के समान चमकनेवाल आभूषणों से युक्त शरीरवाला बन जाता है । स्वर्गीय पुष्पमाला, चंदन, निर्मलवल इत्यादि से अन्तर्मुहूर्त में शोमित होता है । पाताल में, आकाश में, दिशा विदिशा में, पर्वत में, समुद्रप्रान्त में, जहांपर भी इच्छा है वहींपा विगार ककावट गमन करसकता है । स्पर्शकरनेमें उसका शरीर ऐसा मालुम होता है कि दिव्यअमृत ही हो एव यह बढ़े २ रोगोंको जीतनेके लिये समर्थ रहता है । इस ससारमें निर्मल चारिक्नको प्राप्तकर सहस्र पूर्वकोटी आयुष्यकी प्राप्त करता है ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५० ॥ ५० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥

#### विविध रसायन ।

एवं चंद्रामृताद्प्यधिकतस्वलान्यत्रसंत्याषधानि । प्रख्यातानीद्ररूपाण्यतिबहुविलसन्मण्डलैर्मण्डितानि ॥ नानारेखाकुलानि प्रबलतरलतान्येकपत्रदिपद्या- । ण्येतान्येतद्विधानादनुभवनमिह प्रोक्तमासीत्तयैव ॥ ६४ ॥

भावार्थः — इस प्रकार इस चंद्रामृतसं भी अधिक शक्तियुक्त बहुतसे औषध मौजूद है। उनकं सेवनसं साक्षात् देवेद्रके समान रूप बनजाता है। उनके पत्तीमें बहुतसी चमकीकी नानाप्रकारका रेखाये रहती है। कोई एकपण द्विपत्रवाकी कतायें रहती हैं। उनको उक्त विधीके अनुसार सेवन करनेसे अनेक प्रकारके फक मिकते हैं।। ६७॥

## बन्द्रामृताविरसायनके अयोग्यमनुष्य।

पापी भीरः भमादी जनधनरहितो भेषजस्यावमानी।
कल्याणोत्साहहीनो व्यसनपरिकरो नात्मवान् रोषिणश्र ॥
तेचान्ये वर्जनीया जिनपतिमतवासाश्र ये दुर्भनुष्याः।
स्वस्मीसर्वस्वसीख्यास्पदगुणयुतसञ्ज्ञष्जेश्रंद्रमुख्यः॥ ६५॥

भावार्थ: -- ऐश्वर्य, व मुखको उत्पन्न करने वाले, उपर्युक्त चंद्रामृतादि दिन्य-औषधोंको पापी, भीरु आलसी, परिवारजनरिहत, निर्धन, औषधिक अपममान करनेवाले, न्यसनोमें मग्न, इन्द्रियों के वशवित (असयमी) कोधी, जिनधमिदेषी, और दुर्जन अदिको नदी देना चाहिये । ६५ ॥ दिव्यौषध प्राप्त न होने के कारण।
दैवादशानतो वा धनरहिततया भेषजालाभतो वा।
चित्तस्याप्यास्थरन्वात्स्वयभिद्दनियतोद्यागहीनस्वभावात्॥
भावासाभावतो वा स्वजनपरिजनानिष्टसंपर्कतो वा।
नास्तिक्याकाप्तुवंति स्वहिततग्महाभेषजान्यप्युदाराः॥ ६६॥

भाषार्थः — वडे २ श्रामंत भी उपर्युक्त महाऔषियोंको दैवसे, अज्ञानसे, ध-नामायसे, औषिके न मिलनेसे, चित्तकी अस्थिरतासे नियतउद्योगके रहित होनेसे, योग्य मकानके न होनेसे, अनिष्ट निजर्वधुमित्रोंके संपर्कसे एवं नास्तिकभावोंके होनेसे भात नहीं कर पाते हैं ॥ ६६॥

#### अतिमकथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुकाम्त्रमहांबुनिषेः। सकलपदार्थाविस्तृततरंगकुलाकुलनः॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो। निस्तिमिदं हि बीकरानिभं जगटेकहितम्॥ ४५॥

भावार्थः—जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्ष्यी तरंग उठ रहे हैं, इह छोक परलोकके लिये प्रयोजनीभूत साधनक्ष्यी जिसके दो संदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह झाख है। साधमे जगतका एक मात्र हित साधक है [ इसलिये ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ६७ ॥

\*×\*---

## इत्युग्नादित्याचार्यकृत कल्याणकारके स्वास्थ्यरक्षाणाधिकारे रसायनविधिष्षष्ठ परिच्छेदः।

इत्युमादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रथ के स्वास्थ्यरक्षणाधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविस्पृपित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिवित भावार्थदी।पिका टीका में रसायनविधि नामक छठा परिच्छेट समाप्त हुआ ।

# अथ्र समम परिच्छेदः।

अब चिकित्सासूत्राधिकार । मंगलाचरण व मतिका । जिनेंद्रमानंदितसर्वसत्वं ।

जरारुजामृत्युविनाशहेतुं ॥ प्रणम्य वस्थामि यथानुपूर्व । चिकित्सितं सिद्धमहाम्योगैः॥१॥

मावार्थ:—जन्मजरामृत्युको नाश करनेके छिए कारणीमूत अतएत्र सर्वछोकको आनंदित करनेवाछे श्री जिनेंद्र मगवानको प्रणामकर सिद्धमहाप्रयोगेंकि हारा यथाकम चिकित्साका निरूपण करूंगा, इस प्रकार आचार्य प्रतिहा करते हैं।। १।।

पुरुष निरूपण प्रतिशा।

चिकित्सितस्याति प्रहागुणस्य । य एवमाधारतया मतीतः ॥ स एव सम्यक्पुरुवाभिधानो । निगद्यते चारुविचारमार्गैः ॥ २ ॥

भावार्यः — महागुणकारक चिकित्साके आधारभूत, और पुरुष नामांकित जो आला है उसके स्वभाव आदि के विषय में सुचारु रूपमे कुछ वर्णन करेंगे इस प्रकार आचार्य कहते हैं ॥ २ ॥

## आयास्वरूप विवेचन।

अनादिबद्धस्त कथंचिदात्मा । स्वकर्मनिर्मापितदेहयोगात् ॥ अमूर्तमूर्तत्वनिजस्वभाव- । स्स एव जानाति स पश्यतीह् ॥ ३॥

भावार्ष: --यह बानदर्शन भ्वरूप (अम्तिमान) आत्मा अपने कर्मते रचित शरीरके द्वारा अमादि कालसे बढ़ है इसलिये वह कथाचित् अमृतित कथंचित् मृतिमत्व, स्वभाव से युक्त है। ज्ञानदर्शन ही उसका लक्षण है इसलिय, वही सब बातों को जानता है, और देखता भी है। अत एव ज्ञाता द्वष्टा कहलाता है।। ३।। आत्माके कर्तृत्व आदि स्वभाव।
सदैव संस्कर्तृगुणोपपक-।
स्स्वकर्मजस्यापि फलस्य भोक्ता॥
अनाद्यनंतस्स्वश्चरीरमात्रः।
प्रधानसंहार्विसर्पणात्मा॥ ४॥

भावार्थः — यह आत्मा, सदा कर्तृत्व गुण से युक्त है अर्थात् सर्भ कार्यो को करता है। इसाँ उपे कर्ता कहलाता है। पूर्व में किये गये अपने कर्मफल को स्वयं भोगता है, (अन्य नहीं) इसीलिये भोका है। यह आत्मा अर्नाह व अन्त है, एव अपने शरीरके प्रमाण में रहनेवाला है और संकोच विस्तार गुण से युक्त है। ४॥

भाषा स्वदेहपरिमाण है।
न चाणुमात्रां न कणममाणां।
नाष्येवमंगुष्टममत्रमाणः।।
न योजनात्मा नच लाकमात्रा।
देही सदा देहपरिश्रमाणः॥ ५॥

भावार्थ:—इस आत्मा का प्रमाण अणुमात्र मी नहीं है। एक कण मात्र भी नहीं है। एवं अगुंष्ठके समान प्रमाणवाला भी नहीं है, और न इसका प्रमाण योजनका है, न लोकत्यापी है। देही (आत्मा) सदा अपने देहके ही प्रमाणवाला है।। ५।।

आत्मा का नित्यानित्यादि स्वरूप ।
श्रुवीप्यसी जन्मजरादियोग- ।
पर्यायभेदः परिणामयुक्तः ॥
गुणान्मको दुःखमुखाविवासः ।
कर्मक्षयादक्षयमोक्षभागी ॥ ६ ॥

भावाधे: —यद्यपि यह आसा प्रुव (शन्य) है अर्थात् अविनाशी है। तथापि जन्मजरा मृत्यु इत्यादि पर्यायोके कारण परिणानन जील है अर्थात् अनित्य है, विनाशस्व- स्पर्ध है। अनेक श्रेष्ठ गुणांसे युक्त है। इ सासुरोक्ता अधारभूत है अर्थात् उनको स्वयं अनुभव करना है। कर्मक्षा होनेके बार अज्ञाद (अविनाशी ) मोक्षस्थानको प्राप्त करना है। इ ॥

भाष्मा का उपर्युक्त २६ २५ जिकिन्सके लिये भवाब यक है। एवं विश्वी जीवपदार्थभंदी । मते भवेशस्य चिकिन्सकस्य ॥ व्यवस्य अनुभवः करता है । वातपितादि दोपोके प्रकोप ऑर उपराम, पाप की, व पुण्यवस्य के पर्छ देनेमें निमित्त कारण है ॥ १०॥

रागापास के हेतु।

सहेतुकाम्सर्वविकारजाना स्तेषां विवेकी गुगमुख्यभदात् ॥ हेतुःपुन पूर्वकृतं स्वकर्म । ततःपरे तस्य विशेषणानि ॥ ११ ॥

भाषांवरं चरारामे सर्व विकार (रोग) संदत्त ही होते है। रातु उन हेनुवें। को जाननेके छिये गीण और मुख्यधिवक्षा विकास काम लेनकी अन्यत है। रोगादिक विकासका मुख्य हेतु अपने पूर्वकृत कर्म है। बाकांके सब उसके विशेषण है अर्थात् निमत्त कारण हैं। गीण है।। ११।।

कर्म का पर्याय । स्वभावकालप्रस्कर्मद्व- । विधातुशुण्येत्वरभाग्यपापम् ॥ विधिःकृतांतां नियतिर्यमश्र । पुराकृतस्येव विशेषसंद्वाः ॥ १२ ॥

भाषार्थ:—स्वभाव, काल, प्रश्न, कर्म, देव, विधाता ( ब्रह्मा ) पुण्य, ईखर, भाग्य पार, विवि, इतांत, निर्यात, यम, ये सव पूर्वजन्मकृत कर्मका ही अपरनाम है । इस-छिये जो लोग ऐसा कहा करते हैं कि ''काल बिगडगंघा, प्रश्न दोन मुझे दुःखं देखा है, देव क्ष्ट है, ब्रह्माने ऐसा ही लिखा है, ईखरकी ऐसी मर्जी हे, यम महान् दुष्ट है, ब्रोमहार बड़ा प्रकल है '' इन सबका यही अर्थ है कि पूर्वापाजित कर्जि उद्यक्त ही मनुष्यको दुखदुःखं मिलते हे ॥ १२॥

रेांगात्मसि के मुक्यकारण न भूतके।पाञ्चय दोषकीपा-। व्यवस्थानस्थानकोपरिष्टात्॥ प्रदेशकीपात्मभवंति संगाः। कर्मोदकोदीरणभावतस्ये॥ १३॥

विवा कुल कुल का अनुवाद हो ही नहीं सकता ) छेकिन इन दोनों कर्मोको अपना कल घटान करने वे विक्रित कुल्लेंको बकरत परती है। पुण्यकर्म के लिए निमित्तकारण, दोकॉके उपग्रम दोना है सम्बद्धी के सिंह, सीमेंके प्रकोप होना है। रसायनावीत्रेः ।

व्यवस्य अनुभव करता है । वातिपित्तािंड दोपोके प्रकोप और उपशम, पाप करि, व पुण्यकर्म के फल देनेमें निमित्त कारण है ।। १०॥

रागोपसि के हेनु।

सहतुकारसर्विवकारकाना स्तंषां विवेकी गुणमुख्यंथदान ॥ हेतु पुन पूर्वकृतं स्वकर्म । तत पर तस्य विशेषणानि ॥ १८॥

भावार्थ:—शरारमे सर्व विकार (शेग) सहित्क ही होते है। उस्तु उन हेतुवीं-को जाननेके लिये गौण और मुख्यविषक्षा विकेत्तेस काम छेनेकी अस्पर है। शेगादिक विकीराका मुख्य हेतु अपने पूर्वकृत कमें है। बाकीके सब उसके विशेषण ह अर्थात निमन कारण है। गौण है।। ११।।

> कर्म का पर्याय । स्वभावकालग्रहकर्मद्व- । विधातुषुण्येश्वरभाग्यपापम् ॥ विधिःकृतांतां नियानिर्यमश्र । पुराकृतस्यैव विशेषसंज्ञाः ॥ १२ ॥

्याबार्थः — स्वभाव, काल, ब्रह, कर्म, देव, विधाता (ब्रह्मा) पुण्य, ईश्वर, भाग्य पार, विधि, कृतांत, निर्यात, यम, ये सब पूर्वजन्मकृत कर्मका ही अपरनाम है। इस-छिये जो लोग ऐसा कहा करते हैं कि "काल विगडगया, ब्रह दोन मुझे दुःख देखा है, देव रुष्ट है, ब्रह्माने ऐसा ही लिखा हे, ईश्वरकी ऐसी मर्जी हे, यम महान् दुष्ट है, ब्रोनहार बला प्रश्नल हैं " इन सबका यही अर्थ है कि प्वांगिर्जित कर्नक उरयंस ही मनुष्यको सुखदुःख मिलते हे। १२॥

रांगात्पत्ति के मुख्यकारण

न भूतकापासच दापकापा-।
सचैव सांवन्सरिकापरिष्टात्॥
श्रहभकापात्मभवंति रांगाः।
समोदियादीरणभावतस्ते॥ १३॥

विना कुल दुःल का अनुमय ही ही नहीं सकता ) छेकिन इन दानों कमोंकी अपना कल मदान करने वे निमित्त कारणेंकी अकरत पडती है। पुण्यकर्म के लिए निमित्तकारण, दोवींक उपराम होना है पालकों के स्थित, दोवोंके मकोप होगा है। भावार्थ: — गृथ्वी आदि भूतोंके कोपसे रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, और न कोई र दोपोके प्रकोपसे ही रोग होते हैं। वर्षकलके खराब होनेसे और मगल आदि प्रहों के प्रकोपसे भी रोगों को उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन कर्मके उदय और उदीग्णा से ही रोग उत्पन्न होने हैं। १३॥

कमींपशांति करनेवार्छ। निया ही विकित्सा है।

त्रमात्स्वकर्भोपसमित्रयाया । ध्याधिमर्शाति मवदंति तद्शाः॥ स्वसमपाको द्विविधो यथावः। दुषायकालक्रमभेदभिन्नः॥ १४॥

भावार्थः इसिलंप कर्मक उपशमनिकया (देवपूजा ध्यान आदि) की बुद्धिमान् लोग वास्त्रवमे रोगशाति करनेवाठी क्रिया अर्थात् चिकित्सा कहते है। अपने कर्मका पकना दो प्रकार से होता है। एक तो यथाकाल पकना दूसरा उपायसे पकना ॥१४॥

> सविपाकाविपाक निर्जरा उपायपाकां वरघोरवार-। तपःप्रकारस्मुविशुद्धमार्गैः॥ सद्यः फल यच्छति कालपाकः। कालांतराद्यः स्वयमेव द्यात्॥१५॥

भावार्थ: - उत्कृष्ट घोर थीर तपस्यादि विशुद्ध उपायोसे कर्मको जबरदस्ता सें . (वह कर्मका उदय काल न होते हुए भी ) उदयको लाना यह उपाय पाक कहलाता है। इसंस उसी समय फल मिलता है। कालांतरभे यथासनय (अपने आयुष्यावसान में) पक कर स्वय उदयमे जाकर फल देता है वह का त्याक है। १५॥

यथा तरूणां फलपाकयोगो । मतिमगर्टभः पुरुषेविषेयः ॥ तथा विकित्सा मविभागकाले । दोषमपाको दिविषः मसिद्धः ॥ १६ ॥

भावार्थः — जिस प्रकार दक्षके फल स्वयं भी पकते हैं एवं उन्हें बुद्धिमान मनुष्यं उपयों द्वारा भी पकाते हैं। इसी प्रकार प्रकृपित दोष भी उपाय (चिकित्या) और कालकाम से दो अकार से एक होते हैं।। १६॥

्रपाय और कालपाकका लक्षण।

आमध्यसद्भेषजसंप्रयोगा-द्पायपाकं पवदंति तद्ज्ञाः ॥ कालांतरात्कालविपाकमाहु- । मृगद्विजानाथजनेषु दृष्टम् ॥ १७ ॥

भावाय: —रागर्का कन्चावटको दूर करनेवाली औषिवयोका प्रयाग करके दोषो को पुक्राना उपाय पाक कहलाता है। कालांतर में (अपने अवधिक अन्दर) स्वयमेव (विद्या औपित्र के हाँ) पक्रजानेकी कालपाक कहते हैं, जो पशु पिक्ष और अनाथों में देखाजाता है।। १७॥

गृहनिर्माणाकथन प्रतिहा ।

तम्माच्चिकित्साविषयोषपद्य । नरस्य सद्वृत्तकुदाहरिष्ये ॥ तत्रादिनां वेदमविधानमंत्र । निगद्यंत वास्तुविचारयुक्तम् ॥ १८ ॥

भावार्थ: — इसिल्यं चिकित्सा करने योग्य मनुष्यमें क्या आचरण होना चाहियं यह बात करूंगे । उसमे भी भवते पहिले रोगीको रहने योग्य मकानके विषयमे वास्तुविधा के साथ निक्षण किया जायगा । क्यो कि सबसे अधिक उसकी मुख्यता है ॥१९॥

गृहनिर्मापण विधान।

मञ्चतिद्ग्देशकृतं प्रधान- । माञ्चागतायां प्रविभक्तभागं ॥ प्राचीनमेतं प्रभुमंत्रतंत्र- । यंत्रेस्सदा रक्षितमक्षरक्षेः ॥ १९ ॥

अद्भार्थ:—मकान योग्य (प्रशस्त ) दिशा देशमें बना हुआ होना चाहिये प्रधाद दिशों में भी जो श्रेष्ट भाग है उसमें होना चाहिये। प्राचीन मंत्र यंत्रके विषयको जाननेवाले विद्वानों द्वारा मंत्रयंत्र तंत्रप्रयोग कराकर रक्षित हो ऐसा होना चाहिये॥१९॥

सदेव संमार्जनदीपधूप-। -पुष्पीपहाँदेः परिश्वीभमानन् ॥ मनोहरं रक्षकरक्षणीयम् । परिक्षितस्त्रीपुरुषमवैद्यनन् ॥ २०॥ भावार्थ: —वह मकान, मदा झाड़ लगाना, दीप जलाना, भूपसे सुगंधितकरना, भूषमालाओं को टागंना इन से मुशांभित, मनोहर, और रक्षकों द्वारा रिवेत होना चाहिये। एवं वह योग्य श्री पुरुषों के प्रवेश ने परीक्षित होना चाहिये।। २०॥

निवातिनिविच्छ्यं,मपंतदीषः मासन्नसीपस्करभेषजात्व्यम् ॥ आपूर्णवर्णोज्वलककरीभि-रंलंकृतं मंगलवास्तु ज्ञस्तम् ॥ २१ ॥

भावार्थः — वह मकान अधिक हवादार छिद्र व दोषयुक्त न हों । अनेक उपकरण और श्रेष्ठ औषधियां जिसके पासमे हो, सुंदर २ चित्र व गुंडिस्टराँसे शोधित हो ऐसा मंगल मकान प्रशस्त है ॥ २१॥

## शय्याविधान ।

तस्मिन्महावेश्मनि नातुवंशं । विश्वीर्णविस्तीर्णमनेशिभरांम ॥ सखदुमाङ्यं शयनं विधेयम्। निरंतरातानविनानयुक्तम्॥२२॥

भावार्थ:—उपर्युक्त प्रकार के महान् मकान में, रोगी को सोने के किये एक अच्छे खाट (पछंग) पर, ऐसा विस्तर बिछाना चाहिये, जो, नया, विशास और मनी-हर हो, जिसके चारों ओर पर्दा, उपर चन्दोवा (मच्छरदानी) हो । ॥ २२॥

## शयनविधि।

स्निग्धैः स्थिरैर्बेधुभिरप्रमत्तै । रनाकुलेस्साधु विधाय रङ्गाम् ॥ भाग्दक्षिणाज्ञानिहितोत्तमांग । रज्ञयीत तस्मिन् अयने सुखायी ॥ २३ ॥

भाषार्थ: -- मित्रजन, स्थिर चित्तवाले, बधु, सतर्क और शांत मनुष्योंके द्वारा रोगीकी देशा होनी चाहिय । सुखकी देष्णांसे वह रोगी उस पर्छगपर पूर्व या सहित्र दिशाके तरफ मस्तक करें ते स्थन करें ॥ २३ ॥

#### रागीकी दिनचर्याः

मातः सञ्चत्याय यथोचितात्मा । निस्यीपथाहारविचारधर्मः ॥

## आस्तिक्यबुद्धिस्सतताप्रमच- । स्सर्वात्मना वैद्यवचाऽजुवर्ती ॥ २४ ॥

भाषार्थः — प्रातःकाल उठकर प्रतिनित्य अपने योग्य औषधि और प्राहारके विषय में वह विचार करें कि किस समय कोनभी औषधि लेनी है, क्या खाना चाहिये धादि। आस्तिक्य बुद्धि रग्वें और सदा सावधान रहें। एव सर्व प्रकार से वैधके अमिप्राया- तुसार ही अपना आहारविहार आदि कार्थ करें।। २४।।

यमेश्व सर्वेनियमरूपेता ।
- मृत्युंजयाभ्यासरतो जितात्मा ॥
जिनेद्रविवार्चनयात्मरक्षां ।
दीक्षामिमां मावधिकां गृहीत्वा ॥ २५ ॥

भावार्थ:—अतिनित्य यम या नियम व्रतासे युक्त रहें । मृत्युंजयादि मंत्रींको जपते रहें । इंडियोंको बन्न में कर रखे । जिन्ड विवक्षी पृजासे में अपनी आत्मरक्षा करन्त्रंगा इस प्रकारकी नियम दीक्षां को छेते ॥ २५॥

दिवा निश्च धर्मकथास्स शृष्वतः । समाहितो दानदयापरश्च ॥ श्रांति पयोसृष्ट्रसाञ्चपानः । स्संतर्षयन्साधुम्रनींद्रवृंदम् ॥ २६॥

भावार्यः -- रात्रिदिन धर्मकथायो को भुनते हुए मटाकाल दया और दानमे रत रहे। सटा सुंदर मिष्ट आहारोंसे शान साधुगणोंको नुभ करते रहे॥ २६॥

> सदातुरस्सर्वहिनानुरागा । पापिकयाया विनिवृत्तवृत्ति ॥ वृषान्विमुंचश्रथदोहिनश्च [?] विमोचयन्वंथनपंजरस्थान ॥ २७॥

भावार्थः --सहा गेगी सबका हितेगी वर्न और सबसे प्रेम रखें। सर्व पाप कियाओं को बिलकुल छोड देवं। बंधन व पंचरमे यक मृहं य अन्य प्राणियोंको दयासे बुडावें॥ २७॥

ज्ञाम्योपन्नानि च नरश्रभक्त्या । निनाद्भक्त्या जिनचंद्रभक्त्या ॥ एवंविधो दूरन एव पापा - . दिमुच्यते कि सम्बु रोगजालेः ॥ २८ ॥ भावार्थ: - उपर्युक्त प्रकार के सदाचरणों से जो मनुष्य अपने आतमाको निर्माठ वना छेता है, एवं जो जिनागम व जिनेंद्रके प्रति मक्ति करता है, वह मनुष्य शांति व सुखको प्राप्त करता है। उस मनुष्यको पाप भी दूरसे छोडकर जाते हैं, दृष्ट रोगजाल क्यों उसके पासमें जावेंगे।। २८।।

सर्वात्मना धर्मपरी नरस्त्या-।
तमाश्च सर्वे सम्वैदित सीख्यम् ॥
पापोदयात्ते मभवेति रोगा-।
धर्माञ्च पापाः मतिपक्षभावात् ॥ २९ ।
नर्देपंति, सर्वे प्रतिपक्षभयोगादिनाश्चमायाति किमन्नीचन्नम् ॥

भावार्थः — जो न्यक्ति सर्वप्रकारसे धर्मपरायण गहना है उसे संपूर्ण सुन्व शीष्र भाकर मिलते हैं। (इसलिये, रोगीको, धर्म मे रत रहना चाहिये) पापके उदयसे गेग उत्पन्न होते हैं। पाप और धर्म ये डोनों। परस्पर विगेधी है। धर्मके अस्तित्वमे पापनाश होता है। क्यों कि धर्म पापके प्रतिपक्षी है। अर्थात पाप अपना प्रभाव धर्मके सामने नहीं बतला सकता। प्रतिपक्षकी प्रबलता होनेपर अन्य पक्षके नाशहोनेमे आधर्य क्या है!

रोगोपशमनार्थ, बाह्याभ्यतंग चिकित्सा

धर्मस्तथाभ्यतंरकारणं स्याः । द्रोगभभांत्ये सहकारिष्रम् ॥ बाह्यं विधानं मतिपद्यतेऽत्र । चिकित्सितं सर्वमिहोभयान्म ॥ ३०॥

भावार्थः— इस कारणसे रोगशांति के लिये धर्म अन्यंतर कारण है। बाह्य चि-कित्सा क्षेत्रल सहकारी कारण है उसका निरूपण यहांपर किया जायगा। अत एव सपूर्ण चिकित्सा बाह्य और अन्यंतरके भेटमे दे। प्रकार की हैं। ३०॥

### बाह्यचिकित्ना ।

द्रव्यं तथा क्षेत्रिमहापि कार्छ । भावं समाश्रित्य नरस्मुखी स्यात् ॥ स्तेहादिभिक्षा सुविश्रेषयुक्तम् । खेखादिभिक्षा निमृहीतदेहः ॥ ३१॥

१ इस स्टोकके दो मूखमतियाँ की टटोरुनेपर भी दो ही चरण उपलब्ध हुए।

माबार्थ:—द्रव्य, क्षेत्र, काल, और भावको अनुसरण करके यथायोग्य स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन आदि कर्मा को, तथा छेदनभेदन आदि के योग्य रोगो में छेदन, श्रीदन आदि किया करें तो रोगपीडित मनुष्य गुन्ती होता हैं ॥ ३१॥

## निकित्मा प्रशंसा।

चिकित्सितं पापविनाञ्चनार्थ । चिकित्सितं घर्मिववृद्धये च । चिकित्सितं चाभयत्येकमाधनं ॥ चिकित्सिताचाहित परं तक्ष्य ॥ ३९॥

भावार्थ: — सोगियोंकी चिकिता कारण है। चिकित्सासे धर्मकी हृद्धि होती है। चिकित्सा इह परमे सुख देनपाली है। कि बहुना ? चिकित्सासे उत्कृष्ट कोई तप नहीं हैं।। ३२॥

चिकित्सा के उद्देश

तस्माचिकित्सा न च काममोहा । भवार्थलोभाजच मित्ररागात् ॥ न शत्ररोषासच वंधुकृष्या । न चान्यइत्यन्यमनोविकारात् ॥ ३३॥

नर्वेव सन्कारिनिधित्ततो वा । नवात्मन्स्यद्यस्य विधेयस् ॥ कारुण्यवुष्या परस्रोकहेतो । कर्मक्षयार्थे विद्धाति विद्वान ॥ ३४॥

भावार्थ: -- इसालेथ वैयको उचित है कि वह काम और मोहबुदिसे चिकित्सा कभी नहीं करें। द्रव्यके लोभसे, मित्रानुरागसे, शत्रुरागसे, बधुबुद्धिसे, एवं अन्य मनोवि-कारोंसे युक्त होकर वह चिकित्सामे अवृत्त नहीं होते। आदग्सन्कारकी इन्छाने, अपने यशके लिये भी वह चिकित्सा नहीं कों। केवल रोगियोंक प्रति द्याभावने एवं परलेक साधनके लिये एवं कर्मक्षय होनेके लिये विकास निवित्सा करें। ३३-३४॥

निरीह चिकिताका फल।

एवं कृता सर्वफलमसिद्धि।

स्वयं विदध्यादिह सा चिकित्सा।

١,

## सम्यक्कृता साधु कृषिर्यथार्थ । ददाति तन्यूरुषदेवयोगात् ॥ ३५ ॥

भावार्थ: --इस प्रकार उपर्श्वक उदेशसे को हुई चिकित्सा उस वैंघकी सर्व की को स्वयं देती है। विन चाहे उसे धन यश सब कुछ भिलेत हैं। जिस प्रकार अच्छी-तरह की हुई कृषि कृषीबलके पौरुष दैवयोगसे स्वयं धनसंचय कराती है उसी प्रकार शुद्ध हृदयसे की हुई चिकित्सा वैद्यको इह पन्में समस्त सुख देती है। ३५॥

चिकित्सा से लाम।

कविच्च धर्म क्षिचद्धलाभं। कविच्च कामं कविदेव मित्रम्॥ कविच्यशस्मा कुरुत विकित्सा। कवित्सद्भ्यासविशाद्रत्वम्॥ ३६॥

भावार्थ: — उस चिकित्सा से विद्यको कही धर्म (पुण्य) की प्राप्ति होगी । कहीं द्रव्यकाम होगा । कहीं सुग्व मिरेगा । किसी जगह मित्रत्व की प्राप्ति होगी । कहीं प्रश्वका लाम होगा और कही चिकीत्सा के अन्याम बढ जायगा ।। ३६ ॥

वैद्योंको नित्य सम्पत्तीकी प्राप्ति।

म चास्ति देशो मनुजैविंडीनो।

न मानुषस्त्यक्तनिज्ञामिपा वा॥

न भुक्तवतो विगनामगास्ते—।

प्यतो हि संपद्भिषजो हि नित्यम्॥ ३७॥

भावार्थः --ऐसा कोई देश नहीं नहीं मनुष्य न हो। ऐसे कोई मनुष्य नहीं जो भोजन नहीं करते हों। ऐसे कोई भोजन करने गरे नहीं जो निरोगी हो। इसिलिये विद्यान वैश्वकों सदा समानि भिलती है॥ ३७॥

वैद्यके गुण।

निकित्सकस्सत्यपरस्मुधीरः । समान्वितो हस्तलधुत्वयुक्तः ॥ स्वयं कृती दृष्टमहाभयोगः । समस्तन्नास्त्रार्थविदममार्था ॥ ३८॥

भावार्थ:—चिकित्सक वैद्य, सत्यनिष्ठ हो, धार हो, क्षमा और इस्तलावनसे दुत हो, कृती [कृतकृत्य व निगेगी ] हो, जिसने वडी २ चिकित्साप्रयोगों को

देखा हो, सम्पूर्ण आयुर्वेदीय शास्त्रके अर्थोंको गुरुमुखसे जान लिया हो, तथा इसाद-रहित हो । इन गुणोंसे सुश्तेभित वैद्य ही योग्य विद्य कहलाता है ॥ ३८॥

रीगीक गुण ।

अथातुरोप्यर्थपतिश्विरायु— । स्मुबुद्धिमानिष्टकलत्र§त्र ॥ मुभृत्यवंधुस्मुसमाहितात्मा । मुसत्त्ववानात्ममुखाभिलार्षा ॥ ३९ ॥

भाषार्थ:—रोगां भा श्रीमत हो, दीर्घायुग्धं हे, बुद्धिमान् हो, अनुकूल सीपुत्र मित्र बंधु भृत्यों से युक्त हो, शक्तिशाली हो, जितेदिय हो, एवं आत्मसुखकी इन्छा रखने बाला हो ॥ ३९॥

## औषधिक गुण 🖟

सुदेशकालोध्यतम्स्पमात्रं । सुखं सुरूपं सुरसं सुगिधि ॥ निपीतमात्रामयनाश्वहेतुम् । विशेषतो भेषजमादिशति ॥ ४० ॥

भावार्थ:—सुदेशमें उत्पन्न, योग्य काल में उद्भृत [ उखाडी ] परिमाणमें अल्प, सुखकारक, श्रेष्ठ कृप, रस, गंध से युक्त और जिसके सेवन करने मात्र से ही रोगनाश होता हो ऐसी आंषधि प्रशस्त होती है ॥ ४०॥

परिचारकके गुण।

बल्लाधिकाः क्षांतिपराः सुधीराः । परार्थेबुध्यैकरसमधानाः ॥ सहिष्णवः स्निग्धतराः मवीणाः । भवेयुरेते परिचारकाख्याः ॥ ४१॥

भावार्धः—ारिचारक अत्यंत बलशाली, क्षमाशील, धीर, परोपकार करनें दत्तिवत्त, स्नेही एवं चातुर्य से युक्त होना चाहिए अर्थात् रोगीके पास रहनेवाले परि-चारकोंमें उपर्युक्त गुण होने चाहिये ॥ ४१॥

पादचतुष्ठय की भावस्थकता।

एते भवंत्यत्रतिमास्तुपादा
क्रिकितिसतस्यांगतया प्रसीताः॥

100

## तस्तद्विकारानचिरेण इति । चतुष्ट्रयेनेव बलेन अञ्चन ॥ ४२ ॥

भावार्थः — इन पूर्व कथितगुणोसे तुक्त, धवा, आगुर, औषध, और परिचारक, विकास के विषयमे, असाधारण पात चतुष्ट्य कहलाते हैं । ये चारों चिकित्सा के अंग हैं । इनके द्वारा ही, सेगोके समृह जीव नाश हो सकते हैं । जिसप्रकार राजा चतुरंग-सेनाके बलसे शतुर्वोको नाश करता है । ४२ ॥

वेदा की प्रधानता।

पदिस्त्रिभिभीगुरसहुणाढ्यां । वैद्यो महानातृरभीशु सौख्यं ॥ सम्भाषयत्यागमदृष्टनत्द्रां । रत्नत्रयेणेव गुरुस्याशिष्यम् ॥ ४३ ॥

भावार्थ:—आगमके तन्त्रोके अन्तरत, सहुणी वैद्य उपर्युक्त औषधि और परि-चारक व आतुर कृषी प्रवान अगोकी सहायकाले सर्वकर रोगी को भी शीष्र आराम पहुंचाना है। जिस प्रकार गुरु सम्बन्दर्शन जान चारिशको बलसे अपने शिष्योंको उपकार करते हैं ॥ ४३॥

> वैद्यपर रागीका विश्वास । अथानुरो मातृपितृम्बवंशून । पुत्रान्समित्रोरूकलभवर्गान ॥ विश्वकते सर्वहिदेकवुर्ध्या । विश्वास एवात्र भिषम्बरेरअस्मन ॥ ४४ ॥

भावार्थः—रीगा अपने माता पिता पुत्र मित्र बंधु स्त्री आदि सबसो ( औषधि-के विषत्र में ) संदेहकी दृष्टिसे देखता है । परंतु सर्वतो प्रकारसे हित को वाहने वाहे कैक्सक्तें प्रति वह विश्वास रखता है ॥ ४४ ॥

रागीके प्रति वैद्यका कर्तव्य।

तस्मात्पितवात्मसुनं मुर्वद्यो । विश्वासयागात्करुणात्मकत्वात् ॥ सर्वमकारस्सबताममत्तो । रक्षेषरं क्षीणमथा वृषार्थम् ॥ ४५ ॥ भावार्थ:—वैवको इसलिये उचित है कि जिसप्रकार एक पिता अपने पुत्रको प्रेम भावसे रक्षा करता है उसी प्रकार रोगीको पुत्रके समान समझकर चिकित्सा करें | क्यों कि वह वैवके उत्तर विश्वास रखचुका है अतएव करुणाके पात्र है | इसिल्ये सर्वप्रकारसे अप्रमादी होकर धर्मके लिये सुवैद्य रोगीकी रक्षा करे || ४५ ||

यं ग्य बंदा

गुरूपदेशादिभिगम्य शास्त्रम् । क्रियाश्र दृष्टाःसकलाः प्रयोगैः ॥ स कर्म कर्तुं भिषगत्र योग्यो । न शास्त्रवित्रवच कर्मविद्वा ॥ ४६ ॥

भावार्थ:—गुरूपदेशसे आर्युर्वेद शालको अध्ययन कर औपध योजनाके साथ २ सम्पूर्ण चिकित्सा को देखें व अनुभव करें। जो शाल जानता है और जिसको चिकित्सा प्रयोगका अनुभव है वही वैद्य योग्य है। केवल शाल जाननेवाला अधवा केवल किया जाननेवाला योग्य वैद्य नहीं हो सकता ॥ १६॥

मागुक्तकथनसमर्थन।

तावष्यनन्यान्यमतप्रवीणौ । क्रियां विधातुं नहि तौ समर्थी ॥ एकैकपादानिव देवदत्ता— । वन्यान्यवद्धां नहि तौ प्रयातुम् ॥ ४७ ॥

भावार्थ: एक शास्त्र जाननेवाले और एक क्रिया जाननेवाले ऐसे दो वैषोंके एक प्र मिलनेपर भी वे दोनो चिकित्सा करनेमें समर्थ नहीं होसकते, जिसप्रकार कि एक एक पैरवाले देवदत्तोंके एक साथ बाधनेपर भी वे चलनमें समर्थ नहीं हो पाते हैं ॥ ४७॥

उभयश्रवैद्य ही चिकित्सा के लिये योग्य।

यस्त्भयक्को मातिमानक्षेष- । प्रयोगयंत्रागमञ्जलकात्तः ॥ राक्कोपदिष्टस्सकस्रजानाम् । क्रियां विधातुं भिषगत्र योग्यः ॥ ४८ ॥

भावार्यः — जो दोनों (क्रिया और शास ) बातों में प्रवीण है, बुदिमान् है सर्व औषधि प्रयोग यंत्रशास, शस, शास आदिका ज्ञान रखता है, वह वेच राजाकी आज्ञासे सम्पूर्ण प्रजा की चिकित्सा करने योग्य है ॥ ४८ ॥

## अज्ञ वैद्यसं हानि ।

·अज्ञानतो वाष्यतिलाभमोहा । द्ञास्त्रविद्यः कुरुतं चिकित्साम् ॥ सर्वानसी मारयतीह जंतून् । क्षितोक्वरैग्त्र निवारणीयः ॥ ४९ ॥

भावार्थ: — अज्ञान, लंभ व मोहसे शाखको नहीं जानंत हुए भी चिकित्सा कार्य में जो प्रवृत्त होता है वह सभी प्राणियोको मारता है। राजाबोको उचित है कि वे ऐसे वैद्योको चिकित्सा करने से रोकें ॥ ४९ ॥

अक्ष बद्यकी चिकिन्साक्की निदा।
अक्षानिना यत्कृतकर्मजातं।
कृतार्थमप्यत्र विगर्हणीयम् ॥
उत्कीर्णमप्यक्षरमक्षरक्रे—।
ने वाच्यते तद्वणवर्णमार्गः॥ ५०॥

मावार्थ:—अज्ञानी वैद्यकी चिकित्सा में सफलता मिली तो भी वह चिकित्सा विद्वानोंद्वारा प्रसंशनीय नहीं होती है। जिसप्रकार कि लकड़ी को उत्तरनेवाली कीड़ा या अज्ञानी मनुष्यके द्वारा उत्तरे हुए अक्षर होनेपर भी उसे विद्वान् लोग गणवर्ण इत्यादि शालोक मार्गसे नहीं बाचते हैं, या ज्ञानके साधन नहीं समझते इसी प्रकार अज्ञ वैद्यकी चिकित्सा निंग्न समझे॥ ५०॥

अक्ष वैद्य की विकित्सा से अनर्थ।

तस्मादनर्थानिभवंति कर्मा-।

ण्यक्कानानिना यानि नियोजितानि॥

सद्भेषजान्यप्यमृतं।पमानि।

निर्विक्षभाराशनिनिष्टराणि॥ ५१॥

भाषार्थ: — इसिंख्य अज्ञानियों द्वारा नियोजित चिकित्सा से अनेक अनर्थ होते हैं चाहे वे औषधियां अच्छी ही क्यो न हो, अमृतसदश ही क्यों न हो तथापि खन्नधारा व विजलीके समान भयंकर हैं। वे प्राण को घात कर देते हैं ॥ ५१॥

> विकित्सा करनेका नियम । ततस्तुवैद्यास्युतिथी सुवारे । नक्षत्रयोगे करण सुदूर्ते ॥

संबद्धताराषलसंयुते वा ।
द्तैनिंपितैश्वकुनानुरूपैः ॥ ५२ ॥
कियां स कुर्योत्कियया समेतो ।
राज्ञोपदिष्टस्तु निवेच्य राज्ञे ॥
वलावलं व्याधिगतं समस्तं ।
स्पृष्ट्वाथ सर्वाणि तथैव दृष्ट्वा ॥ ५३ ॥

भावार्धः — इसिल्ये राजा के द्वारा अनुमीदित क्रियाकुशल, सुयोग्य वैष को उचित है कि, योग्य तिथि, वार नक्षत्र, योग करण, और महूर्त में, तथा तारावल, क्षंत्रकल रहते हुए, अनुक्ल दूत व प्रशस्त शतुन को, देखते हुए एवं, दर्शन, स्पर्शन, प्रभों के द्वारा व्याधिक बलावल, साध्यासाध्य आदि समस्त विषयों को अच्छीतमूह समझकर और उन को राजासे निवेदन कर वह चिकित्सा करें॥ ५२॥ ५३॥

#### स्पर्श परीक्षा

स्पृष्ट्वोष्णभीतं कठिनं मृदुत्वं। मुस्निग्धरूक्षं विश्वदं तथान्यत्॥ दोषेरितं वा गुरुता लघुत्वं। साम्यं च पश्येदिष तद्विरूपं॥ ५४॥

भावार्थ:--- प्रकुपित दोपोंसे संयुक्त, रोगीका शरीर उष्ण है या शीत, कठिन है या मृदू, किन्ध है वा रूक्ष, ट्यु है या गुरु या विश्वद, इसीतरह के अनेक (शरीरगत नाडी की चटन आदि) वातोंको, एवं उपरोक्त वातें प्रकृतिके अनुकृत् है या विकृत है ? इन की स्परीपरीक्षा हारा जाननी चादिये ॥ ५४॥

## प्रश्न परीक्षा।

स्पृष्ट्वाथ देशं कुलगांत्रमाग्न-। वलावलं व्याधिवलं स्वशक्तिम्। आहारनीहारविधि विशेषा-। दसात्म्यसात्म्यक्रममत्र विद्यात्॥ ५५॥

भाषार्थ:—रोगी किस देश का है ! किस कुछ में जन्म छिया है ! शरीर की माकृतिक स्थिति क्या है ! जठरा में किस प्रकार है, व कितने आहार को प्रचासकता है ! (क्यादि प्रश्नों से अमि के बछाबछ ) व्याधि की जोर (यदि कार हो। को कितनी गर्मी बढांगती है ! यदि अतिसार में तो दस्त कितने होते हैं ! कितने र श्लाव के बाद होते हैं ! कारि, इसी प्रकार अन्य रोगों में भी प्रश्न के द्वारा व्यक्तिकार )

कितनी है ! रोगी की शक्ति कितनी है, आहार क्या खाना आहता है ! गेहुं का स्वाद किसा है ! मलमूत्र विसर्जन का क्या हाल है ! कौनसी चौज प्रकृति के अनुकूल पडती है ! कोनसी नहीं ! आदि बातों को प्रश्न परीक्षा (पूछकर) द्वारा जानें ॥ ५५ ॥

## दुर्शनपरीक्षा ।

हष्ट्वायुषो हानिमथापिवृद्धि-। छायाक्वतिव्यंजनलक्षणानि॥ विरूपरूपातिश्वयोग्रश्वांत-। स्वरूपमाचार्यमतैद्विंचार्य॥ ५६॥

भावार्थ:—रोगिके शरीर की छाया, आकृति, न्यंजन, लक्षण, इनका क्या हाँ है शरीर, विरूप या कोई अतिशय क्येस युक्त तो नहीं तथा रोगीका स्वमांत्र ( प्रकृतिके स्वमाव से ) अत्यंत उप्र या शांत तो नहीं ? इन उपरोक्त कारणों से, आयु-यकी हानि व नृद्धि इत्यादि बातों को, पूर्वाचार्यों के, वचनानुसार, दर्शनपरीक्षा द्वारा ( देखकर ) जानना चाहिये ॥ ५६ ॥

महान् व अल्पव्याधि परीक्षा।

महानिप व्याधिरिहाल्परूपः । स्वल्पेष्यसाध्याकृतिरस्ति कश्चित् ॥ उपाचरेदाग्रु विचार्य रागं । युक्त्यागमाभ्यामिह सिद्धसर्नैः ॥ ५७ ॥

भावार्थ:—बहुतसे महान् भयंकर रोग भी ऊपरसे अल्परूपसे दिख सक्तें हैं।
एवं अल्परोग भी असाध्य रोगके समान दिख सकते हैं परंतु चतुर सिद्धहस्त वैद्यको उचित
है कि युक्ति और आगमसे सब बातोको विचार कर गेगका उपचार शीघ्र करें ॥५७॥

रोगके साध्यासाध्य भेद।

असाध्यसाध्यक्रमतो हि रोगा--।
द्विभैव चाक्तास्तु समंतभँदः॥
असाध्ययाप्यक्रमतोद्यसाध्य।
द्विभातिकृच्छातिसुखेन साध्यं॥ ५८॥

भाषार्थः - रोग असाध्य, और साध्य इस प्रकार दो विभागसे विभक्त हैं ऐसा भाषान् सर्वतभद्र स्वामीने कहा है। असाध्य [ अनुप्रक्रम ] याष्य इस प्रकार दो नेद भाषान्यके हैं और कृष्ट्रसाध्य, सुसाध्य यह साध्यके भेद हैं।। ५८॥ भद्रपक्रम याप्य के छक्त्य । कार्लातरासाध्यतमास्तु याप्या । भेषज्यंलाभाद्रपक्षांतरूपाः ॥ भाणांश्य सद्यः सपयंत्यसाध्याः । विख्याप्य तद्रपद्मपक्रमेत ॥ ५९ ॥

मावार्य:—जो रोग उसके अनकूछ औषि पथ्य आदि सेवन करते रहनेसे दन जाते हैं (रोगी का सब प्राण घात नहीं करते हैं) और काछांतरमें प्राणघात करते हैं असाध्य होते हैं वे याध्य कहछाते हैं। तत्काछ प्राणोंका जो हरण करते हैं उनका असाध्य अर्थाक्य अनुपक्तम रोग कहते हैं। वैद्यको उचित हैं कि इन असाध्य अर्थाओंकी चिकित्सा करते समय, स्पष्टतया बताकर चिकित्सा आरंभ करें (अन्यथा अपयश होता है)॥ ५९॥

कृष्णुसाध्य, सुसाध्य के छक्षण।
महाप्रयत्नान्महतः प्रवंशान्महाप्रयोगैरिहकु च्छ्रसाध्याः॥
अल्पप्रयत्नाद्षिचाल्पकाला-।
दल्पौषधैस्साधृतर्रस्युसाध्यम्॥ ६०॥

भावार्यः—वडे २ प्रयत्नसे, बहुन व्यवस्थासे एवं बडे २ प्रयोगोके द्वारा चिकित्सा करनेसे जो रोग शांत होते हों, उनको काठिनसाध्य समझना चाहिथे। अल्प प्रयत्नसे, अल्प काडमें अल्प औषियोंद्वारा जिसका उपञ्चम होता हो उसको सुखसाध्य समझना चाहिये।

विद्वानोंका आद्यकतेच्य ।
चतुः प्रकागः प्रतिपादिता इमे ।
समस्तरोगास्तनुविष्नकारिणः ॥
ततश्चतुर्वगविषानसाधनं ।
सरीरमाद्यं परिरक्ष्यते वृष्टेः ॥ ६१ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार वह रोग चार प्रकारसे निक्यण किये गये हैं। जितने भर भी गेग हैं वे सब शरीरमें बाधा पहुंचाने गले हैं। पर्व, अर्थ, काम, मोक्षक्यों चतुः पुरुषार्थीं साधन करने के लिये शरीर प्रधान साधन है। वयो कि शरीरके विना धर्म साधन नहीं होसकता है। धर्म साधनके विना अर्थ, और अर्थके विना काम माधन नहीं वन सकता है। एवं च जो त्रिवर्गस शून्य है उनको मोक्षकी प्राप्ति होना अर्मभव ही है। इसिक्टिये बुदिमानोंको उचित है कि चतुः पुरुपार्थोंकी सिद्धिके लिये सबसे पहिले शरीरकी हरतरहसे रक्षा करें।। ६१।।

:5

## चिकित्मा के विषय में उपेक्षा न करें।

साध्याः कुच्छ्तरा भवंत्यविहिताः कुच्छ्।श्र याप्यात्मकाः । याप्यास्तेऽपि तथाप्यसाध्यनिभृताः साक्षांदसाध्या अपि ॥ शाणान्हंतुमिहोद्यता इति पुरा श्रीपूज्यपादार्पिता— । द्वाक्यात्क्षिप्रमिहान्निसर्पसद्दशान् रोगान् सदा साध्येत् ॥ ६२ ॥

भावारी:—शीघ और ठीक २ (शाक्षोक्तपद्धति के अनुसार ) जिकित्सा न करने से, अर्थात् होगों दो चिकित्सा, जाक्षोक्त प्रवृति के अनुसार, शीघ न करने से, जो रोग सुखसाव्य हैं वे हां कृष्ट्यसाव्य हो जाते हैं। जो कृष्ट्यसाव्य हैं वे याप्यत्कतो, जो याप्य हैं वे अनुप्रक्रमत्य अवस्था को जीम करते है। और जो अनुप्रक्रम हैं, वे सक्कण ही, प्राण का बात करते है। इसप्रकार प्राचीन कालंग, आचार्य श्रीपृज्यपादने कहा है। इसिटिये, अग्नि और सर्भ के समान, जीघ अमृत्यप्राण को नष्ट करने वाले रोगों को, हमेशा शीघ ही योग्य चिकित्ना हारा ठीक करें।। ६२।।

## अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहांबुनिषेः । सकलपदार्थावस्तृततरंगकुलाकुलनः ॥ उभयभवार्थसायनतटद्वयभासुरता । निष्टतमिदं हि जीकरानिभं जगदेकहितम् ॥ ६३ ॥

महचार्यः — जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थह्मी तरंग उठ रहे हैं, इह कोन परछोनने लिये प्रयोजनी मूत साधनक्यी िसने दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रने मुन्दर्स उत्सन शाससमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह जान है। साधमें जगतना एक मान दिस साधन है [इसलिये ही इसना नाम कल्याणकारक है ] ॥ ६३ ॥

# इत्युम्नादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे व्याधिसमुदेश आदितस्सप्तमपरिच्छेदः।

-- :0:- -

्रह्युप्रादित्याचार्यकृत कल्ब,णकारक ग्रंथ के चिकिन्साधिकार में विधाबाचस्पतित्युपाबिविस्पित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा लिखित ... भावःथेदी पिका टीका में ज्याधिसमुदेश नामक सातवां परिच्छेद समाप्त हुआ। अथाष्ट्रमः परिच्छेद् ।

## अथ वातरोगाधिका ।:

मंगलाचरण व प्रतिका।

अतींद्रियपदार्थसार्थानिषुणाववं शात्मकं । निराकृतसमस्तदेषकृतदुर्मदाहंकृतिम् ॥ जिनद्रममरेंद्रमौत्विमणिर्दिममालाचितं । मणम्य कथयाम्यहं विदितवातरोगक्रियाम् ॥ १ ॥

भावार्थः — समस्त दोषोंको एवं अहंकारको जिन्होने नाश किया है अतर्व संपूर्ण पदार्थोंको साक्षात्कार करनेवाले अतीदियक्कानको प्राप्त किया है, जिनके चरणमें आकर देवेंद्र भी मस्तक झुकाते हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान्को नमस्कार कर वातरागकी विकित्सा के विषयमें कहेंगे इस प्रकार आचार्य प्राप्तका करते हैं ॥ १॥

## वातदेष

स बात इति कथ्यते प्रकटवेदनालक्षणः।
प्रवात हिमवृष्टिर्शाततरक्ष्मसेवाधिकः॥
प्रदेशसकलांगको बहुविधामयैकालयो।
सुदुर्श्वहुक्देति रात्रिकृतदेहदुःखास्पदः॥ २॥

भाषाधः - जिसका पारुष्य, शीतत्व, खरत्व, सुसत्म, तोद शुळ आदि बेदेंनी, श्रीर क्रम, शीत खर, चळ, ळेंचु आदि ळक्षण (संसार में) प्रसिद्ध हैं, जो अत्यधिकांनी वर्फ, बहि, (बरसात) तथा शीत व क्रक्षगुणयुक्त आहार को अधिक सेवन कंरने से प्रकृपित होता है, एकाइ व सर्वागगत नानाप्रकार के रोगों की उत्पत्तिके लिये जो मुख्य स्थान है अर्थात मूळकारण है, जो बार २ कुपित होता है और रात्रि में विशेष राति से श्रीरको दु:ख पहुंचाता है वह बात [दोष] कहळाता है ॥,२॥

#### प्राप्तांचारा ।

मुले यसति योऽनिलः मथित नामतः माणकः । प्रवेशयति सोऽभपानमस्तिलाभिषं सर्वदा ॥ करोति कुप्रितृस्त्वयं असनकासादकाभिका- । नमेकविभतीत्रवेगकृतवेदनाच्याकुलान् ॥ ३॥

4 × 4

भावार्थ: - मुखमें जो वायु दास करता है उसे प्राणवायु कहते हैं। वह [स्व-स्थावस्थामें] अन पान आदि समस्त मोज्य वर्गको। पेटमें पहुंचाता है। यदि वह वायु कुपित होजाय तो आपने नाना प्रकार के तानवेगो द्वारा उत्पादित वेदनासे व्याकुलित करनेवाले दमा, खांसी, हिचकी इत्यादि रोग उत्पन्न होते हैं॥ ३॥

### उदानवायु ।

शिरांगत इहाप्युदान इति विश्वतस्सर्वदा । प्रवर्तयीत गीतभाषितविशेषहास्यादिकान् ॥ करोति निभृतोर्ध्वजत्रुगतरोगदुःखाकुरूं । पुमांसमनिलस्ततः प्रकृषितस्स्वयं कारणः ॥ ४ ॥

भावार्थ: — मस्तक में रहनेवाला वायु उदान नामसे प्रसिद्ध है । वह [स्वस्थाव-स्थामें ] गीत, भाषण, हास्य आदिकों को प्रवर्तित करता है । यदि वह स्वकारणसे कृपित होजाय तो कंठ, मुख, कर्ण, मस्तक आदि, जन्नुक हड़ीसे (गर्दनसे ) उत्पर होनेवाले रोमोंको पैदा करता है ॥ ४ ॥

## समानवायु ।

समान इति योऽनिलोऽग्निसख उच्यते सर्वदा । बसत्युदर एव भोजन्यप्राह्य संपाचकः ॥ करोति विपरीततायुपगतस्त्वयं प्राणिना- । मनग्निमतिसारमंत्रहजयुग्रयुल्मादिकान् ॥ ५ ॥

मावार्धः — जो वायु उदर (आमाशय व पकाशय) में रहता है, अग्निके प्रदीस होने में सहायक है इसिलिये अग्निसल कहलाता है तथा भोजनवर्ग को पचाता है उसकी समाजवात कहते है । यदि वह कुपित होजावें तो, अग्निमांब. अतिसार, अंत्राश्च गुल्म अदि उप्र रोगों को पैदा करता है । ५ ॥

#### अपानवायु ।

अपान इति योऽनिली बसति बस्तिपकाश्चये । स बात मलमूत्रशुक्रनिखिलोकगर्भार्तवम् ॥ स्वकालवश्चतां विनिर्गमयति स्वयं कोपतः । करोति गुदबस्तिसंस्थितमहास्वरूपामयान् ॥ ६ ॥

भाक्तर्थः अपानवायु बस्ति व पकारायमें रहता है । वह योग्य समयमें मलम्ब रंजीवर्यि आर्तव (सियोंके दुष्टरज ) व गर्भ की बाहर निकालता है। यदि वह कुपित होजाय तो गुद्द व म्झाशयगत मलावरोध, म्झावरोध, म्झक्क् इत्यादि महान् रोगोंको उत्पन्न करता है ॥ ६ ॥

### व्यानवायु ।

सक्रत्स तनुमाश्रितस्सततभेष यो व्यान इ-।
त्यनेकविभचेष्ट्याचरति सर्वकर्माण्यपि ॥
करोति पवनो गदाक्षित्विखदेहगेहाश्रितान् ।
स्वयं प्रकृपितस्सदा विकृतवेदनाखंकृतान् ॥ ७ ॥

भाषार्थ:—जो वायु शरीर के सम्पूर्ण भाग में ज्यात होकर रहता है उसे व्यानवायु कहते हैं । यह शरीर में अपनी अनेक प्रकार की वेष्टाओं की दर्शाते हुए चलता फिरता ह । शरीरगत सर्वकर्मी (रक्तसंचालन, पिरकफ आदि कोंको यथास्थान पंहचाना आदि) को करता है। यह कुपित होजानें तो हमेशा सर्व देहाश्रिक, सर्वांगवात, वा सर्वाङ्मवध, सर्वाङ्मकम्म आदि विकृत वेदनायुक्त रोगोंको पेदा करता है। ७।।

कुपितवात व रोगात्पात्ति।

ययेव कुपितोऽनिलस्स्वयमिद्दामपकाश्चये । तथेव कुरुते गदानपि च तत्र तत्रैव तान् । त्वगादिषु यथाक्रमादिखलवायुसंक्षोभत-क्शरीरमथ नक्यते मलयवात्वातादिव ॥ ८॥

भावार्थः — जिसप्रकार आमशय, व प्रकाशय में प्रकृपित (समान) वासु आमाशयगत व प्रवाशयगत छिंद अतिसार आदि रोगोंको उत्पन्न करता है उसी प्रकार त्वगादि स्वस्थानों मे प्रकृपित तत्तहायु भी स्व २ स्थानगत व्याधिको यथाकानी पैदा करता है। यदि ये पांचो वायु एक साथ प्रकृपित होवे तो, शरीर को ही नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार प्रख्यकाल का वायु समस्त पृथ्वी को नष्ट करता है।। ८।।

कफ, पिक्त, रक्तयुक्त वात का लक्षण ।

कफेन सह संयुतस्तज्ञुमिहानिलस्तंभये- ।

दवेदनमलेपनानिभृतपंगसंस्पर्शनम् ॥

सिपिक्विरान्वितस्सत्तदेहसंतापक्वद्विष्यति नरस्य वातविधिरेवमञ त्रिधा ॥ ९ ॥

भावार्य: -- यदि वायु कफ्युक्त हो तो शरीर को स्तम्मन करता है। पीडा उत्पन्न नहीं करता है और स्पर्श में कठिन कर देता है। यदि पिश्त वर्ष रखने पुष्प हो। ती देह में संताप (जलन ) पैदा करता है । इन तीन सांसर्गिक अवस्थाओं में भी तीन प्रकार से वातकी ही चिकित्सा करनी पड़नी है ॥ ९ ॥

## वातच्याधि के भेद।

सुद्धेद्वुरिहाभिपत्यखिळदेहमाभेपकः । स संचलति चापतानक इति पतीतांअनिलः ॥ सुखार्थमखिलार्थमदिंतसुपक्षघाताद्गि । स्थितिभेवति निश्रले विगतकर्मकार्यादिकम् ॥ १० ॥

भावायः - संपूर्ण शरीर की बार २ कम्पन करनेवाला आक्षेप वात, वंबर्क्टकार्यः सुप्रभिद्धं अपरामक, आधे मुखको वक करके निश्चल करनेवाला अदित, सारे करीरं व के अर्थ भागका निश्चेष्ट करनेवाला पक्षाचान, ये सब बातरोगके भेद है ॥ १० ।।

#### अपतानक रोगका सक्षण।

करांगुलिगतोदरोरुहृद्याश्रितान् कंडरान् । क्षिपं क्षिपति मारुतस्स्वकन्नरीरमान्नेपकान् ॥ कफं वमीत चोर्ध्वदृष्टितवश्चम्मपार्थाह्नो-। ने चालयति सोऽक्षपानमपि कुच्छ्रतोऽप्यदृक्ते ॥ ११:॥

भावायी: —वह बायु हाथ, उंगुली, उदर, एवं हृदय गत कण्डरा (स्थूल शिंदा) जोंको प्राप्त करके शरीरमें झटका उत्पन्न करता है, कम्पाता है। उस से पीडित संगी, कप्तुक झमन करता है, उसकी दृष्टि उर्व्य होती है। दोनो पार्श्व मुग्न (दृष्टिसि हो जावाक) होते हैं, वह मुखको नहीं चला सकता है। वह असपान को में किंदि से से के के हैं से रहा।

# 🌿 🛂 🤭 🍅 वर्दितानिदान व लक्षण ।

विजिभणविभाषणात्काठिनभक्षणोद्देगतः । स्यिरोच्चतरश्चीषभागश्चयनात्कफाच्छीततः ॥ भविष्यति तथादिती विक्वतिरिद्धियाणां तथा । मुखंशभवति वक्रमक्रमगतिथं बाक्याणिनाम् ॥ १२ ।

 अदित,का. असाध्य उभण व पशाघातकी संग्राति व स्थाप्।

त्रिवर्षकृतवेषयानशिरसिश्चराद्धापिशो । निमेषरिहतस्य चापि न च सिध्यतीहादितः ॥ रूषा च षमनीश्चरीरसकळार्घपसाश्रितान् । प्रप्रथ पवनः करोति निभृतांगमहाकृतम् ॥ १३ ॥

मानुष्यः—जिस अर्दित रोगी का शिर, बराबर तीन वर्ष से काल्प रहा हो, , बहुत, देखे जिसका वचन निकल्ता हो, आंखे जिनकी बंद नहीं होतो हों ऐसे बेशीका अबित, होग असाज्य ज्ञानना चाहिये। वही वायु गरीर के सम्पूर्ण अर्थ आग में अविशिक्षत अमानियों को प्राप्तकर, और उनको रोक कर, (विशोषण कर) शरीरको किलि, ज्ञाता है एवं स्पर्शक्षानको नष्ट करता है (जिस से शरीर के अर्थ भाग अर्थ भएए होता है) इस रोग की, पक्षवय पक्षावात, व एकांगरो। भी कहते हैं ॥ १३॥

पक्षवातकः कृष्ड्रसाध्य व असाध्यलक्षण।

स केवलमगुत्कृतस्तु भुवि कृच्छ्रसाध्य स्मृतो । न सिध्यति च यः क्षताद्भवति पक्षघातः स्फुटं॥ स एव कफकारणाद्वुरुतरातिकोफावह-। स्सपिकरुधिरादपि मवलदाहमूच्छोधिकः॥ १४॥

भावार्थ: — वह पश्चघात यदि केवल वातसे युक्त है तो उसे क्रिटिनसाच्य समझना चाहिये । यदि श्रतसे (जग्वम) के कारण पश्चाघात होगया हो तो वह निश्चय से असाध्य है । वह यदि कफ से युक्त हो तो शरीरको भारी क्वाता है। एवं शरीरमें सूजन आदि श्रिकार उत्पन्न होते हैं । पित्त एवं रक्तसे युक्त हो तो शरीरमें अत्ययिक दाह व मुर्च्छा आदि उत्पन्न होते हैं ॥ १४ ॥

्रभपतानक व आक्षेपक के असाध्यत्रक्षण।

त्वैवमपतानकोऽप्यधिकशोणितातिस्रवात्।

स्वमर्भपतनात्तथा मकटिताभिषातादपि॥

न सिध्यति पग्त्यिजेद्य भिषक्तमप्यातुरं।

तथैवंमभिषातज्यन् स्वयमिहापि चालेदकान्॥ १५:॥ १०:

महत्वार्थ: -- शर्थर से अधिक रक्तके बहजानेसे, गर्भच्युति होनेसे, एवं और कोई धक्का कुगनेसे उत्पन्न अपतानक रोग भी असाध्य है। ऐसे अपतानकसे पीडिल रोगीको एवं बृक्षुमेंसे उत्पन्न आक्षेपक रोगीको वैश्व असाध्य ७१झकर छोडें ॥ १५॥

र्ण्यापंतानक, धनुस्तम्म, बहिरायाम, अंतरायामकी संप्राप्ति व स्वस्त्र ।

समस्तघमनीगतमञ्जीपतोऽनिस्तः श्लेष्मणा । स दण्डभनुराकृतिं तनुमिद्दावनोत्यायनाम् ॥ स एव विदरंतरंगधमनीगतोऽप्युद्धतो । विदेविद्देरिद्दांतरांतरिषकं नरं नामयेम् ॥ १६ ॥

भावार्थः — वह वायु समस्त धमनियोमें ज्यात होकर कफसे प्रकुषित हो जाय तो वह सारे शरीर को दण्ड व धनुष्यके आकारमें नमा देता है । वह वायु यदि विदंग धमनीगत हो तो बाहिरके तरफ, यद्वि अंतरंग धमनीगत हो तो अंदरके तरफ शरीरको नमाता है।

विश्व प्रकृषित, वायु, कफ से युक्त होता हुआ, शरीर के समस्त धमिन-योंको प्राप्त होकर, शरीर को दण्ड के समान आयत (सीधा) कर देता है। इसकी दण्डापतानक बातव्याधि कहते हैं। वही वायु, (कफसे युक्त) वैसे ही (समस्त धम-नियोंको प्राप्त कर) शरीरको धनुष समान नमादेता है उसे धनुस्तम्भ वातव्याधि कहते हैं। तथा वही वायु शरीर के बहिर्मागकी चर्मीनयोंकी प्राप्त होजाय, तो बाहिरके तरफ शरीर को नमादेता है, और अम्यंतर (अन्दर के तरफ) के धमनीगत हो, तो अन्दर के तरफ नमादेता है, इनको क्रमसे, बहिरायाम अंतरायाम वातव्याधि कहते हैं।। १६॥

युभ्रसी अववाहुकी संप्राप्ति व लक्षण।

यदात्मकरपादचाकतरकंदरान् दण्डयन् । स स्वण्डयति चण्डवेगपवनो भृतं मानुषान् ॥ तदा निभृतविश्वसत्त्रकटवेदना गृश्रसि । करोति निमृताववाहुमंपिचांमदेशस्थिनं ॥ १७ ॥

भावार्थ: — जिस समय हाथ और पैरोंके मनोहर कंडराओंको दण्डित (पीडिन करता हुआ) भयंकर वेगवाल पवन, मनुष्योंको हाथ पैरोंको ट्रासा अनुभव कराता हो, उस समय, उन स्थानोंमें असहा पीडा होती है। इस को गृष्ट्रसी रीग कहते हैं। कंधों के प्रदेश (मूल) में स्थित वायु, तत्स्थानगत, तिराओं को संकोचित कर, हाथों के स्पन्दन [विस्न ] को नष्ट करता है, उसे अववाहु कहते हैं। ॥ १०॥

कछायंक्षज्ञ, पंगु, ऊरुस्तम्भ, बातकटंक व पादहर्ष के छक्षण।

कटीगत इहानिलः खलः कल।यखंजत्वकृत् । नरं तरलपंश्यंगविककं समापादयेत्॥

## तचीकगतज्ञरुगमगि निश्वकं स्र्वंगयेत् ॥ , स्वयातकृतकंटकानपि च पादद्वे परे ॥ १८॥

बाबार्ध:—कटिमदेशगत दुष्टवायु जब पैरोंके कंडारा (मोठी नस) ऑको खीचता है तब कठायखंज, व पंगु नामक व्याधि को पैदा करता है बिसं (पंगु) से, मजुष्य का जंग विकठ हो जाता है अर्थात् पैरों के चलनेकी सक्ति नाश हो बाती है। यदि वह ऊठ स्थानको प्राप्त हो तो दोनों ऊठगेंको स्तंमित करता है जिससे दोनों कठ निश्चक हो जाते हैं एवं पादगत वायु पादहर्ष नामक व्याधि को उत्पन्न करता है। इसका कुलासा इस प्रकार है:—

- क्रम्यायसंज - जो गमनके आरंभ में कम्पाता है खंगडे की तरह जुझुता है जीर पैरोंकी संधि छूटी हुईसी माछंग होती है उसे कलायसंज वातच्याधि कहते हैं।

पंशु—दोनों पैर चलनिक्रयामें बिलकुल असमर्थ हो जाते हैं । दुखे पंगु .[पांगला] कहते हैं।

उद्धरम् — जिसमें दोनों उठ, स्तन्य, शीत, और चेतनारहित होते हैं। तथा इतने भारी हो जाते हैं मानों दूसरोंके पैरोंको लाकरके रख दिया हो। उनमें असधा पीडा होती है। वह रोगी चिंता, अंगर्मद (अंग में पीडा)-तंद्रा, अरुचि, ज्हर शादि उपद्रवांसे युक्त होता है और वह अपने पैरोंको, असंत कह से उठाता है। ह्यादि - जनेक कक्षणोंसे संयुक्त इस म्याधिको [अन्य मतके] कोई र आचार्य बाढयवात भी कहते हैं।

बातकण्डक पैरोंको त्रिषम रूपसे रखनेश वा अत्यंत परिक्रम के हारा प्रकृपित बायु गुल्फसंधि [गद्दा ] की आश्रित कर पीडा उत्पन करता है उसे बातकण्डक कहते हैं।

पाद्ह्ये—जिस में दोनों पाद हर्षित एवं थोडी देखे लिए संझाश्च्य होते हैं। और अपने को थोडा मोटा हुआ जैसा प्रतीत होता है।। १८।।

त्नी मतित्नी, महीका व माधान के कलव ।
त्नित्रतितुनि च नामिगृद्यध्यकोत्हीकिका- ।
मनुमितितुनि च नामिगृद्यध्यकोत्हीकिका- ।
मनुमितिकोमिकां स इस्ते मस्द्रोधिनीम् ॥
तथा मितसमानस्रोमगुणनामकाध्यानकं ।
करोति सुस्रञ्जलमप्यधिकृतोऽनिकः कृतिगः ॥ १९॥

भावार्थः—असुपित वात त्नि प्रतित्नि तथा नामि और गुदाके बीचमें बातको रोक्नेवाको अनुक्रोमाडीका (अडीका ) प्रतिकोमाडीका (अवडीका ) नामक रोग को उत्पन्न करता है। कुक्षि ( इदरं ) गत बायु अत्यंत रहेलेल्पादक आध्मान, प्रत्याध्मान नामक रोग को पैदा करता है। इसका खलासा इस प्रकार है:---

तृती—की पक्षाशय व मञाशय में अभवा दोनों में एक साथ उत्यक्त हो, मिंचे (गुदा और गुधेदिय ) की नगर जाना हो, गुधेदिय व गुदा की फोडने जिसी पींडा का अनुभव कराना हो, ऐसी वेदना [श्रुव] को तृनी नामक वानव्याधि कहते हैं।

श्रीतृती— जो शूल गुटा और गुड़ोहिय में उत्पन्न होकर बेगके साथ, जैपर के तरफ आता हो, एवं पकाशय में पहुंचता हो, उसे प्रतितनी कहते हैं।

अष्ठीला — जो नामि व गुढा के बीच गें.गोल पन्थर जैसी, शैंधि (गांद्व ) 'उत्पन्न हो जाती है, जो चलनर्राल अधवास्त्रचल होना है, जिसके उपरिमन्भाग दीर्घ है, तिस्क्रामाग उसत ' [कचा उठा हुआ दें, और जिससे वायु मलम्हा रक जाते हैं उसे अहीला कहते हैं।

**ब्रह्माला**—यह भी उपरोक्त अष्टीत्व सहक ही है । लेकिन इसमें इतना विशेष है कि इस का निरुद्धा भाग दीर्घ होता है।

े आध्यान—जिसमे पकाशय में गुडगुड, चल चल, ऐसे शब्द होते हैं उंप्र पीडा होती है, बातेंसे भरी हुई बैली के गमान, पेट [ पक्याशय प्रदेश ] छल जाता है उसे आंध्यान कहते हैं ]

"प्रत्याध्यान—उपरोक्त आ मान ही आमाशय में उत्पन्न होये उसे प्रत्यांध्यान कहते हैं। लेकिन इस भे दोनों पार्श्व [ बगल ] और इत्य में किसी प्रकारकी तिकैंकिफ वंशी होती है ॥ १९॥

### वानव्याधिका उपसंहार।

स सर्वगतभाकता वहुविधामयानसर्वगान । करोत्यवयंव तथावयवज्ञोफञ्जूलादिकान् ॥ किमत्र बहुना स्वभट्जतलक्षणलिक्षिते— । गेर्दिनिंगदितिर्गदात्रानिनिः क्रियेका मता ॥ २० ॥

भाषार्थः - यि वात सर्व देहगत हो तो सर्वागयात, सर्वागकस्य अदि नाना भकारके सर्वशार में होनेवाल गेगोंको उत्पन्न करता है। वही वायु शरीरके अवयव में प्राप्त हो तत्तववयवीमें भूजन, शुल आदि अनेक रोगोंको उत्पन्न करता है। इस बातके विषय में विशेष कहने से क्या ? ग्यान आदि भेदोंके कारण जो रोग मेद होता है किनेश जनुसार प्रकट होनेवाल जन्यान्य लक्षणोंसे संयुक्त, 'विष, विजली जैसे बाज

Shipton in the state of the sta

एक बातको जीतना पडता है। अतएव सबके खिए एक ही-चिकित्सा है ऐसा पूर्वाचा-योंका अभिमत है।। २०॥

बातरक का निवान, संप्राप्ति व समुख।

विदाहकृतदुष्ट्रशाणित्रामहाततः पाद्याः । करोति भृशमास्यश्चेष्प्रमिखलाङ्गदुःस्वावहम् ॥ सवातरुधिरेण तोदनविभेदनास्पर्शने— । विशोषणीवश्चाषणीर्भवत एव पादी नृणां ॥ २२-॥

भावार्थ:—गर्मीके समयये विदाही अन्नोंको सेवन करनेसे, कटुमेजन, अति-कट्टणा तथा रूक्ष आहारोको अन्यधिक सेवन करने से, एवं रथ, घोडा, हाथी, ऊंट आदि सवारी पर बहुत देरतक चढकर दौडानेसे रक्त विदग्ध होता है। तथा वायु भी प्रकुपित होता है। वह विदग्धरक जिस समय वायुके मार्ग को रोक देता. है तो वह अत्यधिक प्रकुपित होकर और रक्तको दृषित कर देता है। तब रक दोनों पादोंमें संबाध होते हैं। इसीसे संपूर्ण अंगोमें दु:ख उत्पन्न करनेवाटी भूजन हो जाती है। उस समय दोनों पाद तोदन, भेदन आदि पीडासंयुक्त स्पर्शनासह होते हैं और मूख भी जाते हैं। इस को वातरक कहने हैं। २१॥ २२॥

पिसकप्रयुक्त व तिद्रोषज वातरकका स्थाण।
सपितरुधिरेण- साष्णमृदुक्षोफदाहान्विती।
श्वरीरतरकण्डुनी गुरुधनी च सस्टेष्यणा।
सपितकप्रमारुतैरिपहते च रक्तं तथा।
भवति कावितामया विहितपादयोः माणिनाम्॥ २३॥।

भावार्थ:—वह यदि वित्तसे युक्त हो तो पाद उप्ण, मृदु, सूजन; व दाहसे : कुंदत होते हैं। यदि कफसहित हो तो खुजलों से युक्त, भारी एवं घर्न (सूजन' होते हैं। एवं पित्त, कफ, वातसे युक्त होजाय तो श्लोनों विकालेंसे उत्पक्त कक्षणी. = केंद्रीमें पांचे बाते हैं।। २३।।

## कांच्युकशीर्थ सक्षण।

स्थिरमण्डवेदनासहितकोफमत्यायतः । करोति निजजानुनि प्रथिततीवसत्कोष्टुकः— ॥ विरःमतिमीषत्येनकविधवातरक्तामयाः । ययार्थकृतनामकाः प्रतिपदं मया चोदिताः ॥ २८ ॥

भावार्थ:—इसी वातरक्तके विकारसे जानुवोमें जो अस्पंत वेदनासे युक्त अस्पंत आयत सूजन उत्पन्न होती है, वह कोष्ठुक (गाँदड) के मस्तक्तके समान होती है। इसिक्ये उसे कोष्टुंकशीर्ष नामका रोग कहते हैं। इसी प्रकार उक्तक्रमसे वातरक्तके विकारसे अपने २ नामके समान पादमें अनेक रोग होते हैं।। २४।।

### बातरक असाध्य लक्षण।

स्कुटं स्कुटित भिन्नसास्तरमं तथा जानुत-। स्तद्तिदिइ बातशोजितममाध्यमुक्तं जिनैः॥ यदेतिदिइ बत्सराननुगतं च तथाप्यिम-। त्यथोत्तरमिइ क्रियां मकटयामि सन्द्रेषजैः॥ २५॥

भाषार्थ: -- वह अच्छीतरह फटकर जिससमय उस से व घुटने से रक्त रसका काव होने छो, उस वातरक्तकी असाध्य समझना चाहिये। एक वर्षसे पहिले साध्य है, उसके बाद याप्य होजाता है। अब हम वातरोगोंकी चिकित्सा का वर्णन के क्षेत्रीणियों के साथ २ करेंगे॥ २५॥

कतरागचिकित्सावर्णमभी प्रतिहा।

त एवं तनुभृद्गणस्य झुलसंपदां नाञ्चकाः । रफुरद्विषमनिष्टुराञ्चनिविषोपमा व्याषयः ॥ महाभक्ष्यवातोपमञ्चरीरवातोद्भवा । मया निगदितास्ततस्तु विधिक्षच्यते तद्गतः ॥ २६ ॥

भावार्षः — ग्रहार में उत्पन्त होने वाले वह वात रोग माणियोके सुख संपत्ति — योको नाश करनेवाले हैं । मरंकर बिजली व विषके समान हैं, इतना ही नहीं, महाप्रक्ष कालके अचण्ड मारुत के समान हैं । इसिलिये उनका प्रतीकार शाकोक्तक्रमसे यहां .... कहाबाह्य है ॥ २६ ॥

र गोएकके सरतकार्व सम्बन

## आमाशयगतवातरागचिकित्सा ।

अथ प्रकृषितेऽनिष्ठं सति निजामसंग्राश्चयं।
प्रतं सरुवणोष्णतोयसहितं हितं पाययत्॥
ससर्वेवसुखोष्णतं हैपारीहिन्धगात्रं नरं।
कुधान्यसिकतादिसोष्णश्चयने तदा स्वेदयेत्॥ २७॥

भावार्थः—आमाशय में वात प्रकृषित होनेपर, (उसकी जीतने के लिये) वमन कराना चाहिये, उसकी विधि इस प्रकार है। उस रोगी को, सबसे पहिले सेंधानमक मिला हुआ, मुखोच्या तेल से मालिश करा कर (इस विधिसे, स्नेहेन कराकर) कुधान्य बालु आदिसे व उच्या (कम्बल आदि) शयन में मुलाकर स्वेदन करें। तत्पश्राहरू नमन करानेकेलिये, गरम प्रानी में सेंधा नमक मिगोकर पिलाना चाहिते है।। २७॥

## स्नेहपान विधि।

जिरात्रमिर पाययेन्युदृतरोदरं पितत-।
स्तयैव कफतोपि मध्यमभिष्ठैव पंचान्हिकम् ॥
स्ववातकृतनिष्ठरोक्तवरकोष्ठमप्यादरा-।
रिनान्यपिच सप्त सर्वविधिषु कमोऽचं स्मृतः॥ २८ ॥

भाषार्थ: — घृत तेल आदि किसी स्निग्ध पदार्घ को सेवन कराकर, शरीर को विकना बना देना यही स्नेहन है। इसकी निधि इस प्रकार है। शरीरमें पित्तकी अधिक-तासे मृदुकोष्ठ, कफकी अधिकतासे मध्यमकोष्ठ, और वाताधिक्यसे खरकोष्ठ, इस प्रकार कोष्ठ तीन सक्तरसे: विभक्त है। मृदुकोष्ठकेलिये तीन दिने, मध्यमकोष्ठके लिए पांच दिन ब खरकोष्ठके लिए सात दिनतक स्नेहपदार्थ [ घृत ] पिलाना चाहिये [ इस कमसे शरीर अच्छातह सिनग्ध होता है] स्नेहन कियामें सर्वत्र यही विधि है।। २८।।

## स्तेष्ट्रपान के गुज ।

maniform of

विश्वेषनिश्विताम्नयोअधिकवछाः युवर्णोज्वछाः । स्थिराभिनवधातवः मतिदिनं विशुद्धाशयाः ॥ दृढेद्रियश्वतायुवः स्थिरवयस्युरूपास्सदा । भवति युवि संततं इतिमदं पिवतो नराः ॥ २९ ॥

१ वयन विरेचन आदि प्रत्येक पंचकमों को करने के पश्चित स्नेहत, और स्वेदन निवा करनी चीहिंगे ऐसा आयुर्वेद शास्त्र का निवर्ग है।

भावार्थ: — इस तरह घा पानेवाले मनुष्यकी अग्नि तीश्ण हो जाती है। अधिक बलशाली व सुवर्णक समान कातिमान् होता है, शर्रिमें स्थिर व नये धातुवींकी उत्पास्ति होती है। आमाशयादि शुद्ध होने हैं, इदिया दढ हो जानी है, वह शतायुषी होजाता है। शर्रिस सुक्रप व सुडौल वनर्नाना है। १९॥

स्तेह्न के लिये अपात्र ।

अरांचकनवज्वरान् हृद्यगर्भमृच्छामद् । भ्रमक्रमकृत्रानसुरापरिगतानथाद्वारिणः ॥, अजीर्णपरिपादितानधिकशुद्धदेहाश्वरान् । सवस्तिकृतकर्मणो न.घृतमेतक्षपाययेत् ॥ ३०॥

यावार्थ: अरोचक अवस्थाम, नास्वर पीडितकी, गर्भवतीको, मृच्छितको स्तर, अस श्रमसे युक्त, कुश, ऐसे व्यक्तिको एवं मद्य पीय हुए को, उद्गारीको, अजीजिस पीडितको, वमनादिसे अर्थावक विशुद्ध देहवाछेको, बस्तिकमं जिसको कियागया हो उसको यह घृत नहीं पिळाना चाहियं अर्थात् ऐसे मनुष्य स्नेहनके लिये अपात्र हैं॥ ३०॥

#### स्वेदन का फल।

अथाग्निरभिवर्द्धते मुदुतरं मुवर्णोञ्बल । सरीरमशने रुचि निभृतगात्रचेष्टामपि ॥ लघुत्वपवनानुलंग्य मलमूत्रवृत्तिकमान् । करोति तनुतापनं मततदुष्टनिद्रापहम् ॥ ३१ ॥ .

भावार्थ:— रारीर से किसी भी प्रकार से पशीना छाया जाता है उसे स्वेदन किया कहते हैं। स्वेदनसे शरीरमे अग्नि तीत्र हो जाती है। रारीर मृदु व कारियुक्त होजाता है। शोजनमे रुचि उत्पन्न होती है। शरीरके प्रत्येक अवयव योग्य किया करने छगते हैं, शरीर हलका हो जाता है। वातका अनुलोग हो कर, मल मूत्रोंका ठिक २ निर्मम होता है, दुष्ट् निदाको दूर करता है॥ ३१॥

## स्वदनके लिय अपात्र।

क्षतांष्मपरिपीडितांस्तृषितपाण्डमहातुरा-। तुपोषितनरातिसारबहुरक्तपित्तातुरान्॥ जल्लोदरिवपातमूखितनरार्भकान मर्थिणीः। स्वयं मकृतिपित्तरक्तगुणमत्र न स्वेद्येद् ॥ ३९॥ माबार्थः—क्षत व उष्णसे पांडित, तृषित, पांडु व मेहरोगके रोगाको क्षित क्षित, पांडु व मेहरोगके रोगाको कि उपवास किय हुएको, रक्तिपत्तीको, अतिसारीको, जलोदर, त्रिपरोग व म्च्छिरागसे पीडि-किको, गर्मिणीको एवं पित्तप्रकृतिवालेको, स्वेदन नहीं करना चाहिय।।३२॥

#### वमनविधि ।

तिसस्सलवणोग्रमागिषककन्कामिश्रः शुर्भः। फल्लैक्षिफलकेस्वथा मदननामकैः पाचितम्॥ सुर्खोष्णतरदुग्धमातुरमधागमे पःयये-। क्षिविष्टमिद्द जानुदध्नमृदुस्थिरोच्चासने॥ ३३॥

भावार्थः — इस तरह रनेहन भ्वेटन करनेके बाद सैंघा नमक, वच, पीपल इन तीनोंके करक से मिश्रित त्रिफला (हड़े, बहेडा, आमला) व मेनफलको द्धंम पकाना चाहिये। रोगीको घुटने बगबर ऊंचे, रिधर व मृदु श्रेष्ट आसनपर वैठालकर उपर्युक्त प्रकारके खुद्धोष्ण दूधको प्रातःकालके समय पिलाना चाहिये॥ ३३॥

सुवांतलक्षण व वमनानंतर विधि ।

क्रमाकासिलभेषजोरुककिपत्तसंदर्शनात् ।
सुवांतमित्रांतदोषमुपशांतरोगोद्धितम् ॥
नरं सुविदिताकपानविधिना समाप्याययन् ।
सहाप्यमलभेषकैः मतिदिनं जयेदामयान् ॥ ३४ ॥

भावार्थ:— इस के बाद गले में उगली, या मृद् लकडी डालते हुए बमन करने के लिये कोशिश करनी चाहिये। बाद में वमन शुरु होजाता है) उस वमन में पहिले औषि , फिर कफ, तदनंतर पित्त गिरजाय एवं टोपोपशमन, व रोगोद्रेक की - कमी होजाय तो अच्छीतरह वमन होगया है ऐसा समझना चाहिये। पश्चात् ऐसे वामित मनुष्य को, पेया आदि योग्य अन्नपानकी गोजना में, अग्नि को अनुकूल कर फिर रीगोंकी उपशाित के लिये औषध की ज्यास्था करनी चाहिये।

विश्वेष:—वमन आदिकं हारा शुद्ध किये गयं मनुष्यका आहार सेवनक्रमः— वमनादिकों से शरीर की शुद्धि करने के पश्चात् प्राय: उस मनुष्य की अग्नि "'मैंद हो गतीं है। उसको निग्नलिश्वित क्रम से बढ़ाना चाहिये।

शुद्धि तीन प्रकारकी है। प्रधान ( उत्तम ) शुद्धि, मध्यमशुद्धि, जघन्यशुद्धि। के र्वितीनों प्रकार की शुद्धियों से शुद्ध करनेके पश्चात् उस व्यक्तिको गरमपानी से स्नान कराकर, मूख करानेपर जिस दिन शुद्धि वी हां उसी दिन शामको या दूसरे दिन

प्रातःकाल, रक्तशालि के अन्त को ( अनि वल के अनुसार) खिलाते हुए, यथाक्रम से तीन २ दो २ एक २ अजकालों (भोजनसमय) में पेया, विक्रेपी, इन्ह्राकृत-यूप, तथा दूध सेवन कराना चाहिए। तात्पर्य यह है कि किसीकों प्रधान [-उत्तम] शुद्धि द्वारा शब्द किया हो, उस को प्रथम दिन में दो अजकालों ( सुबह शाम ) में पेया पिलावें, दूसरे दिन प्रथम अन्तकाल में पेया, द्वितीय अजकाल में विलेपी, तृतीय दिन प्रथम, द्वितीय अन्तकाल में विलेपी, जीये दिन, प्रथम दितीय अन्तकालमें अकृत यूप ( दलका पानी ) के साथ, पाचवें दिन में प्रथम अन्तकालमें कृतयूप के साथ लाल चालल के भात, ( अथवा एक अन्तकालमें अकृतयूप दो कालोंमें कृतयूप के साथ ) द्वितीय अजकाल तथा छठवें दिन, दोनों अजकालों तूध भात देना चाहिए। सातवें दिन स्वस्थपुरुषके समान आहार देना चाहिए। इसी तरह मध्यमंशुद्धि में दो२ अजकालों में, जघन्यशुद्धि में एक २ अजकाल में पेया आदि देना चाहिए। जघन्यशुप्दि में एक २ अजकाल में पेया आदि देना चाहिए। जघन्यशुप्दि में एक २ अजकाल में पेया आदि देने के कारण, कृतयूप अकृतयूप देन दोनोंको दे नहीं सकते क्यों कि अजकाल एक है। चीज दो है। इसिलियें इस कुद्धिमें या तो अकृतयूप ही देवें, अथवा कृताकृत मिश्रकरके देवें।

जपर जो पेयादि देनेका क्रम बतलाया है वह सर्व साधारण क्रम है। लेकिन, देश, काल, प्रकृति, साल्य, दोषोद्रेक आदि के तरफ ध्यान देते इए, अवस्थाविशेष में उस क्रममें कुछ परिवर्तन भी वैष कर सकता है। पेयाके स्थान में यनागू भी दे सकता है। तीव्राग्नि हो तो प्रारंभमें ही दूध भातु भी दे सकते हैं आदि जानना चाहिये।

पेया:—दाल चावल आदि को चौदह गुण जल में इतना पकावे जो पीने लायक रहें और दाल आदि के कण भी उसी में रहें उसे पेया कहते हैं। 🚊 🎮

विलेपी:—जो चतुर्गुण जलमे तैयार की गई हो, जिस में से दाल क्योदि के कण नहीं निकाले हों, और इस में द्रवमाग अत्यल्प हो अर्थाद वह गाडी होत उसे विलेपी कहते हैं।

यूष:—एक भाग धुली हुई दाल को अठारह गुने जल में पकावें। अर्थात २ जब पानी चतुर्थांश रहें तब, तक्ष में छान लेवें इस को यूष कहते हैं। अर्थात् दालके पानीको यूष कहते हैं।

कृतयूष:—जिस यूष में सींठ मिरछ, पीपल, ची सेंधानमक डाल कर सिंह करते हैं उसे कृतयूष कहते हैं।

अकृतवृष:--जो केवल दाल का हा यूप हो सोठ आदि जिसमें नहीं स्वाहा हा उसे अकृतवृष कहते हैं।। ३४॥

#### वसन्गुज ।

बलापगुरुगात्रतां स्वरिविभदनिद्रोद्धति । शुःखे विरसमन्निमांद्यमधिकास्यदुर्गेवताम् ॥ विदाददृद्यामयान्कफनिषेककंठोत्कटं । व्यपोहति विषोल्वणं वमनमत्र संयोजितं ॥ ३५ ॥

भावार्थः — सम्यग् वमनसे रोगीका वडबडाना, शरीरका भारिपन, १वरीद, जिद्राधिकता, मुखविरसता, अग्निमांच, मुखदुर्गंध, विदाहरोग, इदयराग, कफ, कंठरोध, विपादेक आदि बहुतसे रोग दूर होते हैं ॥ ३५॥

## वमनकेलिये अपात्र।

न गुन्मतिमिरोर्ध्वरक्तविषमार्दिताक्षेषकः-।
ममीदतरवृद्धपांदुगुदजांद्धरोत्पीदितान् ॥
भतोदरविरूक्षितातिकृत्रगर्भीवस्तं मकः-।
क्रिमिमवलतुण्डवंधुरतरान्नरान्वामयेत् ॥ ३६॥

भाकार्थ: —गुल्मरोगी, तिमिररोगी, रक्तिपत्त, अर्दित, अक्षेपक, प्रमेह, बहुत पुराना पांडुरोग, बवासीर, और क्षतोदर से पीडित व्यक्तिको एवं रूक्षशरीरबाले को, गर्मिणीको, स्तंभन करने योग्य रोगीको, क्रिमिरोगीको, दंत रोगी को और अत्यंत सुबियाँ को वमन भही देना चाहिये॥ ३६॥

### वमनापवाद् ।

अजीर्णपरिपीडितानिताविषां स्वणश्चेष्मिका-।
बुरांगतमरुत्कृतमबलवेदनाच्यापृतान् ॥
नरानिद्दं निवारितानिप विषक्षयष्टिजेलैः।
कणोग्रफलकस्पितैर्मृदृतरं नदा छर्दयेत् ॥ ३० ॥

भावार्षः - उपर वमन देनेको जिनको निषेश किया है ऐसे रोगी भी कदािषत् कार्मन अजीर्ण से पीडिन हो, त्रिपन त्रिपमे पीडिन हो, कफोदिक्त हों, छातीमें प्राप्त वातकी प्रवस्त वेदनासे पीडित हों तो उनको मुळेही, पीपल, वच, मेनफलके काथसे मृद्ध वमन करा देना चाहिये ॥ ३७ ॥

कदुत्रिकादिखूर्ण

कदुत्रिकविदंगीहंगुविद्धसँघवैद्याप्रिकान् । धुव्यक्षेकदुरेद्धदाक्षकदुरोहिणीनीस्कान् ॥ विचूर्ण्य वृतमातुर्छगरससक्ततकादिकैः। पिवन्कफसमीरणामयगणान्जयत्यातुरः॥ ८॥

भाषायः—त्रिकटु (सोंठ, मिरच, पाँपल) वायाविडंग, हाँग, विडनमक, सैधानमक, इलायची, चित्रक, कालानमक, देवटारु, कुटकी, जीरा, इन चीजोंका चूर्ण करके घी, माइलुंगके रस, छाछ आदिमें मिलाकर या उनके अनुपान के साथ सेवनसे वासवन्य, कफजन्य, रोगसमृह उपगम को प्राप्त होते हैं ॥ ३९ ॥

महौक्धादि काथ व अनुपान ।

महौषधवराग्निमयबृहतीङ्क्ष्मेरण्डके— स्सिबिच्वसुरदारुपाटलसमातुर्लुगैः शृतैः ॥ धृताम्लद्धितऋदुग्धतिल्वतैल्योयादिभि-। मेहातुरिमहासपानविधिना सदौपाचरेत् ॥ ३९ ॥

भावार्थः—सोंठ, हरड, बहेडा, आंवला, अग्निमंथ, छोटी व बडी कटेली, एरण्ड देवदार, पाढल, माहुलुंग बेलगिरि इनके काथसे सिद्ध धी, आम्ल पदार्थ, दही, छाछ, दूभ, तिलका तेल, पानी आदिसे अलपान विधिपूर्वक रोगीका उपचार करना चाहिये॥३९॥

पकाशयगत बात केलिये विरेचन।

अय मकुपितेऽनिले विदितभूरिपकाश्चये । स्तुहित्रिकडुदुग्धकल्कपयसा विपकं घृतं ॥ सुखोष्णलवणांभसानिलविनाशहेतुं तथा । पिवेत् मथमसंस्कृतातिहितदेहपूर्विक्रयः ॥ ४० ॥

भावार्थ: — यदि वह वायु पकाशयमें कुषित होजाय तो धृहर का दूभ, त्रिकटु, (सींठ मिरच पीपछ) गायका दूभ इन के कल्क, व दूभसे गोष्ट्रत को सिद्ध करना चाहिये। बात को नाश करनेवाछे इस विरेचन घृत को, स्नेहन, व स्वेदन से जिसका अधिर पिहेंछ ही संस्कृत किया गया हो, ऐसे मनुष्य को सुखोष्ण (गुनगुनाः) नमक के प्रपानी में डाळ कर पिळाना चाहिये। इस से विरेचन होकर बात शांत हो जाता है अधि।।

वातनाशक विरेचकयोग ।

त्रिवृत्तित्रकर्केस्समं लवणिवत्रतेलान्वितं । पिवेदनिलनाञ्चनं घृतविमिश्रितं वा पुनः ॥ बहौषधहरीतकी लवणकल्कप्रुष्णोदकै- । स्सतेलसितपिष्पर्लाकमथवा त्रिवृद्दातज्जत् ॥ ४१ ॥ ाभावार्थः—निसीत, त्रिकटु (सींठ, मिरच, पीपछ) सेंधानमक, इन के चूर्ण की स्वाप्ट अथवा थी के साथ पीने से, सींठ, हरीतकी, सेंधानमक इन के कल्कको नारम पाबीके साथ, व शकर पीपछ, निसीत के कल्क व चूर्णको तैल के साथ सेवन करने से विरेचन होकर पकाशयगत वात दूर होजाता है।। ४१ ॥

#### विरचन फछ।

सुदृष्टिकरिमष्टिमिद्रियबलावहं बुद्धिकृत् । सरीरपरिवृद्धिमिद्धमनलं वयस्यापनम् ॥ विरेचनमिहातनोति मलमूत्रदोषोद्धव- । किमिमकरकुष्टकोष्टगतदुष्टरोगापहम् ॥ ४२ ॥

ं भावार्थः—विरेचनसे दृष्टि तीक्ष्ण होती है, इंद्रियोंका बल बढता है, बुद्धीकी वृद्धि होती है। शरीरकी शक्ति बढती है, अग्नि बढती है। दीर्घायुषी होजाता है। एवं स मलमूश के दोषोंसे उत्पन्न होनेवाले रोग, क्रिमिरोग, कुष्टरोग, कोष्ठगत दुष्टरोग आदियोंको यह विरेचन दूर करता है।। ४२॥

### विरेचन के लिये अपात्र।

सशोकभयपीडितानतिक्वशातिरुझाकुलान् । भमक्रमतृषानजीर्णरुधिरातिसारान्वितान् ॥ श्रिशुस्थविरगर्भिणीविदितमद्यपानादिकान- । संस्कृतश्रीरिणः परिहरेद्विरेकेस्सदा ॥ ४३ ॥

भावार्थः — शोक व भयसे पीडित, अतिकृश, अतिरूक्ष, अत्यंताकुलित, अम् .... कम्, तृषा, अजीर्ण, रक्तातिसारसे युक्त, बालक, वृद्ध, गर्भिणी, मचपायी, स्वेहन, स्वेदन, स्वेदन, अर्दिसे असंस्कृत शरीरवाले इत्यादि प्रकारके लोगोंको विरेचन नहीं देना चाहिये ॥४३॥

#### विरेचनापवाद ।

तथा परिह्तानपि मबलपित्तसन्तापिता—।
नितिक्रिमिणसोद्रानपि च मृत्रविष्टाम्भनः॥
सितित्रिकदुचूर्णकैरहिमवारिणा वान्वितै—।
सिवृङ्खवणनागैरेमृदुविरैचनैर्योजयेत्॥४४॥

१ यहां निस्तित आदि कितना प्रमाण खेना चाहिये! इसका उल्लेख नहीं किया है। आयुर्वेद्देशसका नियम है कि जहां औषधि प्रमाण नहीं लिखा हो वहां सबको समझान (क्रासर) केना नाहिर अविकिय वहां और आने भी येसे स्थानोम समभाग ही प्रहण करें।

भावार्थ:—ऊपर विरेचनके लिये निषेष किये हुए रोगी भी यदि 'त्रवकः 'पिसी-देवति संतत हो, 'उदरमें किमियों की अत्यधिकता हो, मूत्रवद्ध हो तो 'उनकी 'व्यवदः' विवादके चूर्णको गरम पानीमे मिलाकर विरेचन देन चाहिए अथवा विसेत्र, 'नसक,' सोंठके कपाय से चूर्ण से मृदु विरेचन कराना चाहिए॥ ४४॥

सर्वशरीरगत वातचिकित्सा।

समस्ततत्तुमाश्रितं पवनश्रमास्थापैनः । मबृद्धमनुवासैनरिह जयेषयोक्तकमात् ॥ निरूष्ठ इति सर्वदोषहरणात्त्रयास्थापनं । वयस्थितिनिभित्ततोऽर्थवक्षको निरुक्तं मया ॥ ४५॥

: भावार्थः — समस्तशरीर में न्याप्त (कुपित) वायुको विशिपूर्वक आस्थापन, अनुवासन बस्तियोंसे शमन करना चाहिए । संपूर्णदोषोंको अपहरण करनेस उसका नामतिन्हर, वपस्थापन करनेसे आस्थापन पड गया है। इस प्रकार उस दोनों, बस्तियोंके सार्थक नाम है। ४५॥

अनुवासनवस्तिका प्रधानत्व।

अथाकमजुवासनादजुवसक दुष्यत्यपि । प्रधानमजुवासनं प्रकटितं पुराणः पुरा ॥ तथोभयमपीह बस्तियुतनेत्रसङ्कष्तण— । द्रवप्रवरभेषजामयवयप्रमाणेर्द्रवे ॥ ४६ ॥

भावार्थ:—अनुवासनबस्तिका उपयोग करनेपर भी आहारादिककें (अनिवांच आदि) कोई दोष नहीं आता है। इसलिए इस अनुवासन बस्तिको महिषिलोग मुख्य बसलाते हैं। जागे हम आस्थापन अनुवासन बस्तियोंकी विधि रोग, वय, अनुकूष्ठमंत्राणेक सार्थ र बस्तिते शुक्त पिचकारी का छक्षण, उस के प्रयोगमें आनेवाले इवहण्य, उत्कृष्ट जीपिय वैगरहका निरूपण करेगे। ।। ४६।।

## मतिका ।

जिनमवचनां हुथेविदितचारुंस ख्याकमा - । दिहापि गणनाविधिः प्रतिविधास्यते प्रस्तुतः ॥ । विचार्य परमागमादिधगता मुधेर्ग्रस्ते ।

 विश्रार-निम् हुए विषयको हा ग्रहण करते हैं। क्यों कि त्रिस्तृत विषयको भी संक्षेप व सुक्रमसा से जानने केलिए परमागम ही साधन है।। ४७ ।।

वस्तिनेत्रलक्षण ।

दृढातिमृदुचर्मानिर्मितनिरास्त्वच्छागल- ।

प्रमाणकुढवाष्ट्रकद्रवितोरुवस्त्यान्वतम् ॥

पडष्ट्रगुणसंख्यया विर्वतांगुलीभिः कृतं ।

त्रिनेत्रविधिलक्षणं शिशुकुमारयूनां क्रमात् ॥ ४८ ॥

भावार्यः — निरूह व अन्वासन बस्ति देने के लिये एक ऐसी नेत्र (पिचकारी) बनावें जो मजबूत व मृदुचर्म से निर्मित, छिद्रशहित बस्ति से सयुक्त हो, जिस में आठ कुडव (१२८ तोलं) (१) द्रव पदार्थ मासके, जिसकी छम्बाई, बालकोंके लिये ६ अंगुल, कुमारोंके लिये ८ अंगुल, जवानी के लिये १० अंगुल प्रमाण हों ॥४८॥

तयैकनयेरत्नभेदगणितांगुलीसंस्थिता । कमोक्षतसुकर्णिकान्यपि कनिष्ठिकान।मिका ॥ स्वमध्यमवरांगुलात्मपरिणाइसंस्कारिता । न्यनिंखपशुवालिधमतिमवर्गुलान्यम्रतः ॥ ४९ ॥

मावार्यः — बस्तिनेत्र (पिचकार्रा) के अग्रभाग में एक गोल कैर्णिका होनी चाहिये जिसका प्रमाण (शिक्ष, कुमार, युवापुरुषों की बस्ति में) एक, दो, तीन अंगुरू क्य प्रमाण होना जाहिये। नेत्र की मोटाई अग्रभागमें किन्छागुली, मध्यभाग में अना-भिक्का (अंगुरेको पान के) अंगुली, नृत में बाच की अंगुली के बराबर होना चाहिये। एवं में हा गोपुच्छ के समान आकृति से युक्त और अग्रभाग गोल होना चाहिये।

विस्तिनविर्माण के योग्य पदार्थ व छिद्रभमाण।

सुवर्णवरतारताम्रतक्तनिर्मितान्यक्षता—।
न्यमूनगुलिकामुखान्यतिविषक्षमुहाढकी ॥
कलायगतिपातितात्मसुषिरान्नुधारान्विता—।
न्यमूनि परिकल्पयेद्वदितलक्षनेत्राण्यलम् ॥ ५० ॥

र द्विविध नय-प्रन्यार्थिक पर्यायार्थिक. द्रव्यकी विवक्षा करनेवाला नय द्रव्यार्थिक है पर्यायकी विवक्षा करनेवाला पर्याथार्थिक कहलाता है। २ रत्नमय-सम्यग्दर्शन, सम्यग्कान, सम्यज्जानकिक्षित्वतिक्षास (Good Conduct) रखना सम्यग्दर्शन तत्वीके रखार्थ ज्ञान (Good Knowledge) सम्यग्कान, व ह्यांपादय रूपसे तत्वीम विवक्ष जागृति होकर आवत्व कृतिन (Good Character) सम्यक्षारित्र कहलाता है! ३ यह इसलिये बनायी जाती है कि तर्विक विकति के भूगी भाग की गुदाके अंदर्श जाने से रोके॥

भावार्ध:—यह पिचकारी सुवर्ण, उत्तम चांदी, ताम्र व छकडी आदि से अकई हुई होनी चाहिये रे वह अक्षत हो, उस के मुख्में एक सुंदर गोळी होनी चाहिए। अंदर [ अप्रभाग में ] का छिद्र शिद्य, कुमारों युवावस्थावाळोंके छिए, क्रम से, पके हुए मूंग, अरहर, व मटरके बराबर होना चाहिए। इस प्रकार के छक्षणोंसे पिचकारी तैयारी करे ॥ ५०॥

## वस्ति के लिए आपि।

सतैलघृतदुग्धतकद्धिकांजिकाम्लद्भवै— । स्त्रिवृन्मदनचित्रवीजकविषकमूत्रैस्समम् ॥ स्त्रजाममधितैशृतैस्सइ विभिश्वितैः कल्कितै— । र्महौषधमरीचमागधिकसैंधवोग्रान्वितैः ॥ ५१ ॥

सदेवतरुकुष्टहिंगुबिडजरिकैछात्रिवृ-। द्यवान्यतिविषासयष्टिसितसर्षपैस्सर्षपैः। स्रुपिष्टवरभेषजेः पलचतुर्थभागांश्चके ॥ विलोड्य मथितं कदुष्णमिह सेचयद्वस्तिषु ॥ ५२॥

मावार्थ:—बस्तिप्रयोग करनेके लिए, तेल, घी, दूध, तक, दर्हा, कांजी ये द्रवपदार्थ, निसोत, मैनफल, एरण्डबीज, इनके काढा और गोमुत्र, इनको यथामात्रा मिलाकर मधन करें । इसमें सोंठ, मिरच, पीपल, सेंधानामक, वच, देवदार, कूट, हींग विडनमक, जीरा, इलायची, निसोत, अजवायन, अतीस, मुल्लेठी, सफेद सरसों, कांली-सरसों इन औषधियोंको एक २ तोला प्रमाण लेकर बारीक पीस लेवें और उपसेक, द्रवपदार्थ में इस कल्कको मिलाकर, मंधनीसे मधे । इस प्रकार साधित औषध, बल्प उच्ण रहनेपर, बस्ति नेत्र [पिचकारी] में डालें ॥ ५१-५२ ॥

## बस्तिके लिए औषध प्रमाण।

इहैकनयसच्चतुः कुडवसंख्यया सद्द्रवा-।
भिषच्य निपुणाः पुरा विहितनेत्रनाडीग्रुलम्।।
स्वदाक्षणपदांगुलावधृतवामपादस्थितं।
द्रवोपरि निवंधयेद्विहितबस्तिवातोद्गमम्॥ ५३॥

भावार्थः अप्रवार्थः उस पिचकारी में (शिशु, कुमार, युवकोंको ) क्रम से एक कुडवं (१६ तोछे ) दो कुडवं (१२ तोछे ) चार कुडवं (६४ तोछे ) उपरोक्त इस पदार्थ को भरकर, उस पिचकार्ग को, वार्ये पाद के सहारे एखकर दाहित पैर की

खंगलीयों से पकडकर, उस के मुख में बस्ति को बाधे, पश्चात् उससे वायु को निकाड देवें || ५३ ||

औषधका उन्ह्रष्ट्रप्रमाण।

वयोवलक्षरीरदोषपरिवृद्धिभेदादिष । द्रवप्रवणता भवेद्रणनया गुरुद्रव्ययोः ॥ न च प्रमितिरूर्जिता कुडवपट्कृतोन्या मता । तदर्धिमह पक्तैलघृतयोः प्रमाणं परम् ॥ ५४॥

भावार्थ:—यय, बल, शरीर, दोषोंकी वृद्धि व हानि, गुरुद्रव्य, लघुद्रव्य की अपेक्षासे, द्रवद्रव्योंके प्रयोग होता है। तात्पर्य यह कि द्रवद्रव्यका उपरोक्त प्रमाण से वय आदि को देखते हुए कुछ घटा बढा भी सकते हैं। लेकिन ज्यादासे ज्यादा छह कुडव तक प्रयोग कर सकते हैं। इस से आधिक नहीं। औषधियों द्वारा सिद्ध किया हुआ तेल या घृतकी मात्रा उपरोक्त द्रवद्रव्यके प्रमाण से अधीश है। ५४।।

## बस्तिवान कम।

निपीड्य निजवामपार्श्वमिहजानुमात्रोच्छिते । त्रयानिमिति चातुरं मितवदेद्धिषग्मंचके ॥ मवेश्वय गुदं स्वदक्षिणकरेण नेत्रं शनै- । र्ष्ट्रताक्तश्चपसंहरन् स्त्रश्चितांधिवामेतरम्॥ ५५ ॥

भावार्थ:— घुटने के बराबर ऊंचे तस्त में वामपार्श्व को दबाते हुए (उसी करवटसे) शेगीको सुलाकर उस से कहें कि अपने दांये पैर को सिकोडकर, अपने दाहिनेहाथ से घृत से लिक उस बस्ति (पिचकारी; को घृत से चिकना किये गये गुदामें, धीरे र प्रवेश कराओ ॥ ५५॥

मवेश्य श्रनकैस्युखं पकटनेश्रनाहीयुख्य । प्रपीडयतु बस्तिमपचिलतानुवंश्वस्थितिम् ॥ द्रवस्थयविदातुरं विगमनेश्रमाश्वागमात् । करेण करमाहरन्यदभवोत्कृटीकासनम् ॥ ५६ ॥

भावार्थ:—जिस का मुख खुला हुआ है ऐसी बिस्तिनालिका (पिचकारी) को, पूर्वीक्त कमसे, धीरे २ प्रवेश करानेके बाद, वंशास्थि (पीठ के बीचमें जो गले से लेकर कमरतक रहने वाली हंड़ी ) की ओर झुकाकर निश्चल रूपसे पिचकारी को दबाना चाहिये। इपपार्थ खतम होनेके बाद, उस बिस्तिको शीव ही हाथों हाथ, गुदहार से निकालना

चाहिये। पश्चात् प्रयुक्त औषधि के बाहर निकाल ने के लिये, रोगीको [ एक क्टूर्न पर्यंत ] उकरू बैठालना चाहिये॥ ५६॥

## सुनिरुहलक्षण।

क्रमाइवपुरीषदोषपरिश्चिद्धमालाक्य तः । त्पुटत्रयमिहाचरेदि चतुर्थपंचान्हिकम् ॥ यथा कफविनिर्गमो भवति वेदनानिष्रहः । स्तथैव सक्ष्याचरेषा च निरूहसंख्या मता ॥ ५० ॥

भावार्थ:—उपरोक्त क्रमसे निरुद्धविस्त प्रयोग करने के बाद सबसे पिढेले प्रयुक्त द्रव पदार्थ पश्चात् यथाक्रमसे मल, वात, पित्त, कफ बाहर निकल आवें, एवं रोग की उपरांति होवे तो जानना चाहिये कि निरूहबस्ति ठीक २ होगयी है। अर्थात् यह सुनिरूढका लक्षण है। यदि सुनिरूढताका लक्षण प्रकट न हो तो फिर चार पांच दिन तक क्रमशः तीन बास्तिका प्रयोग करना चाहिये। लेकिन निरूहबस्ति के विषयमें यह कोई नियम नहीं है कि एक, दो, तीन या चार बस्ति प्रयोग करें। जब तक कफ बाहर नहीं आता है और रोग की उपशांति नहीं होती है, तब तक बराबर बस्ति देते जाना चाहिये।। ५७॥

निरुद्ध के पश्चा द्विधेय विधि व अनुवासनवस्त्रिप्रयोग।

ततश्च सुविशुद्धकोष्टश्चपथौतसुष्णोद्कैः । स्वदोषश्चमनमयोगलघुभोजनानतरम् ॥ यथोक्तमनुवासनं विधियुतं नियुज्याचरं-। द्विषग्जधनपादताहन सुमंचकोत्क्षपणैः॥ ५८॥

भावार्थ:—उपर्युक्त प्रकारसे विस्तिकर्मने काष्ट्रशुद्धि होनेके बाद गरम पानीसे भ्नान करा कर तत्तहोषोंको शमन करनेवाले औपध योगोंसे सिद्ध किये गये, लघुमोजन कराना चाहिये। तदनतर उसे विधिपूर्वक अनुवासन बस्ति देनी चाहिये। अनुवासन बस्तिगतद्रव्य शीष्र बाहर नहीं आवे, इसके लिये रोगी चितसुलाकर जघन स्थान व पाट को ताडन करना चाहिये। तस्तको उंचा उठाना चाहिये। ५८॥

१ एक मुहूर्त ( दोषडी ) के अंदर निरूहनवस्ति पेटले वाहर निकल न वार्वे तो रीगी

## मनुवास के प्रशादिषय विधि।

स्वद्शिणकरं निपीद्य अयने मुखं संविधेत्। स्वमेषमिति तं बदेन्पलचिनिर्गमाकांश्च्या ॥ ततोऽनिलपुरीपमिश्रचततेलयोर्वागमात्। मधस्तमनुवासमं प्रतिवदन्ति तदेदिनः॥ ५९॥

भाषार्थः —दाहिने हाथको दबाकर अच्छीतरह सुखपूर्वक सोनेक छिय उसे कहना बाहिये। जिससे मल शीघ्र नहीं निकल सके। उसके बाद वायु व मलसे मित्रित (पहिले प्रयोग किया हुआ) तेल वा घी निकल जावें तो बस्तिकर्म को जाननेवाल, जिस अनुवासन बस्ति हुई ऐसा कहते हैं। । ५९।।

्र अञ्चासनका शीव्र विनिर्गमनकारण व उसाका उपाय ।

पुरीवबहुलान्मरुत्ववलतातिरूक्षाद्पि । स्वयं घृतसुत्तेलयोरितकानिष्ठमात्रान्वितात् ॥ स च मतिनिवर्तते घृतमथापि तैलं पुन- । स्ततभ ज्ञतपुष्पर्सेषवयुतं नियोज्यं सदा ॥ ६० ॥

मावार्थ:—कोष्ठ में मलका संचय, वातका प्रकोप, और रूक्षत्व ( रूखापना ) के अधिक होने से व प्रयुक्त चृत व तैल की माना अन्यल्य होनेसे, प्रयुक्त अनुवासन-विस्ति शीन्न ही छोट आवें तो, चृत या तेलके साथ सोंफ, सेंधानमक को मिलाकर किर विस्तिप्रयोग करना चाहिय ॥ ६०॥

अनुवासनकृष्टित की संख्या।
तृतीयृदिवसात्शृतः पुनरपीह संयोजये ।
यथोक्तमञ्जवासनं त्रिकचतुष्कषष्ठाष्ट्रमान् ॥
श्वरीरवलदोषविद्विविधवेदनानिग्रहं।
निरूद्द्वापि योजयेक्तदञ्जवासमध्य उनः॥ ६१॥

भर्षः पुनः तीसरे दिनमे रोगांके शरीरबल, दोष-प्रकोप, बेदना की उप शांति आदि पर ध्यान देने हुए उसे तीन, चार, छह, आठ तक अनुवासन बस्ति देनी चाहिये । उस अनुवासन बस्तिके बीचमें आवश्यकता हुई तो निक्ह्यस्तिका प्रयोग भी करना चाहिये । ६१ ॥

१ अनुवासनवस्ति प्रयोग करते ही बाहर आर्थे तो गुणकारी नहीं होती है । इस्तिकेंब, पेटके अंद नोडी देर उदस्ता अधायस्यक हैं।

बिसकर्म के लिये अपात्र.

अजीर्णभयक्षेतिषाण्डमदमुर्च्छनारोचक- । भ्रमन्यसनकासकुष्ठजठरातितृष्णान्यितात् ॥ सुद्रांकुरनिपीडितांस्तरूणगर्भिणीक्षेतिषणः । ममेदकुबदुर्वस्रामिपी्रवाभितोन्मादिनः ॥ ६२ ॥

उरःक्षतयुताजरानिषकवातरोगाहते । षक्षमपिक्षोपितान्य।तिदिनं प्रकापान्यितान् ॥ अतिस्तिभितगात्रगाहतगृनिद्रया व्याकुळान् । संदैव परिवर्जयेदुदितबस्तिसत्कर्मणा ॥ ६३ ॥

श्रावार्यः -- अजीर्ण, भय, जोक, पाण्डुरोग, मद, मूर्जा, अरुचि, अम, बास, कास कुछ, उदररोग, तृषा, बनासीर, जल्पनयम्क, गर्मिणी, क्षय, प्रमेह, कृश, दुर्बळासि, उम्माद इत्यादिसे पीढित एवं प्रवल वातरोगसे रहित उरक्षत, शक्तिका द्वास, शोष, प्रलाप, गात्रस्तव्ध व गाढ निद्रासे व्याकुलित व्यक्तियोंको, विस्त कमी सही देनी वाहिये ॥ ६२ ॥ ६२ ॥

## वस्तिकर्म का फल।

न चास्ति पवनामयमभगनिकयान्या तथा । यथा निपुणवस्तिकर्मे विद्धाति सीरूयं तृणां ॥ भरीरपरिवृद्धिमायुरनलं वस्त्रं वृष्यतां । वयस्थितिमरोगताममलवर्णमप्यावद्देत् ॥ ६४ ॥

भावार्थ:—वान रोगोंके उपशमनके टिए ( अच्छी तरह से प्रयुक्त ) बस्तकर्म से अधिक उपयोगी अन्य कोई किया नहीं है । उचित रूपसे बस्तिकर्म किया जाय तो बातका शमन होकर रोग्नीको सुन्व होता है, शरीरमें शक्ति बढ़ती है, आयुष्य भी बहता है, म् अपने तेज होजाती है । वाजीकरण होता है। वयस्थापन [ काकी आयु होनेपर मी, शरीर योवनावस्था सदश सुदृढ़ रहना ] होता है, निरोगता प्राप्त होजाती है । शरीरकी कांति, मी बढ़ती है ॥ ६४ ॥

बन्तिकर्म का फल।

बलेन गजमश्वमाञ्चगवनेन बुध्या गुर्छ। दिवाकरनिमाकरावधित तेजसा कांतितः॥ सुवर्णमिह सूक्ष्मदृष्टिगुणतोऽगजं ऋपतो । जयदमिलनानुवासनञ्जतोपयोगासरः ॥ ६५ ॥

भाषार्थः — ठीक २ अनुवासन बस्ति यदि सा संख्यामें छे छीजाय तो वह मनुष्यं बर्छसे हाथाको, शांप्रगमनसे घोडेको, बुद्धांसे बृहस्पतिको, तेजसे सूर्य व चंद्रको, कारिसे सुवर्णको, सूक्ष्मदक्षिगुणसे हाथाको, रूपसे कामदेवको जीतेगा । इतनी शक्ति सस अनुवासूनवस्तिमें है ॥ ६५ ॥

शिरागत बायुकी चिकित्सा।
शिरागतिमहानिलं शिरासि तैलसंतर्पणे-।
विपक्षवरतैलनस्यविधिना जयेत्संततम्॥
महीषिशिरीषशियुद्धरदारुदावीयुतेः।
करंजस्वरमंजरीकचकहिंगुकांजीरिकः॥ ६६॥
मलेपनमपीइ तैः कथितभवजैर्काचरे-।
दिपक्षवनकोश्वधान्यकृतसोष्णसंस्वेदनैः॥
यथोक्तस्यनाहनैस्युखतरैक्शिरोवस्तिभि-।
वियद्धियरगेश्वणैरनिलस्यन्तमांगस्थितम्॥ ६७॥

मानार्थः - मस्तकगत वायु को मस्तक में तैल मालिश करना व तैल भिगोर्था गया पिषु [पोया ] रखना, सोंठ, सिरीस का बीज, सेजन, देवदारु, दारहलदी, करंब कटजीरा [अपामार्ग ] कालानमक, हींग, कांजीर, जीश इन औषधियों से सिद्ध किये गये तैल के नस्य देंना और इन ही [उपरोक्त ] औषधियोंक लेप करना, नागर-कींका, कालानुर्धं, घनिया इन औषधियों द्वारा उच्च स्वेदन देंगा ' विविकृति उपनाह [कुकीहा ] करना, योग्य शिरोबस्ति व रक्तमोक्षण करना इत्यादि उपायोंके जीति विवकृति विवक्ति व रक्तमोक्षण करना इत्यादि उपायोंके जीति व

नत्य का मेद नह्यं सर्वे तच्यद्वर्धा विभक्तं। - क्रोरेनं स्यादृष्ठाजातीयवैश्व ॥ - स्नेहान्नस्य चावमर्वे च योज्यम् । वाते यित्रे तह्यस्यापृते वा ॥ ६८ ॥

भाषार्थ:—तैल आदि विकास पदार्थ और अपासमि आदि रुक्ष पदार्थ, इस प्रकार दी प्रकारके औषवियोंसे नस्येकर्म किया जाता है । उस स्मेहकस्य का वैशे

्रे प्रति भौतिय नामके हारा अपन किया जाता है, उसे यस्त कहेर हैं। श्रीकारिंद् अपने प्रति विश्व करेंदि । श्रीकारिंद अपने हैं। विश्व केंदि , अर्थाकार १०-८-६ विश्व कोंद की नामने बाजा जाता है उसे मर्थानेस्य पहले हैं।

अवमर्श [प्रतिमर्श ] नाम से दो मेद है । और रूक्ष औषधियों द्वारा कियं जानेबारे नत्यके अवपीडन, प्रधमने इस प्रकार दो मेद हैं । चूंकि विरेचन बृहंण आदि जो नत्य के भेद हैं वे सभी उपशेक्त स्नेह व रूक्ष पदार्थों द्वारा ही होते हैं इसिंख्ये [सुस्यत: ] सम्पूर्ण नत्यों के भेद चार हैं । वात, पित्त या वातपितोंसे उत्पृत्न शिरो ते ते वात हो में, अवमर्थ नत्य को उपयोग में लाना चाहिये ॥ ६८ ॥

#### अवमर्ष नस्य।

यद्यसस्यं तत्त्रवारं प्रयोज्यं । यावद्वस्त्रं प्राप्तुयात्स्नेहविदुः ॥ तं चाप्याहुश्रावमर्षे विधिज्ञाः । रुस्रद्रव्येरीतदत्र द्विधा स्यात् ॥ ६९ ॥

भावाय: सर्वत्र नस्यको त्रिवार प्रयोग करना चाहिये । अब वह नस्यगत स्मेहबिंदु मुखमें आजावे उसे अवमर्ष नस्य कहते हैं। इसकी मात्रा दो बिंदु है। रूश्चह्य्यगत नस्य उपर्श्वन्त प्रकार दो तरहका है।। ३९ ।।

#### अवपीडन नस्य ।

व्याध्यावपीडनमिति प्रवदंति नस्यं । श्रेष्मानिले मरिचनागरिपपलीनाम् ॥ क्रोशातकी मरिचशिग्वपमार्गशेज- । सिभृत्यन्त्रणभुदकेन श्विरोविरेकम् ॥ ५० ॥

भावार्थ: — क्षेष्मवात रोगमें मिरच, सोठ, पीपलके अन्पीडन नस्सकी देना पातिये | प्रं कडुवीतुर्र्ड्, मिरच, सेंजन, अंपामार्ग के बीज व सेंधानमक के चूर्ण को पातीमें पीसकर शिरोविरेचनार्थ, प्रयुक्त करना चाहिये | ॥ ७० ॥

#### नस्य के लिये अपात

नस्यत्वेते वर्जनीया मनुष्याः । स्नाताःस्नातं मार्थयनश्चकंताः ॥ अक्षक्षीणा गर्भिणी रक्तपिताः । सासैरसद्यः पीनसेनाभिभृताः ॥ ७१ ॥

र सब जोषियियोंके करक काय स्वरत आदित जो नस्य दिया जाता है उसे अवयक्तिन नस्य स्वोक्ष्मिय से बेक्सोंक चूर्ण की नळीमें मरकर, नाला छात्रें छूका जाता है उसे प्रथमने मस्य स्वादे हैं। भावार्थ: — स्तान किये हुए व करनेकी इच्छा रखनेवाले को, भोजन किये हुए को, वमन किये हुए को, बहुत कम जीमने वालेकी, गर्भिणी और रक्त पित्ती को, सास रोगसे व नवीन पीनस रोगसे पीडित व्यक्तिको नस्यका प्रयोग नहीं करना चाहिये॥७१

#### नस्यफल

एतच्चतुर्विघमपि प्रथितोरुनस्य । कृत्वा भवंति मनुजा मनुजायुषस्ते ॥ साक्षाद्वलीपलितवार्जितगात्रयष्टि— । सारादश्चर्षाककमलापमचारुवक्ताः ॥ ७२ ॥

भावार्षः — इन उपर्युक्त चारों प्रकार के नस्योंके उपयोग करनेसे मनुष्य दीर्घाअपूर्ण होते हैं, शरीरमें बळी नहीं पड़ती है, बाल सफेद नहीं होते हैं | उनका मुख चंद्रमाके समान कांतिमान् , कमछके समान सुंदर हो जाता है एवं वे छोकमें सर्वगुणसप्रक्र हेतिं हैं | ७२ ||

#### अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतस्त्रशास्त्रमहांबुनिधेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ जमयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिपदं हि श्रीकरानिभं जगदेकहितम् ॥ ७३ ॥

भावार्धः जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्त्र व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह छोक पराछोकके छिए प्रयोजनीमृत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेहके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है । साथमें जगतका एक बाह्र हित साधक है [ इसिंछए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ७३ ॥

> इत्युघादिलाचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे वातरोगाचिकित्सितं नामादितोऽष्टमः परिच्छेदः।

इत्युषादित्याचार्यकृत कत्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्याबाचत्पतात्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ श्वासी द्वारा छि।बित भावार्षदीपिका टीका में वातरोगाधिकार नामक भाउनां परिच्छेद समाप्त इआ।

4

# अथ नवम परिच्छेदः

## **पित्तरोगाधिकारः**

प्रतिज्ञा

स्तुत्वा जिनेंद्रमुपसंहतस्वदेशं । दोषक्रमादन्तिल्हरीगविनाशहेतुम् ॥ पित्तामयश्रमनं प्रश्नमाधिकानां । वक्ष्यामहे गुरुजनानुमतोपदेशात् ॥ १ ॥

भाषार्थः — संपूर्ण दोषोंसे रहित एवं दूसरोंके समन्त रोगोंको नाश करने के लिये कारण ऐसे श्री विनेद्र भगवतका नमस्कार कर दोपोंके क्रमसे पित्तरोगके उपशमन विवि को प्रशम आदि गुण जिनेम अविक पाया जाता है उन मनुष्यों के लिये गुरुप्रदेशानुसार प्रसिपादन करेंगे ॥ १॥

पित्तमकोपमं कारण व तज्जरीन ।
कदवम्लक्क्षलवणोष्णिवदाहिमध- ।
सेवारतस्य पुरुषस्य भवंति रोगाः ॥
पित्तोद्भवाः मकटमूर्छनदाहकोष- ।
विस्फोटनमलपनातितृषामकाराः ॥ २ ॥

बार्सिय कहु (चरपरा) खद्दा, रूखा; नमकीन, उच्च व विद्याद्व को बीर मणको अत्यधिक सेवन करते रहनेस, पित्त प्रकुपित होता है। स्व के बार्सिय किरोश ] दाह [ जरून ] शोष (स्वना ) विस्कोट (फफोला ) कराप द्वारा बादि रोगों की उत्पत्ति होती है।। २।।

पितका सक्षण व तज्जन्य रेता।
पिषं विदाहि कडुतिक्तरसं सुतीरणं।
यत्र स्थितं दहति तत्र करोति रेतिन्।।
सर्वीगगं सकस्टदेहपरीतदाह- ।
दुष्णाज्यरभ्रममदास्तमहातिसारान्।। १ ॥

याबार्यः—विद्राहि, कंटु, तिक्तरस और तीक्ष्ण, ये पित का क्क्षण हैं । यहां आ अकृतिस क्षेत्रक रहता है उस स्थान को जलाते हुए वहीं योगों को पेदा करता है !

्रमृद्धि वह प्रकृतित पित्त सर्वांग में प्राप्त हो तो सम्पूर्ण शरीर में दाह, प्याप्त, अवर, अव्व सद्भ श्वतिष्क, अतिसार, आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ३

### पिसमकोप का लक्षण।

आरक्तलोचनमुखः कडुवाक्यचण्डः । श्रीतिमयो मधुरमृष्ट्रसाश्रसेवी ॥ पीताबभासुरवपुः पुरुषोऽतिरोषी । पित्राधिको भवति वित्रपतेः समानः ॥ ४॥

भावार्थ:—पित्तोद्रेकीका मुख व नेत्र लाल २ होते हैं | कटुवचन बोल्ता है, जब दिखता है | उसे ठण्डी अधिक प्रिय रहती है | मधुर व स्थादिष्ट आहारोंको भोजन करनेकी उसे इच्छा रहती है | शरीर पीले वर्णका होजाता है | वह श्रीमंत मनुष्य के समान अति कोषी हुआ करता है |। ४ ||

## पिस्रोपशमनविधिः।

श्रीतं विधानमधिकृत्य तथा भयत्ना— ।
च्छीतान्नपानमतिश्रीतल्यारिधारा— ॥
पाताभिषेकहिमश्रीतगृहमवेशैः ।
श्रीतानिलैक्शमयति स्थिरिक्तदाहः ॥ ५ ॥

भावार्थ: — पिनोपशमन करने के लिये, मुख्यतया शीन किया करने चाहिये । इसालिये प्रयत्नपूर्वक शांत अन्नपानादिका सेवन, ठण्डे पानीकी धारा छोडना, स्नान, ठण्डी मकानमें रहना, ठण्डे हवाको खाना इत्यादियोंसे पित्तका प्रवच्चकन दूर हो जाती है। ५।।

पिसोपशमन का बाह्य उपाय।

तमाभितोऽभिनवयीवनभूषणेन ।
संय्षिता मधुरवाक्ममरमगरमाः ॥
कान्तातिकान्तकदिनात्मकुचैकभारैः ।
पाठीनकोचनशतममैवः कटाक्षेः ॥ ६ ॥
स्निम्भेर्मनोहरतरैर्मधुराप्तराक्ये— ।
स्त्रम्भापितैश्वाशानिमाननपङ्क्रतेत्र ॥
वीकोत्पळाभनयनैर्वनितास्तमाध्य ।
संद्रादयेख्यतिकीतकरावमेषैः ॥ ७ ॥

माबार्धः —पीतिक रोगीको चारों तरफसे, नवीन यीवन व सुंदर आमूष्णाँसे मृषित अत्यंत मधुर बचन बोलनेवाली कियां, अपनी २ सुमनोहर कठिन कुचीं से, मत्स्य जैसे सुंदर आंखों से उत्पन्न कटाक्ष से, प्रेमयुक्त अतिमनोहर व मधुराक्षरसंयुक्त गीठे सम्भाषणोंसे, चन्द्रोपम मुखकमलसे, नीलोपछसदृश अक्षियोंसे, अतिशातल हायों के स्पर्शेस शीव्र ही संतोषित करें तो पित्तोपशमन होता है ॥ ६ ॥ ७ ॥

पिचोपशमकारक अन्य उपाय ।
स्वयंदनैर्विमलस्स्मजलाईवक्षैः ॥
कल्हारहारकदल्वीदलपद्यपत्रेः ।
भीतांबुश्वीकरकणमकरावकीर्णैः ।
निर्वापयेदकणपल्लवतालंबृतैः ॥ ८॥

भावार्ध:—पुष्प मालाधारण, चन्दनलेपन, पानीमें मिगोया हुआ पतला नक्ष धारण, कमलनाडी का हार पहिनना, केले की पत्ती व कमलपत्ती इनकी ऊपर नीचे विकाकर सोना, ठण्डे पानीके सूक्ष्म कणोंसे मक्षेपण, कोंगल व पंखे का शीतल हवा, इत्यादि ठण्डे पदाधों के प्रयोगसे पितोपशमन कन्ना चाहिये । ॥ ८॥

पिसोपशामक द्राक्षादि योग।

द्राक्षासयष्टिमधुकेश्रुजलांबुदानां । तोये लवंगकमलोत्पलकेसराणां । कर्ल्क गुडांबुपरिमिश्रितमाञ्च तस्मि-न्नालोइय गालितमिदं स पिनेत्मुखार्थी ॥ ९ ॥ ८ ॥ ४

भावार्थ:—द्राक्षा, मुँडठी, ईम्ब, नेत्रवाला, नागरमीथा इनके जल (काथ, शितकषाय आदि) में, लबंग, कमल, नीलकमल, पद्मकेशर इन को अच्छीतरह पीस कर, इसमें गुडके पानी मिलाकर, अच्छी तरह घोल हैंवें। उस को छानकर वित्तामपप्रशमन करने के लिये सुम्वार्थी मनुष्य पीवें।। ९ ॥

## कासावि काय।

कासेश्चर्संडमलयोज्जवसारिकाणां । तीर्य सुशीतलतरं वरश्चकराळ्यं ॥ कर्कोलजातिकलनागळवंगकल्क-। मिश्रं पिनेदिषकतापिनाश्चनार्थम् ॥ १० ॥ भावार्थः—कास, ईख, चंदन, अनंतम् इनके ठण्डे पानी में शकर मिलाकर फिर उस में कंकील, जायफल, नामकेसर व लवंगके कल्क भिलाकर पीनेस पित्रोहेकरे अलक संताप दूर होता है ॥ १०॥

### पिसोपशामक वमन।

शीतांबुना मदनमागिधकोम्रगंधा । मिश्रेण चंदनयुंतन गुडाप्लुतेन ॥ तं छर्दयेदधिकपित्तवितप्तदेहं । श्रीतां पिवेत्तदंतुदुग्धघृतां यवाग्म् ॥ ११ ॥

भावार्थ: - ठण्डे पानी में मेनफल, पीपल, यच व चंदन को मिलाकर उसमें गुड भिगीवें। यदि अधिक पित्तप्रकीप हुआ तो उक्त पानी से उसे बमन करावें एवं पिक्ठे ठण्डा घृत व दूध मिली हुई यवाग् उसे पीनेको देवें॥ ११॥

## व्यापादि चूर्ण।

व्योषित्र नातकघनामलकैस्समांत्रैः । निःसूत्रचूर्णमिह क्षकेरया विमिश्रम् ॥ तद्भस्यद्धिकपित्तकृतामयार्तः । शीतांबुपानमनुपानमुक्षंति संतः ॥ १२ ॥

भावार्थः — त्रिकटु, त्रिजातक [टाउटचीनि, इछायची, पत्रज ] नागरक्षेश्रा, आमछक इनको समभाग छेकर कपडाछान चूर्ण करके शकरके साथ मिलाकर, ठण्डे पानीक अनुपानके साथ, खावे तो अत्यधिक पित्तोद्देक भी शांत हो जाता है ॥ १२ ॥

## प्लादिचूर्ण

संग्रुद्ध देहमिति संश्वमनप्रयोगैः । श्वेषं जयेत्तद्भुवित्तमिहोच्यमानैः ॥ एलालवंगधनचंद्दननागपुष्य- । लाजाकणामलकत्रपूर्णगृहांबुपानैः ॥ १३॥

भावार्थः—ामन व विरेचनसे सञ्चद्ध देहवालो के वश्यमाण-छपशमन अपोक्षों के द्वारा पित्तको शांत करना चाहिथे। इलायची, छवंग, नागरमोधा, चंदत, नागक्रिसर, छाजा, (खीछ) कणा, (जीरा) आंवला इनके चूर्णोंको गुडके पानीके साथ मिलाकर पीनेसे पित्तीशमन होता है।। १३।।

निषादि काथ
निवासमंबुदपटोलसुचंदनानां ।
काथं गुडेन सहितं हिमशीतलं तम्।।
पीत्वा मुखी भवति दाहतृषाभिभूतः।
विस्फोटसो।पपरितापमसुरिकासु।। १४॥

भावार्थः — निंदु, आम, नागरमोधा, पटोलपत्र, चंदन, इनके कषायमें गुड मिलाकर चादनीमें रायकर ठण्ड करे। फिर उस कषायको पीनेसे पित्तोदेकसे उत्पन्न फफोले, शोष मस्रिका आदि रोगोने यदि दाह तृया आदि पीडा हो जावें तो सर्व शमन होते हैं, जिससे रोगी सुर्या होता है नै। १४॥

## रक्तापत्तानिदान

वाताभिधातपरितापनिमित्ततो वा। पित्तवकोपवज्ञतः पत्रनाभिभूतम् ॥ रक्तं प्लिहा यक्चदुपाश्रितमाशु दृष्टं। कष्टं स्रवेद्युगदृध्वपधःक्रमाद्वा ॥१५॥

भावार्थ:— यात व अभिवातमें, मंताप होनेंं , पित्त प्रकोप होकर दृषित वायु यकृत् िव्हांके आश्रित रवतको दृषित करता है। उसरे। नीचे (शिश्व, योनि, गुदामार्ग) से या उपर (आंख, कान, मुख) से या दोनों मार्गसे स्वतस्राव होने लगता है इसे स्क्तिपत्त रांग कहते हैं। १५॥

रक्तपित्तका पूर्वरूप !

नस्मिन्भविष्यति गुरूद्रहाइकण्ठ-। धृमायनारुचिबलक्षयरक्तगंध- । निश्वासता च मनुजस्य भवंति पूर्व-। रूपाणि जोधनमधः कुरु रक्तपिते ॥ १६॥

भावार्थ:—रक्त पित्त होनेक पूर्व उदर गुरु होता है। शरीर में जलन उत्पन्न होती है एवं कंठसे घूंआ निकलता हो जैसा मालुम होता है। अरुचि, बल्हीनता, बासी-क्यूसमें रक्तका गंव इत्यादि लक्षण प्रकट होते हैं। इस रक्तिपक्तमें अप: शोर्धन (विरेचन) करना उपयोगी है।। १६।।

र कुर्व्यगत रक्त पित्त है। तो विरेचन देना चाहिये. अधीगत में वमन देना बीम्ब है।

#### रक्तपित्तका असाध्यलक्षण।

नीलातिकृष्णमितिपित्तमितिप्रदग्ध- ।
ग्रुष्णं सक्तीथबहुमांसगतिप्रलापम् ॥
ग्रुष्णिन्वतं रुधिरपित्तमहेंद्रचाप- ।
गोपोपमं मनुजमाशु निहंति वांतम् ॥ १७॥

भावारी:—वमन किया हुआ रनतका वर्ण नीला हो, अधिक काला हो, अत्यधिक पित्तसहित हो, जला जैसा हो, अति गरम हो, सडगया जैसा हो, मांस रसके समान एवं इंदधनुषके समान वर्णवाला हो, इंद्रगोपनामक लाल कोडा जैसा हो, साथमें रक्त पित्ती रोगी बहुत प्रलाप कर रहा हो, मूर्छींस युक्त हो, तो ऐसे रक्तिपत्तको असाव्य जानना चाहिए । ऐसे रोगी जन्दी नाश होते हैं ॥ १७॥

साध्यासाध्य विचार।

साध्यं तद्ध्वेमथ याप्यमधःप्रवृत्तं । वर्ज्यं भिषग्भिरधिकं युगपद्विसृष्टम् ॥ तत्रातिपाण्डुमतिशीतकराननांत्रि— । निश्वासमाश्च विनिहंति सरक्तनेत्रम् ॥ १८ ॥

भावार्थ:—ऊर्ध्वगत रक्त पित्त साध्य, अघोगत यांच्य एवं ऊर्ध्व और अध युगपत् अधिक निकला हुआ असाध्य [अनुपक्तम ] समझना चाहिए । रक्त पित्तके रोगीका शरीर हाथ पैर बिलकुल पीला होगया हो, मुख श्वास ठंडा पड गया हो, आंखे लाल होगई हों ऐसे रोगी को यमपुरका टिकिट मिलगया समझना चाहिए !। १८ !।

#### द्राक्षा कपाय।

द्राक्षाकषायममछं तु कणासमेतम् । शतः पिबेहुडघृतं पयसा विभिश्रम् ॥ सद्यः सुस्ती भवति छोहितपित्तयुक्तः । श्रीताभिरद्धिरथवा पयसाभिषिक्तम् ॥ १९ ॥

भावार्यः—निर्मल त्राक्षाक्षायको प्रातःकाल गुड, घी, दूधके साथ मिलाकर पीवेद्वे स्तः पिची सुली होजाता है। अथवा ठण्डे पानी या दूध से स्नान कराना भी उसके लिए हितकर होगा ॥ १९॥

कासादिध्वरस ।

कासेश्चरंबहपुटजातिरसं विषृत् । स्नात्वाद्वेवसंसहितस्थिणिरोदंकन ॥ 4234:Y

## यष्ट्रवाह्वकल्कगुहपाहिषदुग्धमिश्रं । पीत्वास्त्रपित्तपाचिरेण प्रमासिहंति ॥ २० ॥

भावार्थ: कास, ईख, केवटी मोथा, (केवर्तमुस्त) चमेली इनके रस में मुलेटीका कल्क, गुड (पुराना) और मैमका दूध मिलाकर ठण्डे पानिसे स्नामकर गीत्री घोती पहने हुए ही पीनेसे स्कापित रोग रीवि नाश हीता है।।२०॥

## मधुकादि घृत

पकं घृतं मधुकचंदनसारिवाणां ।
काथेन दुग्धसद्देशन चतुर्गुणेन ॥
हंत्यस्रपित्तमचिरेण सद्यर्करेण ।
काकोलिकामभृतिमृष्टगुणान्वितेन ॥ २१ ॥

भावार्थ:—मुळेटी, ठाळचदन, अनंतम्ळ इनके चतुर्गुण काथ, चतुर्गुण गोदुण्य व शक्कर और काकोली, क्षीरकाकोची, जीवक, ऋपभक, भेदा, महामेदा, ऋदि, वृद्धि इन आठों ब्रुच्योंके कल्क के द्वारा भिन्न किये गये धृतको सेवन करने से रक्तपित शीव ही नाश होता है।। २१।।

> ं ब्राणप्रवृत्तरुधिर चिकित्सा संतर्पणं शिरास जाणेष्टतेष्ट्रतेर्वा । क्षारद्रमांषुनिचुलार्जुनतायपकः॥ ब्राणप्रवृत्तरुधिरं शमयत्यशेषं। सीर्वारयारपयसा परिषेचनं वा ॥ २२॥

भावार्थ: — मस्तकमे पुराना धी मत्येन एत पंचक्षीरीवृक्ष, (वड, गुरूर, पीएड पाखर, जिंदीप) नेत्रवाला वंत अर्जुनवृक्ष इनंक कषायसे पकाये हुए घीकी मस्तकमें मलनेसे यदि नाकसे रक्तिरित बहरहा हो तो उपरानको प्राप्त होता है, अथवा वेर का काथ आदि की या दूधकी धार देनी चाहिये! यह भी हितकर है ॥ २२ ॥

श्राणप्रवृत्त रक्तमं नस्त्रप्रयोगः। नस्येन नारायीन शोणितमाशु सर्वे । दुर्वाजलामृतपयः पयसा विपद्धं ॥

१ कोई शिरीष के स्थान मे वैंत, कोई पीपल का मेदमृत वृक्षविशेष मानते हैं जैसे कि-स्थाने प्रशिक्ष कराश्वरथ पारीपालक्षपाद्याः। पचेते श्लीरिणा वृक्षाः। केजिन्त पारीप स्थाने '' शिरीध वेतर्स पं. ' इति वदिति । शहासंखु।

## स्तन्यंय दाडिमरसो निचुकस्य नापि । घ्राणागतं घृतमथापि च पूर्वप्रक्तं ॥ २३ ॥

भावार्थ:—द्व, नेत्रवाल, गिलोय इनके रस और दूधसे पकाये हुए घृतका अथवा दाडिमका रस, हिज्जलवृक्ष, व वेंतका रस व स्तन्य दूधसे पकाये हुए घृतका अथवा पूर्वकथित घृतों के नस्य देवे तो रक्तपित्त शीव्र ही नाश होता है ॥ २३॥

ऊर्ध्वाधःप्रवृत्तरक्तिपत्तकी चिकित्सा।

उध्व विरेचनमर्यर्वमनाष्येश्व। तीत्रास्तिपत्तिन्दसाध्यमधः प्रयातम् ॥ शीतेः सुसंशमनभेषजसंप्रयागैः। रक्तं जयसुगपद्ध्वमधः प्रवृत्तम्॥ २४॥

भावार्थ — रक्तिपत्त उर्ध्वगत हो तो विश्चनसे व अधोगत हो तो वमनसे साध्य करना चाहिये। अध और ऊर्ध एक साथ साव होने छगे तो शीतगुणयुक्त शामक प्रयोगोंसे उसका उपशम करना चाहिये॥ २४॥

## रक्तपित्तनाशकबस्तिश्रीर।

आस्थापनं च महिषीपयसा विधेय-।
माज्येन सम्यगनुवासनमत्र कुर्यात् ॥
नीलोत्पलांबुजमुकेसरचूर्णयुक्तं ।
क्षीरं पिबेच्छिशिरमिश्चरसन सार्धम् ॥ २५ ॥

भावार्थः — इस रक्तिपत्तमे भैसके दृश्से आस्थापनवस्ति व घृतसे अनुवासन वस्ति देनी चाहिये । नीलकमल, कमल, नागकंसर इनके चूर्ण को ठण्डा दूध, और ईलके रस के साथ पीना चाहिये ॥ २५ ॥

#### रक्तिपत्तीका पथ्य

क्षीरं खृतं शिशिरमिश्वरसान्नपानं । पित्तामयेषु विद्धीत सतीनयूपः ॥ .मुद्रान्गुडममुदितान्द्धिमाहिषं ता । ---मत्स्याक्षिशाकमथवा घतमेघनादम् ॥ २६ ॥

भावार्थ: -- इस प्रकारके पित्तरोगोंके उपशामनके लिये घी, दूध इक्षुरस, मटर, व मृंग का दाल गुडिवकार (गुडिस बने हुए पदार्थ) माहिषदि , मछेछीका शाक, और मेधनादधृत आदि ठण्डे अन्नपान का सेवन कराना चाहिये ।। २६ ॥

## खर्जुरादि हेप

सर्जुरसर्जरसदािडमनालिकेर । हिंतालतालतरुमस्तकमेत्र पिष्टम् ॥ रंभारसेन वृतमाहिषदुग्धमित्र— मालेपयेन्मधुकचंदनज्ञारिवाभिः ॥ ६७ ॥

भावार्थः — रक्तिपित्तोशमनके िये, खबूर, राख्न अनार, नारियल महाताल क ताल ( ड ) इन हक्षों के मस्तकोको (अग्रमामको ) केलेके रस मे पीनकर, उसमें घी, भेंस की दही मिलाकर अथवा मुँळठी, चंदन, अन्तरहर इनकी उपरोक्त चीजोंसे पीसकर लेप करना चाहिये॥ २७॥

#### रुप व स्नान

क्षीरद्रुमांकुरिश्वफान्पयसास्नुपिष्टा—। नालेपयेद्रुधिरपित्तकृतिन्वकारान्॥ जंबृकदंबतरुनिवकपायेधौतान्। क्षीरेण चंदनसुगंधिहिमांचुना वा॥ २८॥

भाषार्थ:—रक्तिपित्ती रोगीको क्षारिवृक्षोंके कोपल व जड को दूव में पीसकर लेपन करें। तथा जंबूबृक्ष, कटंब निववृक्षकी छाल के कषायसे अथवा दूधसे वा चंदमसे सुगंधित ठण्डे जलसे म्नान कराना चाहिये अथवा लालचलन, नागरमोथा खहा ईन के कषायसे स्नान कराना चाहिये ॥ २८॥

रक्तिपस वसाध्य लक्ष्मण

सश्वासकासवलनाश्ववद्ववरार्त । मूर्कीभिभूतमविषाकविदाहयुक्तम् ॥ त वर्जयद्भिषगस्वक्षिरतप्तदेदस् । हिकान्वित कुषितलोहितपृतिगंधिम् ॥ २९॥

भावार्थः - - रक्तपित्ता रोगी खास माससे युक्त हो, अशक्त हो, मद, ज्यर, ज्यून्यः मांच और ावदाह आदिसे पीडित हो, हि वकीसे युक्त हो, कुपितरक्त के सहस दुर्मध से पीडित हो, ऐसे रोगीको असाध्य समझकर छोडन। चाहिये ॥ २९॥

१ इपिते के स्थान में कुथित होनें तं। अधिक अच्छा मालूम होती है।

## अध प्रदराधिकारः।

अमृग्दरानिदान व उक्षण

संतापगर्भपतनातिमद्दाप्रसंगात् । यान्यां प्रृत्तमन्तावभिघाततो वा ॥ रक्तं सरक्तमनिलान्वितपित्तयुक्तं । स्रोणामसुरद्द इति प्रवदंति संतः ॥ ३०॥

भावार्थः- लीयो को, मनाप सं, गर्मपान, अतिमधुन व अभिघानते ऋतुसमय को छोडकर अन्य समय मे रक्त, बान, प पिन्युक्त रजीभून रक्त जो योनिमे निकलता है, उसे सत्पुरुप असुग्दर (प्रदर) कहते हैं॥ ६०॥

#### प्रदर चिकित्मा

नीलांजनं मधुकतण्डलमूलकल्क- । मिश्रं सलोध्रकदलीफलनालिकेर- ॥ तोयेन पायितमसृष्दरमाश्च हंति । पिष्टं च सारिवमजापयसा समेतं ॥ ३१ ॥

भावार्थ:—कालासुरमा, मुलैठी, चीलाई की जड इन के कल्क से मिश्रित पटानीलोध, कटलीफल (केला) और नार्त्यिल के रस [काथ आदि] को पीनेसे और अनंतमूल को बकरी के दूध के साथ पीसकर पीनेसे, प्रदर रोग शीध ही नाश है। जाता है।। ३१॥

अथ विसर्पाधिकारः । विसर्पनिदान चिकित्सा । पित्तात्क्षतादपि भवत्यचिराद्विसर्पः । श्रोफस्तनोर्विसरणाच्च विसर्पमाहुः ॥ श्रीतिक्रियामभिद्दितामनुरूपनानि । तान्याचरेत्कृतविधि च विपाककाले ॥ ३२ ॥

भाषार्थ:—िपन प्रकोपमे, क्षन (जनग) हो जाने से, श्रीप्र ही विसर्प नामक क्षेत्रको उत्पत्ति होती है। शरीरमे मूजन श्रीष्ठ ही फेलती है। इसिंटिंग क्से विसर्प कहते की अक्षेत्र काल काल ने शीतपदार्थीं की प्रयोग विधि जो पहिले वत्तर्लाई नई के क्सका पूर्व केल की केल काल काल करना कालियों की क्षेत्रका करने करना कालिये की किसी

#### विसर्प का भेद

वातात्कपात्त्रिभिरिष प्रभवेद्विसर्पः । शोफःस्वदोषकृतलक्षणसञ्वरोऽयम् ॥ तस्माज्ज्वरप्रकरणाभिहितां चिकित्सां । कुर्यात्तथा मरुद**ृग्विहितौषधानि ॥ ३३** ॥

भावार्थ:—इसी प्रकार वातसे, कफसे एवं वातिपत्तकफसे भी विसर्प रोग की उत्पत्ति होती है। इसमें विसर्प की सूजन अपने २ दोषोंके छक्षण से संयुक्त [.यूथा वातिकृष्टि विसर्प में वात का छक्षण प्रकट होता है, क्रेंतिक हो तो पित्त का छक्षण ] होती है। एवं ज्वर भी पाया जाता है। इसिंछिये ज्वर प्रकरणमें कही हुई चिकित्सा एवं वातरक्तके छिये कथित औषधियों के प्रयोग करना चाहिये।। ३३।।

विसर्थ का असाध्यलक्षण।

स्फोटान्वितं विविधतीत्ररुजा विदाइ- । मत्त्यर्थरक्तमतिकृष्णमतीवपीतम् ॥ मर्भक्षतोज्ज्वमपीह विसर्पसंप । तं वर्जयेदाखिलदोषकृतं च साक्षात् ॥ ३४॥

भावार्थ:—जो विसर्प रोग फफोलोंसे युक्त हो, नाना प्रकारकी तीत्र प्रीडा सिंदित हो, अत्यधिक दाहसे युक्त हो, रोगी का शरीर अत्यन्त लाल, काला वा अद्भूत बीला हो, मर्मस्थानों के क्षत के कारण उत्पन्न हुआ हो, वा सान्निपातिक हो, तो ऐसे विसर्प रोगरूपी सर्प को असाध्य समझकर छोड देना चाहिये | || २४ ||

#### अथ वातरक्ताधिकारः

वातरक्त चिकित्सा ।

वातादिदोषकुपितेष्वपि शोणितेषु । पादाश्रितेषु परिकर्मविधि विधास्ये ॥ संख्यानतस्सकललक्षणलक्षितेषु । संक्षेपतः क्षपितदोषगर्भः भयोगैः॥३५ ॥

भावार्थः—शत आदि दोषों द्वारा कृषित रक्त, पाद को प्राप्त कर जी रींग उत्पंत्र करता है, जिसकी संख्या व लक्षणों को पहिले कह चुके हैं ऐसे वातरकनार्यक विकित्सा, तत्तदीवनाशक प्रयोगों के साथ २ आगे वर्णन करेंगे कि सुप्त अ

#### रास्नादिलेप ।

रास्नाहरेणुश्रतपुष्पसुरेंद्रकाष्ठः । कुष्ठागरुस्तगरविल्ववलाप्रियालेः ॥ क्षाराम्लिपष्टघृततैलयुतैस्मुखोष्णे-। रालपेयदिनलशोणितवारणार्थम् ॥ ३६ ॥

भावार्थ:—राम्ना, रेणुकाक। बीज, सोंफ, देवदारु, कूट, अगरू, तगर, बेलफरु, वला, चिरौंजी, इन औषियोको दूव व अम्ल पदार्थोंके साथ पीसकर उसमें घी और तेल को मिलावें। फिर उसे थोडा गरमकर लेप करनेसे वातरक्त रोग दूर होजाता है ॥३६॥

## मुद्रादिलेप ।

मुद्रादकीतिलकलायमसरमाष-। गोथूमशालियविष्टमयैविंशिष्टेः॥ आलपयेत् घृतगुढेश्चरसातिश्रतिः। श्रीरान्वितेरस्टिन पित्तयुते मगादम्॥ ३०॥

भावार्थः — पित्तप्रवल वातरक्त में मूंग, अरहर, तिल, मटर, मसूर, उडद, गेंहू, धान, यव इनके पिष्टमें घी, गुड, इक्षुरस दूध इन अन्यंत ठण्डे पदार्थोंको मिलाकर फिर गाढ लेपन करना चाहिए ॥ ३७॥

## पुनर्नवादि लेप।

भेतापुनर्नवबृहत्यमृतातसीना । मेरण्डयष्टिमधुत्रिष्ठतिलेखुराणाव् ॥ सक्षारमूत्रपरिष्टिसुखाष्णकल्कै – । रालेपयेदतिकफोल्बणवातरके ॥ ३८ ॥

भावार्थ:—कफप्रबल वातरक्त में सफेद पुनर्नव, बडी कटेली, गिलोय, एरंड, मुळेटी, सेंजन, तिल, गोखक इनको क्षार व गोम्ज के साथ पीसकर उस कल्कको लेपन करना चाहिए ॥ ६८॥

#### जम्बाद्लिप।

जंबुकदंबबृहतीद्वयनिवरम्भाः विन्यंबुजात्पलसुगंभिस्रगालविकाः॥ कर्ल्कर्भृतेक्षुरसदुग्धयुतानि स्रीते—। रास्रप्येद्धिकमारुतक्षोणितेऽस्मिन्॥ १९॥

٠,

भावार्थ:—वातप्रवल वातरक्तमें जामुन, कंदववृक्ष, दोनों [छोटी बढी] कटेली, नीम, केला, कुंदरु, कमल, नील कमल, पिपाली मूल, पृस्तपर्णी, इन सबको घी, इक्षुरस, दूध में पीसकर इस कल्कको ठण्डा ही लेपन करना चाहिए॥ ३९॥

## मुस्तादिलेप ।

मुस्तामियाञ्जमधुकाम्रविदारिगंघा- ।
द्वीबुजासितपयोजसतावरीभिः ॥
भूनिवचंदनकशेरुककुष्ठकाष्टा- ।
पुष्पः मलेप इह सुर्वजसोणितेषु ॥ ४० ॥

मावार्थः — सान्तिपातज वातरक्तमे नागरमोथा, चिराजी, मुलैठी, आमर्का छाल, शातपणीं, प्रियगु, दूब, कमल, धेतकमरू, रात.वरी, चिरायता, लालचंदन, करेक, कृट, दाह इलदी, इनका लेपन करना चाहिये ॥ ४०॥

## विभ्व्यादिघृत

विवीकभेरुकवलातिबल.टरूप- । जीवंतिकामधुकचंदनसारिवाणाम् ॥ कल्केन तत्क्वथिततोथपयोविपक- । माज्यं पिथेदनिल्योणितपित्तरोती ॥ ४१ ॥

भावार्यः—पितायिक वात रोगीको कुदरु, करोरु, बला, अतिबला, अहूस, जीवंति, मुलैठी, चंदन, सारिव, इनके कल्कको, उन्ही औपिवियोंके काढा और दूची द्वारा पकार्य हुए वीको पिलाना चाहिये ॥ ४१ ॥

#### अन्नपयःपान ।

यष्टीकपायपरिपक्तमजापयं। वा । श्रीतीकृतं मधुककल्कसिनाज्ययुक्तम् । पीत्वानिलाक्षमिचरादुपहन्त्यजह्न- ॥ महान्विनातिबहुपित्तविकारजातान् ॥ ४२ ॥

भावार्थ: मुळेटी का कपाय हाग पकाये गये बकरीके ठण्डे दूर्जमें, मुळेटी का ही कलक, खांड और बी मिळाकर पीनेसे, शीब ही बातरक्त, स्कापित्त आदि समस्त पित्तविकार नाश हो बाते हैं ॥ ४२॥

## हुंद्धकादि दुग्ध ।

दुंट्कपीलुबृहतीद्वयपाटलाग्नि- । 'सेथाश्वर्गधसुंबदीमधुकांबुपकस् गि

## क्षीरं पिवेत् घृतगुढान्दितमीषदुष्णं । सर्वास्निपचनाययनाश्चनार्थम् ॥ ४३ ॥

भावार्थ:—सर्व रक्तपित्त व वातरक्त रोगोंको नाश करनेके छिये दुंटूक, पीछ, (टेंटू) दोनों कटेली, पाढ, अगेथु, असंगध, कालाजीरा, मुलैठी, नेत्रवाला, इनसे पकाये हुए दूध में भी गुड भिलाकर थोडा ठण्डा करके पीना चाहिये ॥ ४३॥

> शीतं कषायममलामलकांबुदांबुः-। कुस्तुंबुरुकाथितमिश्चरसभगाडम्॥ मातः पिवेत्त्रिफलया कृतमाज्यामिश्रं। विश्वामयप्रशमनं कुश्चोपदिष्टम्॥ ४४॥

भाषार्थः—आंवला, नागरमोधा, नेत्रवाला, धनिया इनके शीतकषाय अधवा काढा में अधिक ईखका रस मिलाकर घृतमिश्रित त्रिफला चूर्ण के साथ पनिसे समस्त रोग दूर हो जाते हैं ॥ ४४॥

## गोधूम.दिलेप।

गोधूमशास्त्रितस्त्रम्भद्रमापै— । रचूर्णीकृतरपि पयोघृतनैस्त्रपकैः ॥ यत्रातिरुग्भवति तत्र सपत्रबंधो । दोषोच्छ्ये कुरुत बास्तयुतं विरेकम् ॥ ४५ ॥

भाषार्थ:—गेहू, धान, तिल, सूग, मसूर, उडद, इनके चूर्णकी दूध, बीं ब तैल्से पकाकर जहां अधिक पीडा होती हो वहां पत्ते के साथ बांध देना चाहिये। दोषका उदेक अधिक हो तो बस्ति व विरेचन देना चाहिये ॥ ४५॥

## क्षीरद्रमादिनैल ।

आलेपनं घृतयुतं परिषंचनार्थ । श्रीरदुमांचुबलया परिषकतेलम् ॥ अभ्यंगबस्तिषु हितं च तथाश्रपःनं । गोधूमसालियवग्रुद्रपयोष्टतानि ॥ ४६/॥

्रं मावार्धः इस रोगके लिये क्षीरीहक्ष, नेत्रवाल, वला इमकेहाता सिद्ध निये हुए केंद्रीको परिषेचन [धारा गिराना] अभ्यग (मालिश) व बस्तिकार्यमें अयोग करना चाहिये। केपनके लिये घाँ मिलाकर काममे लेना चाहिये। गेहू, धान, जौ, युक्, दूध, इस ये इसमें हिसकारी जनपान है।। ४६।।

#### सर्वरागनाशक उपाय ।

साल्योदनो घृतदर्घाश्चिविकारदुग्धं । सेवा ययर्तुतनुश्चेश्वनसंयमश्च ॥ व्यायामस्थतनुभृहणंसदयात्मा । पंचेद्रियोद्यविजयश्च रसायनं स्यात् ॥ ४७ ॥

भावार्थः—भात, घी, दही, इक्षुविकार (गुड आदि) दूव, ऋतुके अनुसार शरीर शोधन [ वमन विरेचन आदिसे ] करना, संयम धारण करना, ज्यायाम करना, सर्वप्राणियोमें अनुकंपा, पंचेंद्रियोको वृशमे रावना यह मर्व रोगों को जीतनेवार्ड रसायन है।। ४७॥

वातरक्त चिकित्सा का उपसहार ।
नित्यं विरेचनपरो रुधिरश्रमाक्ष- ।
वस्तिक्रियापरिगतस्मततापनाही ॥
श्रीतास्नपानमधुरातिकपायतिक्त- ।
सेवी जयत्यनिलक्षोणितरक्तपितम् ॥ ४८ ॥

भावार्थ सदा विरेचन लेनेवाला, रक्त मोक्षण करानेवाला, बस्ति क्रियामें प्रवृत्त, पुत्रहिश शंधनेवाला, शीन अन्न पान न मधुर, क्षपाय, निक्त रसोंको सेवन करनेवाला वात रक्त व रक्तपित को जीत लेता है ॥ १८ ॥

भावार्थ:—पिकोद्देशके बिना अतिसार, दाह, तृष्णा, ज्वर, अम, मद, उष्ण इत्यादि विशेष दोष [रोग] उत्पन्न नहीं होने हैं। साथ में येही रोग, वात, कफ, और नातिपत्तकफ इन तीनों द्वेषांसे भी उत्पन्न होते हैं इसीछिये बातातिसार, त्रिदोषातिसार बादि कहलाते हैं। छिकिन, दोषोंके उत्कर्ष, अपकर्ष के कारण, भीण, मुख्य रूपसे क्यादार होता है। जैसे अतिसार के छिये मूल कारण पित्त ही है, सो भी वांतातिसार के विशेषकों अपेका नात का प्रकोप अधिक है इसालिये वह पित्तोद्धव होने पर। भी हाता-तिसार कहलाता है। ४८॥

## अथ ज्वराधिकार।

#### ज्यरनिदान

आहारतो विविधरोगसमुद्भवाद्दा । कालकमाद्विचरणादिभिघातते। वा ॥ दोषास्तथा मकुपिता सकलं शरीरं। व्याप्य स्थिता ज्वरविकारकरा भवंति ॥ ५०॥

भावार्थ: — मिथ्या आहारसे, अनेक रोगोके जन्म हीने से, काळानुसरणसे, मिथ्याविहार से, चोट लगने से दोष (बात पित्त कक् ) प्रकृपित होकर सारे शरीरमें केल कर कर रोगको उत्पन्न करते हैं।। ५०॥

#### ज्वरलक्षण।

स्वदावराधपरितापशिरोंगर्मद्-। निश्वासंदहगुरुतातिमहे। ब्मता च ॥ यस्मिन्भवंत्यरुचिरप्रतिमांबुतृष्णाः। सोऽयं भवेज्ज्वर इति प्रतिपन्नरोगः॥ ५१॥

भावार्थ: —पसीनेका रुक जाना, संताप, शिर व शरीर ट्रटासा मालुम होना, अति उष्णका अनुभव होना, अरुचि व पानी पीनेकी अत्यंत इच्छा होना ये सब ज्यरके लक्षण हैं।। ५१॥

## ज्वरका पूर्वक्रप।

ं ं वाताद्विज्ञंभणमरीचकता कफाच्च ॥ ५१ ॥ ं ः

भावार्थः सर्वांगमें पीडा होना, छींक आना, शरीर भारी होजाना, रोमाँच हीना, यह सब ज्वरोंके पूर्वरूप है। नयनरोग (आंख आना आदि ) नेत्र शरीरमें दाह होना, शोष ये सब पितज्यरके पूर्वरूप हैं। बातरोगका पूर्वरूप जंभाई आना है। अरुचि होना यह कफ ज्वरका पूर्वरूप हैं। ५२॥

#### वातज्वरका लक्षण।

हृत्पृष्टगात्रशिरसामितवेदनानि ।-विष्टंभक्कविरसंत्वविजंभणानि ने आध्यानशूल्यललोचनकृष्णतानि-। भासोरुकासीवषमोष्मककंपनानि ॥ ५३ ॥

स्तब्धातिसुप्ततनुतातिहिमापियत्वः । निद्राक्षतिश्वसनसंभवलक्षणानि ॥ वातज्वरे सततभेव भवंति तानि ॥ ज्ञात्वानिलघ्नमविसाद्विचरेचथोक्तम् ॥ ५४ ॥

भावार्थः — हृदय, पाँठ शरीर व शिरमें अत्यिधिक दर्द होना, मलावरीध शरीरमें सक्षपना होजाना, विरसत्व, जंमाई, आध्यान (अफ्रग) मल व आंख आदि काला हो जाना व खास खासी होना, उवरका विषम वंगी, व कपन होना, शरीरका जकडाहट, शरीरके स्पर्शाज्ञान होना, ठण्डे पशर्थ अधिय लगना, निद्रानाश होना, ये सब बात-ज्वरके लक्षण है उनको जानकर वानिविद्यार को दृर करनेवाली चिकित्सा शीप्र करनी चाहिये ॥ ५३॥ ५४॥

#### पित्तज्बरलक्षण।

तृष्णाप्रलापमददाहमहोष्मताति— मृष्किंश्रमाननकदुत्वविमोहनानि ॥ नासास्यपाकरुधिरान्वितपित्तमिश्र-। निष्ठीवनातिश्विशिर्मियतातिरोषः॥ ५५ ॥

विड्भेदपीतमसमूत्रविकोचनाति—!
प्रस्वेदनप्रचुररक्तमहातिसाराः॥
निश्वासपूतिरिति भाषितस्रक्षणानि।
पिक्तव्वरे प्रतिदिनं प्रभवंति ज्ञानि॥ ५६॥

भाषार्थः नृत्या, बकवाद, मद, जलन, ज्वरका तीववेग, मुर्च्छा, अम, मुख कडुवा होना, वेचैनी होना, नाक व मुख पक जाना, थूंकमें रक्त व पित्त मिल्कूद आजाना, ज्व्यदे पदार्थोमें अत्यधिक इच्छा, अतिव्रोध, अतिसार, नल मूत्र व नित्र पीला होजाना, विशेष प्रतीना आना, रक्तातिसार, श्वास में दुगंध, ये सब लक्षण पित्तज्वर में पाये जाते हैं ॥ ५५-५६ ॥

#### कफज्बर छश्नण।

निद्राञ्जतारुचिरतीवीशरागुरुत्वं । मंदीप्यक्तिमञ्जूकान्तरामस्पर्धः ॥ स्रोतावरोधनिमहास्परूगिसपात । छर्टिमसेक्षवलाक्षिमलाननत्वम् ॥ ५७ ॥

अत्यंगसादनविपाकविद्यीनताति—। कासातिपानमकफाहमकण्ठकण्डूः॥ इल्लेष्मज्वरे प्रकटितानि च लक्षणानि। सर्वाणि सर्वजमहाज्वरसंभवानि॥ ५८॥

भावार्थ:—निदाधिकता, अनिच. अधिक शिर धारी होजाना, शरीर कम गरम
रहना, मुखमें मिठास रहना, रोमांच होता, स्तोनोंका मार्ग रुक जाना, अल्प पीटा,
आयम स्तब्धता, यमन (कृक अर्थि निरोप) आय्य मक न मुख का वर्ण सफेद होजाना,
अत्यत शरीर छानि, अपचन, खांसी, जुलाम, क्या आजा व कंठ खुजछाना, ये सब
रिष्ठेम उत्ररमें पाये जाने वाले लक्षण हैं। उपर्श्वेक्त आतिपत्तकफ अरके तीनों प्रकारके
लक्षण एकत्र पाये जावे तो उसे सिज्ञपान अर समझना चाहिये। १७॥ ५८॥

#### द्वंद्वजन्दर लक्षण।

दोषद्वयरितसुलक्षणलक्षितं त-।
होषद्वयोद्भवमिति ज्वरमाहुरत्र ॥
दोषप्रकोपश्चमनादिह शीतदाहा- ।
वाद्यं तयोर्विनिमयेन भविष्यतस्ती ॥ ५९ ॥

भावार्थ:—जिसमें दो दोपोंके (बात पित्त, बातकफ, या पित्तकफ) उध्रण प्रकट होते है उसे हंद्रज ज्वर समझना चाहिय। ज्वर के आदि और अंत्य में, दोषोंके प्रकोप व उपशमन के अनुसार जीत, अथवा दाह परिवर्तन से होते हैं। अर्थाद यदि ज्वरके आदि से बातप्रकाप हो तो ठण्डी लगती है, पित्तोद्रेक हो तो दाह कम होता है। यही कम ज्वर के अंत में भी जानना चाहिए॥ ५९॥

सिवात ज्वरका अमाध्य छक्षण ।
सर्वज्वरेषु कथितात्विललक्षणं तं ।
सर्वेरुपद्रवगणरिप संमयुक्तम् ॥
हीनस्वरं विकृतलोचनमुच्छुतंतं ।
भूमौ मलापसिहतं सततं प्रतन्तम् ॥ ६० ॥
यस्ताम्यति स्विपिति श्रीतलगाश्रमिः ।
रंतविंदाहसहितः स्मरणाद्येतः ॥

## रक्तेक्षणो हृषितरोमचयस्सञ्जल- । स्तं वर्जयोद्भिषगिष्ठज्वरलक्षणकः ॥ ६१ ॥

भावार्थः — जिस में सिलिपात के पूर्णलक्षण जो वातादि ज्वरों में पृथक् २ लक्षण वतलाये है ने एक साथ प्रकट होने यही सिल्निपात ज्वर का लक्षण है । इन त्रिदोपोंके संपूर्ण लक्षण एक साथ प्रकट हो, संपूर्ण उपद्रवासे संयुक्त हो, स्वर (अवाज) कम होगया हो, नेत्र विकृत होगये हो, उर्ध्व शाससे पीडित हो, बडबड कारके भूमिपर सटा गिरता हो, सताप से गुक्त हो, टीईनिद्रा लेता हो, जिसका शाधिर ठंडा पडगया हो, अंदरसे अन्यधिय टाह हो द्वा हो, जिसकी स्मृतिशक्ति नष्ट होगई हो, आंखे लाल होगई हो, रोमांच होगया हो, राल सहित हो, ऐसे सानिपातिक रोगीको ज्वरलक्षण जाननेवाला विद्वान् वैद्य असाध्य समझकर अवस्य छोडें ॥ ६०—६१ ॥

सम्निपातज्वर के उपद्रव ।

मृच्छीगरुक्सयतृषावमथुज्वराति—।
श्वासैस्सञ्ज्यस्मम्त्रनिरोधदाहैः॥
दिक्कातिसारगरुकोषणशोफकासै-।
रेतैरुपद्रवगणैस्सहिताश्च वर्ज्याः॥ ६२॥

भावार्थ:—बेहोरा अंगा में पीडा होना, धातुः य, तीव प्यास, वमन, श्राप्त, राल, मलम्त्रावरोध, दाह, िचकी, अतिसार [दस्त लगना ] कंठ शोष, सूजन, खांसी ये सब सिन्पात ज्वर के उपद्रव हैं । इन उपद्रवोंके समूहस युक्त ज्वरको वैद्य असाध्य समझकर छोड दे ॥ ६२ ॥

ज्वरकी पूर्वरूप में चिकितना।

रूपेषु पूर्वजिनितेषु सुखोष्णतोयै- । र्वातः पिवेशिशितशोधनसर्पिरेष ॥ संशुद्धदेहमिति न ज्वरीत ज्वरोऽयं । व्यक्तज्वरे भवति लघनेमव कार्यम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ:—ज्यर के पूर्वे रूप प्रकट होनपर भंदोण पानीसे वमन कराना चाहिय। एवं तीक्ष्ण विरेचन-छूतको पिलाकर विरेचन कराना चाहिय, इस प्रकार शोधित शरीरवाडेको ज्वर वाधा नहीं पहुंच्यता है अर्थात् बुखार आता ही नहीं। ज्वर प्रकट होनेपर छंवन करना ही उचित है।। ६३।।

#### रुंघन व जलपान विधि।

आनद्धराषमित्रं स्तिमितांगयष्टि-। मास्रोक्य रूपनिषि वितरेत्तृषार्ते॥ तोयं पिवेत्कप्रमण्डज्वरपीडितांगः। सोष्णं सपित्तसहितः शृतश्चीतर्हं तु॥ ६४॥

भाषार्थः—दोषोंके विशेष उद्येक व स्तव्य शरीर की देखेंकर लंघन कराना चाहिये। यदि प्यास लगे तो बातकफज्बरी गग्म पानी व पिनन्त्रगी गरम करके ठण्डा किय कुआ पानीको पीना उचित है।। ६४.।।

> श्वत्यीहितो 'यंदि भवेन्मनुजो यवागू । पीत्वा ज्वरमञ्जमनं मतिसंविश्वद्वा । तद्दद्विष्टेप्यमपि यूषगणैः कदुष्णैः ॥ संयोजयेज्ज्वरविकार्शनराकरिष्णुः ॥ ६५ ॥

भावार्थ: — लंभित रोगीको पदि भूक लगे तो क्रमसे व्यरनाशक मंदोष्ण यवाग्र विलेपी व यूपोंको देना चाहिये, फिर विश्रांती देनी चाहिये || ६५ !।

वातपित्तज्वर मं पाचन।

विच्वाग्निमंथबृहर्ताद्वयपाटलीनां । काथं पिवेदश्वित्तिरं पवनज्वरार्त्तः ॥ काश्रेश्वयष्टिमधुवंदनसारिवानां । श्रीतं कषायमिह पित्तविकारनिघ्नम् ॥ ६६ ॥

भाषार्थ:—वेल, अगेथु, दोनों कटेली, पाढ, इनका ख़ुखोम्प काप वातम्बरीको पाचनार्प पीना उचित है। काम, ईखका जड, मुलैठी, चंदन, मारिव इनका ठण्डा काथ पाचन के किय पिराध्यरीको देना चाहिये।। ६६॥

कफारवर में पाचन व पकारवरलक्षण। भाक्षिललत्रयकद्वात्रिकपकतोय-! मुख्णं पिबेत्कफकुनज्बरपाचनार्थम्॥

१ बाद बोबोहेक आदि अधिक नहीं, ज्वर भी साधारण हो तो उपन कराने की जकरत नहीं है। क्षु आहार दे सकते हैं। व्यार यह भी तास्पर्य है-जब तक दोबोहेक अंगीमें स्तब्धता आदि अधिक हो तब तक कंपन कराना आहिये।

## लघ्वी तद्गुः मकृतिमृत्रमलम्बृत्ति—। मैदज्वरिशाथिलकुक्षिरपीइ पक्के ॥ ६७ ॥

भावार्थ: — भार्डी, त्रिफला, ( हरड वहेडा आंवला ) त्रिकटु [ सॉठ मिरच, पीपल, ] इनसे पकाया गया पानीकी अर्थात् काढा पीनेसे कफज्जरका पाचन होता है। उत्ररके पाचन होनेपर शरीर हल्का, मल मृत्रोंकी स्वामाविक प्रवृत्ति, मंदञ्जर, पेट शिथिक होजाता है।। ६७॥

वात व पित्त पकज्वर विकित्सा।
पक्रज्वरं सम्भिवीक्ष्य यथानुरूपं।
स्निग्वैर्विरेचनगणस्थवा निरूद्धेः॥
संयोजयेत्सरुनवातकृतज्वरार्तः।
पित्तज्वरं वमनशीतविरेचनैश्र ॥ ६८॥

भावार्थः -- ज्यर पकजानेपर यदि वह पीडायुक्त वातज्यर हो तो उसे यथायोग्य रनेह [एरण्ड तेल आदि ] विरेचन अथवा निरूह्बिंगत देनी चाहिये, यदि पित्तज्वर हो तो यथायोग्य शीत वमन, वा विरेचनसे उपशम करना चाहिये ॥ ६८ ॥

पक्षभ्रष्मज्वर चिकित्सा।
श्रेष्मज्वरे वमनमिष्टमिरिष्टतीयैः।
संपिष्टसेंधववचामदनप्रभूतैः॥
नस्यांजनेष्टकदुभेषजसिद्धांक्मः।
गण्दूषयूषस्रस्रतिक्तगंणैः प्रयोज्यः॥ ६९॥

भावार्थ:—कप.ज्वरमें नीम कषायमे सैंधानमक, वचा, मेनफल इनका कल्क ढालकर यमन देना चाहिथे और कटु औषधीयों द्वारा नस्य, अंजन, विरेचन तथा तिक-गणीषियोंद्वारा कवलवारण (कुरला) कराना, व यूप देना चाहिये ॥ ६९ ॥

रुधन आदिके लिये पात्रापात रागी
तत्रालपदोषकृतदुर्बलबालवृद्ध ।
स्त्रीणां किया भवति संज्ञयनप्रयोगैः ॥
तीशोपवासमलज्ञोधनीसद्धमाँगै ।
स्संभावयेद्धिकसत्वलान्ज्वरातीन् ॥ ७० ॥

भाषाय:--परि दोषोका उद्देक अल्प हो, बृद्ध हो, खी हो, तो उनकी चिकित्सा शामन प्रयोगके द्वारा करनी चाहिये। इससे निपरीत अधिक बर्ज्याले अविकातीन लेखन, उपर्युक्त वर्षने निरेचनाटिसे चिकित्सा करना चाहिये॥ ७०॥

#### बातज्वरमें काथ

बासामृतांबुद्पटोलम्दैाषधानां । पाटाग्निमंथबृद्दतिद्वयनागराणाम् ॥ बा शृंगवेरपिचुमंदनृपांघिपानाम् । काथं पिवंदत्तिलवातकृतज्वरेषु ॥ ७१॥

भावार्थः — संपूर्ण वातिक ज्वरों में अदूसा, गिलोय, नागरमोथा, परवलकी पतियां सोंठ इनका वा पाठा, अरेथु, दोनों कटेली, सोंठ इनका, वा शुंठी, नीम, अमलतास इनका काथ (काढा ) बनाकर पीना चाहिये॥ ७१॥

#### पिसज्बर में काथ।

रुाजाजलामलकबालकश्चेरुकाणां ।
मृद्दीकनागमधुकोत्पलज्ञारिबानां ॥
कुस्तुंबुरोत्पलपयोदपयोरुहाणां ॥
कायं पिबेदिखलपिक्तकृतज्बरेषु ॥ ७२ ॥

भावार्थः -- पैतिक उन्नरोंने धानके खील, नेत्रवाला, आंवला, कवा करोड़ इनका वा मुनक्का, नागरमोथा, मुलैठी, नींम, कमल, सारिबा इनका, वा धनिया, नीलकमक, नागरमोधा, कमल इनका काथ बनाकर पीना चाहिये ॥ ७२ ॥

#### कफज्बर में काथ

एक्राजमोदमरिचामलकाभयाना । मारम्बभांबुदमहीषभिष्णलीनाम् ॥ भूनिबनिबबृहतीद्वयनागराणाम् । कायं पिबेदिह कफमचुरज्वरेषु ॥ ७३॥

भावार्थ:—कफ ज्वरमें इलायची, अजवाईन, मिरच, आंवला, हरड इनका बा अमलतास, नागरमोथा, शुंठी, पीपल इनका, वा चिराता, नीम, दोनों कटेली, शुंठी इनका कषाय बनाकर पीनेसे शांति होती है ॥ ७३॥

सम्रिपातिक ज्वरमें काथ।

मुस्तानिश्वामलकचंदनसारिवानां । जिमोद्भवांयुद्पटोलहरीतकीनां ॥ मुर्वामृद्धांयुद्विभीतकरोहिणीनां । नेवार्थ विवेदसिलदोपकृतक्वरेषु ॥ ७४ ॥ भाषार्थः — नागरमोथा, इल्दी, आंवला, चंदन, सारिवा, इनका वा गिलोय, नागरमोथा, कडुवा परवल ( महीन पत्र ) हरड इनका अथवा सूर्वा, गिलोय नागरमोथा, बहेडा, बुटकी इनका कथाय पीनेसे सान्तिपात उत्तर का उपशम होता है ॥ ७४ ॥

विषम्ज्यर विकित्सा।

दौषातुरूपकथितीषधसत्त्रयोगैः । मस्येकसिद्ध्यततैलपयःखलाम्लैः ॥ अभ्यंगनस्यसततांजनपानकार्ये— । रेकांतरादिविषमज्बरनाञ्चनं स्यात् ॥ ७५ ॥

भावार्थ दोषोको अनुसरण करके जिन औषधियोंका निरूपण किया गया है उन २ औषि प्रयोगों से, तथा तत्तदौषधियों द्यारा निद्ध किये गये घृत, तेळ, दूध, व्यंजन थिशेष, आदि के अभ्यंग, नस्य, अंजन, पान इत्यादि करानेसे एकांतरा, सतत, सतत, अन्ययुष्क, तृतायक, चतुर्थकादि विषम वर्ग नष्ट होते हैं ॥ ७५॥

विषमञ्चरनाशक घृत ।

एवं तृतीयकचतुर्थिद्नांतरेषु ।
संभूतवातजमहानिषमज्त्ररेषु ॥
गव्यं घृतं त्रिकट्कं त्रिफलिजात- ।
काक्तं पिवेदहिमदुग्धयुतं हिताथीं ॥ ७६ ॥

भावार्थः—इसी प्रकार जिस में वात की प्रधानता रहती है ऐसे तृयीयक, वतुर्थक आदि विषय अर्थों से मुक्त होनेकी इच्छा रखनवाला मनुष्य त्रिकटुक, त्रिफला व त्रिजात ( क्लिकीनी, इलायची, तेजपान ) चूर्ण मिला हुआ गायके धीको मंदीच्या दूधके साथ पीने 11 ७६ 11

भूतज्बरकं लिंग धूप । गोर्श्वगहिंगुमरिचार्कपलाशसपी— । निर्मोकनिर्मलमहीषधचाषपत्रैः ॥

मनस क्वो दिन के किसी दा टाइम म आता है उस सतत ज्वर कहत है। अन्येयुक्क —रात, वा दिन किसी, एक काल में को ज्वर आता है, उसे, अन्येयुक्क कहते हैं।

लतीयक-नीचमें एक दिन काकर जो तीसरे दिन में आता है असे तृतीयक काले हैं। चसुर्थक क्षेत्री वीचमेद्र दें। दिनों से न आवर, चैंथे दिन में आता है।

<sup>?</sup> संतंत — जो, वातिपत्त कफी के कारण से, क्रमशः सात, दस, व बारष्ट दिन, तक (बीचमें न क्रुटकर) बराबर आता है उसे संतत कहने हैं। सन्तत्त को दिन के किसी दा टाइम में आता है उस सत्तत ज्वर कहत है।

# कार्पासवीजसितसर्वपर्वाहेबहैं । धृपो ग्रहज्वरिकाचित्राचिताशहेतुः ॥ ७७ ॥

भावार्यः—हाग, भिरच, अकौता, पछाश, सपैकी कचेठी, उत्तम सोंठ, चाषपत्र कपासका बीज, सफेद सरसी, मयूरके पंख इनसे खूप देनेस म्त्रेतोको उपद्रवसे उत्पन्न महज्वर का भी उपश्रम होता हैं।। ७७॥

स्नेह व रक्षोत्थित ज्वरचिकित्सा।
स्नेहोत्थितेष्वदिमपेयविकेष्ययुप- ।
दृष्यादि रूक्षणविधिः कथितां ज्वरंषु ॥
स्नेहिकियां तद्तुरूपवर्राषधायां ।
संयोजयद्धिकरूक्षसमुद्रवेषु ॥ ७८॥

भावार्यः—अधिक स्नेहन कर्रकेल उत्पन्न न्वरमे गरम पेया विख्या, यूपादि धानुओंक रुक्षण करने वार्छ। विधिका प्रयोग करना नाहिया, आंत स्क्षण करनेसे उत्पन्न वरोंमें स्नेह क्रिया व तदोग्य औपवियो से चिकित्सा करनी चाहिया॥ ७८॥

म्नेह व रुश्नेस्थित उवरोंमें वमनादि प्रधाम

स्नेहोझ्रवेषु वमनं च विरंचन स्या-। दूक्षज्वरंषु विदर्धात स विश्वितकार्यम् ॥ क्षीरं घृतं गुडयुतं सह पिष्पर्लाभिः। पेयं पुराणतररूक्षमहाज्वरंषु ॥ ७९ ॥

भावार्थः — नेहज ज्वरमे वमन विरंचन देना चार्त्यः आर रूक्षजञ्चरमे बस्तिकार्य करना चाहिये, पुराने रूक्षज महाज्वरेम गुल्य वीपळ इनमे युक्त दृध या भी को पीना चाहिये ॥ ७९ ॥

ज्वर मुक्त सक्षण

कांक्षां लघुक्षवथुमक्तर्भव यससं । सर्वेदियाणि समर्शातशरीग्भावम् ॥ कण्डमलप्रकृतिमुज्ज्वलिनादराग्नि । वीक्ष्यातुरं ज्वरविम्रक्तमिति व्यवस्यत् ॥ ८० ॥

भावार्थ:—आंनकी इच्छा होना, शर्रारका हल्का होजाना, अन्तमे रुचि होना, प्रसन चित्त होना, संपूर्ण इंद्रियोंकी अपने २ कार्य करनेमे समर्थता होना, शरीरमे समजीतोच्याता होना, खुजळाना, मळ का विसर्जन ठीक २ होना, उदराग्निका प्रव्यळित होना यह उदराग्निका छक्षण है ॥ ८०॥

## उचरका पुनरावर्तन ।

श्रीतांबुपानशिशिरासनभाजनादे । व्यापाममारुतगुरुष्ठवनाभिघातात् ॥ श्रीष्ठं ज्वरः पुनरुपति नरं यथेष्ट् । व्यारित्रता ज्वरविद्युक्तमपीइ तिवः ॥ ८१ ॥

माबार्य: एक दफे ज्वर छूट जानेपर भी ठँडे पानीके पीनेसे, ठंडे जगहमें बैठनेसे, अतंवत शीतवीर्ययुक्त भोजन पान आदि करनेसे, अतिव्यायाम करने से, हवा छंगने से, विशेष तैरनेसे, चोट छगनेसे, इत्यादि व स्वछंद बृत्तिसे वह पुनः छोटै आता है ॥ ८१॥

पुनरागत ज्वर का दुष्टफल । दावानलो दहति काष्ट्रमित्रातिशुष्कं । मत्यागतो ज्वराविमुक्तमिह ज्वरोऽयं ॥ तस्माज्ज्वरातुर इव ज्वरमक्तगात्रः । रक्ष्यो निजाचरणभाजनभषजायैः ॥ ८२ ॥

भावार्यः — जिस प्रकार आग्नि सूखे लकडीको शीघ जलाता है उसी प्रकार उस ज्वरमुक्तको लौटा हुआ ज्वर पीडा देता है, शरीरको नष्टश्रष्ट करता है। इसिक्टिय ज्वरा-गमनके समय जिस प्रकार उसकी रक्षा करते है उसी प्रकार ज्वरमुक्त होनेपर भी निजाचरण, भोजन, औषवियोद्वारा उसकी रक्षा करनी चाहिये॥८२॥

अथ अतिसाराधिकारः।

अतिसारनिदान।

पित्तं विदग्धमस्त्रा कफमारुताभ्यां ।

युक्तं मलाञ्चयगतं श्रमितोदराप्रिम् ॥

क्षित्रं मलं विसृजति द्रवतामुपतम् ।

तं व्याधिमाहुरतिसारमिति प्रवीणाः ॥ ८३ ॥

भावार्थ: स्वकारणसे दग्वपित्त, रक्त, कफ, वायुसे मिलकर जब मलाशय में पहुंच जाता है वहां उदराग्निको मंद कर देता है। फिर उस से पतला दस्त होने लगता है इसे महर्षि लोग अतिसार रोग कहते हैं।। ८३॥

वातातिसार लक्षण

भूछान्वितो मलमपानक्जा प्रगाढं । यस्तोयफेनसंहितं सक्जं सम्रह्म ।

## रूप्तं मृजत्यतिश्रुहुर्द्धुरस्यमस्यम् । बातातिसार इति तं ग्रुनयो बदंति ॥ ८८ ॥

भावार्थ:—जिसमें अपानवायु के प्रकोपसे, मल अत्यंत गाढा, रूक एवं फैन युक्त होता हुआ बार २ थोडा २ पीडा व शद्ध के साथ २ उत्तरता है, रोगी शूलसंयुक्त होता है। उत्तरता महर्षिगण वातातिसार कहते हैं। तात्पर्य—यह कि ये सब लक्षण वाता-तिसार के हैं। ८४॥

#### पितातिसार लक्षण

पीतं सरक्तमहिमं हरितं सदाहं।
मुच्छित्विषाज्वरिवपाकमदैरुपेतम्।।
श्रीघ्रं मृजत्यितिविभिश्वपुरीषमच्छं।
पित्तातिसार इति तं मुनयो वदंति॥ ८५॥

मावार्थः — पीला हरावर्ण से युक्त, अधिक उष्ण, रक्तसहित स्वच्छ व पतला मल शीव उत्तरना, रोगी मूर्छी, प्यास, ज्वर, अपचन, मद, इन से युक्त होना, ये सब छक्षण पित्तातिसार के हैं, ऐसा आचार्यप्रवर कहते हैं ॥ ८५॥

#### श्रेषातिसार

श्वेतं बलासबहुतो बहुलं सुन्नीतं । श्वीतार्दितातिगुरुश्वीतलगात्रयष्टिः ॥ कृत्स्नं मलं सज्जित मंदमनल्पमल्पं । श्लेष्मातिसार इति तं भ्रुनयो बदंति ॥ ८६ ॥

भावार्थ:—कफ के आधिक्य से, मल का वर्ण श्वेत, गाढा, व अधिक ठण्डा होता है और मंदवेग के साथ, अधिकमात्रा में मल निकलता है, रोगी अत्यंत शीत से पीडित होता है, शरीर भारी, व अति शीतल माल्यम पडता है जिसमें ये सब कक्षण प्रकार होते हैं उसे महर्षिगण श्लेष्मातिसार कहते हैं ॥ ८६॥

समिपातातिसार, आमातिसार व पकातिसारका छक्षण।

सर्वात्मकं सकलदोषविशेषयुक्तम् । विच्छिन्ममच्छमतिसिन्थमासिन्थकं वा ॥ दुर्गेधंमप्स्वपि निमम्नममेध्यमामं । पकातिसारमिति तद्विपरीतमाहुः ॥ ८७ ॥ भावार्थः—वात पित्त कफ इन तीनों अतिसारोंके उक्षणोंसे युक्त, छिन २ स्वच्छ, कण सहित ,णरहित मछ निकलता है इसे सिन्निपातातिसार कहते हैं । मछ पानीमें द्वा पर इवे, दुर्गिपसे युक्त हो तो उसे आमातिसार कहते हैं । इससे विपरात क्षाण को पक्षातिसार कहते हैं । इससे विपरात

ं भार

अतिसार का असाध्य उक्षण।

शोकाद्तिप्रचलशोणितीमश्रमुष्ण-। माध्यानश्लसहितं मलमुत्स्रजंतम् ॥ तृष्णासुपद्रवसमेतपराचकार्तम् । इस्यामयः क्षपयति क्षषितस्वरं वा ॥ ८८ ॥

भावार्थ:— अति शोक के कारण से उत्पन्न, अत्यधिक रक्तमिश्रित, अतिउष्ण, मरु को निकार ने वाला शोकातिसार, आध्यान (अफरा) व सूलयुक्त, तृष्णा, सूजन, ज्वर, स्वास, खांसी आदि उपद्रवों से, संयुक्त, अरुचि से पीडित, हीन स्वर संयुक्त रोगी को, [अतिसार रोग] नाश करता है। || ८८ ||

क्का छाउ

अन्य असाध्य लक्षण।

ेम प्रकार वालातिवृद्धकृत्रदुर्वलक्षोषिणां च । कुल्लांतस्र द्विम्ब्यु (स्वित् क्रांप्यु प्रितृ क्र्यंप्यु रूप्त सर्पिः प्लिहामधुवसायकृतासमानं । तेलांबुदुम्धद्धितक्रसम् स्रवंतम् ॥ ८९ ॥

भावार्थ:—अतिसार रोगी अति वालक हो, अति वृद्ध हो, हरा, दुर्वल व शोषी
[ क्षयरोग से पीडित ] हो, एवं जिनका मल बी, प्लिहा, वसा, यकृत्, तेल, पानी,
 क्ष, दही, छाछ के समान वर्णवाला हो, ऐसे रोगियोंका अतिसार महान् कष्ट पूर्ण है।
 क्सिलिए उसे छोडना चाडिए।

आमातिसार में वमन । ज्ञात्वामप्रमिन्छामयसैविघानं । सम्यग्विघेयमधिकामयुतातिसारे ॥ श्रच्छर्दनं मद्नसेंधविष्पलीनां । कल्कान्त्रितोष्णजलपानत एव क्रुमीत् ॥ ९० ॥

भावार्य — अतिसारोंके आमपकावस्थावोंको अच्छी तरह जानकर प्रधायोग्य ( आम में पाचन व पकरतंभन ) चिकित्सा करनी चाहिय । अधिक आमयुक्त हो तो मेगफर, सेंघानमक, पीपर इनके कल्फसे मिश्रित उष्णबरूपानसे वर्मन कराना वादिये। ॥ ९०॥

#### बमगप्रभाकिया ।

वातं प्रश्नांतमद्दाहमपेतदोषं ।
भातं तदाहिनं विवर्जितस्क्तपानं ॥
सांग्राहिकौषधविपक्तविखेष्ययूष- ।
मन्यपुरस्पमहिमं वितरेचथोक्तम् ॥ ९१ ॥

भावार्थ: — वमन कराने के बाद, जिसका मद, दाह व ढोप शांत होगये हों, जो पका हो ऐसे रोगीको उस दिन खाने पाने को कुछ नहीं देना चाहिये। दूसरे दिन मिक्कि जीपियोंसे पकाये हुए विलेपी वा यूप (दाल) गरम व अल्पंप्रनाण में देता चाहिये।॥ ९१॥

बातातिसार में भामावस्था की चिकित्सः.

अत्यम्लतक्रमनिलामयुतातिसारे । मातः पिवेन्मरिचसैन्धवनागराज्यं ॥ हिंगुमगाढमथवा मरिचाजमोद । सिन्धृत्यनागरविषकवराम्लिकां वा ॥ ९२॥

भावर्थ--वातज अतिसारके आमास्थामें अत्यंत खट्टी छाछमें मिरच, सैंभानमक सोंठ, हींग मिळाकर अथवा भिरच, अजवाईन, सैंधानमक, सोंठ, इनसे पकायी हुई कोजी पीना चाहिये॥ ९२॥

पित्तातिसार में आमावस्था की चिकित्सा।

यष्टीकषायपरिषक्रमजापयो वा । जम्बंबुदाम्बकुढनातिविषाकषायः ॥ पतिस्तया दिश्वरसेन तिळांबुकल्कं । पिताममाध्य र्श्वमयन्यनिसाररोगे ॥ ९३ ॥

भावार्थ: पित्तज अतिसारके आम अनस्थामें मुलैठीके कवायसे सिद्ध किया हुआ वकरी का दूध व जामुन, नागरमोथा, आम, कूटज, अतीस, इनका कवाय अथवा कि व नेत्रवालेका कल्कको दहीके तोड [रम] के साथ पीना चाहिये ॥ ९६ ॥

कफातिसारें में आमायस्या की विकिस्ता ।

दःवीनिश्वात्रिकडुकांबुदचित्रकाणां । पाठाजमोदमरिचामलकाभयानाम् ॥

**%.,** ± •

## कल्कं पिबेदिशिशिरण जलेन ग्रुंडी-। मेकां तथा कफकृताम तातिसारे॥ ९४॥

भावार्थः — श्रेय्मातिमारके आम अवस्थारे दाक इल्दां, इल्दी, त्रिकटुक (सिंट मिरच, पीपल, ) नागरमोथा, चित्रक इनके वा पाठा, अजवाईन, मिरच, आंवला, ब हरदा इनके कल्कको गरम जल में मिलाकर पीना चाहिये अथवा शुंठीको ही पानीके साथ पीसकर पीना चाहिये ॥ ९५ ॥

> पकातिसारमें आम्रास्थ्यादि खूर्ण । आम्रास्थिलाधमधुकं िलपद्मकांरुयं । सद्धातकीकुम्मशाल्पालिबेष्टकं च ॥ बिल्बीमयं गुकुट जातिबिषासमंगाः । पक्कातिमार जमनं टिखतोयपीताः ॥ ९५ ॥

भावार्थः — आमकी गुठली, लोघ, मुलैठी, तिल, पद्माख, धाईके फूल, सेमलके गोंद, बेल नी गुदा, प्रियंगु (फूल्पियंगु ) कुटन की छाल अतीस मंजीठ इनको चूर्णकर दहीं के तोडके साथ पीरेसे पक तिसार शमन होता है ॥ ९५॥

## खगादिपुटपाक ।

त्वन्दीर्घवृतकुटजाम्रकदंवजांबु-।
चृक्षोद्भवा बहुलतण्डुलतोयपिष्टाः।
रंभादलेन परिनेष्ट्य ५टेन दम्धा।
निष्पीडिना गलति रक्तरमं सुगंधिम्॥ ९६॥

भावार्थ:—दालचिनी, अरह, कटज, आम, कदंब, जामुन इक्षोंकी छाल को चावल की माण्डके साथ पीसकर केलेके पत्तेसे लपेटकर पुटपाक विधिसे पकाना चाहिये। फिर'उसे निचोडनेपर उससे सुगंध लाल रस निकलता है।। ९६॥

> तं श्रीतलं मधुककरुकयुतं प्रपेय । कुक्ष्यामयं जयति मंधुतरं मनुष्यः ॥ अम्बष्टिकासरसदाडिम तिंदुकं वा । तक्रै विपाच्य परिपीतमपीइ सद्यः ॥ ९० ॥

मावार्थ: उम शीतल रसमें मुलैठीका कलक मिलाकर पीनेसे सर्व अतिसार रोग दूर होते हैं। अथवा अंबाडी, उत्तम दाडिम, तेंदु, इनको छाछमें पकाकर पीनेसे भी अतिनार रोगका उपशम होता है॥ ९७॥

र अंबिष्ठकाका अर्थ पाठा (पहाडन्छ ) भी होता है।

#### जम्बादि पाणितक

जंद्धाम्रनिवधनवृक्षसुधातकीनाः ।
मष्टांशशिष्टमत्रतार्यं विगास्य तीयम् ॥
द्वींश्रेष्ठेपमिइ पाणितकं त्रिपाच्य ।
लीदशातिसारमचिरेण जयेन्मनुष्यः ॥ ९८ ॥

भावार्थः—जामुन, आम, नीम, नागरमोथा, अमलतास, धाईके प्रूल, इनका कथाय आठवां अंश बाकी रहे तब उतारकर उसे छान लेवें, फिर उसको देवीं प्रलेप [ जबतक करछलीनें चिपक जावे ] होनेतक प्रकाकर उतार लेवें। उसे अबलेह के सेवन करने से अतिसार गेग दूर होता है।। ९८।।

#### सिद्धशीर।

सीरं त्रिवृत्तिपालया परिपक्तमाशु । कुक्ष्यामयं श्रमयति त्रिकदुप्रगादम् ॥ सिंभृत्यहिंगुमिन्चातिविषाजमीद्- । शुंठीसमेतमथवा श्रतपुष्तम् ॥ ९९ ॥

भाषार्थ:—त्रिवि [ निशोध ] त्रिफला, (हरड बहेडा आंत्रला ) त्रिकटु (सोंठ निरच पीपल ) इन से पकाये हुए दूधको पीनेस अतिसार रोग दूर होजाता है। सैंधानमक, हींग, मिरच, अतीस अजवाईन, सोंठ इन से पकाये हुए दूध अधवा सोंफसे युक्त दूधको पीनेसे अतिसार रोग दूर होता है। ९९।।

#### उप्रगंघाविकाय।

चत्रांबुदातिः विषयष्टिकषायमष्ट- । भागावश्चिष्टमतिगाल्य विशिष्टमिष्टं ॥ अम्बष्टिकः सहितमाशु पिवेन्मजुष्या । गंगां रुणिद्ध किश्चताल्पतरातिसारम् ॥१००॥′

माबार्थ:—वचा, नागग्मीथा, अंतीस, मुकैठी इनका अष्ट्रमागात्ररोष कथाय बनाकर फिर उसको छान छेतें । उस कषायमें अंबाडा डाळकर पीतें । इससे गंगा नदीके बाढके समान बहतेबाळा अतिसार भी उपशम होता है । अल्प प्रमाणवाळे अतिसारकी तो क्या बात है ! ॥ १००॥

श्रीरका विशिष्ट गुण।

गर्चं भीरं मुस्लोष्णं हितमतिचिरकालातिसारज्वरोन्मा- । दायद्वाराज्यग्रस्थोदरयकुदनिकन्दासकासप्लिहासु ॥ अष्टीसाम्बर्करासम्दरमदतनुदाहभ्रयक्षीणरेतो ।

मूर्च्छाक्रतिषु पीतं किम्रुत तद्नुरूपौषधैस्समयुक्तम् ॥ १०१॥ भाषार्थः—मंदोष्ण द्ध, पुराना अतिसार, जीर्णञ्चर, उन्माद, अपस्मार, अस्मरी, गुस्म, उदर, यकृदुदरवात, श्वासकास, व्हिहोदर, अधीला, शर्करा, अस्मरर, दाहरोग, अस, श्लीणशुक्क, मूर्च्छा आदि अनेक रोगोंके लिये हितकर है । उसको यदि तक्तद्रोग-जाशक औषधियों से सिद्धकर प्रयोग किया जाय तो फिर कहना ही क्या है ॥१०१॥

#### अतिसारमं पथ्य।

सर्क सैंधवनागर।द्यमथवा हुद्रं रसं जीरकै-। व्यामिश्रं धृतसेंधवेः समिरिचैस्संस्कारमाप्तं सृतं ॥ क्षीरं वाप्यजमोदेनेधवयुतं सम्यक्तया संस्कृत-। माहारेषु हितं वृणां चिरतरातीसारजीणंज्यरे ॥ १०२ ॥

भावार्य:—सेधानमक, सोठ से मिछी हुई छाछ, अथवा मूंग के पानीमें जीरा मिछाकर उसमें घी, नमक व मिर्चका छोक देकर पीवें, अथवा अजवाईन, सैंधानमक से सिद्ध किया हुआ दुध, यह सब अतिसार व जीर्ण ज्वरमें हिलकर है। ॥ १०२॥

अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुद्धासमहांबुनिषेः । सफलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि श्रीकरानिभं जग़देकहितम् ॥ १०३ ॥

भाषार्थ: — जिसमें संपूर्ण दव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह छोक पराक्रोकके छिए प्रयोजनीमून सावनरूपी जिसमें दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके सुखसे उत्पन्न शाससमुदसे निकछी हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथ में जगतका एक मान्न हित सावक है [ इसछिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ १०३॥

> इत्युपादित्याचार्यकृत कलग्रामंकारके चिकित्साधिकारे पित्तरोगचिकित्सितं नामाद्वितो नवमः परिच्छेदः।

नवमा परिच्छेदं समास हुआ ।

## अथ दशमः परिच्छेदः

## कफरोगाधिकारः।

### श्लेष्मरोगाभिधानपतिज्ञा ।

#### मंगळाचरण ।

जीवाजीवाच्यभेषं विधिवद्भिष्टितं येन तज्ञेद्भिकं ।
श्रीव्धोत्पादव्ययात्माप्रकटपरिणतिष्राप्तमेतत्क्षणेस्मिन् ॥
तं देवेंद्राभिवंद्यं जिनपतिमजितं प्राप्तसत्प्रातिहार्ये ।
नत्वा श्रेष्टमामयानामनुगतमित्वलं संविधास्ये विधानम् ॥ १ ॥

भावार्थ:—जिसने अपने २ भेदोसे भिन्न तथा (अपने स्वमायमें रियत होते हुए भी ) परिणित को प्राप्त उत्पाद, व्यय, ध्रौक्योंसे युक्त जीवादि द्रव्योंको विधिप्रकार निरूपण किया है और जो देवेंद्रादियों के द्वारा पूज्य है, अष्टमहाप्रातिहायोंकर उक्क हैं ऐसे श्री अजितनाथ जिनेद्रको वंदनाकर कफरोगोंके विषयमें निरूपण करेंगे इसप्रकार आवार्य प्रतिज्ञा करते हैं।। १॥

### प्रकुपितकफका लक्षण

स्तब्धं शैत्यं महस्वं गुरुतरकटिनत्वातिश्वति।तिकर्द्र-। स्नेहक्केदमसेकारुचिवमथुश्विरोगै।रवात्यंतिनद्राः ॥ मदाग्नित्वातिपाकौ ग्रुखगतस्रवणस्वादुता ग्रुप्ततादिः॥ क्रेष्ट्रस्याधिस्वरूपाण्यविकस्मधिगम्याचरेदीवधानि ॥ २ ॥

भावारी:—शरिरका स्तब्ध होना, ठण्डा पढजाना, फूळजाना, भारी होजाना, कठिन, अतिशीत, अतिकंडू [ खाज ] चिकना, गाँछा होजाना, थूंकका पढना, अन्ना-दिकने अरुचि, शिरोगुरुता, अत्यधिक निद्रा, मंदाग्नित्व, अपचन, मुख नमकीन वा स्वादु हो जाता, अंगोमें स्पर्शज्ञानका नाश हो जाना, यह सब कफप्रकोप का उक्षण है। वे उस्तण जिन २ व्याधियों में पाये जाते हैं उनकी कफजव्यिध समझना चाहिये । इन उक्षणोंको अच्छीतरह जानकर कुश्छ वैद्य तद्योग्य औषधियोंके द्वारा उपचार करें ॥२ ॥

#### श्वेषा नाराक गण।

सम्रारिकव्यवीर्वेश्चेषुत्तरविभदैरस्यमात्राभपानैः । क्रीकर्वर्वेश्चेद्रपूर्वरतिकदुककायावकानां रक्षेत्री ॥~~ तीवस्वदोपवासैस्तिलजपरिगतोन्मर्दनादिन्यवायैः। श्लेष्मोद्रेकप्रशांति वजति कडुक.तिकातिरूक्षैः कपायैः॥ ३ ॥

भावार्थ: अस्प्रमाण में अन्नपान का सेवन, कुल्थी व मूंगका यूष, कटुक रस युक्त मटर वे अरहरक्त पानी (पेया आदि) तीन स्वेदन, उपनास, तिल तैल्से मर्दन, मेथुन सेवन, एवं कडुना, चरपरा, कपायरस, कक्षपद्यि इत्यादि से कफनिकार (कफनकोप) शांतिको प्राप्त होता है।।। ३॥

#### कफनादाक उपयि।

गण्डूषस्सर्षपाद्येर्छनणकदुकषायातितिक्तोष्णतीयैः। निनैः कारंजकायैस्त्रिकदुकलवणोन्मिश्रतैर्देतकाष्टैः॥ नारंगर्वेत्रजातैश्रणकविल्लितेर्मातुल्लगाम्लेवेगैः। सन्योषेर्सेभवायैः कफत्रमनमवापनोति मर्त्यः प्रयोगैः॥ ४॥

मावार्थ:—सरसों आदि कपनाशक औषधियों के तथा ख्यण, चरपरा, क्षाप, कडुआ रस, भरम पानी, इत्यादि औषित्रयों के गण्डूष धारण करने से नीम करंज बबूच आदि कडुआ, चरपरा,कषायरस दांतीन, य सीठं मिरच, पीपल नम-क मिश्रित दंतमंत्रेन द्वारा, दंतवायन करने से, निंबू, वेतं के कीवंच, चने का क्षार, बिजोरी निंबू, जम्बीरी निंबू, तिंतिडीक आदि अम्ब्यगोंक्त पदार्थ एवं विकट्ट सेंधानमक, कालानमक, सामुद्रनमक, विडनमक, व औदिद (ऊषर, नमक इनके प्रयोग से कप शमन होता है।। १।।

## भाक्यांदि चूर्ण।

भार्डीहिंग्य्रगंधामरिचिबिहयवक्षारसीवर्चलैलाः । इष्टं श्रंठीसपाठाङ्कटजफलमहानिविधाजमोदाः ॥ चव्याजाजीशताहादहनगजकगापिपलीश्रंथिसिधून् । चूर्णीकृत्याम्लवेगैर्छिळितमसकृदाशोषितं चूर्णितं तत् ॥ ५ ॥

१. अम्बर्गः—अम्लेबेतसजम्बीरलुङ्गाम्ललवणाम्लकाः नगरंगं तितिडीच विचा-फलसानिम्बुकं । चागेरी दाडिमं चैव करमर्दे तथैव च. । एष चाम्लगणः प्रोक्ती वैतलाम्लसमाथुतः ॥ रहेदतारसम्

अम्लवेत, जम्बारीनिंबू विजीस निंबू, चेनेका खार नारंगी तितिडीक, इसकी के फल निंबू, चीगेरी, ( बुक्का ) खट्टा अनार और कमरख इन की अम्लवर्ग कहा है ।

२ औषियो के कषाय को तक्तक ग्रुक्त में भरकर रॉस जबतक कसादि दोण निकास व जाने को मानूब करते हैं: पीत्वा सौर्विरिमिश्रं क्षपयित यक्टदष्टील एल्माग्निमां । कासोर्ध्वश्वासश्चलावमथुजठरकुक्ष्यामयाश्चीच्लहादीन् ॥ तकेण श्लेष्मरोगान् घृतगुढपयसा पैत्तिकान् इंत्यश्चेषा- । नुष्णांभस्तेलयुक्तं शमयित सहसा वातजातानमोधम् ॥ ६ ॥

भावार्धः—मार्डी, हिंग, वचा, मिरच, विदनमक, यवक्षार, कालानमक, इलायची, कूट, सोंठ, पाठा, कुटज फल (इंद्रजी) महानिव (वकायन) का बीज, धजवाईन, चाव, जीरा, सोंक, चित्रक, गजपीपल, पीपल, सैवानमक इनको चूर्ण करके धाम्लवर्ग के औषधियोंके रसोंसे इसमें अनेकवार मावना देकर कांजी मिलाकर पीवें खिससे यकुदुदर, अटीलिका गुन्म, अग्निमांय खांनी, कर्वधात, शूल, वमन उदर रोग. कुक्षिरोग [संप्रहणी आतिसार आटि] प्लिहोदर, आदि रोग दूर होते हैं। तथा इस चूर्ण को छाल्लमें भिलाकर पीवे तो समस्त केष्भरोग, घृतगुढ व दूधमें भिलाकर पीवे तो सर्व पित्रज रोग, एवं गरमपानी व तेल में भिलाकर पीवे तां वातज रोग उपशमन होते हैं। ॥ ६॥

## कफनाशक व सदिरादि चूर्ण।

निवकाथं सुखोष्णं त्रिकडुकसिहतं यः प्रपाय प्रभूतं । छिद् कृत्वा समांशं खिद्रकुटजपाठापटोलानिश्वानाम् ॥ चूणं व्योषप्रगः हं प्रतिदिनमहिमेनांभसातित्पवन्स । कृष्टार्श्वः कीटकच्छून् शमयित कफस्मभूतमातंकजातम् ॥ ७ ॥

भावार्थ. — त्रिकटुकसे युक्त नामके कवाय को थोडा गरम पिलाकर वमन करान माहिये। तदनंतर खेर, बुटज, पाठा, पटोलपत्र, हलदी, जिकटु इनके समाश चूर्णको गरम पानी ने साथ प्रतिदिन पिलानेसे कुछ, बवासीर, कीटकरोग, कच्छुरोग, एवं ककोत्थ सर्व रोगोंकी उपशांति होती है। ७॥

## ब्योषादि बूर्णचतुष्क ।

व्योषं वा मातुलुंगोद्भवरससहितं सैंघवाड्यं समांश्चं। शारं वा शुष्कभस्मोदकपरिगलितं पकमारक्तचूर्णे॥ चूर्ण गोमूत्रपीतं समधृतमराकुत्त्रेफलं मार्कवं वा। स्रोष्मव्याधीनश्चेषान् श्वपयति बहुमूत्रामयानमभेयान्॥ ८॥

मावार्थः — माहुरंग के रस सहित सेंबानमक, त्रिकुट के समांश चूर्ण मुष्कदु-सके [ मोखादक्ष ] टाटवर्ण का क्षार, व समांश त्रिफला व दंगराज चूर्ण गोमूत्र के साथ सेवन. करने से सर्व कफ रोगोंको दूर करते हैं। एवं अत्यंत कठिन साध्य बहुमूज रोगको भी उपसमन करते हैं। ८॥

## दिंग्वादि सूर्थत्रय।

दिग्बैक्षाजाजिचन्यत्रिकुटकयवजक्षारसीवर्षकं वा । सुरताब्योषाजभोदामलकलवणपाठाभयाचित्रकं वा ॥ श्विशुप्रध्यक्षपध्यामरिचमगधजानागरैलाविडंगं। वृशीकृत्योष्णतोयैर्धृतयुत्तमथवा पीतमेतत्कपष्टनम् ॥ ९॥

भावार्थः —हाँग, इलायची, जीरा, चात्र, त्रिकटुक, यवक्षार, काळानमक, अथवा नागरमोथा, त्रिकुटु, अजबाईन, आंग्ला, सैंबालवण, पाठा, हरड, चित्रक, अथका सेंबन, पीपलीम्ल, बहेडा, हरड, मिरच पीपली, सोंठ, इलायची, वायुविडंग, इनको क्ले करके गरम पानी या घृत में मिलाकर पीनेसे कफको नाश करता है। ९ ।।

## बिल्वादिलेप ।

विस्ताप्रिग्नंयिकांताकुलहलकुनटी शिग्रमुलाग्निमंथा—।
नक्तीलकोंग्रगंधात्रिकदुकरजनीसर्षपोष्णीकरंजान् ॥
कस्कीकृत्य प्रदेहः प्रवलकफ्रम्हल्जातकोफानकेषा—।
क्रिमृंकं नाक्ष्यत्तान् द्वदह्न इवामेयताणींकराक्षीन् ॥ १०॥

माबार्यः—वेट, चित्रक, पीपटीमूल, रेणु त्रवीज, महाश्रावणी, गोरखमुण्डी, मनःशिष्ठा, सेंजनकाजड, अगेथु, अकीवा, सफेद अकैवा, वचा, त्रिकटु, स्ट्रिंग, स्पाज, करंज इनका कल्क बना-कर उसे लेपन करें जिससे प्रबद्ध सक्त व बातसे उत्पन्न हरतरह की सूजन दूर होजाती हैं। बडे भारी तृणराशी को जिस प्रकार दावानट नाश करदेती है उसी प्रकार उक्त कल्क समस्त बातज बीर कफ्ज रोगोंको दूर करता है।। १०।।

#### शिग्वादि छेप।

विगुज्याघातकाग्नित्रिकटुकहयमाराश्वांघाजगंधै- । रेतैर्बा चक्रमद्रामलकलवणसद्धाकुचीभूशिरीषैः ॥ भारांबुक्षीरतकेलेवणजलयुत्तेः श्लक्ष्णिपष्टेस्समांबी- । बद्धत्यांखेपनार्थे भ्रषयाति किटपान् दद्वककच्छूनक्षपान् ॥ ११ ॥

भावार्थः—सेंजन, करंज, चित्रक, त्रिकटुक, अश्वमार (करनेर ) अश्वमंघ, रामनुक्सी इनकी, अथवा चकोंदा, आंवला सेंघानमक, बाकुची मुश्लिश इनकी सुबाब

केंकर क्षारजल या दूघ या छाछ, ज्वणजलके साथ पीसकर महीन लेपन करें तो किटिम कुछ, दह, कच्छु आदि अनेक कुछविशेष दूर हांते हैं, ॥ ११॥

#### धाञ्यादि लेप

धाज्यसाहामयाख्या त्रिकडुकरजनीचक्रमदाद्रिकर्णा । ्रिनंबज्याघातकाग्निद्रुपलवणगणैः कांजिकातकपिष्टैः ॥ याडाबावर्तनालेपनयुतविधिना दद्वकंड्रकिलास- । प्रोसिष्टमात्युत्रकच्छ्न् अमयति सहसा श्लेष्मरोगानेक्षपान् ॥१२॥

भाषार्थ: -- आंवला, बहेडा, हरड, त्रिकटु, हलदी, चकोंदा, कोइल, नीम करंड किलाबा, पांची लवण, इनको कांजी व लालमें पीसकर अवलेपन करनेसे दहु, कंड्र, किलास सिम्मारोग, उप्रकच्छू आदि अनेक रेडम रोग उपराम होते है ॥ १२॥

## धूमपानकबलधारणादि।

भूमैर्ना ग्रंथिहिंगुत्रिकदुककुनटीभव्यभार्ङीनिशानां । कल्केनालिप्तमूक्ष्मांत्ररवृतबृहदेरण्डवृंतांतदत्तेः ॥ सिद्धार्थेस्सर्पपार्व्यमीरिचमगधजानागरिश्यग्रम्लैः । श्रेष्ठभोद्रेकप्रशांतिं व्रजति कवलंगडूपसेकप्रलेपैः ॥ १३ ॥

भावार्थः — पीपछामूल, हींग, त्रिकटु, धनिया, कमरख, भार्झी, हलदी, इन के कल्कको पताले वल पर लेप करके, उस कपडे के बीचमें एक, एरण्डका ढंटल रख कर उसको लपेट लेवें। इस वत्तीमें आग लगाकर, इसका धूमपान करनेसे, तथा सफैद सरसों, सरसों, कालीमिरच, पीपल, सोंठ सेंजनका जड इनके कवलधारण, गण्डूब, सेक, और लेपसे, कफप्रकीपका शमन होता है।। १३।।

## पलादि चूर्ण ।

ष्ठात्वङ्कागपुष्पोषणकमगथजानागरं भागवृथ्या । संख्यातदृष्ट्वणितं तत्समसितसिहतं श्रेष्टिमष्टं कप्पध्नम् ॥ पित्तास्वर्षादुरोगक्षयमदृगुद्जारोचकाजीणगुल्म- । ग्रंथिश्वास्तोरुहिकाज्वरजठरमहाकासहद्रोगनाशं ॥ १४ ॥

भावार्थ: — इलायची एकभाग, दालचीनी दो माग, नागकेसर तीन भाग, पीपल चार माग मिरच पांच भाग, सीठ छह भाग, इनको इस क्रमसे लेकर चूर्णकर सबक बराबर उसमें शकर मिलावें। इस चूर्ण के सेवनसे कफ रोग द्र होता है तथा पित्तरक्त, पांडुरोग, मद, अप, अरुचि, अजिर्णि, खांसी, हदयरोग को यह चूर्ण नाश करता है। अतएव यह अंष्ट है। ११॥

#### तालीसादि मोदक।

तालीसंचेकभागं दिगाणितगरिचं त्र्यंश्वश्रुठीचतुर्भा-।
गाट्यं सित्पप्पलीकं त्वगमेलबहुलं पंचभागप्रमाणं ॥
चूर्णं कृत्वा गुडेनामलकसमकृतान्मोदकान् भक्षयित्वा।
कासोध्वेश्वासिककाज्वरवमधुमदश्लेष्मरोगाश्विद्दंति॥१५॥

भावार्थ: —एक माग तालीस, दो भाग मिरच, तीनभाग सोंठ, चार भाग पीपल, द लचीनी इलायची ये दोनों मिलकर पांचभाग लेकर कियें हुए चूर्णमें गुड़ भिलाकर आवलेके बराबर गोली बनावे(इसे ताळीसादि मोदक कहते हैं) उस मोदकको मक्षण करनेसे खांसी, उर्श्विश्वास, हिचकी ज्वर, वमन, मद, व केल्प रोग नाश होते है। १५॥

#### कपनाशक गण।

शार्ङेष्टानक्तमालाद्वयखदिरफलाशाजकर्णाजशृंगेः । पिप्पल्पेलाहरिद्राद्वयकुटजनचाकुष्ट्रमुस्ताविडंगैः ॥ निर्गुडोचित्रकारुकरवरखरभूषार्जुनत्रैः फलाख्यै – । भूनिवारग्वधाद्यैः कफश्यनमयाप्नोति सर्वप्रकारैः ॥ १६ ॥

भावार्थ: — काक जंवा, दोनो करंज, (करंज पुतीकरंज) खैर, फलाश, विजयसार, मेटिसिंगी, पीपल, इलायची, हलटी, दाक हलदी, कूडाकी छाल, वच, कूट, नागरमोधा, वायुविडग, निर्गुण्डी, चित्रक, भिलावा, मरवा, अर्जुन, त्रिफला, चिरायता, अमलतास ये सब औषिया कफशमनको करनेवाली हैं। कुशल वैश्वको उचित हैं कि वह विकारोंके बलावलको देखकर इन आंषियों का सर्वप्रकार (काथ चूर्ण आदि) से प्रयोगकर कफ रोगका उपशमन करना चाहिये।। १६॥

कफनाशक, औषधियों के समुख्य ।

यत्तिक्तं यच्च रूक्षं यद्गि च कदुकं यत्क्षणायं विशुष्कं । यत्क्षारं यच्च तीक्ष्णं यद्गि च विश्वदं यञ्जचुद्रव्यमुष्णं ॥ तत्तत्सर्वे कफव्नं रसगुणयसकुत्सम्यगास्वाद्य सर्वे । योज्यं मोज्येषु दोषक्रमभिमयवगम्यातुराणां हितार्थम् ॥ १० ॥

१ तुगमिव बहुत्यं इति पाठातरं । इसके अनुसार टालचीनी की जगह वंशलोचन प्रहण करना चाहिय । लेकिन वंशलोचन बोधक तुगा शब्द है । तुम नहीं है । तुगज्ञ से अन्य किसी औषध का बोध नहीं होता है । तथा तालीसाहि चूर्णमे इंश्लोचन आजा है । वह कफ नाशक भी है । इसालिये इस को प्रहण कर सकते हैं । भावारं:— जो पदार्थ कडुआ है, रूक्ष है, चरपरा है, कषायाला है, शुप्क है, क्षार है, तिरण है, विशद है, लघु व उष्ण है. वे सर्व पदार्थ कफनाशक है। उन सर्व पदार्थों के रस व गुण बार २ अच्छीतरह जानकर एवं रोगियों के दोषक्रमका भी अच्छीतरह जानकर उनके हितंक िये उन पदार्थों को मोजनादिम प्रयोग करना चाहिये॥१७

#### वातनाशक गण।

एरंण्डौ द्वे बृहत्या, वरणकतृपवृक्षाप्तिमंशाप्तिशिश्चे । ख्याताकीलकेतकीर्यमरतकमयूराख्यदुटूकवृक्षाः ॥ सूर्वाकोरंटर्पाछस्तुहियुतितलकास्तिल्वकाः केवुकाख्याः । वर्षाभूपाटलीकाः पवनकृतरुजाः शांतिर्मापादयंति ॥ १८ ॥

भावार्थ: — छाल व सफेद एरण्ड, [ छोटी बडी ] दोनो कटेली, वरना, आम-कतास, अगेथु, चित्रकका जड, सेंजन, अकीवा, सफेद अकीवा की छाल, पाडल, तकीरी देवदारु, लटजीरा, टेंटु, मूर्वा, पीयावास, पीलु, सेहुण्ड, मरूआ, लोघ, पतंग, पुनर्नवा ये सब बात विकारोंको उपराम करनेवाले है ॥ १८॥

## वातः अंविधयोके समुख्यन।

यत्तीक्षणं स्तिग्धमुष्णं छवणमतिगुरुद्भव्यमत्यम्छयुक्तं । यत्सम्यन्पिष्छिछं यन्मधुरुकदुकतिक्तादिभेदस्वभावम् ॥ तत्तद्दातन्नमुक्तं रसगुणमधिगम्यातुरारोग्यहेताः । पानाभ्यंगोपनाहाहृतियुतपरिषेकावगाहेषु योज्यं ॥ १९ ॥

भावार्यः — जो जो पदार्थ तीक्ष्ण है, स्निग्ध है, उष्ण है, खारा है, अयंत गुरु है, खदा है, पिच्छिल [ लिविलेबाहट ] है, मधुर है, चरपरा है, कडुआ आदि स्वभावोसे युक्त वे वह वातिकारंको नारा करनेवाला है। पदार्थोंके रस व गुण को समझकर रोगि- यौंके हित के लिये उन पदार्थोंको पान, अभ्यंग, पुल्टिष, आहार, सेक, अवगाहन, आदि कियावों में प्रयोग करना चाहिये।। १९॥

#### पित्तनाशक गण।

विवीनिवेंद्रषुष्पीमधुकससहित्शादिदेवीविदारी । काकोलीवृश्चिकाल्यंजनकमधुकपुष्पैरुशीराम्नसारैः ॥ जब्रंभामबुद्रांब्वंमबुजवरनिचुलैश्चंदनैलासमंगे- । न्येप्रांधाश्वर्थकृक्षैः द्वसुद्रकुवस्त्रयेः पित्तमायाति व्रांतिस् ॥ २०॥ भावार्थ:—कुंदुरु, नीम, ख्वग, मुँळठी, सहदेवी, (बृक्ष) गंगरन विदारीकंद, काकोछी, बृधिवार्टा, रसोत, मद्भवेका फूल, खस, आम्र, केला, नागरमोधा, सुगंधवाला, कमल, जलवेत, चंदन, इलायची. मंजिष्टा, वट, अश्वत्य, नीलकमल श्वेतकमलं, इन पदार्थीक प्रयोगमे पित्तका शनन होता है।। २०॥

## पित्तःन औषधियाँके समुख्य।

यित्स्निग्धं यच्च शीतं यदिष च मधुरं यत्कषांय सुतिक्तं । यत्ताक्षात्पिच्छिलं यन्मृदुत्तरमाधिकं यहुक्द्रव्यसुक्तम् ॥ तत्तित्पत्ताच्नयुक्तं रसगुणविश्चिना सम्यगास्वाद्य सर्वे । भोज्याभ्यंगप्रलेपपञ्चरत्तरपरीषेकनस्येषु योज्यम् ॥ २१ ॥

भावार्थ:—जो जो पदार्थ न्निग्ध है, शीत हैं, मधुर है, कषायला है, तीला है, चिकना है, मृदुतर है, गुरु है यह सब पित्तको उपशमन करनेवाले हैं । इसप्रकार रस ब गुणोंको अच्छीतरह जानकर भोजन, अभ्यंग, लेपन, सेक, व नस्योमें प्रयोग करना चाहिये ॥ २१ ॥

## त्वेगादि चूर्ण।

त्वक्चैला पिष्पलीका मधुरतरतुगा शर्कराचातिशुक्ता । याथासंख्यक्रमेण द्विगुणगुणयुता चूर्णितं सर्वमेतत् ॥ व्यामिश्रं भक्षयित्वा जयति नरवरो रक्तपित्तक्षयास् । कृष्णाश्वासेक्विकाज्यरमदकसनारोचकात्यंतदाहान् ॥ २२ ॥

भावार्थ:—दालचीनी १ भाग, इलायची २ भाग, पीपल १ भाग, वंशलीचन ८ भाग, शक्कर १६ भाग प्रमाण लेकर सुखाकर चूर्ण करें। फिर संनको मिलाकर खानेसे यह मनुष्य रक्तिपत्त, क्षय, रक्त तृष्णा, श्वास, हिचकी, ज्वर, मद, खांसी, अरुचिं व अत्यंत दाह आदि अनेक रोगोंको जीतलेता है।। २२ ॥

#### देविके उपसंहार।

एवं दोषत्रयाणामभिहितमस्तिलं संविधानस्वरूप । श्लोकैःस्तीकेर्यथाक्तैरधिकृतमधिगम्यामयानममेषान् ॥ तत्तत्सर्वे नियुज्य प्रश्नमयतु भिषग्दोषभेदानुनेद्य । व्यामिश्राधिक्ययुक्त्या तद्बुगुणलसन्नेषजानां प्रयोगैः ॥ २३ ॥

इसे व्यवहारमें सीतोपलादि चुर्णके नामसे कहते हैं। • • • • • :

मान्नार्थः इस प्रकार, तीनों दोषों के प्रकाप के कारण, कृषित होनेपर प्रकट होनेबाई लक्षण, और उसके प्रशासन उपाय, आदि सर्व विषय थोडे ही लोकों दारा, अर्थाद्र संक्षेप से, निरूपण किया गया है। कठिनतासे जानने योग्य इन रोमों के स्वरूप मेद आदि को अच्छांतरह जानकर, वैद्यको उचित है कि, दोषोंके मेद, अनुमेद, व्यामिश्र मेद, आधिक्य अनाधिक्य इत्यादि अवस्थाओपर व्यान देते हुए उनके अनुरूप श्रेष्ठ औषाधियों की युक्ति पूर्वक प्रयोगकर के रोगोंको उपशमन करें॥ २३॥

## स्रघुताप्रदर्शन.

द्रव्यः ण्येतान्यचित्यान्यगणितरसवीर्यप्रपाकप्रभावा-।
न्युक्तान्यन्यान्यन्नुकान्यधिकतरगुणान्यद्भुतान्यल्पसींस्त्रे अस् वक्तुं शक्नोति नान्यसिश्चवनभवनाभ्यंतरानेकवस्तु—। ग्राहिज्ञानेकचश्चस्सकलविद्षि मोश्चग्रते मद्विधः किम्।। २४॥

भावार्थः — अमीतक जो औपिथयों के वर्णन किये गये हैं वे अवित्य हैं, अगणित रस बीर्य विपाक प्रभावोंसे संयुक्त है। छेकिन अधिक व अद्भुत गुणयुक्त, और भी अनेक औषध मौजूद हैं जिनके वर्णन यहा नहीं किया है। क्यों कि अगणित शकिके धारक, असंख्यात अनंत द्रव्योंका कथन इस अल्पशास में कैसा किया जासकता है। इस तीनछोक के अंदर रहनेवाले अनेक वस्तुओंको जानने में जिन का ज्ञान समर्थ है, इसीलिये सर्विद है ऐसे वैद्यों के कथन में भी औषधद्व्य अपूर्ण रहजाते हैं तो किर मुझ सरीखों की क्या बान '।। २४।।

र्ष्णंक 📆 🚶 💮 विकित्सासूत्र ।

देश्मिर्विचार्यै गुणदोषविशेषयुक्त्या । सद्धेषजान्यपि महामयलक्षणानि ॥ विशेषिक्षेः प्रतिविधाय भिषान्वपश्चि- द्रांगान् जयत्यात्वलरोगवलम्मायी ॥र्रेन्॥

भावार्थः सम्पूर्ण रोगरूपी सैन्य को मारने में समर्थ विद्वान् वैद्या, दोषों के विषय हैं विचार करते हुए, अर्थात् किस दोषत रोगकी उत्पत्ति हुई है, कोनसा प्रवष्ट है अबछ है आदि बातोंपर प्यान देते हुए श्रेष्ठ भेषजोंके गुणदोषोंको युक्तिकृति, समझकर तथा महारोगोंके छक्षणों को भी जानकर योग्य औषधियोंद्वारा चिकित्सा करके रोगों को जीतता है अथवा जीतना चाहिये ॥ २५ ॥

#### आष्धि का यथालाभ प्रयोग।

सैंबरेतैः प्रोक्तसद्भवजैर्बाप्यर्थेरर्धेर्वा यथालाभतो वा । योग्येर्थोगैः प्रत्यनीकैः प्रयोगैः रोगाक्काम्यंत्यद्वितीयेरमेंधैः ॥ २ ६ ॥ भावार्थ:—जो तत्तद्रोगन।शक, औषधगण, ( अमीतक कहें हैं ) वे स्वकार्य करिने में अदितीय हैं व अमीघ हैं इसीलिये योग्य योग हैं । अतएव सर्व औषधियाँ हीत, यदि गणोक्त सम्पूर्ण औषधियां न मिले तो आधा, वा उसके आधा, अतंतो जितने मिले उतनीमी ही औषधियोंसे चिकित्सा करें तो रोग अवस्य शमन होते हैं ॥ २६॥

साध्यासाध्य रोगोंके विषय में वैद्यका कर्तव्य।

साध्यान्व्याधीन् साधयेदीषधाच्य- । र्याप्यान् व्याधीन यापयेत्कर्मभेदैः ॥ दुविद्वेयान् दुश्चिकितस्यान्द्वाध्या- । जुक्त्वा वैद्यो वर्जयेद्वर्जनीयान् ॥ २७ ॥

भावार्थ:—साध्य रोगोंको औषधादिक प्रयोगसे साधन करना चाहिये । याप्य-रोगोंको कुशल कियाबोके द्वारा याप्य करना चाहिये । दुर्शिक्षेय व दुश्चिकित्स्य ऐसे असाध्य रोगोंको असाध्य समझकर व कहकर छोडना चाहिये ॥ २७॥

#### अंतिम कथन।

इति जिनवनत्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहांशुनिधेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्रतिमदं हि बीकरानिभं जगदेकहितम् ॥ २८ ॥

भाषार्थ: -- जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह कोक परलेकके लिए प्रयोजनीभूत सावनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीनिनेंदके मुखसे हत्यम सामसमुद्रसे निकली हुई बूदके समान यह शास्त्र है। साथ में जगतका एक मान हितसाबक है [ इसलिए ही इसका नाम कल्पाणकारक है ] ॥ २९ ॥

इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे शुष्मव्याधिचिकित्सितं नामादितो दशमः परिच्छेदः।

-:0:--

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यात्राचस्पतीत्युपाधियम् षित वर्धमान पार्श्वनाथ सास्त्री द्वारा लिखित भावार्थदीपिका टीका में कफरोगाधिकार नामक दशम परिच्छेद समाप्त हुआ।

## अथेकाद्शः परिच्छेद.

## महामयाधिकारः । मंगलाचरण व प्रतिका

श्रियामधीश्रं परमेश्वरं जिनं । प्रमाणनिक्षेपनयश्वादिनम् ॥ प्रणम्य सर्वामयलक्ष्रीणस्तइ । प्रवक्ष्यते सिद्धचिकित्सितं क्रमात् ॥ १ ॥

भावार्थ:— अंतरंग बहिरंग रुक्तीके स्वामी, परमेक्वर्यसे युक्त, प्रमाण, नय व निक्षेप के द्वारा बस्तुतत्वको कथन करनेवाले श्री जिनद्रभगवानको प्रणाम करके क्रमशः समस्त रोगोंके उक्षणों के साथ सिद्ध चिकित्सा का वर्णन भी किया जायगा ॥ १॥

#### प्रतिशा

न कश्चिद्प्यस्ति विकारसंभवो । विना समस्तिरिह दोषकारणैः ॥ ः तथापि नामाकृतिलक्षणेक्षितानेश्वपरोगान्सचिकित्सितान् श्रुवे ॥ २ ॥

भाषार्थ:—जात पित्त कफ, इस प्रकार तीन दोयोंके विना कोई विकार [रोग] भी उत्पत्ति होनेकी संभावना नहीं । फिर भी रोगोंके नाम, अकृति, लक्षण, आदिकोंको कथन करते हुए, तत्तदोगोंकी चिकित्सा भी कहेगे ॥ २ ॥

#### वर्णनाक्रम

महामयानादित एव लक्षणे-स्सिरिष्टवेंगैरिप तत्क्रियाक्रमैः । ततः परं श्रुदुरुजागणानथ । ब्रवीमि श्रालाक्यविषीषधैस्सह ॥ ३ ॥

भावार्थः—सबसे पहिले महारोग उनके लक्षण, मगणभूचक चिन्ह, य उनकी चिकि सा भी क्रममे कहेगे। नदनंतर क्षुद्रगेग समुदार्थोका, शालाक्यतंत्र य अगदनंश का वर्णन करेंगे।। ३॥

#### महामय सन्ना।

महामया इत्यखिलामयाधिकाः । ममेहकुष्टोदरदुष्टवातजः ॥ 🧪 👍 🚁 समूदगर्भे गृटजांकुराव्यसी । भगंदरं चाहुरशेषवेदिनः ॥ ४ ॥

बार्बाय:--सब विषयको जाननेवाटे [ सर्वज्ञ ] प्रमंह, कुछ, उदररोग, बारुबाफ़ि, सद्धग्रर्भ, ब्रवासीर, अश्मरी, भगंदर, इनको महारोग कहते हैं ॥ ४॥

#### महामय वर्णनकम ।

महाययानामसिलां कियां ब्रुवे । यथाक्रमाञ्जक्षणतच्चिकित्सितः । - असाध्यसाध्यादिकरोगसंभवमधानसत्कारणवारणादिभिः ॥ ५ ॥

भावार्थ उन महारोगोंकी संपूर्ण चिकित्सा, क्रमसे छक्षण, साध्यासाध्य विचार रोगोत्पत्ति के प्रधान कारण, रोगोत्पत्ति से रोकने के उपाय, आदियोंके साथ निरूपण करेंगे ॥ ५ ॥

## अय प्रमहाधिकारः ।

## प्रभेह निर्दाम।

गुरुद्रवस्निग्धहिमातिभोजनं । दिवातिनिदालुतया श्रमालसं ॥ 📜 भन्दे प्रमेहो हि भविष्यतीरितं । विनिर्दिश्चेदाशु विश्वेषलक्षणैः ॥ ६ 🚻

भावार्थः --- गुरु, द्रव्य, स्निग्ध, व ठंडा भोजन अधिक करनेसे, दिनमें अधिक निद्राक्रेनेसे, श्रम न करने से, आलस्य करनेसे प्रमेह रोग उत्पन्न होता है। उन्हें रेखकर प्रमेह रोग है ऐसा निश्चय करना चाहिये॥ ६॥

### प्रमेहका पूर्वरूप।

स्वपाणिपादांगविदाहता तृषा । अरीरसुस्निग्धतयातिषिकणम् ॥ सुलातिमाधुर्यमिहातिभोजनम् । प्रमेहरूपाणि भवंति पूर्वतः ॥ ७॥

भावार्थः — अपने हाथ पैर व अंग मे दाह उत्पन्न होना, अधिक प्यास छगना, शरीर स्निग्य व अतिचिकना होना, मुख अत्यंत मीठा होना, अधिक मोजन करना, यह सब प्रमेह रोगके पूर्वरूप हैं॥ ७॥

### ममहकी संगाप्ति

. अस प्रवृत्ताः कफिपत्तमारुतास्सेमद्सा बस्तिगताः प्रपाकिनः ॥ . . . प्रमेद्दरीगान् जनयंन्त्यथाविल- । प्रभूतमूत्रं बहुशस्सुवंति ते ॥ ८.॥ .

भावार्थ: प्रकृषित का पित्त व बात भेदके साथ २ बस्ति में जाकर जब परिपाक होते हैं तब प्रमेह रोगको उत्पन्न करने हैं। इससे गदछ। मृत्र अधिक प्रमाण से निकड़ने छगता है यही प्रमेह का मुख्य छक्षण है।। ८॥

#### प्रमेह विविध है।

इर्ड मनेहा विविधा खिदीयजा- स्त्वदीयभेदात् गुणमुख्यमीवृतः॥ त एव सर्वे निजदुर्जया मताः। नटा इवानेकरसस्यभाविनः । दिनी मावार्थ: ---यह प्रमेह, वात, पित्त, कफ, इन दोंगोंने, उत्पन्न होने पर भी दोषनेद, व दोगों के गीण मुख्य भेद के कारण, अनेक प्रकारका होता है। जैसे, नाटक में एक ही वेषधारी, अनेक रस व स्वभाव में गम रहता है वैसे ही यह प्रमेह अनेक प्रकारका होता है। सम्पूर्ण प्रमेह, स्वभाव से ही दुर्जय होते हैं। ९।।

#### प्रमेहका लक्षण।

स पूर्वरूपेषु बहृदकं यदा । धनेत्ममेहीति विनिर्दिशेषरं ॥ मगीर इत्येव भंदलमेहवान् । मधुनमेही पिटकाभिरन्वितः ॥१०॥

भावार्थ: — जब पृवंक्ष्प प्रकट होते हुए यदि अधिक मूत्र को विसर्जन करने छगेगा तब उसे प्रभेह रोग कहना चाहिए। प्रमेहवान् को प्रमीट ऐसा कहते हैं। यदि प्रमेहकी चिकित्सा शीघ्र नहीं की जावे तो, वही कालांतरमें मधुमेहके रूपको धारण कर छता है। इसल्ए रोगी मधुमेही कहलाता है एवं प्रभेहपिटिका (फुंशी) से युक्त होता है। १०॥

### द्शविध प्रमेहपिटकाः।

श्वराविका सर्विपका सजालिनी । सपुत्रिणी कच्छिका मस्रिका ॥ विदारिका विद्रधिकालजी मता । ममेहिणां स्युः पिटका दसैव ताः ॥११॥

भावार्थः—शराविका, सर्पिका, जालिनी, पुत्रिणी, कच्छिपिका, मस्रिका, विदारिका, विद्रिधिका, अळजी, विनता, इस प्रकार वह प्रमेहपिटक दश प्रकारके हैं॥११॥

#### शराविकालक्षण।

समेचका क्षेद्युतातिवेदना । सनिम्नमध्योश्वततोष्ठसंयुता ॥ श्वरावसंस्थानवरत्रमाणता । श्वराविकेति प्रतिपाचत बुधैः ॥ १२ ॥

मावार्धः — वह पिटक अनेक वर्ण व साव युक्त हो, अतिवेदना युक्त हो उसका मध्यभाग नीचा व किनारा ऊंचा होकर सरावेके आकार में हो तो उसको विद्वान् को । शराविका कहते हैं ॥ १२॥

### मर्पीपका उक्षण।

सदीव्रपाका महती सर्वद्ना । ससर्पपाकारसमप्रमाणता ॥ ससुरुमका स्वरूपयनां द्विधा च सा। प्रभाषिता सर्वपिका विद्रयक्षैः॥१६॥

भाषार्थ:—जल्दी प्रकनिवाला, अतिवेदनासे युक्त, सरसीके आकार के बरावर होता हो, छोटे र हो, ऐसे पिटकोंको विद्वान् लोग सर्वपिका कहते हैं।। १३ ॥

#### जािलनी लक्षण ।

समांसनाडीचयजालकाष्ट्रता । महाज्ञयात्यितंसतोदनान्विता ॥ सुस्निग्धसंस्रावि सस्क्ष्मंरभ्रका । स्तब्धा सजालिन्यपि कीर्त्यते ततः ॥

भावार्यः—जो माम व नाडांसमूह के जालेस आवृत हो, बडा हो, अत्यंत पशि व तोदनसे युक्त हो, स्निग्य हो, जिससे स्नाव होता हो, सृक्ष्मरंघ्रोसे युक्त हो, साम्ब हो उसको जालिनी पिटक कहते हैं ॥ १४ ॥

# पुत्रिणी, कच्छपिका, मसूरिका सक्षण।

सब्र्क्ष्मकाभिः पिटकाभिरिन्वता । प्रवक्ष्यतं सा महता सपुत्रिणी । महासम् छातियनार्तिसंयुता । सकच्छपापृष्ठानिभातितोदना ॥ १५॥ सदापि संश्व्यक्षणगुणातिखंदना । निगद्यते कच्छपिकापि पाण्डितैः । मस्रुरकाकारवरप्रमाणा मनाक् सतोदा च मस्रिकोक्ता ॥ १६॥

भावार्थ: -- गृश्मिपटक युक्त हो व बडी हो उसे पुत्रिणी कहते है। एवं मूलमें जी बडी हो, बड़े भारी पीडासे युक्त हो, कछुवेके पीठके समान आकारवाली हो, अति तोद- नसे युक्त हो, चिकनी हो, अत्यत खेद उत्पन्न करनेवाटी हो उसे विद्वान् लोग कच्छ- पिका कहते है। ममूरके आकारसे युक्त व तोदनसे सहित पिटकको मसूरिका कहते हैं।। १५।। १६।।

#### विदारी, विद्वधि, विनताका लक्षण।

विदारिका कंदकठोरवृत्तता । विदारिका वंदनया समन्विता ।
स्विद्रिधिः पंचिवधः मकल्पितः । समस्तदोषैरिप कारितैः पुरा ॥१७॥
सवर्णकः श्रीष्ठविद्राहितायास्साविद्रिधिश्वेदिविशो मयोदितः ।
बन्नम्य तीर्वदेहित त्वचं सा स्फाटेब्ता कृष्णतरातिरक्ता ॥ १८ ॥
तृष्णोहसंज्तिकर्रा सदाहा भूयिष्ठकष्ठाप्यस्त्रकी समुक्ता ।
पृष्ठोदराद्यन्यतरमसिद्धाधिस्थानभूता महती सतोदा ॥ १९ ॥
गाढातिष्ठववसंद्युता सनीला । संकल्पितेयं विनता विराणिता ॥
निदीष आस्तर्वगुणास्समस्ता — स्निदीषस्थानिकवर्णयुक्ता ॥ २० ॥

भावार्थः---िश्दारिका कंदके समान कठोर व गोछ जो रहती है उसे विदारिका कहते हैं। समस्त दोषोंसे उत्पन्न, वेदनासे युक्त विद्रिष पांच प्रकारसे विभक्त है। फिर

भी मुख्य रूपसे यहां सर्वणक व शीव्रविदाहिके भेदसे दो ही प्रकारसे वर्णन किया है। उठती हुई जो त्वचामें खूब दाह उत्पन्न करती हो. फक्रोलेंसे युक्त हो, जिसका वर्ण काला के काल हो, तृषा व मोह दाह को करती हों जो अध्यंत कष्टमय हो उसे खलजी कहनें हैं। पृष्ठ उदरस्थानोमे से किसी एक स्थानमें होकर उत्पन्न, अत्यंत तोदनसे (सुई चुमेने जिसी पीडा) युक्त. पीडा व गाढ स्नाव से युक्त नीलवर्णवाली, इसे विनता कहते है। तीन दोषोंसे पिटिकाओं की उत्पत्ति होती है। इसिलये इसमें तीनों डोषोमें कहे गये लक्षण गुण, आदि पाये जाने हैं। १७॥१८। १८॥२०॥

# पिटिकाओंके अन्वर्ध नाम।

श्वराविकाद्याः प्रथितार्थनामकास्साविद्वाधिश्वापि भवेत्सविद्वधिः॥ सरक्तविस्फोटवृतास्त्रजी मता-प्युपद्रवान् दोषकृतान् व्रवीम्यद्दम्॥२१॥

भावार्थ:—उपर्युक्त शराविका आदि पिटिकारें अन्वर्थ नामासे युक्त हैं। अर्थात् नामके अनुसार आकृति गुण आदि पाये जाते हैं। जैसे कि जो विद्रिव के समान है, उसका नाम बिद्रिध है। तथः, जो लाल स्पोटों [फफोड़े जैसे ] से युक्त हो उस का नाम अल्जी है। अब हम दोषोंसे उत्पन्न उपद्रवोंको कहते हैं।। २१।।

#### कफ्प्रेमहका उपद्रव ।

अरोचकार्जार्णकफप्रसेकता-प्रपीनसालस्यमथातिःनिद्राः ॥ समक्षिकार्म्पणमास्यपिच्छिलं । कफप्रमेहेषु भवंत्युपद्रवाः ॥ २२ ॥

अर्थ:— अरुचि, अर्जार्ण, कर्फागरना, पीनस (नाकके रोगविशेष) आलस्य, अतिनिद्रा रोगीके ऊपर मक्खी बैठना, मुखमें लिबलिबाह्रट होना, इत्यादि कफज प्रमेहमें उपद्रव होते हैं ॥ २२ ॥

# पैत्तिक प्रमहेके उपद्रव ।

समेद्र्युष्कक्षतवस्तितोदनं । विदादकुञ्छूलपिपासिकाम्लिकम् ॥ " ज्वरातिमूर्च्छामदपाण्डुरागताः । सवित्तमेहेषु भवंत्युपद्रवाः ॥ २३ ॥

भावार्धः — िंग, अण्डकोश में जलम होना व विस्तिस्थान ( मूत्राशय ) में दर्द को करनेवाले शूल अर्थात् पैतिक शूल होना, विदाह, पिपासा, ( प्यास ) मुखमें खट्टा मालुमें होना, ज्वर, मूर्ज़, मद, पाण्डुरोग, ये सब पित्तप्रमेहमें होनेवाले उपद्रव है ॥ २३ ॥

#### बातिकप्रमेहके उपद्वव।

सहदृष्ठहं स्रोक्यमनिद्रया सह । प्रक्रम्पशुस्त्रातिपुरीषवंधनस् । प्रकासाहिका ससनास्यक्षरेषणं । स्वासमेहेचु भवांस्युपद्रवर्षः ॥ देर्धनी 🕝 भावार्थः — हृदयका ग्राह (कोई एकडकर खाचता हो ऐसे माल्म होना) हाँदियोंके विषयमें छोळुपता होवा, निवा नहीं आना, शरीरमें कप (कांपना) अतिशृक्ष, मठावरोध, खांसी, हिचकी, श्वास होना, मुखके सूखना, ये सब वातप्रवेहमें होनेवाले उपहर्ष हैं। २४॥

#### प्रमेहका असाध्य लक्षण।

वसावृतसौद्रमिभं स्रवंति ये । मदांघगंघेभजस्त्रमगहवत् ॥
स्रजंति ये सूत्रमजस्त्रमाविसं । समन्त्रिता ये कथितैरुपद्रवैः ॥ २५ ॥
गुदांसहृत्पृष्ठित्ररोगस्रोदरस्यमंजाभिः पिटकाभिरन्विताः ॥
पिवंति ये स्वप्नगतास्तरंति ये नदीसस्द्रद्रादिषु तोयमायतम् ॥२६॥
यथाक्तदोषाद्वंगतैरुपद्रवे- स्समन्विता ये मृश्ववत्क्षरंत्यपि ॥
विश्वीर्णगात्रा मनुजाः प्रमेष्ठिणांऽचिरगन्त्रियंते न च तानुपाचरेत् ॥२७॥

भावार्थः — त्रसा, तृत, मधुके समान व मदोन्मस हाथिके गण्डस्थलसे साव होनेवाल मदजलके समान जिनका गदला मृत्र सदा वह रहा हो एवं उपर्धुक्त उपद्रवांसे सिहत हो, गुदाअंस (कंधा) हृदय, पीठ, शिर, कठ, पेट, व मर्मस्थानमें जिनको पिठिकायें उत्पन्न हुई हों, एवं स्वप्नमें नदी समृद्र इत्यादिको तरते हों या उनका पानी गीते हों, पूर्वोक्त दोषानुसार उपद्रवासे युक्त हों, मधुके समान मृत्र मी निकलता हो, जिनका शरीर अत्यत शीर्ण (शिथिल) हो चुका हो ऐसे प्रमेही रोगी जल्दी मरजाते हैं। उनकी चिक्तिसा करना व्यर्थ है। २५॥ २६॥ २७॥

#### प्रमेहचिकिसा। "

सदा त्रिदोषाकृतिस्रक्षणेक्षित-प्रभेहरूपाण्यधिगम्य यत्नतः ॥ भिषक्तदुद्रेकवञ्चादश्रेषवित् क्रियां विद्ध्यादेखिस्प्रमेमिहणां ॥ २८ ॥

भावार्थः— धर्म विषयको जानने वाळे, वैद्यको उचित है कि वह उपर्युक्त प्रकारसे त्रिशेषोंसे उत्पन्न प्रमेहका लक्षण व आकरको लेकेंद्रेकेंक अनुसार, प्रयत्नपूर्वक जानकर, संपूर्ण प्रनेहियोंकी चिकित्सा करें ॥ २० ॥

# कर्षणबृंहण । विकित्सारं।

कुश्वस्तथा स्थूल इति प्रमेहिणो । स्वजन्मतोऽपथ्यनिमित्ततोऽपि यो ॥ तयोः कुश्वस्याधिकपुष्टिवर्धनैः । क्रियां प्रकुर्याद्परस्य कर्षणैः ॥ २९ ॥ भावार्थः — जन्मसे अथवा अपध्यके सेवनसे प्रमेहके रोगी दो प्रकार के होते हैं। एक क्षश्वकृष्ण पत्रका ) क्रूसर स्थूल [सोटा] । उनमें क्ष्यको पुष्टि देनेबाका जीवियोंसे पुष्ट, व स्थूलको कविण (पतला करनेवाले) प्रयोगसे कहा करना चाहिये ॥ २९॥

## प्रमेहियोंके लिये पथ्यापथ्य ।

. . . .

स्रासवाि १ष्टपयोष्ट्रताम्लिका । प्रभूतिमष्टाभद्धी सुभक्षणम् । ' - विक्रिश्रणाहारपरो नर्गे भवेतु ॥ ३०॥

भावारी - प्रमेही रोगी मध, आमवारिष्ट, दुव, धां, इमली, (अन्य क् े पदार्थ) मिष्टान, दहीं, ईख, मांस आदि आहारको छोडकर रूआहार को लेवे ॥ ३०॥

#### प्रमहीक वमन विरेचन

तिस्रातसीसर्षपतेस्रभावितं - स्वदेहमेहातुरमाशु वामयत् । सनिवतोयैर्यदनोद्धवैः फर्ल- विरेचयेच्चापि विरेचनोषर्षः ॥ ३१ ॥

भावार्थः — प्रमेहा रोगीक दारीरको तिन्छ, अल्मी व सरसीके तेलसे स्नेहित ( स्नेहनिक्रया ) करके नीमका रस व मेनफल के कपाय से वमन कराना चाहिये। एवं विरेचन औषित्रयोद्धारा विरेचन कराना चाहिये।। २१।।

# निरुद्धवस्ति प्रयोग।

विरेचनानंतरमेव तं नगं। निरूद्धंच्चापि निरूद्शाधिः। गवांबुयुक्तीस्तिलतेलिमिश्रितं – स्ततो विश्वद्धांगमभीभिराचंत्॥ ३२॥

भावार्थः — विरेचनके अनंतर गोमूत्र व तिलंतलमे मिश्रित निरुद्धण औष-धियोंके द्वारा निरुद्ध बस्ति देनी चाहिय । उसके बाद उस शुद्ध अंगवालेको किस्न-सिक्षित पदार्थोंसे उपचार करे ॥ ३२ ॥

# प्रमेहीकेलिय भोज्यपदार्थ !

मियंगुकोइ.लक्शालिपिष्टकैः । सकंगुगोधूमयवाक्रभाजनैः । कथायतिकैः कटुकैस्सहाढकी - कलायमुद्देरीय भोजयेद्धिषक् ॥ ३३ ॥

भावार्थः—प्रियंगु [ फलप्रियंगु ] जंगली कोद्रव, झालिधानका आटा, कांतुनी । धान, गेंहूं, जी तथा कवायले, चरपरे कडुवे पटार्थोंके साथ एवं अरहर ≉मटर के मूग का उसे भोजन करना चाहिये ॥ ३३ ॥

#### आमलकारिष्ट ।

निशां विचूर्ण्यामलकांबुमिश्रितां । घटे निषिक्य प्रिषाय संस्कृते ॥ सन्धान्यकृषे निहितं यथावलं निहित मेहान् क्रमतो निषेत्रितम् ॥ ३५ ॥ क्याः सावार्थः — हलदीको अच्छीतरह पीसकर आंबले के रस या काढेमें मिलावे । फिर उसे एक धूप आदि से संस्कृत घडेमें डालकर उसका मुंह अच्छी तरह बांधे । फिर घानसे भरे हुए, गहेमे [एक महिनेत्रक ] रखें। फिर वहां अच्छीतरह संस्कृत होनेके बाद निकालकर प्रनेहीको सेवन करांव नो प्रमेह रोग दूर हो जाता है।। ३४॥

# निशादिकाथ ।

निशां समुस्तात्रिफळां सुरेंधनम् । विषच्य निष्काथिमह प्रयत्नतः । प्रयाय निन्यं कफमेहमानम- प्रणीतमार्गाद्विजितेंद्रियो अथेत् ॥ ३५ ॥

भावार्थः - जिसने आगमोक्त मार्गसे, इन्द्रियोंको जीत लिया है ऐसे प्रमेह र रोगीको हलदा, नागरमोथा, जिक्का, देवडारु इनसे तनाये हुए कपायको सदा पिलाकर कफप्रमेहको जीतना चाहिये ॥ ३५॥

## वंदनादि काथ।

सर्वद्नेंद्राज्ञनतिंदुकदुर्भः । क्षरत्पयोत् क्षगणैः फलत्रयैः । कृतं कषाय घनकस्कामिश्रितं स पाययेन्यैत्तिकमेहजातकान् ॥ ३६ ॥

भावार्थः — चंदन, जायफल, इंड, असन, तेदुवृक्ष, पंच क्षीरीवृक्ष [ वड, गूलर, पंपल, पालर, शिरीज ] त्रिफला इनसे बनाये हुए कषायमे नागरमोधाका कल्क मिटाकर पिकानेसे पैक्तिक प्रमेह दूर होता है ॥ ३६॥

## कविश्यादि काथ ।

ं '' कपित्थीषस्वासनधावनीनिका । हरीतकाक्षामलकार्जुनांधिषः । श्रितं कषायं प्रपिवत् जितिद्वियो । जयेत्प्रमेहानस्विलानुपद्ववैः ॥ ३७ ॥

भावार्थ—केथ, बेल, विजयसार, पिठवन, हलदी, हरडा, बहेडा, आंवला, और अर्जुनवृक्ष की छालसे बनाये हुए कवायको पीनेसे जितिदिय रोगी प्रमेहरोगको उपदक्के साथ २ जीत लेना है॥ ३७॥

# खर आदिके मलापयागः

खरोष्ट्रगोमाहिषत्राजिनां शकु- द्रसेन संविश्रितिषष्टभक्षणः॥ तथैव तद्रस्मविगालितोट्क- प्रपानभोजैर्जयति प्रमहवान्॥ ३८॥

भावार्थ:—गधा, ऊठ, गाय, भैस, घोडा, इनके मलरससे मिश्रित शालि गेंहू आदि के आटे को खानेसे; एवं उसी मलको जलाकर बनाये हुए भस्मसे छने हुए जलको पान भोजन में उज्योग करनेज प्रमेह गोर, दूर होता है ॥ ३५ ॥-

#### त्रिफला काथ।

फलिनिकाथघृतं शिलाजतु । प्रपाय मेहानिक्छानन्नेषतः ॥ अर्थे जयेत्ममेहान् सक्लेरुपद्रवः । सह प्रतीतान् पिटकाभिरन्विनान् ॥३९॥

भावार्थः—त्रिफला, घी, शिलाजीत इनका काथ बनाकर पिलावे तो अनेक उपद्रवांसे सिंहत एवं प्रमेह पिटकोंसे पुक्त भवप्रमेह गोगको भी पूर्णक्रिपेण जीन केता है।। ३९॥

# प्रमेहीके लिए विद्वार ।

सदा श्रमाभ्यासपरा नरा भवदशेषंग्रहानपर्हर्तुमच्छया ; गजाश्वरोहैरखिलायुधक्रम-क्रियाविशेषः परिधावनाटिभिः ॥ ४० ॥ ु

भावार्थः — प्रमेहरोगको नाश करने के लिए मनुष्य सदाकाल परिश्रम करनेका अभ्यास करे। हाथी पर चढना, घोडेपर चढना, आयुष्य लाटी वर्गरह चलाना व दीडना आदि किया विशेषोंसे, श्रम होता है। इसलिये प्रमेहीको ऐसी कियाबेमें प्रकृत होना चाहिये॥ ४०॥

# कुलीनको प्रमेहजयार्थं कियाविशेष।

कुरीनमार्ते धनक्षानमञ्जलं । श्रमेहिनं सायु वदेदतिकमात् । मंडवघोषाकरपदृणादिकान । विह्नय निन्धं क्रज तीर्थयात्रया ॥४१॥

भाषार्थ:—जिसका रोग कुन्छसान्य है ऐसा प्रमेही यदि कुछीन हो एवं धन-हीन हो तो उसे प्राम नगरादिकका छोडकर पैदर वार्थियात्रा करनेके छिये कहें जिससे उसे त्रम होता है ॥ ४१ ॥

# प्रमेहजयार्थं नी कुलापच का कियाविशेष ।

हुछेतरः कूपतटाकवापिकाः । खनेत्तथा गां परिपालयेत्सदा । विवेकवेकावगृहतिभैक्षग्र— उजलं पिवेहोगणपानमानितम् ॥ ४२॥ ॥

मावार्यः — नीचकुलोत्पन्न एवं निर्धन प्रमेही कुआ, नालाव आदिको ग्वोदे, एवैं उसे गाम मेंस आदिको चरानेके लिंद कहे। मिक्षावृत्ति से प्राप्त मोजन को दिनमें एक दफे खाना चाहिये। तथा गायोको पाने लायक ऐसा पानी पीना चाहिये। ४२॥

## पिटिकोत्प।सः

भिक्त स्थानिकामार्गाचरणीपंधादिभिः । क्रियाविहीनस्य नरस्य दुस्सद्दाः । अधः श्रदीरे विविधा विशेषती । भवन्त्ययोक्ताः पिटिकाः भमेहिणः ॥४३॥

भावार्थ:---उपरोक्त प्रकार से आहार, तिहार, औषघ आदि द्वारा प्रमेह रोगीकी विकित्सा न की जावें तो उसके शरीरके नीच छें भाग में नाना प्रकारकी दुस्सह, पूर्वक- विक पिटिकाये निकलती हैं ॥ ४३ ॥

## धनेहापिटिका विकिल्ना।

अतस्तु तासां मथमं जलायुका - निपातनाच्छोणितमोक्षणं हित्तम् । विरेचनं चापि सुतीक्ष्णमाचरेन्मधुत्रमही खळु दुर्विरिच्यते ॥ ४४ ॥

भावार्थः -इसलिए सबसे पहिले हितकर है कि उन पिटकोंके ऊपर जीक छगाकर रक्तमोक्षण करना चाहिए उसके बाद तीक्ष्ण विरेचन कराना चाहिए । मधु प्रमेहीको विरेचन कप्टसे होता है ॥ ४४॥

#### विलयन पाचन योग।

मुसर्षपं मूलकबीजसंयुतं । स संधवोष्णीमधुशियुणा सह ॥ कडुत्रिकोष्णाखिल्लभषजान्यपि । प्रपाचनान्यामविल्लायनानि च ॥ ४५ ॥

#### दारणशोधनरापणाक्रया ।

प्रपीदनांरुपनबंधनादिकान् । क्रियाविशेषानभिभूय यद्गलात् ॥ स्वयं प्रपकाः पिटिका भिषम्वरं।। विदार्य संशोधनरापणैजियत् ॥४६॥

भावार्थ:—पाचन करनेवाळे एन आम विकारको नष्ट करनेवाळ सरसी, मूळीका बीज, सेंधाळवण, सेजन व त्रिकटु इन औषधियों ते पीडन, आळेपन, बंधन आदि क्रियान बोंको करनी चाहिए, जिससे वह पिटक स्वयं पक्त जाते हैं। जब वैश्वको उचित है कि उसका विदारण [चीरना] करे। तदनंतर उस वणको स्वच्छ स्वनेवाळा औषधियोंसे संशोधन कर, फिर व्रण भरकर आने योग्य औषधियोंसे सरनेका प्रयत्न करे।। ४५-४६ ॥

# शोधन ओवधियां।

करंजकां जीरानिश्वाससारियाः । सर्तियपाठाकदुरोहि भीगुदी ॥ सराजवृत्तेद्रयवेदवारुणी पटोलजातीत्रेणशोधने हिताः ॥ ४७ ॥

माबार्थः—करंज, जीरा, हर्का, सारित, नीम पाठा, कुटकी, इंगुद, अमलताह, इंद्रजी, इंद्रायन, जंगली परवढ, चमेला, ये सब बणशोधन (पीप आदि निकालकर शुद्धि करने ) में दितकर औषधिया है ॥ ४७ ॥

#### रोपण औषधियां।

तिलाः सलोधा मधुकार्जुनत्वचः । पलाश्चदुग्धांधिपसूतपल्लवाः । कर्त्वजस्म्बासकपित्यतिदुकाः । समग एते त्रणरोपणे हिताः ॥ ४८ ॥

. मावार्थः — तिल्, न्होध, मुन्हेटी, अर्जुनवृक्षकी छाल, पलाश [ ढाक ] श्रीरी-वक्ष [ वह, गूल्फ, पीपल, पान्वर, शिरीष ] के कोंपल, करंब, जामुन, आम, कैथ, तेंदु, मंजिष्ठा, ये सब ओवधियां त्रणरोपण ( भरने ) में हितकर है ॥ ४८ ॥

#### रोपण वर्श्विका।

सवजवृक्षार्ककुरंटकोद्धर्वः । पयोभिरात्तैस्सकरंजलांगलैः ।
 ससैंघवांकोलिशिलान्वितैः कृता । निहंति वर्तिर्प्रणदुष्टनाडिकाः ॥४९॥

भावार्थ—दुष्ट नाडीव्रणमें थोहर, अकीआ, कुरंटवृक्ष, इनके दूध व करंब, किल्हारी संधानमक, अंकोल, मेनिशिल इनसे बनाई हुई बत्ती को व्रणपर रखनेसे, दुष्ट-व्रण, नाडीव्रण आदि नाश होते हैं अर्थात् रोपण होते हैं। ॥ ४९॥

#### सद्योवण चिकित्सा।

विशोध्य सद्योः त्रणवक्रपूरणं । घृतेन संरोपणकस्कितेन वा ॥ द्यपिष्टचष्टीमञ्जकान्वितेन वा । क्षतोष्मणः संहरणार्थमिष्यते ॥ ५० ॥

भावार्थ: — भैबोनणको अच्छीतरह धोकर, उसके मुखमें घी [ उपरोक्त ] केपण कन्क, अथना मुलैठीके कन्कको जखमकी गर्मी शांत करनेके छिए भरना चाहिए ॥५०॥

#### वंधनकिया ।

सपत्रदानं परिवेष्टयेद्त्रणं । सुसूक्ष्मवस्नावयवेन यत्नतः । स्वदोषदेहत्रमकालभावतः सदैव वदं समुपचारेद्धिषक् ॥ ५१ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार त्रण में कल्फ भरने के बाद, उसके ऊपर पत्ते रख कर, उस पर पतले कपडे से छपेटना चाहिये अर्थात् पट्टी बांधना चाहिये । तत्तदोष, शरीर, त्रण, काल, भाव, इत्याटि पर भान देते हुए, त्रण को हमेशा बांचकर वैद्य चिकित्सा करें ॥ ५१ ॥

#### वंधमपश्चारिकया ।

- ततो दिती के डिव्हिन च अमोक्षणं । विभाग पूर्णं विनिवर्स्य पीडनः । कर्मायभीतं ज्ञणमीषभैः पुन – विभाग वंशं विद्धीत पूर्ववत् ॥ ५२ ॥ भावार्थः — उन्ने वाद दूसरे दिन उस पट्टीको खोलकर पीडन क्रियाओंके द्वारा अर्थात् उस व्रणको अन्छीतरह दावकर उसके पूयको निकालना चाहिये। फिर क्याय जन्ने धोकर पूर्ववृत् औषित्र वैगेरह लगाकर उसको बांधना चाहिये॥ ५२॥

#### बंधन फल ।

स वंधनात् शुध्यति रोहति त्रणा । मृदुत्वमायाति विवेदनां भवेत् । अतस्सदा वंधनमेव शोभनं त्रणेषु सर्वेष्वयमेव सत्क्रमः ॥ ५३ ॥

भावार्थः — उपर्युन्त प्रकारते पट्टी अधनेसे वह फोडा शुद्ध होजाता है। भर जाता, है, मुदु व वेदनारिहत होजाता है। इसिल्धि उन्धको शंधना ही योग्य है। सर्व व्रणिचिकि-स्तामे यही क्रम उपयुक्त है। ५३॥

#### वण चिकित्सा समुख्यय ।

यथोक्तसद्भेषजवर्गसाथितं । कषायकल्काज्यतिलोद्भवादिकं । विधीयते साधनसाध्यवेदिना । विधानमत्यद्भतदंषभेदतः ॥ ५४ ॥

भावार्थः—रोगके साध्य साधनभाव को जानने वाला वृद्ध दोषोंके बलाबल की देखकर पूर्व में कहे हुए औपधियोंसे साधित कपाय, कल्क, धृत व तैल आदिका यथी-पयोग प्रयोग करे॥ ५४॥

#### गुद्ध व रूढ बणलक्षण।

स्थिरो निरस्नावपरो विवेदनः । कपोतवर्णान्तयृतोऽतिमांसलः ॥ व्रणस्स रोहत्यतिशुद्धलक्षणः । समस्सवर्णो भवति मरूहवान् ॥ ५५ ॥

भावार्थ:—जो वण स्थिर हो गया हो, जिससे पीप नहा निकलता हो, वेदना रहित हो, वर्णके अंत्रका भाग कपोन वर्णसे गुक्त हो, अन्यंत मांमसे गुक्त हो अर्थात् भरता आ रहा हो, तो, उसे गुक्तवण ममझना चाहिय । शह व्रण अवस्य भरता है। त्वचाके समतल, व समान वर्ण होना यह रूड (भरा हुआ) पण का लक्षण है ॥ ५५॥

#### प्रमेहविमुक्त लक्षण।

यदा प्रमेही विश्वदातितिक्तक । सरूक्षसक्षारकदुष्णमृत्रकम् ॥ कदं।चिदल्पं विसृजेदनाविल्लं । तदा भवेन्मेइविहीनलक्षणम् ॥ ५६ ॥

भावार्थः — जब प्रमेही विशद, अति कहुआ, रुश्व, क्षार व मंदोष्ण (धोडा गरम) व निर्मेख गंदला रहित मूत्रको कभी २ धोडा २ विसर्जन करना हो तब उसे प्रमेह रोगसे वियुक्त समझना चाहिये ॥ ५६॥

#### ममेह पिडिका का उपसंहार।

एवं सर्वधुदारितं ब्रगमिमं ज्ञात्वा भिषक्छोधनैः । ज्ञोध्यं शुद्धतरं च रोपणयुतः कल्कैः कषायैरपि ॥ क्षाराण्योषधशस्त्रकर्मसहितेयों येन साध्यो भवे-त्तिनैवात्र विधीयते विधिरयं विश्वामयेष्वादरातु ॥ ५७ ॥

# कुष्ठरोगाधिकार ।

कुष्ठं दुष्टसमस्तदेषजनितं सामान्यतो स्रक्षणः ॥ दोषाणां गुणमुख्यभेदरिचतैरष्टादशात्मान्यपि ॥ तान्यत्रामयस्रभणेः प्रतिविधानाधः सरिष्टक्रमः । साध्यासाध्यविचारणापरिणतैर्वक्ष्यामि संक्षेपतः ॥ ५८॥

भावार्थ:—कुष्ठ सामान्य रूपेस दूपित वात पित्त ककों (त्रिदोप) से उत्पन्न होता है। किर भा दोषोंके गौण मुख्य भेदोसे उत्पन्न उक्षणोंसे युक्त हैं। इसीडिए अठारह प्रकार से विभक्त हैं। उन अठारह प्रकार के कुष्टोको उक्षण, चिकित्साक्रम, मरणचिन्ह व साध्यासाध्य विचार सहित यहांपर संक्षेप से कहेंगे॥ ५८॥

## कुष्ठकी संगाप्ति।

आचारतीऽपथ्यनिमित्ततो वा, दुष्टोऽनिलः कुपितपित्तककौ विगृह्म । यत्र क्षिपत्युद्धितदोषभेदात्तत्रैव कुष्ठमतिकष्टतरं करोति ॥ ५९ ॥

भावार्थ:—दुष्ट आचार (देव गुरु शास्त्रक्ता निंदा आदि) से अथवा अपध्य सेवन से, दूषित वात, कुपित कफ पित्त को छेकर, जिस स्थान में क्षेपण करता है, अर्थात् इक जाता है उसी स्थान में, उदिक्त दोषोंके अनुसार अति कष्टदीयक, दुष्ट कुष्टकी उत्पत्ति होती है। ॥ ५९॥

# कुष्ठका पूर्वरूप.

मस्वेदनास्वेदनरामहर्षा स्युप्तत्वक्रुष्णरुधिरातिग्रुरुत्वंकडूः ॥ पारुष्यविस्पंदनरूपकाणि । कुष्ठे भविष्यति सति प्रथमं भवंति ॥ ६०॥ भाषार्थ: अत्यधिक पसीना आना, बिलकुल पसीना नहीं आना, रोमांच, छूनेसे मालूम नहीं होना, रक्त (खून) काला होजाना, शरीर अर्थत भारी होजाना, खाज चलना, कठिनता होना व कंपन ये सब कुष्ट्रके पूर्वस्वप है।। ६०॥

#### सप्तमहाकुष्ठ ।

वातोद्भवं कुष्ठमिहारुणाय्व्यं । विस्फोर्टनर्रुणवर्णयुर्तस्सतोदैः । पित्तात्कपालर्थ्यकजिहिकात⊸च्चैादुंवरं स्फुरितकाकनकं सदाहम् ॥६२॥

भावार्थः अरुण कुष्ठ वातस उत्पन्न होता है, जो ददसहित छाड़वर्णके फफोलोंसे युक्त होता है। ऋष्य कपाल, जिहा, ओर्बर, काकनक ये चार कुष्ठ पित्तसे उत्पन्न होते हैं॥ ६१॥

श्लेष्मोद्भवं ददुसपुण्डरीक । कण्ड्युताधिकसितं बहुल चिरात्थम् ॥ षातुमवेशादाधिकादसाध्यात्। कुष्टानि सप्त कथितानि महांति लोके॥६२॥

भावार्थ:—कफसे दहु और पुण्डरीक ऐमे दो कुछ उत्पन्न होते हैं जो अधिक सुजली, भेतवर्ण युक्त, मोटा, बहुत दिनोंसे चले आने बाले होते हैं। ये सब कुछ बातुबोंने प्रविध होतेसे अधिकतर असाध्य होतेसे ये सात प्रकारके कुछ महाकुछ कहे गये है।। ६२।।

#### भुद्रकुण्ड ।

धुद्राष्यरुषुष्ठमिहापि सिध्य । श्लेष्मान्वितं रक्ततया सहस्रम् ॥ प्रदिष्टरूपेऽज्ञुतकण्डुराणि श्वेतं तज्जुत्विच भवं परुषं च सिध्य ॥ ६३ ॥

भावार्थः — श्लेप्पं व रक्तभेदसे क्षुद्रवृष्ट में हजारों मेद होते हैं उनमें से अरुष्कुष्ठ, सिप्मकुष्ठ इन दोनों में कफ प्रधान होता हैं। जिसमें 'अन्यिक खाज चले, शरीरके चमडे सफेद होजाय, एवं किटन होजाय उसे सिध्म कुछ कहते हैं।। ६३।।

#### रकश्कुष्ठलक्षण।

निस्नाववत्यः पिटकाः श्वरीरे । नश्यति ताः मिलिदिनं च पुनर्भवंति । कण्ड्युताः स्क्ष्मबहुमकाराः स्निग्धाः कफाद्धिकृता स्क्षेत्रति दृष्टाः॥६॥॥

भावार्थ: — जिनसे पृय नहीं निकलते हों ऐसी बहुतसी फुसियां शरीरमें रोज उत्पन होती हैं व रोज नष्ट होती हैं । उनमे खाज चलती है । वे-सूक्ष्म व अनेकप्रकारसे होता है । स्निग्ध गुणसे युक्त एवं कफसे उत्पन्न होनेसे उसे रकश कहते हैं ॥ ६४ ॥

## कुष्ठमं दोषों ही प्रधानता।

वातान्महैकं परिसपेमेकं पित्ताद्तोऽन्यद्विशिष्ट्यमिह त्रिदोष्यम् । देहेऽखिले तादनभेदनत्वक्- संकोचनं महति कुष्ठपरे तथैकं ॥ ६५ ॥

भावार्थ:—वानस महाकृष्ठ उत्पन्न होना हे । धित्तस परिसर्प व अन्य कुष्ठ के हैं । बाक्कीके सब त्रिदांश्रस उत्पन्न होते हैं । महाकुष्टसे युक्त रोगिके वर्धरमें ताडन भेदन, त्वक्सकीचन आवि लक्षण होते हैं ॥ ६५ ॥

एक विवर्षि विपादिका कुष्ठलक्षण।
कृत्स्नं अर्गारं घनकृष्णवर्षे ।
तोदान्वितं समुपयत्यरूणमभं वा ॥
द्धाः सदा पाणितल्ले विचर्षिः ।
पादद्वेय भवति सेव विपादिकारच्या ॥६६॥

भावार्थ: — जिसमे सारा शरीर काला वर्ण अथवा लाल होजाता है एवं शरीरमे दर्द, सुई चुभने जैसी पीडा होती है वह भी एक कुष्ट हैं । जिससे करतलमें जलन उत्पन्न होती है उसे विचर्चि कहते है. यदि दोनों पादतलोंमें जलन उत्पन्न करें तो उसे विपादिका कुष्ट कहते हैं।। ६६॥

## परिसर्पविसर्पणकुष्ठलक्षण ।

पित्तात्सदाहाःपिटकास्सुतीत्राः । स्नानान्वितास्सरुधिराः परिसर्पमाहुः । सोष्णं समंतात्परिसर्पतं य- त्रीक्ष्णं विसपर्णमिति प्रवदंति तज्ज्ञाः ॥६७॥

भावार्थ:—पित्तसे जलनसहित, तांत्र पूय व रक्त निकलनेवाले पिटक जिसमें होते हैं उसे परिसर्प कहते हैं जो कि उष्ण रहता है और सारे शर्रारमें फैलता है। जो तीक्षण रहता है उसे विसर्पण कहते हैं॥ ६७॥

## किटिभपामाकच्छुलक्षण ।

ःसम्बाबसुस्निम्बयतीवकृष्णं सन्मण्डलं किटिभमाहुरतिप्रगरमाः । ज्यामान्वतं श्रोषयुतं सतोदं पाण्योस्तले प्रबर्णचर्भदलं वदंति ॥ ६८ ॥

पामेति कंड्रमवलाः सपूयतीत्रो- ।

जिमकाः पिटिकिकाः पद्युग्मजाताः ॥

पाण्योः स्फिचोः संभवति प्रभूता ।

या सैव कच्छरिति शास्त्रविदोपदिष्टा ॥ ६९॥ ...

भावार्थ:—सावसहित, स्निग्ध, अत्यंत काला व मंडल सहित कुष्ठको किटिम कहते हैं। करतलमें जो कुछ होता है उष्णता, शोष व तुदन जैसी दर्दसे युक्त होता है उसे चर्मदल कुछ कहते हैं। जिस में तीव खाज चलती हो, पीपका साव होता हो, तीव उष्णता से युक्त हो, ऐसे दोनो पादोमे उत्पन्न होने वाली पिटिकाओंको पामाकुछ कहते हैं। वही यदि, हाथ, व च्तडमे पैदा हो तो उसे आयुर्वेदशासक विद्वान कच्छ कहते हैं। ६८॥ ।।६०॥

#### असाध्यकुष्ठ ।

अन्यत्किलासारूयमपीहकुष्टं कुष्ठात्प ने त्रिविधदं पिकृतं स्वरूपम् ॥
त्वक्स्यं निरास्नावि विपाण्डुरं त—त्तद्वर्णमाप्तसहजं च न सिद्धिमेति ॥७०
मावार्थः — किळास, व त्रिटोपोत्प-नकुष्ट एव सावरहित, पाडुवर्ण युक्त, ऐसे
स्वचा में स्थित, तथा जो सहज [ जन्म के साथ होने वाले ] कुष्ट ये सब असाध्य
होते हैं ।७०॥

# वातिपत्त प्रधान कुष्ठलक्षण।

त्वग्नाञ्चशोषस्वरभंगुराष्याः । स्वापे भवंत्यनिलकुष्टमहाविकाराः । भ्रूकर्णनासाक्षातिरक्षिरागः । पादांगुलीपतनसक्षतमेव पित्तात् ॥ ७१ ॥

भावार्थः — गतजबुष्टमे त्वचाका म्वाप (स्पर्शकान शून्य होना) शोष, स्वरम्य व निद्राभंग आदि विकार होते है। भू, कानः नाकमे जखम होना, आंखे छाछ होना, परके अंगुलियोका गलना, व जखम होना ये विकार पैत्तिक कुष्टमे होते है ॥७१॥

# कफ प्रधान, व खक्त्थ कुष्ठलक्षण।

## कुष्टमें कफका लक्षण।

सस्नावकण्ड्युरुगात्रतांग- वित्यं सञ्चोफर्पाखलानि कफोज्रवानि । रूपाण्यमून्यत्र भवंति कुष्ठे । त्वक्स्ये स्ववर्णविपरीतविरूक्षणं स्यात् ॥७२॥

भावार्थः साव होना, खुजर्छा चलना, शरीर भारी होना, शीत व सूजन होना ये सब सक्षण कफज कुष्ठ में होते हैं। त्वचामें स्थित कुष्ठमे व्वचासे विपरीत वर्ण व रूक्षण होता है।। ७२॥

## रक्तमांसगत कुन्ड सक्षण।

पस्त्रेदनस्वापविरूपशोफा । रक्ताश्रिते निखिलकुष्टविकारनामिन ॥ सावान्त्रिक्ताः स्फोटनणास्युतीवाः । संधिव्यतिप्रवस्त्रमासनतोस्यक्ते ॥ ७३ ॥ भावार्थ:—अधिक पसीना आना, अंगमें स्पर्श ज्ञान शून्य होना विरूप व सूजन उत्पन्न होना, यह सब रक्ताश्रित कुश्रमें होनेवाले छक्षण है। मांसगत प्रवछ कुट में सावयुक्त तीब फफोले उठते हैं॥ ७३॥

# मेहिमगस्मायुन कुलप्ठक्षण।

कीव्यं शतस्यापि विसर्पणत्व- मंगक्षति गमनविष्नमिहावसादम् ॥ मेदस्सिरास्नायुगतं हि कुष्टं । दुष्टत्रणत्वमिष कष्टतरं करोति ॥ ७४ ॥

भावारे:—मेद, शिरा व स्नायुगत कुष्ठमें हाथमें लंगडापना, जम्बम, फैब्बना, श्राधिरक्षति, चलनेमें विघ्न, अंगम्लानि व दुष्टबण आहि अनेक विकार होते है ॥ ७४॥

## मञ्जास्थिगत कुष्ठलक्षण।

तीक्ष्णाक्षिरोगिकिमिसंभवपाटनाद्या । नासास्वरक्षतिरपि मबला विकाराः ॥ मज्जास्थिसंप्राप्तमहोत्रकुष्ठे ते पूर्वपूर्वकथिताश्च भवंति पश्चात् ॥ ७५ ॥

भावार्थः—मज्जा व अभ्यगन भयंकर कुष्टमें नीक्ष्ण अक्षिरोग, क्रिमियोंकी उत्पत्ति, फटना, नाकमे जलम, म्यरभंग आदि प्रवल विकार होते हैं एवं पूर्व घातुगत कुष्टके लक्षण उत्तरोत्तर कुष्टोमे पाये जाते हैं ॥ ७५ ॥

# कुष्टका साध्यासाध्य विचार ।

त्वप्रक्तमांसि श्रितमेव कुष्ठं । साध्यं विधानं विहितीषधस्य ।

मेदोगतं याष्यमतोन्यदिष्टं । कुष्ठं किनष्ठिमिति सत्यरिवर्जनीयम् ॥ ७६ ॥
भावार्यः—च्चा, रक्त, मासमे आश्रित कुष्ठमे औषधिमयोग करें तो साध्य है ।
मेदोगत कुष्ठ याष्य है । नेज कुष्ठ असाध्य समज्जकर छोडे ॥ ७६ ॥

#### आसाध्य कुछ।

यत्शुण्डरीकं सितपग्रतुल्यं । बंधृक्षपुष्पसद्द्यं कनकावभासम् ॥ विवोपमं काकणकं सपित्तं । तद्वजीयदुदिनजन्मन एव जातम्॥ ७७ ॥

भावार्थ: — जो सफेद कमलके समान रहनेवाला पृण्डरीक कुछ है, वंध्क पृष्प व सोनेके समान एवं विवक्तलके समान जिसका वर्ण है ऐसे पित्त सहित काकनक एवं जन्मगत कुछ असाध्य समझकर छोडना चाहिए ॥ ७७ ॥

## अमाध्यकुष् व रिष्ट्र।

यत्कृष्टिदृष्टार्तवशुक्रजाता- पत्यं भवेदिधिककुष्टिगतं न्वसाध्यम् ॥ रिष्टं भवेत्तीवनराक्षिरोग-- नष्टस्वरव्रणग्रुखा गास्तितप्रपूरम् ॥ ७८ ॥ भावार्य: कुष्टरोग्युक्त मातापितरो के, दूषित रजीवीर्थके संबंध से उत्पन्त , संतित अधिक कुष्टी हो तो उसे असाध्य समझना चाहिए । तीत्र अक्षिरोग, स्वर मंग, व त्रणोंसे पूर निकलना यह कुष्ट में रिष्ट [मरणचिन्ह] है ॥ ७८ ॥

# कुष्ठीके लिए अपथ्य पदार्थ ।

कुष्ठी सदा दुग्धदधीक्षजात- निष्पावमाषतिरुतैरुकुरुत्थवर्गे ॥ पिष्टास्रसांद्राम्स्रफलानि सर्वे । मांसं त्यजेड्डवणपुष्टिकरामपानम् ॥७९॥

भावार्थ:—दूध, दही, शक्कर गुड अद्भि इक्षु रसोत्पन्न पदार्थ, सेन, उडद, तिंख, तैंख, कुछथी, आटेका पदार्थ व वन पदार्थ, फल, मांस, लवण एवं पुष्टिकर अन्न पान आदि कुष्ठ रोगवाला प्रहण नहीं करें ॥ ७९॥

# अथ कुष्ठचिकित्सा ।

# कुष्टमं पथ्यशाक।

वासागुल्वीसपुनर्नवार्क-पुष्पादितिक्तकडुकाखिल्याकवेँगः ॥ आरग्वधारुष्करनिवतोय-पंकैस्सदा खदिरसारकषायपनिः॥ ८०॥

भावार्थ:—अमलतास, भिलावा, नीम व कत्या इनके पानीसे पकाये हुए अडूसा, - गिलोय, सोंठ, अर्कपुणी, व तीले व कडुवे शाकवर्गको कुछमे प्रयोग करें।। ८०॥

#### कुष्ठ में पथ्य धान्य।

सुहाडकीसूपरसमयुक्तम् । श्यामाककंगुवरकादिविरूक्षणाकं ॥ भुजीत कुष्ठी तृपनिववृक्ष- तोयेन सिद्धमथवा स्वदिरांबुपकम् ॥ ८१ ॥

भावार्थ: — अमलताम, नीमके कपाय अथवा व्यक्त कपाय से पकाया हुआ एवं म्ंग, अरहर ज्यामाक भान्य, कगुनी, मोठ आदि रूक्ष अन्न कृष्टीको देना चाहिये।। ८१।।

कुष्ड में वमन विरेखन व व्यवस्थकुष्ड की चिकित्या।

मार्गद्वये शोधनमेव पूर्व - रूपेषु कुष्टजननेषु विध्ययम्त्र । स्वक्स्थेऽपि कुष्टेऽधिकशोधनं स्या-त्कुष्टनसीद्वीवधेभषजेलपंत च ॥८२॥

भावार्थ: --कुष्टके पूर्वक्रयोंके प्रकट होनेपर वमन विरेचन से अधिक शोधन करना चाहिये, वचामें स्थित कुष्टके लिये भी वमन विरेचन से अधिक शोधन व कुष्ट-नासक विशेष औषियोंका लेपन भी हितकर है।। ८२।।

## रक्त व मांसगत कुछ विकित्सा।

्रकाश्रिते पूर्वेष्ठदाहृतानि । रक्तस्य मोक्षणकषायनिषेत्रणं च ॥
मांसस्थिते पूर्वेकुतानि कृत्वा। पश्चान्महाविविधंभषजयोगसिद्धम् ॥८३॥

• भावार्थः — रक्ताश्रित कुष्ट में त्यचागत कुष्ठ की सर्वित्रिया (वमन विरेचन.) अपन, रक्त निकाँडेना व कषाय सेवन करना चाहिये। मानगत कुष्ठ हो तो उसके लिये उपर्भुक्त शोवनादि विवियोको करके तदनंतर तद्वपयोगी अनेक उन्हृष्ट सिद्ध औषियोंका प्रयोग करना चाहिए॥ ८३॥

# मेदोऽस्थ्यादिगनकुष्ट चिकित्सा ।

मेदोगतं कुष्टमिहातिकष्टं । याप्यं भवेद्धिकभषजक्षिवधाँनः । अन्यक्रिषिभः परिवर्जनीयम् । यन्यंचकर्मगनिष्ण्यधिगम्य याति ॥८४॥

भावार्थ: — मेदोगत कुष्ठ अन्यंत कष्टतर है। उसे अनेक प्रकारकी औष्टियोंके प्रयोगसे यापन करना चाहिये। बाकी के कुष्ट अस्थि, मण्डा शुक्रगत, पंचकर्म करनेपर भी टीक नहीं होते उनको असाध्य समझकर छोडना चारिये॥ ८४॥

## **त्रिदोपकुष्ठा**चिकिंग्मा

भावार्थः—त्रिदोपसे उत्पन्न कुष्टमे कुष्टगर्वको नाश करनेवाले औषवियोमे पक्क

कात्वा शिरामीक्षणमत्र कृत्वा । योगानिमानिक्वकुष्टहरान्विद्ध्यात् ।

दर्ग्वा द्रवेती त्रिवृतं हरिद्रां । कुष्टं वचां कदुकरोहिणिकां संपाठाम् ॥८६ ॥

मञ्जातकां वरुग्जवीनयुक्तां निवा-स्थिमज्जसहितां सितलां ममुस्ताम् ।

पथ्याक्षधात्रीसिविद्यंग नीली-मूलानि भृगरजसार्धुननवानि ॥८० ॥

एतानि सर्वाणि विशोषिनानि । सम्यवतुलासमधनानि विश्वणिनानि ।

निवासनारम्बधावनीनां । काथेन सम्यवपरिभावतानि ॥८८ ॥

बाम्हीरसेनापि पुनः पुनश्च । संभाविनानि सकलं वटरममाणान् ॥

आरम्य तथाबादेहालमात्रं । खादेत्ततम्भुनिहिनालपरिनमाणं ॥८९ ॥

कुष्टानि मेहानिकलोदराणि । दुनामकान्कृतिमगरदरदुष्टन हीः ॥

ग्रंथीन् सञ्जोकानिकलाम्यान — प्येतद्वरेस्सत्तमेव निवेद्यमाणम् ॥९९॥

भावा : — त्रिदोषन आदि कुछोंके साध्यासाध्य विषयको अच्छी तरह जानकर सिरामोक्षण करना चाहिये। तदनंतर निम्निछिखित योगोंका प्रयोग करना चाहिये। जमल्योटा, बड जमाल गोटा, त्रिवि, इल्ट्री, कूट, बचा, कुटकी, पाठा, भिलाबा, बाबुचीका बीज, नीनकी मिगनी, व गूदा, ति , नागरमोधा, इरह, बहंडा, आंत्रला, बायु विहंग, नीलीका मूल, भंगरा, पुनर्नव इन सबको समान भागमें लेकर सुखाना चाहिये किर चूर्ण करना चाहिये। तदनंतर नीम, असनवृक्ष, पृश्वपणीं, अमल्यास इनकी छालके कषायसे भावना देनी चाहिये। किर पुनः पुनः ब्राह्मी रससे गवना देकर बेरके प्रमाणसे लेकर बहेडेके प्रमाण (एक तोला) पर्यंत ग्रमाणसे उसे खाना चाहिये। जिससे सर्व कुछ, प्रमेह, उदर, बवासीर, भगंदर, दुछ नाडीवण, ग्रंथि, सूजन आदि अनेक रोग दूर होते हैं।। ८६।। ८९।। ८८।। ८९।। ९०।।

# निवास्थिसारादि चूर्ण।

निवास्थिसारं सविद्यंगचूर्णे । भञ्जातकास्थिरजनीद्वयसंप्रयुक्तम् ॥ निम्बास्थितैलन समन्वितं त— त्र्षुण्णं निहंति सक्रष्ठामपि कुष्ठनातिम् ॥९१॥

भावार्थः — नींमके बीज का गृदा, वायुविडग, भिलावेका बीज हल्दीं, दारु हल्दी इनको कपडा छान चूर्ण करके नीमके बीजके तेलके साथ भिलाकर उपयोग्र करनेसे समन्त जातिके कुछ नाश होते हैं ॥ ९१ ॥

# पुष्नागबीजादिलंप ।

अत्युच्छितान्यत्र हि मण्डलानि । शस्त्रैम्सफेननिशितेष्ठिकया विघृष्य ॥ पुत्रागर्शाजः सह संधवार्के- स्सीवर्चलैः कुटनकल्कयुतैः प्रलिपेन ॥९२॥

भावार्थ - जिस कुष्टमे अन्यधिक उठे हुए मण्डल (चकते) हो तो उनको राखसे, समुद्रफेनसे अथवा ती ए इंटसे चिसकर फिर उसको एकागबुक्ष के बीज, सैंधानमक, अकीवा, कालानमक, कुरैया की छाळ इनके कलको छेपन करना चाहिये॥ ९२॥

#### पळाशक्षारलेप ।

पालाशभस्मन्युद्काश्रिते तत् । सम्यक्परिस्नुतिमहापि पुनिविपकम् ॥ तस्मिन् हरिद्रां ग्रहभूमकुष्ट्- । सीवर्चलित्रकडुकान् प्रतिशाप्य लिपेत् ॥९३॥

भाव थी: प्राप्त [ ढाक ] मस्म को पानीमें घोलका अच्छीतरह छानना चाहिये। फिर उसको पकाकर उसमें हरूदी, घरके धूंआ, कूट, कालानमक, त्रिकटुक इनको डालें व लेपन करें जिससे कुछ रोग दूर होजाता है॥ ९३॥

#### लेपद्वय ।

आलेपथेत्संघवशकार्य- । कुष्टाधिकत्रिकदुकैः पशुमूत्रपिष्टैः । सद्वाकुचीसिंघवभूशिरीष- कुष्टाश्वमारकदुकत्रिकचित्रकर्वा ॥ ९४ ॥

भावार्थः सैवानमक, चकमोदं [चकोदा] कूट, चित्रक, त्रिकटुक इनको गोम्त्रके साथं पीसंकर लेपने करना चाहिये। अथवा बावची, सैंधानमक, मूसिरस, कूट, करनेर, सोंठ, मिरच, पीपछ व चित्रक इनको गोम्ज्ञमें पीसंकर लेपन करना चाहिये॥ ९४॥

# सिद्धार्थादिलेप।

सिद्धार्थकैः सर्पपसैंथवोत्र - कुष्टार्कदुग्धसहितैस्समनिश्चिलालैः। वृणीकृतस्तिक्ष्णसुधाविमित्रे - रालेपयेदसितमुष्ककभरमयुक्तैः॥९५॥

भावार्थ: — सफेद सरसी, सरसी, सेवा नमक, वचा, कूट, मेनशिला, हर-ताल, तीक्ष्णविष (वत्सनाम आदि) इनकी चूर्णकर इसमें काला मोखा बुक्षका मस्म व अकीवार्के दूध मिलाकर, कुष्ट रागमें लेपन करना चारिये॥ ९५॥

भित्रष्विप मोक्तमहामलेपा । योज्या भवंति बहुलोक्तचिक्षित्सितं च । अन्यत्सवर्णस्य निमित्तभूत - मःलेपनं मतिविधानीमहे।च्यतेऽत्र ॥९६॥

भावार्थः — धतकुष्ठमं भी उपर्युक्त लेपन व चिकित्सा करनी चाहिये। अव क्रमंको सवर्ण बनानेकेलिय निमित्तभूत लेपन सवर्णकरण योगोंको कहेगे।।९६॥

# भहातकास्थ्याादलेप ।

भञ्जातकास्थ्यग्निकविल्वपेशी । भृंगार्कदुग्धहरितालपनाईशलाश्च ॥ द्रैप्यं तथा वर्षगजानिनं वा । दग्ध्वा विचूर्ण्य तिलत्तेलयुतः प्रलेपः॥९७॥

भावार्थः — भिलावेका बीज, चित्रक, बेलकी मंज्जा, भागरा, अकौवेका दूध, हरताल, मेनशिला इनको अथवा चीता ब्याघ्र गज व मृग इनके चर्मको जलाकर कृष्ण करके तिलके तेल्रमें मिलाकर लेपन करें ॥ ९७ ॥

# भञ्जातकाविलेप ।

भञ्जातकाक्षामछकाभयार्क - दुग्धं तिलाखिकदुकं क्रिमिहापमार्गे ॥ कांजीरधामार्गवतिकतुंबी । निंबास्थिदग्धिक तैलयुतः प्रलेपः ॥९८॥

भावार्थ: भिलाता, बहेडा, आंवला, हरड, अकीवेका दूध, तिल, त्रिकटुक, वायुविडंग, लटजीरा, कांजीर, कडवी तोरई, कटुतुबी, नीमका बीज इनको जलाकर

## ऊर्ध्वाघःशोधन ।

संशोधयेर्ध्वेमधः सम्य - गरक्तस्य मोक्षणमपि प्रचुरं विद्ध्यात् । दोषेऽविश्वर्टेऽपि पुनर्भवेति । कुष्टान्यतः प्रतिविधानपरो नरः स्यात् ॥९९॥

भावार्थ:—कुष्टगोगियोके शर्शन वमन, विरेचन द्वारा अन्छीतरह शुद्ध करके रक्तमोक्षण भी खूब करना चाहिये। दोप यदि शेष रहे तो पुनः कुष्ठ होबाता है। इसाढिये उसकी चिकित्मा तथोक्त विविधे करने में लीन होना चाहिये॥ ९९॥

# कुष्ट मं वमन विरेचन रूक्तमासणका कम।

पश्चाद्तः पश्चत एव वस्या । कुष्टातुरान्वरिवरंचनंभव मासात्॥ मासाच्च तेषां विद्धात रक्तं । निर्मोक्षयेद्धि च षद्मु दिनेषु षद्मु ॥१००॥

भावार्थ:—उनके बाद पंद्रह पंद्रह दिनमें वमन कराना चाहिये। तदनंतर एक २ मास के बाद तीवण विरोधन देना चाहिये। छह २ दिन के बाद रक्तमोक्षण करना चाहिये। ॥ १००॥

सम्यक्शिरद्युद्धिमर्पाह कुर्या । द्वैद्य स्तिमिस्ति भिरहोभिरिहाममादी ॥ सर्वेषु रांगेष्वयमेव मार्ग - स्तन्साध्यसाधनविशेषविदां मक्षरेः॥१०१॥

भावार्थः—इमं। प्रकार वैद्य प्रमादरिहत हो कर प्रति तीन दिन में शिरोिविरेचन कराना चाहिये। मम्पूर्ण कुछरोग की यही चिकित्साक्रम है। साध्य साधन आदि विशेषं नातोंको जाननेवाल वैद्योको (कुछरोग के विषय में) इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहिये॥ १०१॥

कुष्ठपमेहोदरदृष्टनाडी - स्कृष्ठेषु, श्रोफकफरोगयुतेषु मेदः-।। प्रायेषु भेषच्यिमहातिकार्यः - मिच्छत्सु साधु कथयामि यथापयोगैः॥१०३

भावार्थ: - कुछ. प्रमेन, उदारीम, नाडानण, इन रोगों के कारण से जो स्थूख हैं, तथा, मूजन, कफरोम, मेदब्धि से संयुक्त है, और वे कृश होना चाहते हैं, अथवा उनको कृश करना जरूरी है उनके छिय उपर्युक्त, औषवियोंके प्रयोग कहेंगे १०२

गो त्रूमकानरेणुयवान्यवान्वा । क्षुण्णांस्तुषापद्दरणःनतिशुद्धशुष्कान् ॥ गोमूत्रकेणापि पुनः पुनश्च । संभावितानभिनवामलपात्रभृष्टान् ॥ १०३ ॥ भञ्जातकावल जनाकवाके । ग्रस्ताविदं कृतचूणचत्रुर्थभागान् ॥ चूर्णीकृतानक्षपरिप्रमाणःच । संयोजितान्यकुष्णविक्रकष्यविक्रव्याः ॥ १०४॥ गोभिस्तथा वरिष भक्षितांस्तां- स्तद्वात्ऋयानतिसुसूक्ष्मतरं विचूर्ण्य । सालाजकर्णार्जनिक्किशपानां । सालादकेन सहितान् भिष्केतससम्धून् ॥१०५॥

भावार्थ: — गेहूं, रेणुकीबीज, जी, इनको कूटकर छिलका निकाल कर कुष्कर अच्छांतरह मुखाल और गामूत्र से बार र भावना देकर नये वर्तन में भुनना सिक्षि ! फिर उन का सूक्ष्म चूर्ण करे। मिलावा, बाकुची, धूंगराज [भांगरा] अकीवा, नागरमी-धा, वायविंडग इन को समभाग लेकर, चूर्ण कर के उपरोक्त चूर्ण में मिलावे। इस का प्रमाण उपरोक्त (गेटू आदि के) चूर्ण ने, चौधाई हिस्सा होना चाहिय। फिर इनको चूरपरा, कडुआ, कपाय, रस के डारा पास कर इस सन्धू थी साल विजयसार, अर्जुंक और मांसम की छाल के चूर्ण। रालबुक्ष) व साल के कपाय के साथ पीना चाहिये। १०४॥ १०५॥

तानेव सक्थून् काथतक्रमेण, वृत्वा त्रिजानक्रमेहाषभन्णिमिश्रान् । भञ्जातकाद्याषधसंप्रयुक्ता- भिवासनिक्षितिपवृक्षकषाययुक्तान् ॥ १०६ ॥ सच्छकरानामलकाम्लल्लंग- वंजाम्लद्राडिमलस्रषणकाम्लल्लकान् । सारांधिपकाथ समेंधवोस्तांस्तांस्तान्पवेदाखिलमंदिवकर्ष एषः ॥ १०७॥

भावार्थ: — उन्हां | पूर्वकीयतगाध्मादि | सन्यूकोको उपर्धेक्त प्रकार से तैयार कर के उस में शिजातक [ दालचिनी, इलायची तंजपाल ] सीठ, और भिलावा बादि [ उपरोक्त ] आपधियों की मिलाकर, नीम, विजयसार, अमलतास, इनके काढेसे भावना देवें किर शकर, आंवला, खहा विजीस निवृ, वेत, खहा अनार, चनेका क्षार, सेंधानयक मिलाकर और खेर के काढे के साथ, नि संशय होकर पीवें ॥ १०६ ॥ १०७ ॥

तैरंव सक्तुमकरित्पकान् भक्ष्यानपूपसकलानि सपूर्णकोन्नान् । धानानुदं भानपिशप्कुलीका- स्तं भक्षयेदखिलक्कृष्टमहामयात्तः ॥ १०८॥

भावार्थः — कुछरोगिके लिये उपर्युक्त प्रकारके सम्धुवोके साथ प्रकारे हुए मध्य, पुआ, पोळी व पूरी शम्कुली आदि खानेको देना चाहिये॥ १०८॥

दंती त्रिवृध्वित्रकदेवदार - प्तीकसिकदुकिशिफलास । वि ॥
पत्येकमेवं कुडवपमाण । वृर्ण भवेदमलतीक्ष्णरजोऽर्धभागम् ॥१०९॥
प्रागाज्यकुं मं पुनरग्निद्ग्धं । जंबुकपित्यसुरसाम्रकमातुंलग- ॥
पत्रविपद्यं परिघातमेत- गैधोदकैमेरिचमागधिकाविचुणैः ॥ दूरि ० ॥
सच्छकरांभःपरिमिश्रितेस्त - लिप्तान्तरं कुसुमवासितरूपितांतः ॥
पातं स्वं सूत्रक्तोद्द्वद्वम् । सुत्वोक्तकेष्ठपत्रस्ववृश्मिद्द विमेक्त् ॥१११॥

तस्मिन्गुडस्थार्षतुलां निषाय । सारोदकस्य कुढवाष्ट्रकमिश्रितं तत् ॥
"सम्यक्षिपधायास्य घटस्य वनतं । संस्थापयेदधिकधान्ययवोरुकूपे ॥ ११२॥
"इष्ट्रं समस्तानमृतपथागान् । संयोजयेत्कथितमार्गत एव सर्वान् ॥
"अस्तार एवां अभिहितस्समस्तः । सर्वीषधादारघटे विधेयम् ॥ १३॥
"अध्नुत्य तम्मप्तदिनाच पक्षात् । मासादतः मचुरगंधरसं सर्वार्थे ।
"अद्यक्षयेदार्ग्नवलाचुरूपम् । कुष्ठममेदोदरनाश्चदेतुम् ॥ ११४॥

भावाधः — जमालगोटेकी जड, चित्रक, देवदार, पूर्ताकरंज, निशोध, त्रिकदु, बिफला, पीपलमूल इनको प्रत्येकको कुडुव ( रिव् तोला ) प्रमाण लेकर उनका चूर्ण करें और उसमे अर्थ भाग ( ८ नोला ) लोहेके चूर्ण [ भस्म ] को मिलावे, यह चूर्ण तियार रखे।

एक चीका घडा लेकर उसे अग्निम जलाये, एव जानुन, केथ, आम्र, तुल्सी, मातुलुंग इनके पत्तोको उसमे पकाकर पुनः गवीदक [चंदन नेत्रवाला, खम्नआदि गंधद्रव्योंके, कवाय ] से उसे अच्छीतरह धोना चाहिये। फिर शक्कर के पानांसे मिश्रित काली निरच, पीवल के चूर्णको घडेके अंदर लेपन कर सुगंथ पृष्पो द्वारा उसे सुगंधित करें। पश्चात्वाहरसे अच्छीतरह उसे डोरोंसे बुनना चाहिये जिससे वह सुरक्षित रहे। इस प्रकार संस्कार किये गये घडेमे ऊपर तैयार किये हुए चूर्णको डाल देवे, उसमे अर्थ तुला क्रिकार के एवं आठ कुडुव प्रमाण खिरका काला निलाकर उसके मुंहको अच्छी तरह वैदेकर कोई धान्य कूप [धान व जौसे मरा हुआ गहा ] मे गाडना चाहिये। इसी विविसे सम्पूर्ण अमृततुल्य प्रयोगोंको तैयार करना चाहिये। तान्पर्य सम्पूर्ण अस्तितुल्य प्रयोगोंको तैयार करना चाहिये। तान्पर्य सम्पूर्ण अस्तितुल्य प्रयोगोंको तैयार करना चाहिये। तान्पर्य सम्पूर्ण अस्तितुल्य प्रयोगोंको तैयार करना चाहिये। तान्पर्य सम्पूर्ण अरिष्टोंको बनानेकी विवि यहाँ है। उस औपधिके आधारमूत घटका संस्कार उपयुक्त विधिसे ही करना चाहिये।

तिर उसकी सात दिनमे या पंद्रह दिनमें या एक महिनेंमें जब अच्छी तरह गंध, रस, वीर्य आदि गुण उसमें व्यक्त हो जाय तब निकालकर रोगोंके अग्निवर्णके अनुसार खिलावे जिससे कुष्टरोग, उदर व प्रमेहरोग नष्ट होते हैं ॥ १०२ ॥ ११० ॥ ११२ ॥ ११२ ॥ ११२ ॥ ११२ ॥

आरग्वधारुष्करमुष्कर्तित्र । रंभार्कतालतिलमंजरिकासुभस्म ॥ द्रोणं चतुर्द्रोणजलैविषकं । रक्तं रसं स्रवति शृद्धपटाववद्धम् ॥ ११५ ॥ अत्र क्षिपंदादकसप्रमाणं । शुद्धं गुद्धं त्रिकदुकं त्रिफलाविद्धंगम् ॥ क्रियंक्रमकं सुल्ववर्षमाणं । वृत्ति क्ष्वंगस्क्यकीबहुकामनात्वस् ॥ ११६ ॥ भावार्थ — अमलतास, मिलावा, माजा, नीम, ताइका फल, केल की जई, अकीयो, तिलका गुरुल इनका भस्म तैयार कर एक दोण [ १२॥। सेर ४ तोला ] मस्मको चार दोण पानीसे पकाक शुद्धकपडेसे लाने । जब लाल बूंदे उससे टपकती है उसमें एक आढक [ ३ सेर १६ तोला ] गुद्ध गुड, त्रिकटुक त्रिफलः व वायुविहंग इनको प्रत्येक सीलहर, तोला प्रमाण चूर्णको डालकर माथमे लवंग, हरपाररेक्टो, इलायचीको मिलावे उपर्युक्त प्रकारसे सस्कृत घटमें डालकार धानसे मरे हुए गहे में गाडकर रखें फिर एक मास बाद निकालकर रोगीको पिलावें जिससे अनेक प्रकारके कुछ प्रमेह आदि रोगराज अत्यंत शीव्र नष्ट होने हैं ॥ ११५॥ ११६॥ ११०॥

# स्रदिर चूर्ण।

सारद्वमाणामपि सारचूर्णे । सारद्वमस्वरसभावितशेषितं तत् ॥ सारांबिपकाथयुतं प्रपीतं । सारीषध भवति सारमहामयब्रम् ॥ ११८॥

भावार्थः — गैरके वृक्षके सारभूत चूणको खैरके रससे भावना दैकर फिर उसे सुखावे, पुनः उस झुक्कवृणिको ग्वैरके वृक्षके कपायके साथ मिलाकर पीवें तो कुष्ठ रोगके लिए उत्तम औषध है अधीत् उसको पिनसे कुछ गेग दूर होजाता है ॥ ११८॥ तिक्षण लोह भन्म.

निक्षस्य लोहस्य तन्नि पात्रा—। ण्यालिप्य पंचलम्णाम्लक्कतोस्कर्तकः।।
दग्धा पुटनेव सुगोमयाग्नी । निर्वाप्य साग्नस्तिफलारसेन ॥ ११९०॥
प्वं पुनः पूर्ववदेव दग्ध्वा । निर्वाप्य तद्ददिहषोडश्ववारमात्रम् ॥
पश्चान्पुनः खादिरकाष्टदम्धं । शांतं विच्ण्यं पद्योनस्तमत्र कृत्वा ॥१२० ॥
तच्च्णमाज्यान्वितर्श्वकरांक । शात्वा वलं सत्तमेव निषेव्यमम्णम् ॥ 2...
कृष्टिष्ठहार्श्वादिकपाण्ड्रीगान् । हत्वा वयोवलश्चरीरसुग्वं करोति ॥१२१॥

भावाधः - तिक्षण लोहके पतले पतरोंकी लेकर पंचलवण, [सेधानमक, काला-नमक य सामुद्रनमक विडनमक औद्भिद्र नमक ] आम्ल पदार्थ इनके कन्कोंसे उन्हें लेपन करें फिर उसे संपुटमें बंद करके कण्डेके अग्निमे पुट देना चाहिए। फिर श्वहांते निकालकर पुनः खेरकी उज्जल व त्रिफला इन के कालेसे स्नोटकर वा - लेपन कर पुनः सम्पुट बंद कर के पुट देना चाहिये | इस प्रकार सोल्डिवार पुट हेना चाहिये | पुनः उसे खेरकी लक्षडीके अभिसे पुट देना चाहिये | जब बृह इसंतर हो जाय तव उसे बारीक चूर्ण कर कपडे से छान छें [ इस किया से छोहभस्म हो जाता है ] फिर इस मस्मको घी शक्करके साथ मिलाकर, उसे कपडेसे छान छेनें। शरीरवल, अग्निवल आदि देखकर सनत सेवन करें तो वह कुछ, छिहा, अर्श, पाण्डु आदि रोगोंको दूर कर शरीरवल वय व सुखको उत्पन्न करता है। ११९॥ १२०॥ १२१॥

#### लोड भस्म फल-

जीर्णावहायस्कृतिभेषजेऽस्मिनः । रोगानुरूपलवणाम्लविवर्जि शत्रम् ॥ ँ धुक्त्वा तुल्लामेतदिहोपयुज्यः । जीवेदनामयञ्चरीरयुनः ज्ञतायुः ॥ १२२ ॥ "

भावार्थ:— उपर्युक्त प्रकारमे तैयार किये हुए तहिणलोहके भग्म को उप-भौगे करते समय शेगके चलावल को देखकर लगण खटाई रहित भोजन करते हुए यदि एक तुला [ ५ सेर ] प्रमाण इस को मेवन करें तो निरोगी होकर सें। वपर्नक जीता है अर्थात् यह रसायन है।। १२२।।

# नवायसचूर्ण।

श्रुरताविद्यंगं शिफलाग्निकेस्स−द्योपं विचृर्ण्यं नवभाग समं तथायः । चूर्णे सिताज्येन विमिश्रितं तत्।संभक्ष्य मंधु शययन्यधिकान्विकारान १२३

भावार्थ:—-नागरमोधा, वायुविडंग, व चित्रका, त्रिकटु इन को समभाग छेकर चूर्ण करके उसके नौ भाग लोहभरम मिलावे फिर उसे शकर व घाँके साथ मिलाकर मानेसे शीध ही पाण्डु आदि अनेक रोग उपशान्त होने हैं ॥ १२३॥

र्षं नवायसमिति प्रथिताषधाग्व्यं । कृत्वोपयुज्य विधिना विविधमकारान् ॥ भण्डमभेद्रगृद्जांकुरदृष्टकुष्ट्— । नाडीव्रणिकिमिरुजः श्रमयेन्यसूष्यः ॥१२४॥

भावार्थ:—इस प्रकार नवायम नामक प्रसिद्ध आंषि को तयार कर जो विष्टि प्रकेष स्थान करते हैं उनके अनेक प्रकारके पीडु, प्रमेह, बवासीर, दुष्टकुष्ट, नाडीवण किमिरीम आदि अनेक रोग उपशमन होते हैं ॥ १२४॥

# संदेवित सम्पूर्णकुष्ठीचीकत्सा कथन।

कुष्ठम्नसद्भिविधभेषजकल्कतीयैः । पक्षं घृतं तिल्जमप्युपहंति नित्यं ॥ अध्यंगपानपरिषेकश्चिराविरेकेेेे योंयुज्य मानमचिरात्मचुरप्रयोगैः ॥ १२५ ॥

भावार्थ: - कुष्टहर अनेक प्रकारके आंपधिप्रयोगों, आंपधि के कल्क व क्यांगों श्री पक जृत का तेल प्रतिनित्य अभ्यंग, पान, सेक व शिरोविरोचन आदि काममें उपयोग भारती सीच कुछ दूर होता है ॥ १२५॥

#### सदिरप्रयोग।

सर्वात्मना स्वदिरसारकवायमकं । पीत्वाभिषकतनुरप्यतिकृष्ठज्ञष्टः ॥ नीचर्नसेस्तनुरुदेस्युविशुद्धगात्राः । सद्याः सुस्वी भवति शांतमहामयार्तिः ॥१२६॥

गावार्यः अकेला खैरके कषायको ही सतत पीनेके काममें एवं स्नानके काममें केनेसे नख रीम उत्तर होकर, शरीर शुद्ध होता है। कुछरोग उपशमन होता है। इसकिय रोगी शुखी होता है।। १२६।।

# अय उद्ररोगााधिकारः।

#### उदररोगनिदान।

रुणां समस्तैः पृथगेव दोषे- । र्यकृत्ष्लिहाभ्यामुद्कापयोगात् ॥ विषमयोगांत्रनिरोधशस्या- । द्ववंति घोराणि महोदराणि ॥ १२७ ॥

यावार्थ: — मनुष्योंको समस्त वा व्यस्त दोषोसे, यक्त्, व्लिहामें, जलिकारसे उदरमें, विषप्रयोग व अवरोध शल्यसे अनेक प्रकारके घोर उदर रो । होते हैं । प्रकृषित बात पित्त कर व इनके सिक्षपात, यक्त् छिहा में स्नेहन आदि ब्रि.या करते समय, पानी पीना, विप के प्रयोग, आनडीमें शला के रुक जाना इत्यादि का णोसे घोर उदरगेग उत्पन्न होते हैं । तात्पर्थ यह कि, उपरोक्त कारणोसे, यातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सिक्षपातिकोदर [ दृष्योदर ] यक्तव्लीहोदर, बद्धगुदोदर, क्षतोदर [ परिस्नाव्युदर ] दकोदर, इस प्रकार, अष्टविध उदररोग उत्पन्न होते हैं ।। १२७॥

#### वातोवर लक्षण।

अपथ्यमिथ्याचरणाहितिभ्यां । प्रदृष्ट्यातोऽस्तरसान् प्रदृष्य ॥ सञ्जूष्ट्याध्यान्यनेकतोदं । यहोदरं कृष्णशिरां करोति ॥ १२८ ॥

मावार्थः अपध्यसेवन. मिध्या भाहार विहार के कारण वातप्रकृषित होकर स्वररोगं को उत्पन्न करता है अर्थात् वातोदर की उत्पति होती है। जिसमें शूळ, पेट अफराना [पेट क्छना ] हुई चुमेन जैसी नम्नाप्रकार की पीडा होना, पेटकी नसें काछी परजाना, आदि उक्षण प्रकट होते हैं। ॥ १२८॥

#### पिरोदर सक्षण।

सदाहतृष्णाज्वरश्चोषयुक्तम् । सपीति िण्यूत्रश्चिरामतानम् ॥
महोदरं श्वीव्रविसारि साक्षात् । करोति पित्तं स्वनिमित्तदृष्टम् ॥१२९ ॥

भावार्थ:--अपने प्रकोपकारणोसे, दूषित पित्तसे उत्पन्न महोदरमें दाह, तृष्णा, ज्वर, शोष आदि विकार होते हैं। महातृत्र व ( पेटनस्वर्धा) शिरा समूद्र पीकेंद्र वर्षाका होता है।। १६९॥

#### कफोव्र लक्षण।

गुरुद्धियरं स्निग्धवरं सुशीतं । महत्त्सितं शुक्तिशावनद्धम् ॥ कमात्प्रवृद्धं जटरं सशोफम् । कफः करोति स्वयमेव दुष्टः ॥ १३००॥ :

भावार्थ — अपने प्रकोपकारणों द्वारा प्रकुषित कप से उत्पन्न महोदरमें उदर मारी, स्थिर, कठित, चिकना, ठण्डा बडा व सैफेट होजाता है एवं शिरा [ उदरसम्बधी ] भी सफेट होती हैं । शर्गर शोधयुक्त होता है । एवं, रोग धीरे २ बढता है ॥१३०॥

# सन्निपा दिर निदान।

समूत्रविद्गुक्ररनोयुतान्त- । विषेद्किथापि विषमयोगैः ॥ सरक्तदोषाः कुपिताः प्रकुर्यु- । मेहोदरं दृषिविषांचुजातम् ॥ १३१ ॥

भावार्थ:—मर्छ, मूल, बार्य, रजसहित अन्नके सेवनसे. विषज्ञ के सेवनसे एवं अनून तिषों के प्रयोगने रक्त के सथ तीनों दोन, अज़ुपित हो कर सान्निपातिकोदर [दूष्योदर] रोग को उत्पन्न करते हैं । ॥ १३१ ॥

# सञ्जिपातोद्दरलक्षण ।

तदेतदृत्यंबुददुर्दिनेषु । विश्लेषतः कोपर्सुपति नित्यम् ॥ तदातुगां मुर्च्छति तृष्णया च । विदाश्चते दाइपरीतदेहः ॥ १३२ ॥

भावत्थः — यह विशेषकर बरसातके दिनोंने उन में भी जिस दिन : स्थानाश अत्यधिक बादल से आच्छादित होता है उसदिन उदिक्त होता है। इसके प्रकोप होने छे रोगी मुच्छित होता है एवं अन्यविक प्यास लगनेसे, सारे अंगोंने दाह उत्पन्न होता है, इसके वह जड़न का अनुभव करता है।।१३२॥

# यक्रिल्डिहोद्र स्थाण ।

च्वरातिदाहात्मचुरांचुपाना-द्विदाहिभिई्षितरक्तकोपात् । यक्वत्थ्लिहाभ्यामधिकं प्रमुद्धं । महोदरं दक्षिणवामपाव्वे ॥ १३३ ॥

१ स्त्रिया अशानेंसे, पुरुषोको वशवर्ति करनेके लिये, मल सूत्र आदि अस में मिस्नकर, सिका हुर्सा हैं। वैदेशम्, अस्ने आदि के वास्ते, विषययोग करते हैं।

भाषार्थः जरर, अत्यंत दाह, अत्यिक पानी पीने व किदाहि पदार्थीक सेव-नसे दूर्वित रक्तके प्रकीप होनेसे दक्षिण भागमें यकृत् व वाम भागमें विद्वा केंद्र जिला है। इस से, यकुदुदर, कोहोदर उत्पन्न होता है या इसी को यकुत्काहीदर कित है। १३३॥

#### वडोवर उक्षण।

सबालपाषाणतृणावरोधात् । सदांत्रः एवातिचितं पछं यत् । महोदरं बद्धगुदमतीतं । करोत्यमेध्यादिकगंधयुक्तम् ॥ १३४ ॥

भावार्थः — भोजन में छोटे ककर, व घासके दुकडे आदि जाकर आंतडीमें रुक जानेसे सदा मरू आंत्रमें ही जमा होजाता है, तब मरुावनेघ होता है। और बहुत मुक्तिरू से निकलता है। इसे बद्धोदर कहते हैं एवं उससे अमेच्यादिक दुर्गंघ युक्त होते हैं। १३४।।

# सावि उदर लक्षण।

सञ्चल्यमञ्चानत एव भुक्तं । तदंत्रभेदं प्रकरोति तस्मात् । परिश्लवद्भिरितसमवृद्धं । महोदरं स्नावि भवेत्स्वनाम्ना ॥ १११५ ॥

भावार्थ:—भोजनके समय नहीं जानते हुए कांटे की खाजावे तो वह अंदर जाकर अंत्रभेदन करता है। तब आंतर्डासे बहुत, (पानी जैना) रसका साव होकर गुद मार्ग से निकलता है। सुई चुभने जैसी पीडा आदि लक्षण प्रकट होते हैं। इसे सावि उदर कहते हैं। १३५।।

#### जलोदर निदान।

यदेव वांतः स्रविरिक्तदेहः-स्सबस्तिद्चो इतपानयुक्तः । पिषेक्जर्ल श्रीतंत्रमत्यनस्यं । जलोद्रं तत्कुरुते यथार्थम् ॥ १३६॥

मावार्थ:—जिस को, वमन व विरेचन कराया हो, बस्ति प्रयोग किया हो, घृत आदि स्नेह जिसने पी छिया हो अधित स्नेहन किया की हो, यदि वह जिन हासतों में, ठेंग्डी जिल, अत्वधिक पीवें तो, निश्चमसे उसे जिलीदर रोग उत्वधिक होता है। ११६।

## जलोब्ः लक्षण ।

भइक्कास्पूर्णश्चिमकरूपं । मकंपते श्वरूपति विस्तृतं सत् । सचातुरः कृष्यति सुद्यतीइ । पिपासुराहारविरक्तभावः भ रेपें ॥ भावार्थ: — बहुत जल्से भरा हुआ महाक जिस प्रकार हिल्ता है इसी प्रकार अलोदरसे पीडित व्यक्तिका विरतृत पेट भी पंपता है व उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है । वह जलोदरी कृश व बेहोश भी होता है । उसे पास तो आवे क लगती है । उसे भोजन कर्मेकी विशेष हुन्छा नहीं रहती ह ॥ १३७॥

# उद्ररोग के साधारण उक्षण।

सदाहमूर्व्धोदरपूरणाग्नि । मरुत्पुरीषातिविरोधनानि ॥ सञ्चोफकार्योगनिरीडनानि । भवंति सर्वाणि महोदराणि ॥ १६८ ॥

भावार्यः—सर्व महोदर रोगोमें दाह, मूच्छी, पेट भरा हुआ रहना, अग्निमांब, वातावरोध, मलावरोध, सूजन, कुशता, व शरीरमें दर्द अदि विकार होते हैं ॥१३८॥

#### असाध्योदर।

जलोदराण्येव भवंति सर्वा-ण्यसाध्यरूपाण्यवसानकाले । तदाभिषक्तानि विवर्जयेत्तत् । भबद्धसंस्नाच्युदराणि चापि ॥१३९॥

भावार्थ:—वृद्धावस्थामें जटोदर हो तो उसे असाध्य समझना चाहिये एवं बदो दर साबी उदरको भी समझना चाहिये । वैद्यको उचित है कि वह ऐसे शेरिगरोंकी चिकित्सा नहीं करें ॥ १३२ ॥

## कुच्छुसाध्याद्र ।

अथाविश्वष्टानि महोदराणि । सकुच्छ्रसाध्यानि भवति तानि ॥
भिषकप्रतिक्रम्य यथानुरूपं । चिकित्सितं तत्र करोति नित्यम् ॥ १४१ ॥
भावार्थः—वाकीके महोदर रोग कष्टसाच्य होते हैं । यदि वैद्य कुराछ
कियावों से प्रतिनित्य अनुकूछ चिकित्सा करें तो वे कष्टसे अच्छे होते हैं ॥ १४०॥

# मैषजशकात्माध्योद्री के पृथकरण।

तदर्भमप्यष्टमहोदरेषु । वरीषेभस्ताध्यमथापरार्थम् ॥ सञ्चलसाध्यं सक्छानिकाळाद्धवंति श्रलीषभसाधनानि ॥ १४१ ॥

भाषार्थः — उपर्युक्त भाठ महोदर रोगोमें आदि के चार (बात पित्त, कर्फा, व सिनात इन से उत्पन्न) तो उत्तम औषियों से साध्य हो सकते हैं। बाकांके चार शक्कम से ठांक होते हैं। बहुतकाल बीतनेपर सर्व ही महोदूर क्षाव्य की विधियोंसे सामा होते हैं। १४२।

#### असाध्य उक्षण।

अरोचकोद्यत्परिभग्नपार्श्व । सन्नोफकुक्ष्यामयपीडितांगम् ॥ विरिक्तमप्याञ्च निपूरंयतम् । विवर्जयेत्तं जटरामयार्तम् ॥ १४२ ॥

' भावार्थ:—जिस उदर रोगोंको अरुचि अधिक हो, जिसका दोनों पार्श्व दूरेसे मासुम होते हो व सूजन से युक्त हो, विरेचन देनेपर भी शीघ पानी भरजाता हो। उस रोगी को असाध्य समझकर छोडना चाहिये॥ १४२॥

## अधोद्र विकित्सा।

विद्याप्रगंथामधुशिग्रुवर्ला । कथायकरकं घृतमञ पीत्वा ॥ विरेचयेत्तिस्वकर्सापवासी । गर्वाबुना चापि निरूद्देयत्तम् ॥ १४३ ॥

भाषार्थः — विडानमक, त्रचा, मधुसंजन, इनके कषाय व कल्कसे सिद्ध घृत को पिलाकर महोदररोगीको तिल्वक घृत प्रयोगसे विरेचन कराना चाहिये एवं गोमूत्रसे निरुद्ध बस्ति देनी चाहिये ॥ १४३॥

## वातोदर विकित्सा ।

महोद्रं तैलविलिशाणाश्च । मरुत्कृतं क्षीरद्धिमपकैः ॥ सुश्चिमुलैस्सकरंजयुग्मै— । स्सपत्रदानैरुपनाइयेत्तम् ॥ १४४ ॥

भावार्यः — बातज महोदर हो तो उसके पेटपर तेलका लेपनकर दूध व दहिंसे पकाये हुए सेंजनका जड व दोनो करंज (कर्रजपूतीकरंज) के पुल्टिश एरंड आदि बातनाशकक पत्तोंके साथ पेट पर बांधनी चाहिये।। १४४॥

सदैव संस्वेदनमप्यभीक्ष्णं । महोदरे मारुतजे विधेयम् ॥ महीयभैरसेंधवात्रियुमुळे । स्मुसिद्धदुग्धादिकभोजनं च ॥ १४५ ॥

मावार्थः—वातज महोदरमें सदा स्वेदन (पसीना छाना) भी कराना चाहिय। एवं उसे सदा सोठ, सैंघानमक, सेंजनके जडसे सिद्ध दूध आदि मोजन कराना चाहिय। १४५॥

#### पिसोदर विकित्सा।

सपिचदुष्टीदरिणं सुमृष्ट्- । विशिष्ट्यतिषेषसाधुसिदम् ॥ ' सुरं अवामः विष्काः येथेष्टं विशेषयेषं समग्रदेशेष ॥ थ १६८॥ भावार्थ:—िनादेकसे उत्पन्न महोदरीका अच्छे व विशेषस्पेस शीत औषि-योंसे अच्छीतग्रह सिद्ध किया हुआ वृत पिलाकर एव निशोध व शकर मिलाकर उसे विशेषन कराना चाहिए।। १४६॥

#### पैशिकोवर में निरुद्ध बस्ति ।

स्यार्करा श्रीरष्ट्रतमगढि- । र्वनस्पतिकाथगणसमुखाण्णाः ॥ निम्द्रणाः पित्तकृतादराति । निरूहथेदीषधसंप्रयुक्तिः ॥ १४७ ॥

भावार्थः-पित्तन महोदरीको निसमें क्राकर, दूध व घी अधिक हो ऐसे मंदोष्ण निरुद्धण वनस्पतिके काथसे निरुद्ध विस्ति देनी चाहिए ॥ १४७॥

ष्ट्रत मिल्रितं सुविशुद्धकोष्टं । सपत्रवद्धं कुरु पायसेन ॥ सुखोष्णदुग्धाधिकभो ननानि । विधीयतां तस्य सतिक्तकाकैः ॥१४८॥

भावार्थ:—कोष्ठ शुद्ध होनेके बाद उस के पेटके ऊपर घी छगाकर दूपसे सिद्ध पुलिरश बांधनी चाहिए जिस के ऊपर पत्ते बांधने चाहिए। और उसे जिसमें दूध अधिक हो एवं कडुवी तरकारियोसे युक्त हो ऐसा मोजन कराना चाहिए॥ १४८॥

#### कफोद्र ।

कफोदरं तिक्तकपायरुस- । कडुत्रिकक्षारगणप्रपक्षैः । घृतस्ततेलैस्युसमाहितं त- । द्विरेचयेद्वज्ञपयः प्रसिद्धैः ॥ १४९॥

भावार्यः --- ककोदरीको कडुआ, कषाय रस, रूक्ष औषध त्रिकंटु व क्षारसमूह कै द्वारा पक चृत तेळ से स्नेहन कगकर थोहरके दूबते विरेचन करना चाहिये ग्रिकंटी।

गवांतुगोक्षीरकदुत्रिकाचैः। फलत्रयकायगणस्मतिकैः। निरूद्देषण्यपूर्तस्मुखोष्ये-। निरूद्दयेतैरुपनाद्दयेच्च ॥ १५७ ॥

भावार्थः—गोम्ब्र, गायका दूध, त्रिकटुं आदि कप्तनाशक किंगे त्रिक्छा क्षेत्रका कार्य की प्रकारक अन्य औषध इनके सुकोषण क्षप्तय से निरुद्ध वस्ति देनी चाहिए प्रवं पूर्वोक प्रकार कप्तनाशक पुल्टिश बांधनी चाहिए ॥ ५५०॥

सदैव शोभांजनकार्द्रकाणां । रसेन संपद्भपयः प्लवासम् ॥ कषायतिकातिकदुपकारेन् । स्सुजाकवर्षेस्सइ भोजयेत्तम् ॥ १५१ ॥

भावार्थः — उसको सदा सेंजन व अदरख के रस से प्रकृष्टि हुक्त अस व कवाय, भाके, भक्षि अहुद रस से द्वारत तरकारियोसियोजन कराना व्यक्ति भार ५१॥

#### सांश्वपातोदर चिकित्सा।

ययोक्तद्व्यविष्णं महोद्रं । त्रिदोष्भैष्डयिक्षेषमार्गतः ॥ उमाचरेदाशुकरंजलांगली- । शिरीषकर्व्करजुलेप्येद्वहिः ॥१५२ ॥

भावाधी:—यदि दूथ्योदर (स्तिपानोदर) होजाय तो त्रिदोषके उपशामक श्रीक्षिक्रोंसे शीर्थ उपचार फरना चाहिए। एवं करंज, कलिहारी, सिरसके कल्कसे अस्टालेक्ट करना चाहिए। १५२॥

# निदिग्धिकादि घृत।

निदिग्धिका निवकरंजपाटली । पलाशनीली क्रुटजांघिपांबुभिः ॥ विदंगपाटास्तुहिदुग्धमिश्रितः । पचेद्रतं तच्च पिवेद्विषोदरी ॥१५३॥

भावार्थः—कटेली, नीम, करंज, पाडल, पलाश, नील, कुटज, इन वृक्षींके कषाय व वायविडंग, पाढा, थोहर के दूब, इनके कल्क से पकाये हुए घृत उस विषोदरीको पिलाना चाहिये ॥ १५३॥

#### एरण्डतैल प्रयोग ।

ससैंघवं नागरचूर्णभिक्षेतं । विचित्रवीजोद्भवतैल्येव वा ॥ लिहेत्समस्तोदरनाज्ञहेतुकं । सुखांप्णगे क्षीरतनुं पिवेदपि ॥ १५० ॥

भाषार्थः — एरण्ड बीजते उत्पन्न तेल अधीत् एरण्ड तेलमें सेंधानमक सोंठके पूर्वको मिल्लाकर चाटनेको देना चाहिये एवं मदोष्ण गायका दूध पिलाना चाहिये बिसको समक्षा उद्दर रोग नाश होते हैं ॥ १५५॥

#### उदर नाशक योग :

तथैव दुग्धार्दकजातिसद्रवै- । विंपक्वमाशु क्षत्रयक्छतांशकैः ॥ तथा मकुंग्या स्वरसेन साथितं । पुनर्नवस्यापि रसैर्महोद्रम् ॥ १५५॥

भावार्थः स्था प्रकार दूध अदरख व जाईके रससे सी बार प्रकार गये तथा काढेसेंजनके रससे वा पुनर्नवाके रससे सिद्ध एरण्ड तेळके सेवनसे महोदर रोग सम्बद्धाना होता हो साथिया।

#### धन्त्राच्य योग ।

सुवर्शिकः हिंगुयुतं सनागरं । सुखोष्णदुग्धं शपयेन्महोदरं ॥ गुडं:दिवरियं सततं निषेत्रितं । इरीतकीमामयुतं पयस्नतः ॥ १५६ ॥ भावार्थ: - यवक्षार हींग य सोंठसे युक्त मंदीका दूधकी पीनेसे अथवा हरडके साथ गुडको प्रतिनित्य प्रयत्नपूर्वक सेवन करनेसे उदरमहारोग नाश होता है ॥१५६॥

स्तुडीपयोभावितजातिपपर्टा । - सहस्रमेवाशु जयेन्महोदरम् ॥ इरीतकीचूर्णचतुर्रुणं घृतं निइंति तप्तं मथितं स्विस्थितं ॥ १५७ ॥

भावार्थः — थोहरके दूधसे भावित हजार पीगळके सेवनसे उदर महारोग शांध नाम होता है। इसी प्रकार हरडेके चूर्णको चतुर्गुण तक्रमें डाळकर गरम करके जमानमें गांडे। पंद्रह दिन या एक मासके बाद निकाळ कर पीवें तो सर्व उदररोग नाश होता व होता व

#### नाराच घृत ।

महातरुक्षीरचतुर्शुणं गवां। पयां विपाच्यं प्रतितक्रसंधितं ॥
स्वजेन मंथा नवनीतपुष्टतं । युनार्वेपकं पयसा महातरोः ॥ १५८ ॥
तदर्थमासं वरमासमेव वा । पिबच्च नाराच्छतं हतोत्तमं ॥
महामयानामिद्रमेव साथनं । विरेचनद्रव्यक्षषायसाधितम् ॥ १५९ ॥

भावार्थ:—धोहरके दूधके साथ चतुर्गुण गायका दूध मिलाकर फिर तपाव तदनंतर छाछके संयोगसे उस दूधको जमाने जब वह दही हो जाने तब उसे मधनकर कोणी निकाल उस कोणीमें पुन धोहरके दूध मिलाकर पकाने । इसे नाराच घृत कहते हैं। यह सर्व घृतों में श्रेट है। उसे १५ दिन या एक मास तक पैंकें। जिससे (विरेचन होकर) रोग दूर होता है। कुछ, उदर आदि महारोगोंके नाशार्थ यही एक उत्तम साधन है। एवं विरेचन द्रव्योंसे साधित अन्य घृत भी ऐसे रोगोंके छिये हितकर है। १५८॥ १५९॥

#### महानाराच पू

त्रिवृत्सदंती त्रिफला सर्वांतिनी । कषायभागिर्वृपवृक्षसत्फलैः ॥ महात्रक्षीरयुतैस्सिचित्रकै— । विदंगचव्यक्षणदा कदुत्रिकैः ॥ १६० ॥ पर्षत्सनाराचघृतं महारूयं । महोदराष्ट्रीलकिनिष्ठदृष्टिनाम् । सग्रीत्मकापश्मरणोद्धतोन्भद् – । त्रस्तापिनां श्रष्ठविषं विरेचनम् ॥ १६१ ॥

मावार्थ:—जमालगोटेकी जड, त्रिफला, शंखिनी (यबतिका, चेरपुण्णी, पुनाग-इस.) इन के कषाय, थोहर का दूध, और अमलतास का गृदा, चीता की जड वाय-विर्डग, चन्य, हलदी, सोंठ, मिरच. पीपल, इन के कल्क से घृत सिद्ध करना चाहिए। इसका नाम महानाराच घृत है । इस के सेवन से, शांघ विरेचन होता है। इसिछिये सर्व - उदररोग, अष्टीलिका, कुछ, गुल्म, अपरमार भयंकर उन्माद और प्रकापयुक्त रोगियों के यह अत्यंत हितकर है। । १६ - ।। १६ ।।

# मूत्रवर्तिका ।

समस्तस्त्रोधनभेवजैस्समैः । कडुनकौरर्लवणैर्गवां जलैः ॥ महातरुक्षीरयुतस्सुसाधितै – । मेहामयघ्ना वरमूत्रवर्तिका ॥ १६२ ॥

भावार्थ:—सर्व प्रकार के पीपल आदि संशोधन आँपियां (विशेचन निरूह कार्क) कटु रसयुक्त पंचलवण इनको गोमूब्र व थोडग्के दृध के साथ पीसकर, बत्ती बनावें, इसका नाम मूत्रवर्तिका है। इसको गुद मे रखनेसे, उदररोग नाश होत है। १६२॥

#### द्वितीय वर्तिका ।

संग्रोधनद्रव्यर्युतस्युसर्षपै- । स्संसंधवक्षारगणानुमिश्रितः ॥ कटुत्रिकं मृत्राफलाम्लेपिने- । विधीयते वर्तिरियं महोदरे ॥ १६३ ॥

भावार्थ:—शोधनद्रव्य, सरसी, सैधानमक, क्षाग्वर्ग (यवक्षाग, सञ्जीक्षान आदि पूर्वकथित) त्रिकटु इनको गोम्झ, व अम्छ पदार्थ के माथ पीसकर बत्ती बनाब और गुदा मे रखे तो वह महोदर रोग में उपयोग। ई ॥ १६३॥

# वर्तिका प्रयोगविधि ।

गुदे विलिप्ते तिर्लंतलेसंघेवः । प्रलिप्तवितं च विधाय यस्ततः ॥ जयन्महानाद्दमिद्दोदराश्चितानः । किमीन्मकन्मृत्रपृरीवरोधनम् ॥१६४॥.

भावार्थ: — गुदम्थानमें सेधानमक से मिश्रित तिल्के तेलको छेपनकर, उपरोक्त बत्तीको भी छेपन करें। फिर (इन दोनोंको चिकन। बनाकर ) उसे गुदा के अंदर प्रवेश करना चाहिये। जिससे, उदरमें आश्रित, आध्मान (अपराना ) किमि बात और मल . मूत्रावरोध दूर होता है। अर्थात् आध्मान, महोदर, इन रोगोमे रहने बाले किमि व वासुविकार एवं मल मूजायरोध आदि दूर होते है। ॥१६४॥

# दृष्योदर चिकित्सा

तदाशु द्व्योदरिणं परित्यने- द्विषाणि वा संवितुमस्य दापवेत ॥ कदाचिदवाशु च. रोगनिवृति- भवत्कदाचिन्मरणं यथासुखम् ॥१६/४॥

भावार्थः — दूष्योदरीको असाध्य कहकर छोडना चाहिये। अथवा उसं विष सेवन कराना चाहिये। उसके संवनसे कराचित् उसके रोगकी निवृत्ति होजायरी अथवा कदाचित् सुख पूर्वक मरण भी होजायगा ॥१६५॥

## यहरूडीहोदर चिकित्सा।

यक्रतिष्लहोज्ज्तमहोदरे शिरां । स्त्रदाक्षणे वामकरे च मध्यमे ॥ यथाक्रमात्तां व्यथयेद्विमर्दयन् । ष्लिहां करेणातिद्धिप्रभोजिनम् ॥१६६॥

भावार्थ:—रोगंको सूत्र दही खिलाकर यक्तदुररोग में टाहिने हाथ के, खीहोदर में बांये हाथ के मध्यप्रभाग रिथन शिंगको, प्ली । को, मईन करते हुए, व्यवकरना (फन्त खोलना) चाहिये॥ १६६॥

भुधां जुनिक्षणाम्बररापमप्रभां । सुखोष्णगोक्षीरविमिश्रितां पिबेत् ॥ यक्तत्पिलहाध्मातमहोदरा नरः । अमात्सुखं प्राप्तुमना मनाहरम् ॥१६७॥

भावार्थ - कपूर से मिश्रित सुनीष्ण गायके दूव उसे विलाना चाहिए । जिससे यक्तत्, प्लिश, आध्मान, मोदर आहि रोग दूर होते हैं ॥ १६७ ॥

## यक्तिहा नाशकयोग ।

सीवचिकादिग्रमहाँपपान्विता । पलाशभस्मसृतिमिश्रितां पिवेत् ॥ निहंति सक्षारगणविषाचितं । समुद्रजातं खवणं प्लिहोदरम् ॥ १६८ ॥

भावार्थ: —काला नमक, हींग, सींठ इनकी पलाश मस्मके कष य में मिलाकर पीना चाहिये। एवं क्षारवर्गके साथ रामुद्रलदणको पकाकर पीनें तो प्लिहोदर रोग नाश होता है।। १६ -।।

# पिप्पल्यादि चूर्ण ।

सिपपर्छींसंधवित्रकपिन्वतं । यवाद्भवं माधु विचूितं समम् ॥ रसेन सीभाजनकस्य मिश्रितं । लिहेयकुरुलीबुदरोपशांतये ॥ १६९ ॥

भावार्थ:—पीपल, सैंधानमक, चित्रक वं यत्रक्षार को समांश चूर्ण करके उसे सेंजनके रस में भिलाकर रोज चाटे तो यकृत् व व्हीहोदर की शांति होती है ॥१६९॥

#### षद्पलसर्पि ।

सिविष्यली नागरहस्तिविष्यली । शटीसहुद्राग्नियवोद्धवः शुभैः ॥ कपायकल्केः पलपद्कसंमिते - । रिदं घृतं प्रस्थसमंश्रगोमयस् ॥१७०॥ लिहेदिदं षट्पलसिपरत्तमं । यह तिल्लहाध्मानमहोदरेष्वि ॥ सकासगुल्माध्र्वेमहत्प्रपीदिता – । त्रुदासमुद्रतिनवारणं परम् ॥१७१॥

भावार्थ:—पीपल, सोंठ, गजपीपल, कचोर, समुद्रल्दण, चिशक, व पवक्षार इनके छहपल (२४ तोला) कपाय व छहपल कल्क और एक प्रत्य (६४ तोला) गोवर का रस डॉलकर एक प्रत्य घृत सिद्ध करे। इसे षट्पलसर्पि कहते हैं। इस उत्तम घृतको सेवन करने हैं, दकृत्, िलहा, आप्मान, महोदर, कास, गुल्म, कर्ष्यवात, उदावर्त को नाश करता है। ॥ १७०॥ १७१॥

# बद्ध व स्नाब्युदरचिकित्सा

विवद्धसंस्नाव्युदरेऽपि वामतो । विपाट्य नाभेश्वर्ग्गुलाद्धः ॥
तदांत्रमाकृष्य निरीक्ष्य रोधनं । व्यपोक्ष सिव्यादिचराद्धहिर्त्रणम्॥१७२॥
प्रवन्महांत्रं रजतेन कीलये । च्छितं पयः पातृमिहास्य दापयेत् ॥
सुखोष्णतेलप्रकटावगाहनं । विधाय रक्षेत्परिपाटितोदरम् ॥१७३॥

भावार्थ:—शिवद व सावी उदरमें भी बांये ओरसे नामीके नीचे चार अंगुलके स्थानमें चीरना चाहिये। उसके बाद अंदरसे आंतडी को खींचकर अच्छीतरह देखकर उसमें ककंड कांटे आदि रुके हुए को निकालना चाहिये। छिन भिन आंतडीको चांदीके पतले तारसे जोडदेना चाहिये। पक्षात् उदर के बाहर के भणको शीष्ठ सीकर ओटाये हुए दूधको पिलाना चाहिए। एवं उसको थोडा गरम तैल मे बैठाल कर उसकी रक्षा करनी चाहिए।।१७२१।१७३॥

## जहोद्दर चिकित्सा।

जलोदरे तैलिनिलितेदहिनं । सुखोष्णतोयैः परिषिक्तमातुरम् ॥ पटेन कक्ष्यात्परिनेष्टितोदरम् । यथोक्तदेशं व्यययद्धारय<sup>ा</sup> ॥ १७४ ॥

भावार्थ: जड़ोदरीको सबसे पहिले तेलका लेपन कर मंदोष्ण पानसि स्नान करना चाहिए। उसके बाद कटो प्रदेशके ऊपर कपडे को लपटना चाहिए। किर बिगर धारके कोई शखसे पूर्वोक्तप्रदेश [नामिके चार अंगुल नीचे वांगें माग ] मैं छेद करना चाहिए।। १७५॥

## उद्रेस जल निकालने की विधि।

निषाय नाडीं तनुषारयान्तितां । क्रमादिहाल्पालकः निषेचयेत् ॥ म चैक्तारं नित्तिकं छजेच्या । बीवातियुक्काण्करदाहः स्थातः ॥१७६॥ भावार्थ:— उस छेद में एक योग्य दो मुखबाटी नटीको रखकर थोडे २ जल उसू से निकालना चाहिए। एकदम सब जल नहीं निकालना चाहिए। क्यों कि अत्यंत तृषा जीवमूर्च्छा, ज्वर २ दाह इत्यादि होनेकी सभावना रहती है।। १७६॥

( यथा यथा दोषजलस्नुतिर्भवत् । तथा तथा गाहतरातिवंधनम् ॥ - विधाय,पक्षादथवापि वामतः । समस्तदोषादकमुन्स्केद्बुधः ॥१७७॥ ः

भावार्थ: - जैसे २ सांध जल निकल जावेगा वेम २ [ कमरके ] कपडेकें वंधनको अधिक कसते हुए जाना चाहिए | इस् प्रकार तुद्धिमान् वंधको उचित है किं प्रवह दिन तक संपूर्ण डोप युक्त जलको जामपार्श्वसे निकालना चाहिए || १७७ ||

## जलाद्रीका पथ्य।

ततश्च षण्पासिमहे।द्रादितं । मुखांष्णदुग्धेन सदैव भोजयेत् ॥ क्रियामु सर्वास्त्रथं सर्वथैव । महोद्रं श्लीरिमह प्रयोजयेत् ॥ १७८ ॥

भावार्थ: उसके बाद छह महीने तक भी उस जलोदरी की मंदोष्णदूध के साथ ही भोजन कराना चाहिय। महोदररोगसंबधी सर्वाचिकित्सा करने समय दूधका उपयोग करना चाहिय।। १७८॥

# दुग्धका विशेष गुण।

क्षीरं महोदरिहतं परितापशांष- । तृष्णास्रपित्तपवनामयनाश्चेहतुम् ॥ विषय बलमजननं परिशोधनं च । संधानकृत्तदनुरूपगुणीषधाड्यम् ॥१७९॥

भावार्थः — तत्तद्रोगनाशक. अष्वियों से युक्त, दूध, उदररोग संताप, शोष, तृष्णा, रक्तिपत्त व वातिविकार को नाशकरता है। साथ ही पेष्टिक हैं। बळप्रद है, शोधक है। और संधानकारी है।। १७९॥

#### अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभामुरतो । निसृतमिदं हि भीकरनिभं जगदेकहितम्॥ १८०॥

भावार्थः - जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तल व पदार्थक्षण तरंग उठ रहे हैं; इह लोक प्राक्तिकों लिए प्रयोजनीभूत साधनकृषण जिसके दो संदर तह हैं; ऐसे श्रीजिनेंदके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है । साथ में जगतका एक मात्र हितसाबक है [ इसलिए ही इसका नाम कन्याणकारक है ] ॥ १८०॥

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे महान्य्याधिचिकित्सिनं नायादितो एकादद्यामः परिच्छेदः।

इत्युम्मदित्याचार्यकृत कन्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में ्रिविद्यायाचम्पतीत्युपाविधिभृषितं वर्धमान पार्श्वनाश्च शास्त्री द्वारा विखित भावार्थदीपिका टीका में महारोगाधिकार नामक ग्यारहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।



# अथ द्वाद्शः परिच्छेदः

#### वातरागचिकित्सा।

मगल व प्रतिका

देवदेवमाभवंदा जिनेंद्रं । भावितामखिलवातचिकित्सां ॥ श्रावयामि वरभेपजयुक्तां । सावेशपकथितां सहरिष्टः ॥ १ ॥

भावार्थ: --देशिवदेव श्री जिनद्र भगवंतको नमस्कार कर पूर्वऋषियो के हारा आज्ञापित वात चिकित्सा के सैवंधमे पूर्वीक्त प्रकरण से शेषियपे को औषधिवधान व रिष्ट बगैरहके साथ कहेंगे ॥ १ ॥

## बातरोग का चिकिल्मासूत्र।

यत्र यत्र नियतास्विलरागः । तत्र तत्र विद्धात विधानम् ॥ तैललेपनविपर्दनयुक्त- । स्वेदनापनहनैरनिलप्नैः ॥ २ ॥

भावार्थः—शरीरके जिस २ अवयवमे जो २ रोग हो उसी भागमें बात नाशकरनेवाले आषिवयोसे सिद्ध तैल्लेप, उपरन, स्टेदन, और उपनाहन [ पुरुटिस बांधना ) के द्वारा तदनकूल चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २ ॥

## ष्यक्सिरादिगतवातचिकित्सा ।

त्विसरापिहितसंश्रितवाते । रक्तमोक्षणमथासत्कृदुक्तम् ॥ अस्यसंधिधमनीगतमास्वे- । चाशु वधनविधि विद्धीत ॥ ३ ॥

भावार्थः — यदि वात विचा व शिरागत हो तो वार २ रक्त मोक्षण (सूब निकासना) करना चाहिये। यदि अस्य संघि व धमनीमें प्राप्त हो तो शांघ्र स्वेदम क्रियाकर बंधन करना चाहिये॥ ३॥

#### आस्थगत वात चिकित्सा।

अस्थिसंश्रितमथावयवस्यं । शृंगमाञ्ज जयतीहः नियुक्तम् ॥ पाणिमन्थनविदारितमस्थ्या । व्यापयेक्षिकया पवनं वा ॥ ४॥

भावार्थः—वह बायु अरध्यवयवमें प्रविष्ट हो तो सीम लगाकर रक्त निकालनेसे वह ठीक होता है अथवा हाथसे मळकर व चौरकर नळीसे वायुको बाहर । निकालना चाहिये ॥ ४॥

## श्रेष्मादियुक्त व सुप्तवात विकित्सा ।

स्रेष्मितिक्विशान्वितशायौ । तत्प्रति प्रवर्भपजवर्गैः ॥ स्रावातममृजः परिमोक्षे- । योजयदुपश्चमिक्रययानि ॥ ५ ॥

भावार्थ:—यदि बात कफ, पित्त व रक्तसे युक्त हो तो उसके छिये उपयोगी श्रेष्ठ औषियोंका प्रयोग करना चाहिये | मुप्तयातके छिये रक्तमीक्षण करना व उसके योग्य उपशम किया करना उपयोगी है ॥ ६ ॥

# कफ पित्त युक्त बात चिकित्सा ।

तापवंधनमहोष्मिनिजाख्यैः । स्वेदनैः कफयुताज्जुतवातम् ॥
 स्वेदयेद्वधिरित्तसभेतं । शीरवारिष्ठतकांजिकिमिश्रैः ॥ ६ ॥

भावार्थः—ताप, बंधन [ उपनाह ] ऊष्म, और द्रव, इस प्रकार स्वेद के चार भेद हैं । । यदि वात कफ्युक्त हा तो ताप, बंधन, और उपनाह के द्वारा स्वेदन करना ( प्रसीना निकालना ) चाहिये। स्वत व पित्त गुक्त हो तो दूध, पानी, घी और कांजी मिलाकर द्रवस्वेद के द्वारा प्रसीना निकालना चाहिये। इसका विशेष इस प्रकार है ।

- (१) तापस्वेदः—वालुकी पोटली हथेली, वस्त्र, ईंठ आदि को गरम कर के, इन से, शरीरको तपाकर (सेककर) जो पसीना निकाला जाता है उसे तापस्वेद कहते हैं।
- (२) उपनाह [बंधन ] स्वेदः वातध्न औषित, तेल, तार्क, दक्षी, दूध, अस्ल पदार्थ आदिसे सिद किने हुए औपन निण्ड से ततरंगों में मोटा लेन कर उसके ऊपर कम्बल, कपडा, वातध्न एरण्ड अकांदि पतियोको बांचकर [इस को एलाटिश बांधना कहते हैं ] जो पसीना निकाला जाता है उसे उपनाह व बंधन कहते हैं ।
- (३) ऊष्मस्वेदः—१ छोहेका गोछा, ईठ आदिकोंको नपाकर उस पर छाछ, कांजी आदि खड़ाद्रव छिडकना चाहिये। रोगीको कम्बल आदि उढाकर उस तपे हुए गोले व ईंठसे सेके तो उसके बाणसे पर्माना अता है।

वातष्त दशमूल आरि औषत्रोंके काढा व स्सको एक घडेमें भरकर तपावे घडे का मुह वंद करके और उसके पेटमें छिद बनाकर उसमें छोहा वांस आदिसे बनी हुई एक नहीं हगावे। रोगीको बातष्त तैल मालिश करके कम्बल आदि ओढाकर वैठावे। पश्चात् घडेकी नलीके मुंहको रोगीके कपडेके अंदर करें ते! उसके बाफसे पसीना आता है।

१ देखी श्लोक नंबर ७

मनुष्यके शरीरके वरावर लग्वा और चाँडा जमीन गोर्ट्कर उसमें गिरकी लकडी भरकर जलावे। जब वह अच्छीतरह जलजावे उसी समय कोयला निकालकर दूच छाछ कांजी आदि छिडकद उसपर वातप्त निर्मुण्डी एरण्ड, आक आदिके पांचेयोंको विछावे बादमें उसके ऊपर रोगीको सुलावे। उपरमें कम्बल आदि ओढावे। इससे पसीना आता है। इत्यादि विधियोंसे जो स्वेद निकाला जाता है इसे उप्पत्नेद कहते हैं।

(४) द्रवस्थेद:—वातष्त आंषिधयों के गम्म काढे को लोह ताम्र आदिके बढे पार्शमें भरकर उसमे तेलमे मालिश किये हुए रोगी को बैठालकर (रोगी का शरीर छाती पर्यत काढेमे इबना चाहिये) जो पसीना लाया जाता है, अथवा रोगी को खाली वर्तनमें बैठालकर ऊपरसे काढेकी धारा तबतक गिरावे जब तक कि नामिने लह अंगुल ऊपर तक बड़ जावे इससे भी पसीना आता है इनको हबस्वेद कहते हैं। इसी प्रकर बी दृश्य तेल आदि से यथायोग्य रोगों में स्वेदन करा सकते हैं।। ६।।

#### बातःन उपनाष्ट्र ।

तैलतक्रद्धिदृग्धन्नताम्लेः । तण्डुलैर्मधुर्भषजवर्गेः ॥ क्षारमुत्रालवणस्सद्द सिद्धं । पत्रवंधनमिदं पवनध्नम् ॥ ७ ॥

भावार्थ: — तंल, लाल, दही, घृत अम्ठ पदार्ध, चावल, व मधुर औषधिवर्ग यवक्षारिक क्षार गोम्ज्ञ व सेधवादि लवणोंके हाग सिद्ध पुलिटिसको बाधकर उसके ऊपर बातन्त पत्तोंका प्रतिबंधन करना चाहिये। यह बातहर होता है॥ ७॥

#### नर्वदेहाथिनवाताचिकित्सा

सर्वदेहिमिहसंश्रितवातं । वानरागश्चरंनरवणोहः ॥ पद्मश्रान्यनिचयास्तरणाद्यः । स्वदंयत्कुकत वस्तिविधानम् ॥ ८॥

भावार्थ: सर्वदेहमें न्यान वात हो तो आत गेग को उपरागन कानेवाले औषधियोंने सिद्ध कांट्रमे शंगी को अवगीहन, (बैटालना) य पके हुए वान्यसमृह के ऊपर सुलाना आदि कियावोंके द्वारा म्वेदन कराना वाहिये। फिर बस्तिप्रयोग करना चाहिये। ८॥

#### स्तव्धाविवातचि।केन्सा ।

स्तब्धदेहिषिद् कुंबितगात्रं । गाढवंधयुतमाचरणीयम् ॥ स्कंधजन्नुगलवक्षसि नातं । नस्यमाथुन्नमयेद्व वं च ॥ ९ ॥

१-२ इन दोनोंका खुलासा जन्मदवस्वंद में किया है।

भावार्थ: न्त्रातिवकारसे जिसका शरीर स्तन्थ व आकुंचित हो गया है उसके किये मोटा पुल्टिश बाधना चाहिये। स्कंध (कंघा), जत्रु ( इंसली ) गल व वक्षस्थानमें बात हो तो नस्य और वमनसे शमन करना चाहिये॥ ९॥

### सर्वीगगनादिवाताचिकित्सा ।

एकदेशसकलांगगवातं । बस्तिरेव शमयेदतिकुच्छ्रम् । उत्तमांगसद्दितामलवस्ति । धारयेत्सणसद्दस्मश्रेषम् ॥ १० ॥

भावार्थः — एक देशगत व सर्वांगगत अतिकठिनसाध्य वात को बस्तिप्रयोग ही शमन करसकता है। शिरोगतत्रायु हो तो शिरोबस्तिको एक हजार क्षणतक धारण करना चाहिये।

श्विरोवास्तः चर्म व चर्मसदृश मोटे कपडेसे टोपीके आकारवाली लेकिन इसके उपर व नीचेका भाग खुला रहे [टोपीमें उपरका भाग बंद रहता है ] ऐसी बस्ति बनावे । उसके एक मुंहको शिरपर जमाके रखें । उसकी संधिमें उडदकी पिटीका लेप करें । इसके बाद उसके अंदर वातष्त्र तल भरकर १००० एक हजार क्षणनक शिरको निश्चल रखकर धारण करावे तो नाक मुंह और नेत्रमें लाव होने लगता है । तब उसको शिरसे निकाल लेवें । इसे शिरोबस्ति कहते हैं ॥ १०॥

### आतेषृद्धवातचिकिस्सा ।

स्नेहिकेर्वमनलेपविरेका- । भ्यंगधृपकवलाखिलबस्तिम् ॥ शोक्तनस्यमखिलं परिकर्म । प्रारंभेत बहुवातविकारे ॥ ११ ॥

भावार्थः अत्यधिक वातिविकार हो तो स्नेहन वमन, छेप, विरेक, अभ्यंग, भ्रूप, कवल व बन्ति आदि पहिले कहे हुए नस्य प्रयोगोंका आवश्यकतानुसार प्रयोग करें ॥ ११॥

#### बातरोग म हित्।

स्निग्भदुग्धद्धिमोजनपाना- । न्यम्लकानि लवणोष्णगृहाणि ॥ इष्टपत्रबहुलागुरुयुक्ता- । लेपनान्यनिलरोगहितानि ॥ १२ ॥

भावार्थः—चिकनं पदार्थ (तेल घी) व दूध, दहीं, खद्दा और नमकीन पदार्थीको भोजन व पान में उपयोग, गरम मकान में निवास और कूट, तेजपात, इलायची व अग्रेड उनका लेपन करना, बातरोग के छिये हितकर है। ॥ १२॥

#### वातरोग में हित।

साग्नियानगुरुसंवरणानि । ब्रम्हचर्यश्वयनानि मृद्नि ॥ भान्ययुषसहितानि खलानि । मस्तुतान्यनिलरोगिषु नित्यम् ॥१३॥ ·

भावार्थ: —गरम सत्रारीमे जाना, मारी कपडोको ओढना, ब्रम्हचर्यसे रहना, मृदुशयनमें सोना, धान्ययूष साहित खुळ ( न्यंजनाविशेष ), ये सब बातरीम के लिये हितकर हैं ॥ १३ ॥

## वःतरोग में इहित।

आज्यतैलयुतभक्षणभौज्यां । ज्णावगाहपरिषेककरीषः ॥ स्वेदनान्यतिसुखोज्णसुखानी । त्येवमाद्यनिलवारणभिष्टम् ॥ १४॥।

भावार्थ:—- धां, तेलसे युक्त भक्ष्य व भोजन, उष्ण काढा आदिमे अवगाहन, करीष [सूखे गोवर] को, थोडा गरम कर के सेक कर सुखपूर्वक खेदलाना आदि यह सब वातनिवारणके लिये हितकर है ॥ १४॥

## तिहाकादि घृत ।

तिल्बकाम्लपिग्पेषितकर्कः । विल्वमात्रमबग्रह्य सुदंती ॥ क्षीरकंचुकमिति त्रिचुतारव्याः । न्यक्षमात्रपरिमाणयुतानि ॥ १५ ॥ आढकं द्धिफलत्रयज्ञानः । काथमाढकमथापि घृतस्य ॥ मस्थयुग्मभित्ललं परिपकं । वातिनां हितविरेचनसपिः ॥ १६ ॥

मावार्थ: — खई। चीजोसं पिसा हुआ। तिल्थेक ( लोधके बृक्षके आकारवाला, जिसकी पित्तयां बडी होती है, लालवर्ण युक्त, ऐसं विरेचनकारक बृक्षविरोष ) कल्क ४ तोले, जमालगोटे की जड, क्षार कचुनी [क्षीरीशवृक्ष ] निरोध ये एक २ तोले लेकर, चूर्ण कर और उपरोक्त ( तिल्वक ) कल्कमें मिलांधे । यह कल्क, एक आढक [ ३ सेर, १६ तोले ] वही, एक आढक त्रिफलाकाथ, इन चीजोसे, दो प्रश्च [ डेढ सेर १२ तोला ] धृत यथाविति सिद्ध करे । यह तिल्वकादि धृत, चातिक सोगियोंको विरेचन के लिये उपयोगी है ॥ १५ ॥ १६ ॥

## अणुनैल ।

पीञ्जकोपकरणानि निलानां । खण्डखण्डशकलानि विभाय ॥ ववाथयेद्वहृतरोदकमध्ये । नलमुत्पतितमत्र गृहीत्वा ॥ १७ ॥

१ रोधाकार बृहस्पत्रे, गार्बिरेयामिक वृत्ते । विश्वक बाज्यसिक्ष्

# तस्य वातहर्भपजकल्क- । क्वायदुग्धद्धिभागविपकम् ॥ वातरोगमणुर्तेलमञ्जेषं । हंति श्रांतिरिव कर्मकलंकम् ॥ १८॥

भावार्थ:—पील वृक्षकी छात्र व तिल्को दुकडा २ कर बहुतसे पानीमे पकाकर काय करना चाहिए। उसमे जो तेल निकले उसे निकालकर वात हर औषधियोंका करक क्वाथ दूध, दहीके साथ पकानेपर तेल सिद्ध होता है। उसका नाम अणुतेल है। जिस प्रकार शांतिकिया कर्म कलंकको नाश करता है उसी प्रकार उस तेलका एक अणु भी संपूर्ण बात रोग को नाश करता है। १७ ॥ १८॥

## सहस्रविपाक तेल ।

सर्ववातहरवृक्षविशेषे—। इक्षोषितेरविनमाभु विदग्धाम् ॥
तिर्विषक्षवरतेलघटैनिं—। विष्य नक्तमुषितां द्यपरेद्युः ॥ १९ ॥
स्नेहभावितसमस्तमृदं निः—। काथ्य पूर्वविदहोत्थिततेलम् ।
आम्लदृग्धदिधवातहरका—। थौषधरीप ससहस्रगुणांशैः ॥२०॥
सर्वगंधपरिवापविषकं । पूजया सततमेव महत्या ॥
पूजितं रजतकांचनकुंभ—। स्थापितं वरसहस्रविपाकम् ॥ २१ ॥
राजराजसहशोऽतिधनाढ्यः । श्रीमतां समुचितं श्रुवि साक्षात् ॥
तैलमेतदुपयुज्य मनुष्यो । नाश्यदिखलवातविकारान् ॥ २२ ॥

भावार्थ: — सर्व वातहर दृक्षोको सुखाकर उनसे भूमि को जलावे तथा उन्हीं वात हर दृक्षोकी लाल, जड आदि के काथ व कल्कके द्वारा एक आढक तिलके तैल को पकाकर सिद्ध करें। उस तेलको उस जलाई हुई भूमि पर डालें। एक रात्री वैसा ही लोडकर दूसरे दिन उस तेल से भावित मिट्टीको निकालकर क्वाय करे जिससे यथापूर्व निकल जायगा। उस तेलको हजार गुना आम्ल, दिन, दुग्ध व वातहर औषधियोके क्वाथ व कल्क के साथ हजार वार पकाना चाहिए। तब वह तेल सिद्ध होजाता है। फिर उसमें सर्व गंधद्रव्यों [चन्दन करत्री कपूर आदि] को डाजकर बहुत थिजूंभणके साथ पूजा करके उसे चांदी व सोनेके घडेमें भरकर रखें। इस तेल को तैयार करनेके लिए राजाधिराज सहरा धनात्व्य ही समर्थ हैं। इस तेलको उपयोग करनेसे मनुष्य सर्वप्रकारके वात विकारोंको दूर करता है। १९९१२०१२११२॥

#### पत्रलवण।

नक्तमालबृहतीद्वयपृति – काग्निकेश्वरकमुण्कपुनर्ने ।। रण्डपत्रगणमत्र मृहीत्वा । श्वण्णमंबुखवणेन समानम् ॥ २३ ॥

ताका न होंचे ।

# तत्सुपात्रनिहितं त्रपिधाया - रण्यगोम्यमहाग्निविद्ग्धम् ॥ पत्रनामस्रवणं पवनघ्नम् । प्रंथिगुल्मकफशांफविनाशम् ॥ २४ ॥

भावार्थ:—करंज, छोटी कटेली, बडी कटेली, पृती करंज, चित्रक, गोखुंर मोखा, पुनर्नवा, एरण्ड इनकी पत्तियोको समभाग लेकर चूर्ण करे। इस चूर्ण के बरावर समुद्र नमक भिलाकर उसे एक अच्छे मिट्टी के घंटमें डालकर, उसके मुह बद कर दें। फिर जंगली कण्डोंसे एक लघु पुट देने [जलाने]। बम औपध तैयार होगया। इसका नाम पत्रलवण है। इसके सेवन से बातरोग नाश होने हैं। तथा श्रीय, गुन्म, कफ़, और कोथ (सूजन) को नष्ट करता है। दे ॥ २३॥

#### काथ सिद्धलवण।

नक्तमारुपिचुंमद्पटोला- पाटलीनृपतरूत्रिफलाग्नि- ॥ काथसिद्धलवणं स्नुहिदुग्धो- निमश्रितं प्रश्नमयेदुदरादीन् ॥२५॥

भावार्थः—करंज, नीम, पटोलपत्र (कडवी परवल) पाढ, अमलतास की गूदा त्रिफला, चित्रक इनको समाश लेकर बने हुए काथमे सिद्धं नमकमें थोहरका दूध मिश्रकर उपयोगमें लेवें तो उदरादि अनेक रोगोको दूर करता है॥ २५॥

#### कल्याण छवणः

पारिभद्रकुटजार्कमहावृ- क्षापमार्गनिचुलाग्निपलाशान ।
शिग्रुशाकबृहतीद्वयनादे- याटरूषकसपाटलविल्वान् ॥ २६ ॥
नक्तमालयुगलामलचन्या- रुष्करांधिपसमृलपलाशान् ।
नैजयंत्युपयुतान् लवणेनो- न्मिश्रितान्काथितमार्गविद्ग्धान् ॥२७॥
षड्गुणोदकविमिश्रितपका- न्गालितानित्वनामलवस्त्र ।
तह्वं परिपचेत्प्रतिवापे- हिंगुजीरकमहोषधचन्यः ॥ २८ ॥
चित्रकीर्मरिचदीप्यकमिश्रेः । पिप्पलीत्रिकयुतेश्व समांशः ।
चूणितैर्वहरूपकमिदं कल्याणकाख्यलवणं पवनद्मम् ॥ २९ ॥

भावार्थ: — वकायन, कुटज, अकीवा, थोहर, लटजीरा, चित्रक, पढ़ाहा, सेंजन, दोनों (छोटी बडी) कटेली, अइसा, पाढ, बेल, दोनों (करंज पूतीकरंज) करंज, चाब, मिलावा, पलाहामूल, अगेशु इन सब औषियोंको चूर्ण कर उसमें सेंधालवण सन्मिश्रण करके पूर्वीक्त प्रकारसे जलाना चाहिये। तदनंतर उसे षड्गुण जल मिलाकर श औषियोंके काथ में उसके बराबर सेंधानमक डालकर तबतक पकावे कि वह जबतक

उसंको पकावे । फिर अच्छे कपडेसे छानकर उस द्रवमे हींग, जीरा, सोंट चाव चित्रक कार्लामिरच अजमोद "तीनो प्रकारके पीपल, इनके ममांश चूर्णको डालकर तबतक पकावे जबतक गाढा न हो इस कत्राणलगण कहने हैं। यह चानिवकारको नाहा करता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥

अभिमायगुद्जांकुरगुन्म- । ग्रांथकीटकविनोद्रशुला ॥ नाहकुक्षिपरिवर्तविषुचा । सार्रागशमनं लवण तत् ॥ ३०॥

भावार्थ: चह लवण अभिमाच, ववत्तीर, गुन्म, श्रथ, क्रांमरोग किनोदर, रूल, आध्मान, कुक्षि, परिवर्त, हजा, अतिमार आदि अनेक रोगोको उपशामन हरता है।। ३०॥

साध्यासाध्य विचारपूर्वक विकित्सा करनी बाहिए।

उक्तलक्षणमहानिलरोगे— व्वय्यसाध्यमधिगम्य विधिकः॥ साध्ययदिधिकसाधनवेदी । वस्यमाणकथितीषधयोगैः॥ ३१॥

भावार्थः — इस प्रकार लक्षणसाहित कहे गये वातरोगोमें चिकित्सा शास में कुशल वैद्य साध्यासाध्यका निर्णय करे। और माध्यगेगोंको आग कहनेवाले व कहे गये औषश्रियोंके प्रयोग से साध्य करे॥ ३१॥

#### अपतानकका असाध्यस्थ्रण।

स्रस्तलोचनमतिश्रमबिंदु-। व्याप्तगात्रमभिजृभितमेदम्॥ मंचकाइतबिहर्गतदेहम् । वर्जयेत्तदपतानकतप्तम्॥ ३२॥

भावार्थ: — जिसका आखे खिसक गई हो, अतिश्रमसे युक्त हो जिसके शरीग्में बहुतसे चकरे होगथे हों, जिसका शिरन बहुत बढ गया हो, खाटपर हाथ परको ख्व पटकता हो व उस से बाहर गिरता हो ऐसे अपतानक रोगीको असाध्य समझकर छोडना च।हिए ॥ ३२ ॥

#### पश्चात्रातका असाध्यलक्षण

भूनगात्रमपसुप्तभारीरा - । भ्यानश्चयततुकंपकर्नातम् । वर्जयेदधिकवातगृहीतं । पश्चयातमकनं परिशुष्कम् ॥ ३३ ॥

भावार्थः - जिसका शरीर स्जगया हो, सुप्त ( सर्शज्ञान शून्यक) हुआ हो, आध्मान (अफराना) से युक्त हो, नमगया हो, व कम्पसे युक्त हो, अन्यधिक बातसे गृहीत र पिपकी २ जलपिपली ३ गजपिपली.

. हो, पीडा रहित हो, अंगोपाग मृष्य गये हों, ऐसे पक्षाचात रोगी को असाध्य समझकर - ख़ोडना चाहिए ॥ ३३ ॥

#### आक्षेपकअपतानकचिकित्सा।

स्रोहनाश्चपकृतातुरमोश्च- । पापतानकनिपीडितगात्रम् ॥ शोधयेच्छिर्मि शोधनवँर्गः । पायययद्भतमनतरमच्छम् ॥ ३४ ॥

भावार्थः - आक्षेपक अपनानकसं पीडित रोगी को म्नेहन स्त्रेदन आदि कियात्रोके प्रयोगकर [ शिरोबिरेचन ] शिरशेधिनवर्ग को औपिधियोसे शिरश्शोधन करना. चाहिए । तदनंतर स्वच्छ घृतको पिळाना चाडिए ॥ ३४ ॥

## वानहर तेल

ख्यातवातहरभेषजकरकः । क्वाथकोलयवतायकुछ्त्थाः ॥ त्यक्षयृषद्धिदुग्धफलाम्लै । स्तेलमाज्यसहितं परिपक्वम् ॥३५॥

भावार्थ:—वातको नाश करनेवाली औपधियोसे बनाया हुआ कल्क व काथ बेद व यवका पानी, कुल्थी का यूप, दही, दूर अम्लक्त और घी इनसे तैल सिद्ध करना जाहिये। ३५॥

## वातहर तेल का उपयोग।

नस्यतर्पणीञ्चर परिपेका- भ्यंगबस्तिषु विधेयमिहाक्षे- । पापतानकमहानिलरोगे- प्वष्टवर्गसहितं मिथुनाख्यमु ॥३६॥

भावार्थः उपरोक्त तेल को, अपनानक ग्रहाबात रोगोमें नस्य, सिर का त्रिपंग, परिषेक, अस्यंग, और वस्तिकिया में उपयोग करना चाहिये। एवं जीवक क्षेप्रमक, काकोली श्लीरकाकोली, मेदा, महामेदा, ऋदि, वृद्धि इन अष्टवर्ग से सिद्ध किय हुए मिथुन नामक तेल को उपरोक्त कार्योमें उपयोग करना चाहिये॥ ३६॥

#### आर्दित वात चिकित्सा।

स्वेद्येदसकृदार्दितवातं । स्वेद्नैर्वद्वेविवेविद्योर्कः । अर्कतैलमपतानकपत्रा- । म्लाधिकं दिध च पीतमभुक्त्वा ॥३०॥

भावार्थः - अर्दित वातरीम में भोजन न खिलाफर, अम्छरस वा दही को भिलावें पश्चात् अनेक बार कड़े पथे, नाना प्रकार के स्थेदन विवियों द्वारा, बार २ स्वेदन करें। आकके तेल का मालिश करे।। ३७॥

### शुद्ध व मिश्रवातिविकित्सा !

शृद्धवातिहतमेतदशेषं । मिश्रितंप्विप च मिश्रितमिष्टम् ॥ दोषभेदरसभेदविधिक्षो । योजयत्यतिविधानविशेषः ॥ ३८॥

भारतार्थः — उपर अभीतक जो वातरोग की विकित्सा का वर्णन किया है, वे सम्पूर्ण शुद्धवानारव्य अर्थात् केवल वातसे उत्पन्न रोगो में हितकर हैं । अन्यदोषों से मिश्रित ( युक्त ) वातरोगों के लिये भी रसमेद, टोपमेट, व तत्तद्रोगों के प्रतीकार विधान को जाननेवाल। वैद्य, तत्तद्दोपोंके प्रतिकृत, ऐसी मिश्रित चिकित्सा करे ।। ३८ ।।

## पक्षायान अदिंतवात विकित्सा।

पक्षघातमि साधु विशोध्या- । स्थापनाद्यखिलरोगचिकित्सा ॥ संविधाय विदितार्दितसंज्ञम् । स्वेदनैरूपचरेदवपीर्दः ॥ ३९ ॥

भावार्थ: पक्षाचात रोगीको अच्छीतरह विरेचन कराकर, आस्थापनावस्ति आदि वातरोगो के छिये कथित, सम्पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये। अर्दित वातरोगी को स्थेदन य अवर्षाडननस्य आदि से उपचार करना चाहिये। ३९॥

आर्दिनवान के लिए कासादि तैल।

काश्वदर्भकुश्वपाटलीवल्व । काथभागयुगलैकसुदुग्धम् ॥ तैलमधेमस्विलं परिपक्कं । सर्वथादितविनाश्वनमेतत् ॥ ४० ॥

भावार्थ:—कास तृण, दर्भा, कुश, पाढ, वेल इनके दो भाग काथ एक भाग दूथ एवं उस से [ दूधसे ] आवा भाग तैल डालकर पकावे | इस तैल को नस्य आदि के द्वारा पयोग करें तो, आदिंतवात को विनाश करता है ॥ ४०॥

### गृधसी प्रभृतिवात रंग चिकित्सा।

युश्रसिमभृतिगतविकारा- । च्रक्तमोक्षणमहानिखरोग- ॥ । श्रोक्तसर्वपरिकर्मविधानः । साध्यदुरुतरीपधयागैः ॥ ४१ ॥

भावार्थः —गृप्रसि आदि महात्रात विकारमें रक्तमोक्षण करके पाँहेले कहे गये उत्तम औषिधयोंके प्रयोगसे योग्य चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ४१ ॥

#### कोष्ट्रगनवानिचिकिन्सा।

काष्ट्रजानपि महानिल्हरोगान् । कुप्टपत्रलवणादिवृत्तेर्वा ॥ बस्तिभिविविधभेषजयाँगः । साधयेटनिल्हरोगविधिजः ॥ ४२ ॥ भावार्थ:— कोष्ठगत महावात रोगोमे पत्र छत्रणादिक, घृत व बस्तिप्रयोग भादि अनेक प्रकारके प्रयोगो द्वारा संपूर्ण वात रोगोंकी विधीको जाननेवाला कुराल वैध विकित्सौ करें ॥ ४२ ॥

#### वातव्याधिका उपसंहार.

ः केवस्रोऽयमितरैस्सहयुक्तो । वात इत्युदितलक्षणमार्गात् ॥ आकस्यय सकसं सविशेष- । भेषजैक्षपचरेदतुरूपैः ॥ ४३ ॥

भावार्थः—यह केवल वातज विकार है, यह अन्य दोषोंसे युक्त है। इन बातोंका पहिले कहे हुए वातादि दोषोंके लक्षणासे निश्चयकर उनके योग्य अध्वियोंस चिकित्सा करनी चाहिये।। ४३॥

## कर्णशुल । चिकित्सा ।

केणेश्रुलमपि संधविद्याः । च्छ्नंगवेररसतेलसमेतेः ॥ पूरवेच्छ्रवणमाश्च जयेत्तं । छागतोयलशुनार्कपर्याभिः ॥ ४४ ॥

यावार्थ: संधानमक, हींग, अदरम्बके रसको तेलमे मिलाकर अथवा बकरेकी मृत, लहसन व अकांबेका रस इनको मिलाकर गरम करके कानमें भरें और उसको सी पाचसी अथवा एक हजार मात्री समयतक धारण करावे तो कर्णग्ल शात होता है।

# अथ मृहगर्भाधिकारः।

# मूहगर्भकथनमातज्ञा ।

उक्तमेनदिखलामययाग्यं । सच्चिकिकित्सिन्मतःपरमन्ये ॥ सूदगर्भगतिलक्षणरिष्ट- । मोयदुद्धरणयुक्तकथयम् ॥ ४५ ॥

भवार्थः - अमीतवा वात गोगोंके ठिथे योग्य चिकित्साविशेषोका प्रतिपादन किया है। अब मृहगर्भके उक्षण, विष्ठ, व उद्धरणकी (निकालनेकी) विधि आदिको कहेंगे॥ ४५॥

## गर्भपात का कारण

बाहनाध्वगमनस्वलनाति- । ग्राम्यभूषेपतनाद्यभिषातात् ॥ भूच्युतः पत्ति विस्तर्गभ्- । स्स्वाशयात्फलपिवांत्रिपवृंदात् ॥ ४६ ॥

१ घुटनेके चारी तरफ दार्थस एक चकर फिराकर चुटकी बजावे। इतने कालकी एक मात्रा होती है।

भावार्थः — अत्याधिक वाहनमें बैठने से, अधिक चलनेते, स्वलन (पैर फिसलना) होनेसे, मैश्रुन करनेसे, कहीं गिरपडनेसे, चोट लगनेसे, जिस प्रकार वृक्षके फल्युत होता है उसी प्रकार गर्भ अपने स्थानसे अर्थात् गर्भाशयसं च्युत होकर गिरजाता है (इसे गर्भपात कहते हैं) ॥ ४६॥

### गर्भसान स्वरूप।

गर्भघातविषुङीकृतवायुः । पार्श्ववस्त्युदरयोनिशिरस्था- ॥ नाहशूङजङरोधकरोऽसं । स्रावयत्यतितरां तरुणश्चेत् ॥ ४७ ॥ -

भावार्थः वह गर्भ यदि तरुण (चार्रमहीनेतक का) होवें तो गर्भके आ-बातसे उदिक्तवायु पार्व, बस्ति उदस्योनि व शिर आदि स्थानोंको पाकर आध्मान, शूल, मूत्ररोध को करते हुए अत्याधिक रक्त का स्नाव करता है। (इसी अवस्थाको गर्भस्नाव कहते हैं)॥ ४७॥

# मूदगर्भलक्षण ।

काश्विदेवमभिवृद्धिभुवेतोऽ- । पानवायुविषुटीकृतमार्गम् ॥ भूदगर्भ इति तं मवदंति । द्वारमाश्वलभमानमसुघ्नम् ॥ ४८॥

भाषार्थः—विना किसी उपद्रव के, कोई गर्भवृद्धि को प्राप्त होकर जब वह प्रस्वोन्मुख होता है, तब यदि अपानवायु प्रकृपित हो जावे तो वह गर्भ की गति को विपरीत कर देता है। इसिल्ये, उसे निर्गमनद्वार शीव्र नहीं मिल्याता है। विरुद्ध कम से बाहर निकलने लगता है। इसे मूढगर्भ कहते हैं। यदि इस की शीव्र चिकित्सा न की जाय तो प्राण्यात करता है॥ ४९॥

## मूढगर्भकी गतिके प्रकार।

कार्विदेव करपादयुगाभ्या-- । ग्रुत्तमांगविनिवृत्तकराभ्याम् ॥
पृष्ठपादवेजठरेण च काश्रेत् । स्फिक्छिरोंब्रिभिरपि प्रतिभुग्नः ॥४९॥

भावार्धः — उस मूडगर्भसे पाँडित होनेपर किसी किसी बालकका सबसे पहिले हाथ पाद एक साथ बाहर आते हैं। किसी २ के मस्तक ही बाहर आजीता है। हाथ अंदर रहजाता है। किसी २ बालककी पीठ व बगल बाहर आजीते हैं और

१ पाचने या छटने महीनेमें जो गर्भ गिरजाता है उसे गर्भपात कहते हैं। २ प्रथमरे चार महिनेतक जो गर्भ गिरजाता है उसे गर्भसान कहते हैं।

किसीका पेट, इसी प्रकार किसी २ के पाद और मन्तक एक साथ विल्जानेसे किट-प्रदेश पहिले आजाता है ॥ ४९ ॥

## मृद्धार्भ का अन्य भेद।

योनिवायुगतपादयुगाभ्यां । प्राप्तुयाद्वहुविधागमभेदैः ॥ मृहगर्भ इति तं प्रविचार्या- । श्वाहरेदमुहरं निजमातुः ॥ ५० ॥

भावार्थ: — यांनिगत कुणिन शतमे दोनों पाद ही पहिले आने हैं। इस प्रकार गर्भ अनेक प्रकारसे बाहर आता है इस्टिए मृदर्गमका भी अनेक भेद हैं। उस समय मृद्धगर्म की गिन को अच्छी नग्ह भिनार कर जैसा भी निकल सक, बच्चेको शीघ बाहर निकालना चाहिए। नहीं तो वह मानाके प्राणका चानक होगा।। ५०॥

## मृहगभका असाध्य लक्षण।

वेदनाभिरतिविश्वतमत्या । ध्यानपीडितमित्रलपंती ॥ मूर्च्छयाकुलितमुद्रतदृशी । वर्जयेदधिकमृदजगर्भाम् ॥ ५१ ॥

भाषार्थः — अत्यंत बेटनामे युक्त, आध्मानमं पीहित, अलंत प्रलाप करती हुई, म्ब्छीकुलित व जिसकी दर्श ऊपरकी ओर हो ऐसी मृहगर्भवार्य स्नी को असाप्य सम-सकर छोडें ॥ ५१ ॥

## शिशुरक्षण ।

प्राणमोक्षणमपि प्रमदायाः । स्पंदनातिशिथलीकृतकुक्षिम् । प्राण्विभुध्य जठरं प्रविपाट्य । प्राद्धरेत्करूणया तदपत्यम् ॥ ५२ ॥

भाव।र्थः — श्री का प्राम छूट जानेपर भी यदि पैट में भर्भ फडकता हो, पैट शिथिल हो गया हो तो ऐसी अवस्था को पहिले ही जानकर दयानावसे बच्चे की बचाने की इच्छा से, पैटको चीर कर उसे बाहर निकाले ॥ ५२॥

## मृतगर्भ उक्षण।

श्वासपूतिरतिशूलपिपासा । पाण्डुवकत्रमचलांद्ग्नात्या-॥ ध्मानमाविपरिणाशनमेत- । ज्ञायते मृतशिशावबलायाः ॥ ५३ ॥ 💢 -

भावार्थः --यदि वन्चा पेटमे भरगया तो माताको श्वासदुर्गपः, अतिशुल, ध्यास, वाण्डरामुख, निश्चलपेट, अति आप्मान [ अफराना ] प्रसववेदनविनाशे ये सब विकार प्रकट होते हैं ॥ ५३ ॥

# मूहगर्भउद्धरणविधि।

मूढगर्भमतिकष्टामिहांत्रा- । द्यंतराक्तमपहर्तुमश्चयम् ॥
तिक्षोवद्य नरपाय परेभ्यः । तस्य कुच्छतरतां मितपाद्य ॥ ५४ ॥
पिच्छिलापधम्नुनमितिलप्त- । क्तुशकुंठनम्बरेण करेण ॥
मोद्धरेत्समुचितं कृपया त- । द्विभिणीमिप च गर्ममिहिसन् ॥ ५५ ॥

भावार्थः — आतडी यक्त प्लीहा आदिके बीच मे रहनेवाले मृह्यार्भकी। निका-लना अतिकठिन व दु.भाष्य काम हे । इसलिये वेच को उचित है कि उसकी कष्ट साध्यता को, राजा व अन्य उसके बधुबाधवों से कहकर लिवलिबाइट [ किसलनेवाले ] आंषध और घी को, नाग्न्न कटे हुए हाथों में लेपकर, अदर हाथ डालकर योग्य रातीसे, द्याद्रहृदय होने हुए निकाल लेवें। परंतु प्यान रहे कि गर्भिणी व उसाके गर्भ की कुछ भी बाबा न पहुंचे॥ ५४॥ ५५॥

> वर्तनातिपरिवर्तनिविश्ते- । पातिकृषेणिविश्वापविधानः । आहरदसुहरं दृढगर्भे । श्रावयेदपि च मत्रपदानि ॥ ५६ ॥

भावार्थ: - माताके प्राण को घान करनेवाले मृद्यमिको निकालनेके लिये जिस समय वह अंदर हाथ डाले उस समय बच्चे को जिसा रहे वैसा ही खींचना, उसको बदलकर खींचना, सरकाकर सीचना व एकदम लींचना आदि अनेक विधानोंसे असीत् माण-हरनेवाले मृद्यमिकी जिसी त्थिता हो तद्नुरूप विधानों (जिससे विना बाधा के शीष्ठ निकल आवे) के हारा बाहर निकालना चाहिये॥ ५६॥

लांगलाय्वरभेषजकल्क । लेपयेट्टरपादतलान्युन् - । मत्तमूलमथता खरमंज - । याञ्च साधु ज्ञिरसि प्रणिधेयम् ॥५०॥

भावार्थः — कलिडारीकी जडके कल्क बनाकर गर्निणीके पेट व पादतलमे लेपन . कुरना आहिये, यत्रेकी जड व चिरचिरेकी जडको मस्तकपर रखना शाईय ॥५०॥

### सुखब्रसवार्थ उपायान्तर।

; ;

तीर्थकुत्यवरनामपर्देवः । मंत्रितं तिस्रजपानमन्तम् ॥ चाषपत्रमथ योनिमुखस्यं । कार्यत्मुखतरमसवार्थम् ॥५८॥

भावार्थः — र्तार्थंकर परमदेवाधिदेव के पित्रज्ञ नामोच्चारणसे मंत्रित तेल गिर्मि णीको पिळाना चाहिये। तथा योनीके मुखने चाषपत्रको रखना चाहिये। उपरोक्त-कीयाओंसे सुखपूर्वक दीव्र ही प्रसन् होता है ॥५८॥

### मृतगर्भाद्यणविधान।

पूर्वमेव तदनंतरमास- । शागतं सपहरेग्युरपत्यं ॥
मुद्रिकानिहितऋस्मुखेना- । श्वाहरेन्मृतिश्वःश्वृृष्टीमिवदार्थ ॥ ५९ ॥

भावार्थ: —पिहेलेसे ही अथवा औषि आदिके प्रयोग के बाद निकट आप हुए बच्चेको हाथसे बाहर निकालना चाहिये। यदि वह बच्चा मग्गया हो तो मुढिका शखसे विदारण करके निकालना चाहिये॥ ५९॥

## स्थूलगर्भाहरणविधान।

स्थै।त्यदोषपरिलम्भपीरः । प्राहरेत्पबलपिच्छिलतेला- ॥ लिमहस्तिश्वर्योनिमुखान्त- । पर्गिणर्भमतियत्नपरस्सन् ॥ ६० ॥

भावार्थ:— यदि बह बच्चा कुछ मोटा हो अत एव योनिके अंतर्मार्गमें रुका हुआ हो तो उस समय छिबछिबे औषधियों को अपने हाथ, बच्चा व योनिमें लगाकर बच्चे को बहुत सावधान होकर बाहर निकालना चाहिये ॥ ६० ॥

#### गर्भको छदनकर निकालना।

येन येन सकलावयवेन । सञ्यते मृतुश्वरीरमपत्यम् ॥
तं करेण परिमृज्य विधिक्षः । छेदनैरपहरंदतियत्नात् ॥ ६१ ॥

भावार्थः--- मुद्रुशरीरके धाग्क बच्चा जिस अवयवसे अटक जाता हो उन अंगों को हाथसे मलकर एव छेदकरे बहुत यनके साथ बच्चेकी बाहर निकालना चाहिये ॥६१

## सर्वमूढगर्भापद्दरण विधान ।

मृदगर्भगतिरत्र विचित्रा । तत्विविद्विषमागीवकलैंः॥ निर्देरेत्तदनुरूपविशेष- । गीर्थणीम्रुपचरेदपि पश्चात् ॥ ६२ ॥

भावार्थ: — मृद्धगर्भकी गाति अत्यंत विचित्र हुआ करती है । इसिलेय उनके सब प्रकार के मेरोको जानने वाला कुराल वैद्य अनेक प्रकारकी उचित्त रीतियों से उसे बाहर निकाले। तदनंतर गार्भिणीका उपचार करें ॥ ६२ ॥

#### पस्ता का उपचार।

योनितर्पणश्चरीरपरिषे- । कावगाइनविलेपननस्ये- ॥ षुक्ततैलमनिक्रध्नमशेषं । योजयेदपि बलाविहितं च ॥ ६३ ॥

१ यदि गर्भ जीवित होतो कभी छदन नहीं करना चाहिये।

भावार्थ:— प्रस्त की के योनितर्पण [ योनिमें तेलसे भिजा हुआ कपडा रखना आदि ) शरीरसेक, शरीर पर तेल छिडकना वा धारा देना आदि अवगाहेना, लेपन और नस्प किया में पूर्वोक्त सम्पूर्ण वातहर तेलोंको अथवा बलातेल [ आगे रहेंगे ] को उपयोग में लाना चाहिये | साराश यह कि वातानाशक नैलोंके द्वारा प्रस्ता स्वीको योनितर्पण आदि चिकिन्सा कर्ना चाहिये ॥ ६३॥

#### बलानेल ।

काथ एव च वलांशिविपनव- । प्यह्णुणस्सहशदृग्धविषिशः ॥
कालिबल्बबृहतीद्वयदुंदू- । काशिमंथयवहस्तकुलुत्थः ॥ ६४ ॥
विश्वतः कृतकषायिवभागः । तलभागसिहतास्तु समस्ताः ॥
तचतुर्दश्रमहादकभागं । पाचयद्धिकभेषजकल्कैः ॥ ६५ ॥
अष्टवर्मपधुरीषधयुक्तः । सीरिका पधुक्तचंदनमंजि- ॥
छात्रगंधसुर्दाकशताव- । यैधिकुष्टसरलस्तगरेला ॥ ६६ ॥
सारिवासुरससर्ज्ञरसाख्यं । पत्रशेलजकटागुरुगंधां- ॥
प्राख्यसंधवयुक्तः परिषिष्टैः । कल्कितस्समध्तेस्सहप्कम् ॥६०॥
साधुसिद्धमवताय सुर्तेलं । राजते कनकमृण्ययकुंभे ॥
सिक्षधाय विद्धीत सदेदं । राजराजसहशां महतां च ॥ ६८ ॥
पाननस्यपरिषेकविशेषा- । लेपबस्तिषु विधानविधिशैः ॥
योजितं पत्रनिपत्तककान्था- । काश्रयद्विल्हरोगसमृहान् ॥ ६९ ॥

भावार्थः — तलसे षड्गुण बलामूलका कथाय व दूध एव तेलका समभाग बेर, बेल, दांनों कटेली, टुंट्क, अगेथु, जा, बुल्धी इनके कवाय व चतुर्दश आढक प्रमाण तिलका तेल लेकर प्रकाना चाहिये। उसमें अष्टवर्ग (काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महानेद, ऋदि, बृद्धि, जीवक, ऋषभक ) मधुरीषधि, अकौबा, मुलैटी, चंदन, मंजीट असगंध, देवदार, शतावर्शमूल, कूट, धूपसरल, तगर, इलायची, सारिवा, तुल्सी, राल, दालचीनीका पत्र, शेलज नामक सुगधद्रव्य [भूरिक्टरील] जटामांसी, अगर, वचा, सेंधानमक इनको पीसकर तेल से चतुर्थांश भाग कल्क उस तेलमें डालकर प्रकाना चाहिये। जत्र वह तेल अच्छीतरह सिद्ध हो जाय तो उसे उतारे। फिर उसे चंदी सोने अथवा महीके घडेमें रखें। दह राजाधिराजों व तत्सदश महान पुरुषों को उपयोग करने योग्य है। इस तेलको पान, नस्य, सेक. आलेपन, बस्ति आदि विधानो उपयोग करने योग्य है। इस तेलको पान, नस्य, सेक. आलेपन, बस्ति आदि विधानो

१ अवगाइन आदिका स्वरूप पहिले लिख बुके हैं।

्में प्रयोग किया जाय तो वातः पित्तः, कफ आदि दोषोसे उत्पन्न अनेक रोगोंको दूर -करता है।। ६४ ।। ६५ ।। ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

#### शनपाकवला तल।

तत्कवायवहुभावितशुक्तः । कृष्णमात्तिल्निणीडिनैनलम् ॥ तद्वलाकथिनतायश्चतांशः । पक्ष्मनद्सकुत्त्वलपाकम् ॥ ७० ॥ तद्वसायनविधानविश्वेषे- । स्तव्यमान श्वतपाकवलाग्व्यम् ॥ द्विमायुरनवद्यश्चरेरः । द्वोणमेव कुरतेऽत्र नगणाम् ॥ ७२ ॥

भादार्थ:—प्रकाम्ल के कपाय में अनकतार माजित काले तिल से तैल निकाल कर उस में, सीगुना बलाम्ल के कपाय डालकर बार २ पर्कारे | इसका नाम शतपाक बलातेल है | इस तैल को रसायन सेपन जियान से, एक दोण [१२॥। पीने तेरह सेर ] प्रमाण सेवन किया जाय तो दीवीय एवं शरीर निर्देष होता है ॥७०।७१॥

### नागवलादि तेल।

तद्दुत्तमगजातिबलाकोः । रंटम्लशतम्लग्युच्या ॥ दित्यपणितुरगार्कविशारीः । ण्यादितैलमास्रिलं पचनियम् ॥ ७२ ॥

भावार्थ: - इस नंद की विविध उत्तम नागवला, अतिवला, पियावासा इन के मल शतावरी गुड्ची (गुर्च) भूत्रपर्णी, अश्वगंत्र. अकोवा, मापपर्णी (वनम्रा) इत्यादि वातन्त औषिविधीमे तैल सिंद्ध करना चाहिय।। ৩২ ॥

## प्रस्ता की के लियं सेव्य आपश्र '

मार्कवेष्विष पिवेधवर्जं स- । त्कारमाज्यसहितोष्णजलैर्वा ॥ पिप्पलीविकयुकद्वयुक्तं । सैधव तिल्जनमिश्रितमेव ॥ ७३॥ सविजातककयुवर्यामश्रं । मिश्रशंधिनपुराणगुडं वा ॥ मक्षयेन्मरिचमागिविकाकु- । स्तुवरकाथितसोष्णजले वा ॥ ७४॥

मावार्थः --- प्रस्ता स्त्री को मृगराज गम में यबक्षार डालकर अथवा घी, उष्ण-जल यबक्षार मिलाकर अथवा मोंट निरंच पीपल, मेधानमक इनको तिलके तेलमें मिलाकर पिलाना चाहिये व पुराने गुटके नाथ त्रिकटु व त्रिजातक मिलाकर मक्षण करना चाहिये। अथवा भिरच, पीपल व धानियासे कथित उष्णजलको पिलाना चाहिये। ॥ ७३॥ ७४॥

१ तैल को सिद्ध करने की परिपार्ध यह है कि तैल के बरावर कपाय डालकर प्रत्येक दिन पकाया जाना है। इस प्रकार सी दिन प्रकान पर सैल शिद्ध होता है।

### गर्भिणी आदिके सुस्रकारक उपाय।

गर्भिणी प्रसर्विनी तद्पत्यं । शोक्तवातहरभेषजमार्गैः ॥ संविनीय सुस्तितामतियत्ना- । द्वाल्योषणमपि प्रविद्ध्यात् ॥ ७५ ॥

भावार्थः—इस प्रकार उपर्युक्त प्रकार वातहर औषधियोके प्रयोगों द्वारा बहुत प्रयत्नसे गार्भिष्यी, प्रसूता व बन्चेको सुखावस्थाम पहुंचाना चाहिये । तदनंतर उस बाद- यका पोपण भी करना चाहिये ॥ ७५ ॥

#### बालरक्षणाधिकारः।

बालकं बहुविधाषधरक्षा- । रक्षितं कृतसुमंगलकार्यम् ॥ यंत्रतंत्रज्ञुतमंत्रविधान- । मेन्त्रितं परिचरेदृपचारैः ॥ ७६ ॥

भावार्थः — उस वालकको जातकर्म आदि मंगल कार्य करते हुए अनेक प्रका-रकी औषिव व यंत्र, तत्र, मंत्रा आदि विधानों के द्वारा रक्षा करनी चाहिये ॥ ७६॥

## शिगुंभव्यचृत ।

गव्यमेव नवनीतघृतं वा । हमचूर्णसीहतं वचयात्र ॥ पाययेच्छिशुमिहाग्निबलेना- । त्यल्पमल्पमीधकं च यथावत् ॥ ७७ ॥

भावार्थः —गायका मन्त्वन व घीमे मुत्रणिमस्म व वच का चूर्ण मिलाकर बाल-कके अग्निबलके अनुमार अल्पमात्रांम आरम्भ कर थोडा २ बढाते हुए पिलाना चाहिये। जिसमे आयुष्य, शर्रार, काति आदि बृद्धि होने है।। ७७॥

## धात्री लक्षण।

हुग्धवत्क्शतरस्तनयुक्तां । शोधितामितिहताभिह धात्रीं ॥ गोत्रजां कुशलिनीमंपि कुर्या- । दायुर्यमितवृद्धिकरार्थे ॥ ७८ ॥

भावार्थः—वालकवी आयु न वुद्धिते हिए दूचवाछे और कृश (पतला) स्तनोमे संयुक्त परीक्षित (दृष्टस्वमाव आदिसे रहित) वालकके हितको धाहनेवाली स्वगांत्रोत्पन्न कुडाल ऐसी धाईको द्व पिउप्ना आदि बलकके उपचार के लिए रखनी चाहिये॥ ७८॥

#### बालप्रहपरीक्षा ।

नास्त्रकाकृतिश्वरीरकुचेष्टां । संविद्यापय परिपृत्त्व्यच पात्रीम् ॥ भृतवैकृतविश्वषविकारा— । नाकस्रय्य सक्तस्रं निद्यीत ॥ ७९ ॥

भावार्थ:—बालकंक आकार और शरीरचेष्ठाके। देखकर एवं उसके विषयमे भाईसे पूछकर भृत विकार अर्थात् वालप्रह रोगकी परीक्षा करें। यादे बालप्रह मौजूद हो तो उसकी सम्पूर्ण चिकित्सा करनी चाहिये॥ ७९॥

#### बालप्रहिचिकित्सा ।

होमधूमबल्डिमण्डलयंजान् । भूततंत्रविहितौषधमार्गात् ॥ सैविधाय अमेथेच्छमनीयम् । वालक्षप्रहपृहीतमपत्यम् ॥ ८०॥

भावार्थः — बालप्रहसे पीडित बालकको होम, धूर्ता, बली, मण्डल, यंत्र, एवं भूत तंत्रोक भूतोंको दूरकरने वाली औषधियोसे उपशम करना चाहिये॥ ८०॥

## बालराग चिकित्सा.

आमयानिष समस्तक्षिश्चनां । दोषभेदकथितीषश्रयोगैः ॥ साधयेदधिकसाधनवेदी । मात्रयात्र महतामित सर्वान् ॥ ८१ ॥

भावार्थ:—प्रकृषित दोषोके अनुसार अर्थात् तत्तदोषनाशक औषधियोंके योगों द्वारा वय, वल, दोषादिके अनुकृत मात्रा आदिकी कल्पना करते हुए जिस प्रकार बढों (युवादि अवस्थावालों) की चिकित्माकी जाती है उमी विधिके अनुसार उन्हीं आफिधयोंसे सम्पूर्ण रोगोंकी चिकित्मा कार्यमें अत्यंत निपुण वैद्य बालकोकी चिकित्सा करें ॥ ८१॥

### बालकोंको अग्निकर्म आदिका निषेधः

अग्निकर्मसविरेकविश्रेष- । क्षारकर्मभिरशेषीश्वशूनाम् ॥ आमयात्र तु चिकित्सयितच्या- । स्तत्र तत्त्वदृचितेषु मृदुस्यात् ॥८२॥

भावार्थ— बालको के रोगोकी चिकित्मा अग्निकर्म, विरेक, क्षारकर्म शक्कर्म, बमन आदि अग्निकर्म आदिम नहीं करना चाहिये। साध्य रोगोमे तदनुरूप मृदू क्रिया-वेसि करनी चाहिये।। \_ २॥

## अथार्शरोगाधिकारः ।

### अर्शकथन प्रतिष्ठा ।

मृहगर्भमान्वित्रं प्रतिपाद्यः। प्राद्यद्वतमहाभयसंव--।। न्ध्यर्श्वसामपि निदानचिकित्सां । स्थानिष्टिसहितां कथयामि ॥८१॥

मानार्थ:—इस प्रकार मृहगर्भके विषयमे प्रतिपादन कर महागेगसबंधी अर्श रोग [बनासीर] के निदान चिकित्सा, उसके स्थान व रिष्टोका (मरणचिन्ह) कथन करेंगे इस प्रकार आचार्य प्रतिक्षा करते हैं ॥ ८३॥

## अर्था निदान ।

वेगघारणविरासनविष्टं । भाभिघातविषयाद्यानाचैः ॥ अर्थसां प्रभवकारणद्यक्तं । वातिपत्तकफरक्तसमस्तैः ॥ ८४ ॥

भावार्थ: — मत्म् के वेगको रोकना, बहुत देर तक बैठे रहना, मलावरोध, 'चोट लगना, विषम भोजन आदि कारणोंसे दूचित व इनके एक साथ कुपित होनेसे, पृथक २ वात, पित्त, कफ व रक्तोंसे अर्श रोगकी उत्पत्ति होती है ॥ ८४॥

## भर्राभेद व वातारी लक्षण ।

षञ्जिषा गुद्गदांकुरजातिः। पोक्तमार्गसहजक्रमभेदात् ॥ बातजानि परुषाणि सञ्चला∸। ध्मानवातमलरोधकराणि ॥ ८५॥

भावार्थः—वातज, पित्तज, कफ्रज, रक्तज, सिन्नपातज एवं सहज इस प्रकार अर्श [बयाशीर] के छह भेद हैं । इनमें वातज अर्श किटण होते हैं एवं शूड़ ।।मान (अफराना) वात व मलरोध आदि लक्षण उस में उत्पन्न होते हैं ॥ ८५॥

### पित्ररक्त कफाई।लक्षण ।

पित्तरक्तजनितानि मृद्न्य-। त्युष्णमस्रमसकृद्विस्रजंति॥ . श्रेष्मजान्यपि महाकठिनान्य-। त्युव्रकण्डुरतराणि बृहन्ति॥ ८६॥

भावार्थ:— पित्त व रक्तज अर्श मृदृ होते हैं। अत्युष्ण रक्त जिनमें बार २ पडता है। श्लेष्मज अति कठिण होते हैं। देखनेमें अन्य अर्शों की अपेक्षा बडे होते हैं। एवं उसमें बहुत अधिक खुजडी चडती है। ८६॥

### सिषपातसहजारीलक्षण।

सर्वजान्यखिललक्षणलक्ष्या । णीक्षितानि सहजान्यतिमुक्षा ॥ ण्युक्तदोषसहितान्यतिकृष्ण्या । ण्यक्षेसां सम्रुदितानि कुलानि ॥ ८०॥

भावार्थ:—सिनिपातज बनासीर में, नातादि पृथक् २ दोषोत्पन्न, अशों में पाये जाने बाले, पृथक् २ दक्षण एक साथ पाये जाते हैं। अर्थात् तीनों दोशों के द्रक्षण मिटते हैं। सहज (जन्मगत) अर्श अत्यंत सूर्भ होते है, एव इसमे सिनिपातार्शम प्रकट होने बादे सर्व दक्षण मिटते हैं। [क्यों कि यह भी सिनिपातज है]। उपरोक्त सर्व प्रकार के अर्शक, समूह कष्ट साध्य होते हैं।। ८७॥

#### अर्शके स्थान ।

तिस्र एव बलयास्तु गुदोष्टा— दंगुलांतरनिवेशितसंस्थाः ॥ तत्र दोषात्रीहितात्मकता दु— नीमकान्यनुदिनं प्रभवंति ॥ ८८॥

भावार्थ: गुटास्थान में तीने वलप [ विलयां ] होते है और वे गुदा के मुख से छेकर तीनों एक २ अंगुल के अंतर में है। ( तात्पर्य यह कि एक २ वलय एक २ अंगुलप्रमाण है। इस प्रकार तीनों वलय गुदा के मुख से लेकर तो। अंगुल प्रमाण है) इन वलयों में, वातादि दोषोत्पन्न पूर्वोक्त सभी अर्श उत्पन्न होते है। ॥ ८८॥

## अर्शका पूर्वकप।

अम्लिकारुचिविदाहमहोद् रार्विपाकक्वशतोदरकंपाः ॥ संभवंति गुद्जांकुरपूर्वो - त्पन्नरूपकृतिभूरिविकाराः ॥ ८९ ॥

मावार्थ:—खड़ां ढकार आना और मुख खड़ा २ होजांना, अरुचि होना, दाह, उदर रोग होना, अरचन, कृशता व उदरकंप अर्थि बहुतभे लक्षण अर्श-रोग होनेके पहिले होते हैं। अर्थात् बवाशिरके ये पूर्वस्य हैं।। ८९।।

## मूलरोगसंज्ञा ।

प्रंथिगुल्मयकृदञ्जतवृध्य-। ष्टीलकोदस्वलक्षयश्लाः ॥ तिभिमित्तजनिता यत एते । मूलराग इति तं प्रवदंति ॥ ९० ॥

भावार्थः — अर्श रोगस प्रंथि, गुल्म, यकृत्वृद्धि, अधीर, उदर, बलक्षय व शूल आदि अनेक रोग उत्पन्न होते है। अधीत् अनेक रोगों की उत्पत्ति में यह मूलकारण है इसि ये इमे मूलरोग [ मूलब्याधि ] कहरे है। ९०॥

#### अर्दके असाध्य उक्षण ।

दोषभद्कृतलक्षणरूपो- । पद्रवादिसहितेर्गुदकिः । पीडिताः प्रतिदिनं मनुनास्ते । मृत्युवक्त्रमचिरादुपयांति ॥ ९१ ॥

भावार्थः जिसमे मिन्न २ दोषोके लक्षण प्रगट हो अर्थात् तीनो दोषोके संपूर्ण लक्षण एक साथ पहट हो, उपद्रवींसे संयुक्त हो ऐसे अर्थ रोगसे पीडित मनुष्य शीघ्र ही यमके मुख मे जाते हैं ॥ ९१ ॥

१ प्रवाहणी, विसर्जनी, संघरणी, ये अंदर से लेकर बाहर तक रहने वाली वालियों के क्रमहा नाम हैं। २ अन्य प्रंथी में, प्रथम वली १ अगुल प्रमाण, बाकीकी दो वालिया १॥ डेढ २ अंगुलक्रमाण हैं ऐसा पाया जाता है।

## मेहादि स्थानोंमें अर्शरोगकी उत्पासि।

भेद्रयोनिनयनश्रवणास्य । घ्राणजेष्वपि तदाश्रयरोगाः ॥ संभवंरयतितरां त्वचि जाता । श्रमेकीलीनजनामधुतास्ते ॥९२॥

भावार्थ:—ेट (शिश्लेन्द्रिय) योगने, आंख, कान, मुंह और नाक मे भी अर्था रोग की उत्पत्ति होनी है। उस के होने पर, मेद्द लादिरथानों में उत्पन्न होने बाले अन्यरोगों की उत्पत्ति भी होनी है। यह अर्श यदि त्वचा में होने तो उसे चर्मकीला कहते हैं।। ९२॥

## अर्शका असाध्य लक्षण।

प्रस्तातिरुधिराद्यतिसार- । श्वासञ्ज्ञपरिशोषतृषार्तम् ॥ वर्जयेद्वद्यगदांकुरवर्गो- । त्याडितं पुरुषमाशु यशोऽर्थी ॥ ९३ ॥

भावार्थः — जिससे अधिक रक्त पडता हो, और जो अतिसार, श्वास, शूळ, परिशोष और अत्यंत व्यास आदि अनेक उपद्रवोसे युक्त हो ऐसे अर्श रोगी को यशको चाहनेवाला वैद्य अवश्य छोडें ॥ ९३ ॥

#### अन्य असाध्य लक्षण ।

,अंतरंगवलिंकेगुदकालै- । स्सर्वजैरपि निपीदितगात्राः ॥ पिच्छिलासकफमिश्रमलं येऽ- । जस्नमाशु विस्कृति सतोदम् ॥ ९४॥

भावार्थः - अंदर की (तीसरी) बिल्मे उत्पन्न अर्श एवं सिन्नपातज अर्शसे पीडित तथा जो सदा पिन्छिल रक्त व कफ मिश्रितमलको विसर्जन करते रहते हैं जिसे उस समय अल्पत वेदना होती है ऐसे अर्श रोगीको असाध्य समझकर छोडे ॥ ९४॥

#### अन्य असाध्य स्रक्षण

बल्प एव बहुलाविलदुर्ना- । मांकुरस्पहता गुदसंस्थाः ॥ तामरानखिलरोगसमृहैः- । काल्यान्परिहरेदिह येषां ॥ ९५ ॥

भावार्थः अर्शरोग से पीडित, गुटारथानगत, बिटिया, अत्यंत गंदली या सडगयी हों, एवं अनेक रोगोंके समूह से पीडित हो ऐसे अर्शरोगी को असाध्य समझकर छोडना चाहिये ॥ ९५ ॥

#### अर्शराग की चितिस्सा।

तिक्विकात्सितमतः परभुग्र- । त्याटयंत्रवरभेषजञ्जस्तैः ॥ उच्यतेऽधिकमहागुणयुक्तः । क्षारपाकविधिरप्यतियत्नात् ॥ ९६ ॥ भावार्थ: उस अर्श रोगकी चिकित्सा यंत्र, पट्टीबंधन, उत्तम औषधि व रासकमके बळसे एवं महान् गुणसे युक्त क्षारकर्म विधिसे किस प्रकार करनी चाहिये यह विषय बहुत प्रयत्नसे यहांसे आगे बहा जायगा अर्थात् अर्श रोगकी चिकित्सा यहांसे आगे कहेंगे ॥ ९६॥

## मुष्ककादिशार।

कुष्णशुष्ककतरं परिगृश्ची—। त्याटय शुष्कमनदश्च सुभस्म ॥
द्रोणमिश्रित जलाढकषद्कं । काथयंन्महति निर्मलपात्रे ॥ ९७ ॥
यानद्च्छमितरक्तसुतिक्षणं । ताथदुरक्षितमाजुितगाल्यां— ॥
द्वह्यन् परिपचेद्य द्व्यो । यद्यथा, द्वव्यनं न भवेत्तत् ॥ ९८ ॥
क्षंस्वनाभिमनद्श्व सुतिक्षणं । अर्करामीप निषिच्य यथानत् ॥
सारतोयपरिपेषितपृति— । कामिकं मितिननापितमत् ॥ ९९ ॥
साञ्चपात्रनिहितं परिगृश्चा— । भ्यंतरांकुरमहोद्रकीले ॥
ग्रंथिगुल्मयकृति प्रिपेश्च । द्वांश्चं प्रति विलेपनिष्ठम् ॥ १०० ॥

भावार्थ:—काला मेंग्ला वृक्षको पाडकर सुग्वांव, फिर उसे जलाकर भस्म करें। इसका एक द्रांण [१२॥ पौने तेरह सेर ] मस्मको, एक बडा निर्मल पात्र में डालकर, उसमें छह आढक (१९ सर १० तोला) जल मिलावें। पश्चात् इसे तबतक पकांवें जबतक वह स्वच्छ, लाल व तीक्ष्ण न हों। फिर इसे छानकर इस पानीको करछलीने चलाते हुए पुनः पकाना चाहिये जबतक वह दव गाढा न हों। इस [क्षारजल ] में तिक्ष्ण शंखनाभि, और चूनाको जलाकर योग्य प्रमाण में मिलावें तथा प्रतिकरंज व भिलावें को क्षार जलने पीस कर डालें। इस प्रकार सिद्ध किये हुए क्षारको एक अच्छे पात्रमें सुरक्षित रूपसे रखें। इस को अंदर के माग में होनेवाले अर्श, महोदर, श्रंथि, गुल्म, यकृत्वृद्धि इत्यादि रोगो में योग्य मात्रा में पीना चाहिये तथा बाहर होनेवाले अर्श, चर्मकाल आदि में लेपन करें। तात्पर्थ यह है उस को पीने व लगानेसे, उपरोक्त रोग नष्ट होते हैं।। ९७॥ ९८॥ ९८॥ ९०॥

### अर्श यंत्र विधान।

गोस्तनप्रतिमयंत्रिमइद्वि— । च्छिद्रमंग्रुव्हिचतुष्कसमानम् ॥ अंगुलीपवरपंचकवृत्तम् । कारयेद्वजतंकांचनतान्नैः ॥ १०१ ॥ यंत्रवच्त्रमवलोकनिमित्तं । स्यादिहांगुलिमितोक्यमितोष्ठं ॥ इयंगुलायतिमहांगुलिदेशं । पार्श्वतो विवरमंकुरकार्ये ॥ १०२ ॥

3

भावार्थ:—अर्श को शक्ष, क्षार आदि कर्म करनेके लिये, गायके स्तर्नोके सहश आकारवाला, चार अगुल लम्बा, पांच अंगुल गोल, दो छिद्रोंस युक्त ऐसा एक यैंग चांदी, सोना या ताम्न से बनवाना चाहिये। उत्पर जो दो छिद्र बतलाये हैं उन में से, एक यंत्रके मुख में होना चाहिये (अर्थात् यह यंत्र का मुखरवरूप रहे) जो अर्श को देखने के लिये हैं। इस का ओष्ट अर्थात् बाहर का भाग थोंडा उठा हुआ होना चाहिये। दूसरा छिद्र यंत्रके बगलमें होना चाहिये, यह क्षारादि कर्म करनेके लिये हैं। ये होनो, तोन अंगुल लम्बा, एक अंगुल मोटा होना चाहिये॥ १०१॥ १०२॥

## अशापातन विधि।

स्नेहनायुपकृतं गुदर्कालैः । पीडितं वालेनमन्यतरस्यां- ॥ रसंगसंनिहितपूर्वश्वरीरं । भुक्तवंतिषह संख्वतदेश ।। १०३ ॥ व्यश्रक्षीम्यसमये समकायो- । तथानशायितगुद्वतसूर्यम् ॥ शाटकेन गुदसंधिनिबद्धम् । संगृधीतमपि कृत्य सुहृद्धिः ॥ १०४ ॥ तस्य पायुनि यथा सुखमाज्या- । लिप्तयंत्रश्रुपधाय घृताक्ते ॥ यंत्र पार्श्वविवरागतमर्भ- । पातकेन पिचुनाथ विमृज्य ॥ १०५ ॥ संविल्लाक्य वलितेन गृहीत्था । कर्तरीनिहितशस्त्रमुखेन ॥ छर्देयेदपि दहेदचिरार्तः । शोणितं स्थितिविधाननिमित्तम् ॥ १०६॥ कुर्चकेन परिग्रह्म विवकः । क्षार्यंव परिलिप्य यथार्शः ॥ पातयेशिहितयंत्रमुखं त- । द्वाकृतं करतल्लेन पिधाय ॥ १०७ ॥ प्रजांबवसममतिभासं । मानमीषदवसन्नमदार्शः ॥ **प्रेक्ष्य दुग्धजलमस्तुसधान्या**— म्लैस्सुधौतमसकृद्धिमश्रीतैः ॥ १०८ ॥ सर्पिषा मधुकचंदनकस्का-। लेपनैः मश्रमयेदतिरात्रम् ॥ क्षारदाहमपनीय च यंत्रम्। स्नापयेत्तमपि श्वीतलतोयैः॥ १०९ ॥ तिभवातसुरवर्शातलगेहे । सिन्विवेश्य पृतदुग्धविविश्रम् ॥ क्रीतिल्पाष्ट्रिकयवायुचिताञ्चं । भोजयेत्तद्वनुरूपकन्नाकैः ॥ ११० ॥ संत सप्त दिवसाचचएकै-। कांकुरश्चतिमहाचरणीयम् ॥ सावश्चिमपि तत्युनरेवं । संद्हेत्काषितमार्गविधानात् ॥ १११ ॥

भावार्थः — अर्रारोगसे पीडित बलवान मनुष्यको स्नेहन, स्वेदन्, व्यमन, विरेचन आदि, से संस्कृत कर के, लघु, चिकना, उष्ण, अल्प अन्न को खिलाकर; मेघ (वादल ) से रहित सौम्य समय में किसी एकात वा गुष्त प्रदेश में, किसी मनुष्य की गोद में

[ंशेमी को ] इस प्रकार चित सुलावें कि. गुदा सूर्य के अभिमुख हो, कमर से उत्परके क्सीरभाग ( पूर्वोक्त मनुष्य के ) गोद में हो, कटिप्रदेश जहां ऊचा हो । पश्चात् गुदे संधि की कपडे की पृश्ति बांवकर उसे परिचारक मित्र, अ छाति से पकड रहरे ( जिसं से वह हिले नहीं ) तदनंतर गुदप्रदेश को घी लेपन कर, घृत से लिप्त अर्शयंत्र को गुदा मे प्रवेश करावें । जब मस्भे यंत्रके पाईर्वाग्यत, छिद्र (सूराक ) से अंदर आजार्वे तो उन को कपड़ा व फायामें साफ कर के और अन्छीतग्रह से देखकर, बिछत [ शस्त्रिविक्रेष ] से पक्षड कर कर्तरी शस्त्रमें काटकर अर्थ की स्थित के लिये कारणभूत दूषित रक्त को, बाहर निकालना चाहिये अथवा जला देना चाहिये अथवा कूर्चक से पकड कर, पकाकर सिद्ध किथे हुए क्षार को लेप करके, अर्श यंत्रके मुंह को, हथेली से ढके ( और सीतक गिनने के समयतक रहने दें ) जब मस्से पका हुआ जामून सदश नीले थोडा ऊंपा हो जाने तो, पश्चात् ठंण्डे एवं दूच, जल, दही का तीड, काजी इनसे बार २ धोकर, एवं मुलैटी, चंटन इन के कल्कको ची के साथ लेपन कर, क्षार का जटन को शमन करना चाहिथे। इस के बाद अर्श यंत्र की निकलकर ठंडे पानीप्त स्नान करावे और हवा रहित मकान में बैठाले। पश्चात साठी चापल, जी आदि के योग्य अन्नको घी, दुध मिलाकर योग्य शाकोके साथ खिलाना चाहिये। सात २ दिनमें एक अंकरको गिराना चाहिये। इस प्रभार गिराते हए यदि कुछ भाग शेप रहजाय ती फिर प्रोक्त ऋमसे जलाना चाहिये ॥ १०३ ॥१०४ ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ १२० ॥ १११ ॥

इस में अर्श का शस्त्र, क्षार, अग्निकर्म, बनलाये हैं। आगे अनेक अर्शनाशक योग भी बतलायेंगे। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इन को किन २ हालतों में प्रयोग करना चाहिये ! इस का खुलासा इम प्रकार है।

जिसको उत्पन्न होकर थोडे दिन होगये हो, अन्य दोष, अल्प उक्षण, अल्प उपद्रवोंसे संयुक्त हो, तथा जो अभ्यंतर माग में होने से बाहर नहीं दाखता हो ऐसे बवासीर को आपध खिलाकर ठिक करना चाहिये। अर्थात् वे ओपब सेवनसे अच्छे होसकते हैं।

जिस के मस्से. कोमल, फेंळ हुए, मोटे और उमरे हुए हों तो उसकी क्षार लगाकर जीतमा चाहिये।

जो मस्से, खरदरे, स्थिर, ऊंचे व कडे हों उनको अग्निकर्म से ठीक करना चाहिये। जिनकी जड पतर्ल हो, जो ऊंचे व लटकते हो, क्रेदयुक्त हो, उन की शखसे काट कर अच्छा करना चाहिये।

१ दोनों पैर और गर्छ को परस्पर बावना चाहिय । ऐसा अन्य ग्रंथों में लिखा है।

### भिन्न २ अशींकी भिन्न २ चिकित्ता।

तत्र वातकफजान्गुदकीलान् । साध्येद्धिकतीव्रतराप्ति-॥ क्षारपातिविधिना तत उद्यत्— । क्षारतो रुधिरपित्तकृतानि ॥११२॥ ४ स्थूलमूलकठिनातिमहान्तं । छेदनाग्निविधिना गुदकीलम् । कोमलांकुरचयं प्रतिलेपें- । योजयेद्वलवतां बहुयोगैः ॥ ११३॥

भावाय:— बात व कपसे उत्पन्न अर्शको क्षार कमें व अग्नि कर्मसे, रक्त व पित्तोत्पन्न अर्शको श्वारकर्मसे एवं मृत्यमे स्थूल, कठिन व बडे अर्शको छेदन व अग्निकर्म से सार्थन करना चाहिए। जिसका अंदुर कोमल है रोगी भी बल्लान है उसको अनेक प्रकारके लेपो अनेक प्रकारके औषिष्ट योगों द्वाग उपशम करना चाहिए॥११२।११३॥

#### अर्हाध्य छेप ।

अर्कदुग्धहीरतालहारिदा- । चूर्णमिश्रितविलेपनीमष्टम् ॥ वजबुक्षपयसाग्निकगुंजा- । सैंधवो ज्वलनिशान्वितमन्थत् ॥ ११४ ॥

भावार्थ:—आकके दूबमें हरताल हलदीके चूर्णको मिलाकर लेपन करें अथवा थोहरके दूबमें चित्रक, घुंचची, सैघानमक व हलदीके चूर्ण मिलाकर छेपन करें ती' अर्श रोग उपशमनको प्राप्त होता है ॥ ११४ ॥

पिप्पलीलवणचित्रकगुंजा- कुष्टमर्कपयसा परिपिष्टम् । कुष्टचित्रकसुधारुचकं गो- मृत्रीपष्टमपरं गुदजानाम् ॥११५ ॥

भावार्थ:—पीपल, सैंधानमक, चित्रक व घुंवचीको कूटकर अकीवेके दूधके साथ पीनें । उसे लेपन करें अथा कूट, चित्रक, थोइर व काले नमकको कूटकर गोमूत्रके साथ पीना हुआ लेपन भी उपयोगी है।। ११५॥

अश्वमारकविडंगमुदन्ती— चित्रमूलहरितालसुधार्क ॥ सीरसेंधवविषकमथार्श- स्तैलमेव श्रमयेदिइलेपात् ॥ ११६ ॥

भावार्थः — करनेर, वायाविङंग, जमालगोटेकी जड, चित्रक, हरताल, थोहरका दूव अकौनेका दूव व सेंवानमकसे पका हुआ तेल अर्शपर लेवनके लिये उपयोगी है॥११६॥

## अदस्योर्श नाशक चूर्ण ।

यान्यदृश्यतररूपकदुनी— मानि तेषु विद्धीत विधिज्ञः ॥
.शातरिनिकद्दरीतकचूर्णे । भक्षणं पल्जतं गुढयुक्तम् ॥ १८७ ॥

भावार्थ: — जो अर्श अदृश्यरूपसे हो अर्थात् अंदर हो तो कुशल वैषको उचित है कि वह रोगीको प्रतिदिन प्रातःकाल भिलावा व हरडके चूर्णको गुडके साथ मिलाकर सानेको देवें । इस प्रकार सौ पल चूर्ण उसे खिलाना चाहिये ॥११७॥

### अर्शक्तयोगद्वय ।

भातरेवमभयाग्रिकचूर्णे- सेंधवेन सह कांजिकया गो-। मृत्रसिद्धमसकुत्विषवेद्वा । तत्र साधितरसं खरभूषात् ॥ ११८ ॥

भावार्थ: — प्रातःकालमें हरड, चीताकी जड, सेंघानमक इनके चूर्णको गोमूल्र भावना देकर कांजी के साथ बार २ प्रीना चाहिये । अथवा गोमूत्र से सिद्ध किये गये, खरबूजेके कपाय को पीना चाहिये ॥ ११८ ॥

## चित्रकादि चूर्ण।

चित्रकान्वित।रूष्करवीजैः । श्रुण्णसात्तिलगुडं सततं तत् ॥ मक्षयन् जयति सर्वे नदुनी- । मान्युपद्रवयुतान्यपि मर्त्यः ॥११९॥

भावार्थ:—चित्रक की जड़ न भिलावेके बीजके साथ ।तिल न गुड़की कूटकर जो रोज भक्षण करता है वह सिन्नपातज न उपद्रवसहित अर्शको भी जीत छेता है अर्थात् ने उपराम होते हैं॥ ११९॥

#### अर्शनाशकतऋ।

श्रक्षणिष्ठवरिच जकलिया - । भ्यन्तराभिनवनिर्मलकुंभे ॥ न्यस्ततक्रमुप्युज्य समस्ता - । न्यर्शसां श्रमयतीह कुलानि ॥ १२०॥

भावार्थ:—चित्रकको बारीक पीसकर एक निर्मेट घडा छेकर उसके अंदर उसे छेपन करें। ऐसे घडेमें रखे हुए छाछ को प्रतिनित्य सेवन करे तो अर्रारोग उपशमन होता है ॥ १२०॥

#### सूरण मोदक ।

सत्क्रमान्मरिचनागरविष्या । ताग्निकपकटम्रणकन्दान् ॥ उत्तरीत्तरकृतद्विगुणांशान् । मर्दितान् समगुद्देन विचूर्णान् ॥१२१॥ मोदकान्यिदितानिष्परिद्वारान् । भक्षयश्विषकमृष्टमुगंभान् ॥ दुर्नयानपि जयत्यतिगर्भा । दर्शसां सकलरागसमृद्दान् ॥ १२२॥ भाषार्थः—मिरच, सोंठ, भिलावा व स्रणकंद इनको क्रमसे द्विगुणांश लेकर बाब एक साथ पीसे । उसके बाद इनके वरावर गुड लेवें । इन दोनोंको मिलाकर बनाया हैं जा रुचिकर व शुगंत्र मिठाईको (लाइ) जो रोज खाते हैं उनके कठिनसे कठिन वर्श मी दूर होते हैं । इसके सेवन करते समय किसी प्रकारकी परहेज करनेकी जरूरत नहीं है ॥ १२१ ॥ १२२ ॥

#### तककल्प

तक्रमेव सततं प्रिवेद- । त्यम्लमक्षरिहतं गुदजध्नम् ॥ भृगवेरकुटजाग्निपुनर्भू- । सिद्धतोयपरिपकपयो वा ॥ १२३ ॥

भावार्थः अर्था रोगीको अन्न खानेको नहीं देकर अर्थात् अन्नको छुडाकर केवछ आग्छ छाछ पीनेको देना चाहिये अथवा अदरख, कूट, चित्रक, पुनर्नवा इनसे सिद्ध जळ व इन औषधियोंसे पकाये हुए दृघ पीनेको देना चाहिये ॥ १२३॥

#### अशेनाशक पाणितक !

तत्कषायमिद्द पाणितकं कृ- । त्वाग्निकिश्विकदुर्जीरकदीप्य- ॥ प्रीयचव्यविद्दितप्रतिवाप्यं । भक्षयेदगुद्गदांकुर्रोगी ॥ १२४ ॥

भावार्थः उपर्युक्त कपायको पाणितक बनाकर उसमें चित्रक, जिकटु (सोंठ, मिरच, पीपछ ) जीरक, अजवाईन, पीपछामूछ, चाव इनका करूक डाटकर अशि रोगी प्रतिनित्य भक्षण करें ॥ १२४॥

#### पाटलादियोग ।

पाटलीकबृहतीद्वयपूर्ति । कापमार्गक्रटलाप्रिपलाश्च ॥ सारमेव सततं प्रपिवेदु । नीमरोगश्चमनं श्रृतमच्छम् ॥ १२५ ॥

भावार्थ:—पाढ, दोनों कटेली, पूतीकरंज, लटजीरा, कुडाकी छाल, चित्रक व प्राचा स्नके क्षार अथवा स्वच्छ काषायको सतत पीनेसे अर्शरोग उपराम होता है ॥ १२५॥

#### अर्थादन कल्क।

कल्कमेव नियतं मिषवेत्ते-। पां कृतं दिधरसाम्लकतर्कः ॥ भारवारिसहितं च तथादु-। नीमनामसहितामयतप्तः ॥ १२६॥

ें १—१ तोला काली मिरच, २ तोला शोंठ ४ तोला मिलाबा ८ तोला स्गाकंद (जमीवंद इनको बारीक चूर्ण करें और १५ तोला गुड़की चारनी बनाकर ऊपरके चूर्णको मिलावें लाडू या वर्षी तैयार करें। भावार्थ: - एवं अर्श रोगीको उपर्युक्त औषिषयोके कल्क बनाकर दहीके तोड आम्छ तक्रके साथ पीने को देना चाहिये | अथवा क्षार अखके साथ पीनेको देवा चाहिये || १२६ ||

#### भक्षातक कल्प।

साधुवेश्मनि विद्युद्धतत्तुं भ- । छातकः कथितचारुकषायम् ॥ आज्यस्मित्रदनौष्टुगरूं तम् । पादयेत्मतिदिनं कमेवदी ॥ १२७ ॥

भावार्यः—उस अर्श रोगीके शरीरको वमन, विरेचन आदि से शुद्ध करके एवं उसे प्रशास घरमें रखकर भिलावेके कपायको प्रतिदिन पिलाना चाहिये। कपाय पिलानेके पिले मुख, ओष्ठ, कंठ आदि स्थानों में घीका लेपन बुशल वैद्य कराते वें ॥ १२७॥

प्रातरीषधिमदं परिपीतं । जीर्णताम्जपगतं सुविचार्य ॥ सर्पिषोदनवतः पयसा सं- । भोजयेदलवणाम्लकमग्रयम् ॥ १२८ ॥

भावार्थ: — उपर्युक्त औ,पिथको प्रातःकाल के समय पिलाकर जब वह जीर्ग होजाय तब उसे नमक व लटाई से रहित एवं दूध वीसे युक्त भातका भोजन कराना चाहिये॥ १२८॥

#### भहातकास्थिरसायन.

पकशुष्कपरिशुद्धबृहद्ध- । छातकाननुविदार्य चतुर्ध्य- ॥
कैकमंश्वमभिवर्ध्य यथास्थ्ये – । कैकमेव परिवर्धयितव्यम् ॥ १२९ ॥
अस्थिपंचकगणैः प्रतिपूर्णे । पंचपंचिभरतः परिवृद्धिम् ॥
यावदस्थिततमभामुपूर्णे । हासयेदपि च पंच च पंच ॥ १३० ॥
यावदेकमवित्रिष्टमतः प्- । विकिमागपीरवृध्यवतीरः ॥
सर्वितर्दशसहस्रभुविति – । निकिसा भवति निगतगोगः ॥ १३१

भावार्थ:—अन्छान ह पके हुए बटे २ भिलावां को शुद्धे कर के सुखाना चाहिये। फिर उन को फोडकर ( उनके ) बीज निकाल देवें। पिहेले दिन इस अजि ( गुटली ) की चौधांह, इसर दिन आया, व तीसरे दिन पौन हिस्सा अक्षण करें। चौधे दिन एक बाज, पांचवे दिन २ बीज, छठवे दिन ३ बीज, सातवे दिन ४

१ मिलांबकी शुद्धि-८ मिलांब दे। एक बारीक अदर रखकर, साधारण कुबलना चाहिये। पश्चान् उनकी निकालकर, उनपर इंटका चूर्ण डांल और एक दिन तक रखे। दूसरे दिन पानींसे धोकर दुकड़ा करके चौगुन पानींमें (वर्तन क महको न दकते हुए ) पक्कोंचे। फिर बराबर दूध में पकांचे । बादमे धोकर एका लेखे। इन विधासे गिलांब की अच्छीतरह से शुद्ध होती है।

बीज, आंठवें रोज ५ बीज खावें। इस मकार पांच बीज खाचुकते के बाद, प्रातिदिन पांच २ बीज को बढाते हुए तबतक सेवन करें जबतक सी बीज न हो जाय। सी बीज खाने के बाद फिर रीज पांच २ घटाते हुए, जबतफ एक बीज बचें तब तक खावें। इस प्रकार बढाते घटाते हुए, उपरोक्त कमसे जो मनुष्य दस हजार भिछाने के बीजों को खाना है, उसका सम्पूर्ण रोग नष्ट होकर वह निर्जर होना है अर्थात् वह बुक्क नहीं होना है। १२० ॥ १३०॥ १३१॥

## भल्लानक तेल रसायन।

स्नेहमेव सततं प्रपिवेदा- । स्ट्करीयमीखलाक्तिविधानम् ॥ बासमात्रमुषयुज्य अतायुः । मीस मासत इतः परिवृद्धिः ॥ १३२ ॥

भावार्थः—भिलायेके तेलको निकालकर पूर्वेक्त प्रकार वृद्धिहानिक्रमसे एक मास सेयन करें तो सी वर्षका आयुष्य बढजाता है। इसी प्रकार एक २ मास अधिक सेयन करने से सौ २ वर्षकी आयु बढती जाती है ॥ १३२॥

### अर्शहर उक्तारिका।

अम्लिकाष्ट्रतपयः परिपक्वो- । त्कारिका मतिदिनं परिभक्ष्य ॥ माप्तुयादतिसुखं गुदकीलो- । त्पन्नदुःसञ्चमनं मविधाय ॥ १३३ ॥ ं

गावार्थ:—खर्टी चीज, घी व दूबसे पकायी हुई छप्ती उस रोगी को खिछानी चाहिये जिससे समस्त अर्टी दूर होकर रोगीको अत्यंत छुख प्राप्त होता है ॥ १३३ ॥

## वृद्धदारकादि चूर्ण।

वृद्धदारुकमहीषधभञ्चा- । तामिचूर्णमसकृद्गुडिवश्रम् ॥ भक्तयेत्गुदगदांकुररोगी । सर्वरोगश्चमनं सुलहेतुम् ॥ १३४॥

भावार्थः — अर्श रोगीको उचित है कि वह विधारा, सोंठ, भिलावा व चित्रक इनके चूर्णको गुड मिलाकर प्रतिनित्य खावें जिससे सर्वरोग शमन होकर सुखकी प्राप्ति होती है ॥ १३४॥

#### अर्श में तिलप्रयोग।

नित्यं खादेत्सचिलान् कृष्णवर्णान् । त्रातः प्रातः कीडुवार्धप्रमाणम् ॥ श्रीतं तोयं संप्रपायचु जीर्णे । ग्रुजीताकं दुष्टदुर्नामरोगी ॥ १३५ ॥

भावार्थ: — नित्य ही प्रातःकाल अन्छे काले तिल अर्थ कुडुव [ ८ तीले ] प्रमाण खावें। उसके ऊपर ठण्डा जल पीवे। जब बहु प्रश्व जाय उम अवस्थामें उसे उचित

भोजन करावें, इस प्रकार के प्रयोगोंसे अर्शरोग दूर हो जाता है। एवं ऐसे दुर्नामरोगीको सुख प्राप्त होता है। १३५॥

### अंतिम कथन।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुश्वास्त्रमहांबुनिभेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ १३६ ॥

भावार्थः — जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व ब पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह छोब परछोकके छिए प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखरं उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साध में जगतका एक माः हितसाथक है [ इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ १३६॥

इत्युग्रादित्याचार्यकृत कन्याणकारके चिकित्साधिकारे महाच्याधिचिकित्सिनं नामादिनो द्वादचाः परिच्छेदः।

--:0:--

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यायाचस्पतीत्युपाधिथिभूपित वर्धमान पार्श्वनाथ आसी द्वारा लिखित भावार्थदापिका टीका में महारोगाधिकार नामक बारहवां परिच्छंद समाप्त हुआ।



# अथ त्रयोदशपरिच्छेदः

# अथ शर्कराधिकारः

#### मंगलाचरण व प्रतिशा ।

समस्तसंपत्सहिताच्युतिश्रियं । प्रणम्य वीरं कथयामि सित्तियाम् ॥ सत्तर्करामञ्जतवेदनाइमरी- । भगन्दरं च प्रतिसर्वयत्नतः ॥ १ ॥

्रमावार्थः — अंतरंग व बहिरंग समस्त संपत्तियोसे युक्त अक्षयळक्षमीको प्राप्त श्रीबीरिजिनेश्वरको प्रमाण कर, शर्करा, अन्यंत वेटना को उत्पन्न करनेवाली अस्पतिओर भगंदर इन रोगोक्षे स्वक्त्य व चिकिन्माको यत्नपूर्वक कहूंगा, इस प्रकार आचार्य प्रतिका करते हैं ॥ १॥

#### वस्तिस्वरूप।

कटित्रिकालंबंननाभिवंक्षण- । पदंशमध्यस्थितवास्तिसंक्रितम् ॥ अलाबुसंस्थानमधोग्रुखाकृतिम् । कफःसमूत्रानुगतेः विश्वत्यतः ॥ २ ॥

भावार्थः—काटि, त्रिकास्थि, नाभि, राङ इन अवयवोंके बीचमें त्ंविके आकारमें जिसका मुख नीचेकी ओर है ऐसा बस्ति ( मूत्राशय ) नामक अवयय है । उसमें जब मूत्रके साथ कफ जावे उस समय ॥ २ ॥

#### शर्करा संप्राप्ति ।

नवे घटे स्वच्छजलप्रपूरिते । यथात्र पंकः स्वथमेव जायते ॥ कफस्तथा बस्तिगतोष्मश्चाषितो । मरुद्विशार्णः सिकतां समावहेत् ॥ ३ ॥

भावार्थ:—जिस प्रकार नये घडेमें नांचे कीचड अपने आप जम जाता है उसी प्रकार बस्तिमें गया हुआ कफ जमकर उष्णतासे सूखकर कडा हो जाता है वह बातके हारा दुकडा होकर रेती जैसा बनजाता है तभी शर्करा रोगकी उत्पत्ति हो जाती है अर्थात् इसीको शर्करा रोग कहते है ॥ ३॥

#### शर्करालक्षण ।

स एव तीत्रानिलघातजर्मरा । द्विषा त्रिषा वा बहुधा विभेदतः । कफः कटविंक्षणवस्तिश्रेफसां । स्वमृत्रसंगाद्वहुवेदनावदः ॥ २ ॥ भावार्यः --- वही जुम्क व.फ तीत्र वातके आघातसे दो, तीन अथवा अधिक हुकडा हो जाता है। जब वह मूत्र मार्ग मे आकर अटक जाता है तब कटी, जीघोका जोड, बरित व हिंग आदि स्थानमे अस्त्रेत वेदना उत्पन्न करता है।। ४।।

## . शकराशूल ।

सञ्चकराञ्चलमितीह अर्करा । करोति साक्षान्कव्यिक्षरोपमा ॥ पत्तित तास्तीवनमा ग्रह्युंहुः । स्वभेदिसञ्चेष नसंप्रयोगनः ॥ ५ ॥

भावार्थः साक्षान रेना के समान रहने वाला, वह त्रक्रा, इस (पूर्विक्त) प्रकार शर्कराज्य को उत्पन्न करना है। शर्का को भेदन करने वाला श्रेष्ठ औषधियों के प्रयोग करने से वह तीत्र शर्करा बार २ गिर जाते है अर्थात् मृत्र के साथ बाहर जाते हैं। ५॥

## अथाश्मर्याधिकारः ।

#### अञ्मरीभद् ।

कफःमधानाः सकलाइपरीगणाः । चतुः प्रकाराः गुणग्रुख्यभेदतः । कफादिपित्तानिलथुकसंभवाः । कमेण तासामत उच्यते विधिः ॥ ६ ॥

भावार्थ:—सर्व प्रकार कं अस्मेशे (पथरी) रोगो में कफ की प्रधानता रहती है। अर्थात् सर्व अस्मरी रोग कफ से उत्पन्न होते हैं। फिर भी गौणमुख्य विवक्षासे कफज, पित्तज, बातज व वीर्यज इम प्रकार चार प्रकारसे होते हैं। अर्थात् अस्मरी के भेद चार है। अब उनका छक्षण व चिकित्साका वर्णन किया जाता है।। ६।।

#### क काइक्ररीलक्षण ।

अथाश्मरीमात्मसभुद्धवां कपाः । कराति गुर्वी महतीं प्रपाण्डुराम् ॥ तया च मृत्रागममार्गराधतां । गुरुर्भवेद्वास्तिरिवेह भिद्यंत ॥ ७ ॥

१ बास्तिमें, मूत्र के साथ कफ जाकर पूर्वोक्त प्रकार से पत्थर जैसा जम जाता है। अर्थात् धन पिण्ड को उत्पन्न करता है। इसे पथरी वा अस्मरी कहते हैं। यही पथरी वायु के द्वारा दुक्क्षा हो जाता है तब उसे शर्करा कहते हैं।

२ जन कफ अधिक पित्तयुक्त होता है इस से उत्पन्न पथरी में पैत्तिकिस्थि प्रकट होते हैं इसकियं पित्तासमरी कहलाता है। इस पित्तासमरी में भी मूल कारण कफ ही है। नयों कि कफ को छोड़ कर परंपर जैसा घन पिण्ड अन्य दोषों से हो नहीं सकता। फिर भी यहाँ अधिक पित्तसे युक्त हों। से पिन की मुक्प वितक्षा है कफ की गौग। इसी प्रकार अन्य भी जानना चाहिं।

भावार्ध:—केवल कफ से उत्पन्न अश्मरी [पथरी] भारी व सफेट होती है। जन इससे गूनदार इक जाता है तो बस्ति भागे हो जाती है और वह बस्ति को फोडने जैसी पीडा को उत्पन्न करती है।। ७॥

## परिकास्मरीलक्षण।

\* कफस्सिपिताधिकताष्ठुपागतः । करोति रक्तासितपीतसमभाम् । अरुष्करास्थीमतिमामिद्दाञ्मरीं । कणध्यसी स्रोतिस मूत्रमास्थिता ॥८॥ स्वम्भयातादिद्दबस्तिरूष्मणा । विद्वते पच्यत एव संततम् । सदाददेद्दो मनुजन्तृषादतः । सदोष्मवातरापि तप्यते ग्रुद्धः ॥ ९ ॥

भावार्थ: -- अधिक पित्तयुक्त कक से उत्पन्न होनेवाली अस्मरी का वर्ण छाल, काला व पीटा होता है। भिलावे की गुठली जैसी उसकी आकृति होती है। यह मूझ मार्ग में स्थित होकर मृश को शेकती है। मूलके इक जानेसे, उप्पता के द्वाद बस्ति में अयंत जलन होती है और उसको अधिक पास लगती है। यह बार २ उप्पावात से भी पीडित होता है।। ८॥ ९॥

#### वातिकाश्मरीलक्षण ।

बलास एवाधिकवातस्युता । यथाक्तमार्गाद्भिवृद्धिमागतः॥
करांति रूक्षासितकण्डकाचितां । कः विश्वध्यमितमामथाक्षमरीम् ॥ १०॥
तया च बस्त्याननराधिको नरो । निरुद्धमूत्री बहुवेदनाकुलः ॥
असस्यदुः खक्क्षयन। सनादिषु । मितिकियाभावतया स धावति ॥११॥
स नाभिमेहं परिमर्दयन् हुः । गुद्दें अतिकियाभावतया सर्पाडया ॥
स्वदंतयत्रं मितिशाय निश्वलं । पतत्यमा सुमनतमुधेरातलं ॥ १२॥

भावार्थ: — अधिक वायुमे युक्त करान उपन व वृद्धि की प्राप्त अरमरी सक्ष, काल्यियमि युक्त कहरों से ज्यान एवं यहंत्र पुष्पके समान रहता है इस से जब बिस्तका मृत्य रक्षजाता है, को मृत्र भी रुक्षजाता है। जिससे उसकी बहुत वेदना होता है। सोनेमें बेठने आदिमें उस रोगा की अमध दुःख होता है। एवंच उसके उपश्मकेलिये कोई उपाय न रहनेसे वह बिह्नार होकर इधर दीहना है। उस पीडासे पीडित होकर वह रोगा अपने नामि व विभक्तों वार र मर्दन करता है एवं गुःमें अंगुलि डाल्या है। एवं अधिक बेदना होनेमें अपने दांतोंकी चायकर निश्चलतासे मुर्च्छितसा होकर जमीनमें पहा रहना है। १०॥ ११॥ १२॥

#### बालाभरी।

ंदिवातिनिद्राञ्जतया प्रणालिका- । सुमूक्ष्मतः स्निग्धमनोक्रमोजनात् ॥
क्रफोल्वणाद्देशकृतादमरीगणा । भवंति वालेषु यथोक्तवेदनाः ॥ १३ ॥

भावार्थ:—दिनमें अधिक सोनेसे, मूत्रमार्ग अत्यंत मूक्ष्म होनेसे, अधिक स्निग्ध मधुर ऐसे मनोज्ञ अर्थात् मिष्टान खानेसे, (स्त्रभाव से ही) अधिक कर्फ की वृद्धि होने से तीनों दोषोंसे उत्पन्न होनेत्राले अक्ष्मरारोगसमूह (अर्थात् तीनों प्रकारकी अक्ष्मरी) बाककों में विशेषतया होते हैं। उनके उक्षण आदि पूर्वीक्त प्रकार है।। १३।।

# बालकोत्पन्नाइमरीका सुन्नसाध्यन्तः।

अधास्त्रसत्वाद्तियंत्रयोग्यत- । स्तथाल्पवस्तेरपि चाल्पमासंतः ॥ सदेव बाक्षेषु यद्रमरीसुखा- ा हृशीतुमार्द्रतुमतीव शक्यते ॥ १८:॥

भावार्थ:—बाङकोंके शरीर व बन्ति का प्रमाण छोटा होनेसे, शरीर में मांस भी अला रहनेसे, यंत्रप्रयोग में भा सुलभता होनेसे बाङकों में उत्पन्न अक्सरी को अस्पंत सुङभतासे निकाङसकते हैं॥ १४॥

### शुकाश्मरी संप्राप्ति ।

महत्सु शुक्राक्मरिको भवेत्स्वयं । विनष्टमार्गो विहतो निरोधतः ॥ भविक्य सुरकांतरमाशु शोफकृत् । स्वमेव शुक्रो निरुणद्धि सर्वदा ॥१५॥

भावार्थ:—शुक्र के उपिथित बेग को धारण करने से वह स्वस्थान से सुत होकर बाहर निकलने के लिये मार्ग न होने से उन्मार्गगामी होता है। फिर वह बायुके बल से अध्दक्षीश और शिक्ष के बीचमें अर्थात् बस्ति के मुख्य में प्रवेश करके, वहीं रुक्तकर सुक्त होनेसे पथरी बनजाता है इसीको शुक्राश्मरी कहते हैं। यह अण्डकोश में स्वन उत्पन्न करती है। यह शुक्राश्मरी जनान मनुष्योंको ही होती है। बालकों को नहीं ॥१५॥।

#### श्कादमरी लक्षण।

विलीयते तत्र विमर्दितः पुनः । विवर्धते तन्क्षणमात्रमीचतम् ॥
इमार्गगो नारकवन्महातनुं । स एव शुक्रः कुरुतेऽइमरा नृणाम् ॥ १६ ॥
भावाधः — अण्डकोश शिक्षेद्रिय वे बीच मे मसलने से एक दफे तो अर्दमरीका
, विलय होता है । लेकिन थोडे ही समय के बाद मचिन होकर पूर्ववत् बढजाता है ।
१ शुक्रके बेग को धारण करने के कारण से बाहर निकलनेका मार्ग संकृषित होता है।
१ शुक्रके बेग को धारण करने के कारण से बाहर निकलनेका मार्ग संकृषित होता है।

इस प्रकार कुमार्गगामी अर्थात् स्वमार्ग को छोडकर जानेवाछा वह शुक्र, अश्मरीरोग को उत्पन्न करता है। जिस प्रकार महान् शरीर धारण करनेवाछों को भी नारकी कष्ट पहुं-चाते हैं वैसे ही शक्तिमान शरीरवाछे मनुष्योंको भी यह कष्ट पहुंचाता है।। १६॥

### अस्मरी का कठिनसाध्य छक्षण ।

अथात्रमरीष्वद्धतेवेदनास्वसः । ग्विमिश्रमूत्रं बहुकुच्छ्संगतम् ॥ व्रणिश्रण्यातासु तथा विधानवि- । द्विचार्य तासां समुपाचरेत्त्रियाम् ॥१७॥

भावार्थः — अश्मरीरोग से पीडित व्यक्ति भयंकर वेदना ( दर्द ) से युक्त हो, रक्त से मिश्रित मूत्र अन्यंत कठिनता से बाहर निकल्ता हो, मूत्रप्रणाली आदि स्थानों केंबण भी उरपन्न होगया हो, ऐसे अश्मारी रोग असाध्य या कष्टसाध्य होता है। इसिलिये चिकित्साके कार्य में निपुण वैद्य को चाहिये कि उपरोक्त लक्षणयुक्त रोगीयों की असंत विचार पूर्वक चिकित्सा करें॥ १७॥

#### अइमरी का असाध्य लक्षण।

स्वनाभिशुष्कध्वजशोफपी। हतं । निरुद्धमृत्रातिरुजार्तमातुरम् ॥ विवर्जयेत्तत्सिकतां सग्नर्करा- । महात्रमरीभिः प्रविषष्टितं नरम् ॥ १८ ॥

भावार्थः — जिसका नाभि व अण्डकोश सूज गया है, मूत्र हकगया है और असंपत वेदना से व्याकुल्टित है ऐसे शर्करा व अस्मरी रोग से पीडित व्यक्ति को असाध्य समझकर छोड देना चाहिये॥ १८॥

सदास्मरी वज्जविषाग्रिसर्पवत् । स्वमृत्युरूपो विषमो महामयः ॥ सदौषधैः कोमल एव साध्यते । प्रमृद्धरूपोऽत्र विभिद्य यत्नतः ॥ १९ ॥

भगवार्थ:—अदमरीरोग सदा वज्ञ, विष, अग्नि व मर्पके समान शीव मृत्युकारक है। यह रोग अत्यत विषम महारोगोकी गणनाम है। यह ( पथरी ) कीमल हो ( सकत नहीं ) तो औषधिप्रयोगसे ठीक होती है। यदि महत होगयी हो और बढगयी तो यत्नपूर्वक फोड कर निकालनेसे ठीक होती है अर्थात् वह शखसाध्य है ॥ १९॥

### वाताइमरी नाशकधृत ।

इंशाइमरी संभवकाल एवं ते । यथांक्तसंशोधनशोधितं नरं ॥ प्रपाययेद्दः ।महांतकाक्ष्मि— । क्यतावरी गांधुरपाटलीद्रुमें ॥ २०॥ त्रिकंटकोशीरपलाशशाकजैः । सवृक्षचकैस्सवलामहावलः ॥ कपोतवंकेबृहतीद्वयान्वितः । यवैः कुलुत्यैः कतकोद्भवः फल्डेः ॥ २१॥ सकोलविस्वैवेरणाग्निमंथकैः । सुविकासंघविद्याचित्रकैः ॥ कवायकल्कैःपरिपाचितं घृतं । भिन्नात्ति तद्वातकृतां महाइमरीम् ॥ २२॥

भावार्थ:—अइमरी रोगकी उत्पत्ति होते ही उस मनुष्यको वमन विरेचन आदिसे शोधन करना चाहिये। फिर उसे पाषाण भेदी शिलाजित शतावरी गोखरू पाढल, गोखरू, खस, पलाश, केगुन, कृटाकी लाल, तगर, न्विरेटो, सहदेई, बासी, लोटोकटेली, बडीकटेकी, जी, कुलधी, निर्मली बोज, बदर्गफल [बेर] बेल, बरना, अगेथु, पत्रक्षार. सेपालोण, हींग, चीता की जड इनके कषाय व कल्क से सिद्ध किये हुए घृत को पिलावें। बह बातज महा अइमरी [पथरी] रोगको दूर करता है। १२०।।२१॥२२॥

#### बाताइमरीकं छियं अन्नपान।

यथोक्तसद्भेषजमाधितोदकः । कृता यवागः सविलेप्य सत्स्वला- ॥ पर्यासि संभक्षणभोज्यपानका- । निष प्रद्यादनिलाक्ष्मरीप्यलम् ॥२३॥

भाषार्थ: — वाताइमर्ग से पाडित व्यक्तिको उण्रोक्त [वाताइमर्ग नाहाक] श्रेष्ठ औषधियो द्वारा साधित जल मे किया हुआ युवाग, विलेपी खल्येष् एवं (उन्ही औष-ियों से सिद्ध ) दूध, मक्य, भोज्य और पातक को मक्षण भोजनादिक लिये प्रदान करना चाहिये ॥ १३ ॥

#### पित्ताइमरी नाशक योग

सकाशदमींत्कटमोरटाञ्माभे—। त्रिकण्टकेस्सारिवया सचर्दनः॥
श्विरीषधत्त्रकुरण्टकाश्चमी—। वराहपाठाकद्वलीविदारकैः॥ २४॥
सपुष्पक्रण्माण्टकप्रबंकात्पल्ल—। मतीतकोशीरुकतुं विविधिका—॥
विपक्षसत्रायुषवीजसंयुत्तेः। विजातकंदशीतलसृष्टभेषजः॥ २५॥
कृतैः कपायस्सर्धतस्सर्शकरैः । प्यागणभेक्षणपानभोजनः॥
मयोजितः पित्तकृताद्वमरी सदा। विनदयति श्रीरिव दृष्टमंत्रिभिः॥२६॥

भावार्थः—का र, दर्भ, रामसर [ भद्रमुंज ] ईलका जड, पाणणभेदी, गोलह, सारि वा ( अनंतम्छ ) चदन, सिन्स, धत्रा, पीटी कटसरेया, छीकरा, नागरमोधा, पाठा, केलेका जड, विदारक ( जलके मध्यस्थ ग्रुश्वीवशेष ) नागकेशर, कृष्माण्ड ( सफेट क्रिक ) कमल, नालकपल, कशडी का बीज, तुम्बां [ लोकि ] कुंदृह, पके हुए क्रिक की कीज,

१ केय इमली, मिरच, चित्रक, बर्यागरी और जीरा इनको क्रालकर सिद्ध किंत्र हुए यूप को लख्यूप कहते हैं।

दाछचीनी, तेजपात, इलायची, एवं ऐसे ही शीतगुण व मधुर रसयुक्त अन्य औषि इनके कथाय को धी शक्कर भिलाकर फीनेसे, तथा इन्हीं औपिधयों से साधित दूध, मक्ष्य पानक व भोज्य पदार्थीको पाने आदि कार्यों में प्रयोग करनेसे, पित्त स उत्पन्न अश्मरी (पथरी) सदा नाश होती हैं। जैसे कि दुष्ट मंजियोंसे राजाकी राज्य संपत्ति नष्ट होती हैं। देश । २५ ।। २६ ।।

#### कफाइमरीनाशकयांग।

फलित्रकत्र्यूषणञ्जियु चित्रकै – । विंढंगकुष्ठैर्वरणैस्तुटित्रयैः (१)॥ विंडोत्यसोवर्चलसैन्धवान्वितः । कपायकल्कीकृतचारुभेषजैः ॥२७॥ विपक्रतेलाज्यपयोत्रभक्षणैः । कपायसक्षारयुर्तस्सपानिकः॥ सुपिष्टकल्कैः कफजाइमरी सदा । तपोगुणैस्संस्रुतिबद्दिनइयति ॥ २८॥

भावार्थ:— त्रिकला [हरड बहेडा आवला ] त्रिकतु [सोठ मिरच पीपल ] संजिन, चीताकी जड, वायाविडंग, कूट, वरना, बडी इलायची, छोटी इलायची, बिड नमक, काला नीन, सेंधालीण इन ऑपियोके कल्क व कपायस पकाये हुए तेल, घी, दूध, व असके मक्षण से, क्षार्युक्त कपायको पीनेसे एवं अच्छीतरह पिसे हुए कल्कके सेवनसे कफज अक्मरी रोग नष्ट होता है जिस प्रकार कि तपोगुणसे संसार का नाहा होता है ॥ २७ ॥ २८ ॥

#### पाटलीकादिकाथ.

सपादर्लाकैः किपचृतकांधिभिः । कृतः कपायोश्मजतुप्रवापितः ॥ सञ्चर्करः शक्रिया सहाश्मरीं । भिन्नत्ति साक्षात्सहसा निषेवितः ॥२९॥

" भावार्थ:—पाडल, अम्बाहा, (अधवा अदृब्रथभेद ) इन बृक्षोके जडके कवाय में शिलाजीत आर शकर मिलाकर पीनेसे शर्करा तथा अदृमरी रोग दूर होता है ॥ २९॥

## कपातवंकादि क्वाय ।

क्योतवंकैः सहज्ञाकर्जः फर्छः । सविष्णुकांतैः कदलांबुजाह्वयैः ॥ श्रृतं प्यष्टंकगचूर्णमिश्रितं । सज्ञर्करेदुं प्रपिवेत्सक्षकरी ॥ ३० ॥

भावार्थ:—ब्राह्मी, विष्णुकांत, रोगुन वृक्षका फल, सेमर, हिज्जल वृक्ष [ समुद्र फल ] इनके कपाय मे सुद्दागेके चूर्ण शक्कर और कपूर मिलानर शकरा रोगवाला पीवे तो रोग शांत होता है ।। ३० ।।

#### अजनुग्धपान ।

सुमृष्टसट्टंकणचूर्णमिशितं । पिबेदनाहारपरो नरस्मुखम् ॥ अजापयस्सोष्णतरं सशक्तरं । भिक्षत्ति तच्छर्करया सहाज्मरीम् ॥३१॥

भाषार्थ: संपूर्ण आहारको त्यागकर बकरीके गरम दूधमे शकर और सुहागेके चूर्णको मिलाकर अनेक दिन पीत्रें तो शर्करा और अन्मरी गोग दुर होते हैं ॥३१॥

# मुखकाण्डादि कल्क।

सन्तरयकाण्डोद्भववीजपाटली । त्रिकण्टकानामिष कस्कर्शितम् ॥ पिवेदिधिक्षीरयुतं सञ्चर्करं । सञ्चर्कराज्ञवयितिभेदकुद्भवेत् ॥ ३२ ॥

भावार्थ: - नृत्य काण्डका बीज (?) गोखरू, पाटल इनका कन्क बना कर उस में दूच, दही व शकर अन्छातरह मिलाकर पीवें तो शर्करा और अक्सरी की शीष्र भेदन करता है।। ३२।।

## तिलादिक्षार ।

तिलापमार्गेक्षुरतालमुब्ककः । क्षितीश्वराख्यांत्रिपकिञ्चकां ज्ञवम् ॥ सुभस्मानिश्राच्य पिवेत्तदृश्मरी । शिलाजतुद्राविलमिश्रितं जयेत् ॥ ३३॥

भावार्थः — तिल, चिगचिरा, गौखरू, ताल, मोखा, अमलतास, । किशुक इन इसींकां अन्छीतरह भस्मकर उसकी पानी में घोलकर छानलेवें। उस क्षार जल में शिलाजीत, और विडनमक मिलाकर पीने तो यह अस्मरी रोग को जीत लेता है। ३३॥

यथोक्तसद्रेषजसाधितै धृतैः । कषायसझारपयोऽवलेहनैः ॥ सदा जयेद्द्रमतराद्रमरीं भिषग् । विशेषतो बस्तिभिरप्यथोत्तरैः ॥३४॥

भावार्थः इस प्रकार ऊपरके कथनके अनुसार अनेक अस्मरी नाशक औषधि-योंसे सिद्ध घृत, कषाय, क्षार, दूव व अवलेही के द्वारा विशेष कर उत्तरबेस्ति के प्रयोग से विद्य पत्थरसे भी अधिक कठिन अस्मरी रोग को जीते ॥ ३४॥

#### उत्तरबस्ति विधान।

अतः परं चोत्तरविस्तरुच्यते । निरस्तवस्त्यामयवृदंबंधुरा ॥
मतीतनेत्रामलविस्तिलक्षण- । द्रवममाणैरिप तिक्कयाक्रमैः ॥ ३५ ॥
भावार्थ--उत्तरविस्ति बस्ति (म्ब्राशय) गत सम्पूर्ण रोगोंको जीत्रवे वाली है ।
। जो लिंग व योनि में बहिर [ विकाग ] लगावी जानी हैं अन उत्तरविस्त, कहते हैं।

इसिकिये यहां से आगे, नेत्र (पिचकारी) व बस्ति का लक्षण, प्रयोग करने योग्य इवप्रमाण, और प्रयोग करने की विधि आदि उत्तरवरित संम्बधि विषय का वर्णन करेंगे॥ ३५॥

## पुरुषयोग्यनेश्रलक्षण ।

ंमगाणतोऽ्ष्टुांगुल नेत्रमायतं । सुवृत्तसुस्निग्धसुरूपसंयुतम् ॥ सुतारनिर्मापिनमूलकार्णिकं । सुमालनीवृन्तसमं तु सर्वथा ॥ ३६ ॥

भावार्थः — यह बन्ति, आठ अगुल लम्बी, गोल, कोमल व सुंदर चांदी आदि धानुओं द्वारा निर्मागित, मूल में कार्णिका से संयुक्त एवं चमेलीपुष्प के डंटल के समान होनी चाहिये। यह नेत्रप्रमाण व लक्षण पुरुषोकी मयुक्त करने योग्य नेत्रका है।। ३६।।

## कन्या व स्त्रीयोग्य नेत्र लक्षण।

तदर्भभागं सबृहत्मुक्तिंकं । सुवस्तियुक्तं प्रमादाहितं सदा ॥ तथांगुलीयुग्मनिविष्टकींगकं । तदेव कन्याजननेत्रमुच्यते ॥ ३७ ॥

भावार्थ: —िक्षयोंके लिये नेत्र, चार अंगुल लम्बा व बडी कर्णिका से संयुक्त होना चाहिये | कन्याओके ठिये प्रयोग करने योग्य नेत्र दो अंुल लम्बा एवं कर्णिकायुक्त होना चाहिये | उपरोक्त तीनो प्रकार के नेत्र बस्ति से समुक्त होना चाहिये || ३७ ||

#### द्रवप्रम.ण ।

द्रवप्रमाणं प्रसृतं विधाय तत् । कषायतैलाज्यग्रुणेषु कस्याचित् ॥ प्रयोज्यतां बस्तिमथेंदुलिप्तया- । ज्ञालक्या मेद्रमुखं विज्ञोध्य तम् ॥३८॥

भावार्थ: — बस्ति में, कपाय, तैल, वी इत्यादिम से किसी भी चीज (द्रव) की 'प्रयोग करना हो, उस की अधिक से अधिक माता एक प्रसृत (साठ तोला) प्रमाण है। किस 'प्रयोग करनेके पाइले कपूर से लेपन किये गये, पतले शला का [सलाई] को, अंक्स बैंगलकर, शिश्लेदिय के मुख को साफ कर लेनी चाहिये॥ ३८॥

# उत्तरबस्तिसे पूर्वप्रशाद्विधेयविधि।

मधिरंग्तु मथमं विधानवित् । नियोजयेदुत्तरवस्तिमूर्जिताम् ॥
ततोऽपराण्हे पयसा च मोजयेत्। अतो विधास्ये वर्षास्तिसरिक्रयाम् ॥३९॥

े १ यह रोगीके हाथ का अगुरू है।

आवार्यः — उत्तर बस्ति देनेके पहिले उन अवयवोको मल लेना चाहिए। तदनंतर बस्तिका प्रयोग करना चाहिए। उस दिन सायंकाल दूधके साथ भोजन कराना चाहिए। अब बस्ति देनेके क्रमको कहेगे ॥ ३९॥

## उत्तरबस्यर्थ उपवेशनविधि

स्वजानुद्ध्नोञ्चतसुस्थिरासने । व्यवस्थितस्यादतकुवद्धदासने ॥ नरस्य योज्यं वनिताजनस्य च । तथवग्रचानगंतार्ध्वपादितः ॥ ४० ॥

मानार्थ — पुरुषको उत्तरबस्ति प्रयोग करना हो तो उसको घुटनेके बराबर ऊंचे व स्थिर आसन ( बेंच वुसीं आदि ) पर कुक्कुटासन मे व्यवस्थित रूपसे विठाल कर प्रयोग करें। स्रीको हो तो उपराक्त आसनिपर, चित सुलावे और दोनों पैर ऊंचा करके अर्थात् संकुचित करके प्रयोग करें।। ४०॥

नभोगतेऽप्युत्तरवस्तिगद्रवे । स्तैलनिर्गुण्डिरसंदुालेप्तया ॥ श्रलाकया मेद्रमुखं विघट्टय- । त्रधश्र नाभेः प्रतिपीडयेदृद्धम् ॥ ४१ ॥

भावार्थ:—पिचकारीका दबद्रव्य पूर्ण होनेपर तेल, निर्मुण्डिका रस और कपूर लित दालाकासे शिदनके मुखको अच्छीतरह शोधन करना चाहिए एवं नाभिके नीचे अच्छीतरह हाथ से मलना चाहिए ॥ ४१॥

# अगारधूमादिवाने ।

अगारभूमोत्पलकुष्ठिपप्पली । सुर्सिधवैः सङ्ग्रहीफलद्भैवः ॥ विलिप्तवितै प्रविवेशयेद्धधः । सुर्खेन सद्यो द्रवनिर्गमा भवेत् ॥ ४२ ॥

भावार्थः — गृहंपूम, नील कमल, क्ठ, पीपल, रोधालोण व कटेहली फल इन के दव [काथ आदि ] को बत्तीके ऊपर लेपन कर अंदर प्रवेश करानेसे उसी समय इनद्रव्य सुगमतासे आता है ॥ ४२॥

#### उत्तरबस्तिका उपसंहार।

समूत्ररोगानतिम्त्रकृच्छतां । सत्रकरानुग्ररुजाइपरीगणान् ॥ समस्तरक्त्याश्रयरोगसंचयान् । विनाश्ययेदुत्तरवस्तिरुत्तमः ॥ ४२ ॥

भावार्थः मूरारोग, मृत्रकृष्ण, शर्कराइमरी आदि संपूर्ण बस्याश्रित रोग इस उत्तर बस्तिसे नाश होते हैं । अर्थात् मूरासंग्धी रोगोंके लिये, उप्रसे उप्र अस्मरी रोगकेलिये व सर्व प्रकारके बस्तिगत रोगोंकेलिये यह उत्तरबस्ति उत्तम साधन है ॥४३॥

१ घर में धूर्व के कारण, जो काला जम जाता है उसे गृहधूम, [घर का धूवा] कहते हैं।

# अथ भगंद्ररोगाधिकारः।

## भगंदरवर्णनप्रतिश्चा।

निगच संक्षेपन एवमइपरी । भगंदरस्य मतिषाद्यते किया । स्वलक्षणैः साध्यविचारणायुतैः । सरिष्टवर्गैरपि तच्चिकित्सितेः ॥४९॥

भावार्थः क्हस प्रकार संक्षेपसे अश्मरी रोगको प्रतिपादनकर अब भगंदर रोगका वर्णन उसकी चिकित्सा, छक्षण साध्यासाध्य विचार, मृत्युचिन्ह आदि के साथ २ करेंगे इस प्रकार आचार्यथ्री प्रतिज्ञा करते हैं ॥ ४४ ॥

## भगंदर का भेद्।

क्रमान्मरुत्पित्तकफेंद्दीरितैः । समस्तदोषैरिप शल्यघाततः ॥ । भवंति पंचेव भगदेराणि त—। द्विषाग्निमृः द्विशतिमानि तान्यलं ॥ ४५ ॥

भावार्थः -- भगंदर रोग क्रमसे वातज, पित्तज, कफज, वातिपत्तकफंजं (सिनपातज) शल्थघातज (काटे के आधातसे उत्पन्न) इस प्रकारसे पांच प्रकारका होता है। यह रोग विप, अग्नि, मृत्युके समान भयकर है। ४५॥

# शतयोनक व उपूराललक्षण ।

. सतोदभेदपचुरातिवेदनं । मरुत्मकोपाच्छतयोनकं भवेत् ॥ सतीत्रदाइज्वरग्रुप्रेपेतिकं । भगंदरं चोष्ट्रगलोपमांकुरम् ॥ ४६ ॥

भावार्थ:—वातोद्रेक से उत्पन्न भगंदर, तोद, भेद, आदि अत्यंत वेदना से युक्त होता है। इसका नाम शतयोनंक है। वित्तप्रकीपसे उत्पन्न भगंदर में तीन दाह [ बड़न ] व ज्वर होता है। यह ऊंट के गर्छ के समान होता है। इसिंडिये इसे उद्ग्रह कहते हैं।। ४६।।

# परिस्नावि व कंबुकावर्तस्थल

कफात्परिस्नावि भगंदरं महत् । सकण्डुरं सुस्थिरमल्पदुर्घटम् ॥ जदीरितानेकविशेषवेदनम् । सुकंबुकावर्तमन्नोषदोषजम् ॥ ४७॥

१ गुदा के बाहर और पान में अथीत गुदा से दो अंगुल के फासले में, अत्यंत बेदना उत्पन्न करनेवाली पिड़का [फोडा ] उत्पन्न होकर, वही फूट जाता है, इसे मगंदर रोग कहते है।

२ शतयोनक का अर्थ चालनी है। इस भगदर में चालनी के समान अनेक छित्र होते हैं। इशक्ति शतयोनक नाम सार्थक है।

भावार्थ:—कफप्रकीप से उत्पन्न भगंदर, बढा व स्थिर होता है इस में खुजली होती है वेदना (पीडा) मंद (कम) होती है एवं प्यसाव होता रहता है। इसलिये इसे परिम्नावि भगंदर कहते हैं। सिन्निपात भगंदर में, पूर्वोक्त तीनों देखों से उत्पन्न भगंदरों के पृथक २ लक्षण एक साथ पाये जाते हैं। इसकी शंख के आवर्त [ घुमाई ] के समान आकृति होने से इसे कंश्रकावर्त कहते हैं। ४०॥

## उम्मार्गि भगंदर लक्षण ।

सञ्चल्यमञ्चानतयाञ्चयाहृतम् । क्षिणोति तिक्ष्णं गुद्रमन्यथोगदं ॥ विमार्गग्रुन्मार्गविशेषसंचितं । भगंदरं तत्कुरुते भयंकरम् ॥ ४८ ॥ ' 🚜

भाषार्थ:—िश्ना देखे भारते, अन्यथा चित्त से भोजन करते समय अष्टार के साथ कांटा जावे तो, वह गुद्र में चुभकर भगदर को पैदा करता है। इस में अनेक प्रकार के मार्ग (छिद्र) होते है। यह उन्मार्गगाभी होता है। इसाक्ष्ये उसे उन्मार्गी भगंदर कहते हैं। यह अत्यंत भयंकर होता है। ४८।।

# भगंदर की व्युत्पत्ति व साध्यासाध्य विचार।

भगान्विते बस्ति गुदे विदारणात् । भगंदराणीति वदंति तद्विदः ॥ स्वभावतः सुच्छतराणि तेषुत- । द्विवर्जयत्मर्वजञ्चसंभवम् ॥४९॥

भावार्थः — भग, कित और गुद स्थानमे विदारण होनेस इसे भैगंदर ऐसा विद्वान् छोग कहते हैं ! सर्व प्रकारके भगदंर, अत्यंत कछ साध्य हैं | इनमें से, सिनपातज ब शल्यज तो असाध्य हैं । इसिन्ण इन दोनों को छोड देवें ॥ ४९ ॥

#### भगंदर चिकित्सा।

भगंदराद्यत्पिटिकाप्रपीदितं । महोपवासः वर्मनिविरेचनः ॥ उपाचरेदाश्चिकेषकोणित-। प्रमोक्षसंस्वेदनेळपंबर्धनः ॥५०॥

भावार्थ:—भगडर पिटका | पुनमी ] से पीडित अर्थात् भगदर रोगसे युक्त मनुष्यको उपवास, वमन, विरेचन, रस्तमाक्षण, संस्वेदन, छेपन, आदि विधियोंसे शौष्र विकिसा करें ॥ ५०॥

चिकिंसा उपक्षामे द्वानि।

उपेक्षितान्युंत्तरकालमुद्धतं । स्ममस्तदांषं परिपाकमत्यतः॥ सृजति रेतोमलम्त्रमारुत- । क्रिमीनपि स्वत्रणवक्त्रतस्सदा ॥ ५१॥ ं भावाध: -- यदि इस मगंदर रोगीकी उपेक्षा करें तो वह तीनों दोषों
से संयुक्त हो कर, उस का परिपाक होता है। मगंदर के मार्ग [मुख] से छुक,
भट, मूत्र, और वायु बाहर आने टगते है। एवं उस में नाना प्रकार के मुख से संयुक्त
बणोंकी उत्पत्ति होकर, उन वर्णों के मुख से किमी पड़ने छगते हैं। अर्थात् किमि भी
पेदा होते हैं।। ५१।।

#### भगंदर का असाध्य लक्षण

पुरीषमुत्रक्रिमिवातरेतसां। प्रवृत्तिमालोक्य भगंदरव्रणे॥ चिकित्सकस्तं मनुजं विवर्जये- । दुपद्रवैरप्युपपन्नमुद्धतः॥ ५२॥

- भावार्थः — भगंदर के मुखसे मल, मूच, वात, वीर्य, क्रिमि आदिकी प्रवृत्तिको देखकर एवं भयंकर उपद्रवोंके उद्देक को देखकर चिकित्सकको उचित है कि वह भगं-दर रोगीको असाध्य समझकर छोडें॥ ५२॥

# भगंदर की अंतर्भुखबिहर्मुखपरीक्षा।

तथा विपक्षेषु भगंदरेष्वतः । मतीतयत्नाद्गुदजांकुरेष्विव । भवेत्रय यंत्रम् भविधाय चैषणीं । बहिर्मुखांतर्भुखतो विचारयेत् ॥ ५३ ॥

भावार्थ:— उपरोक्त भगंदरां विपरीत अर्थात् अहाध्यलक्षणों से रिष्टत भगंदर रोग को, अर्शके समान ही अत्यंत यत्नके साथ यंत्रको अंदर प्रवेशकर ऐषणी ( लोह की शलाका ) को अंदर डालकर भगंदरका मुख अंतर्गत है या बहिगत है इसको अच्छीतरह विचाग करना चाहिये ॥ ५३ ॥

## भगंदर यंत्र ।

यथार्श्वसां यंत्रमुदाहतं पुरा । भगंदराणां च तथाविषं भवेत् ॥ अयं विशेषोऽर्धशशांकसन्तिमं । स्वक्षणिकायां मतिपाद्यते बुषेः ॥५४॥

भावार्थः — जिस प्रकार पहिले अर्शरोग नेलिये यत्र बतलाये गये है वैसे ही यंत्र भगंदरकेलिये भी होते हैं। परंतु इतना विशेष विद्वानों द्वारा कहाजाता है कि इसमें कार्णिका अर्वचंद्राकृति की होनी चाहिये॥ ५४॥

#### भगंदरमें शस्त्राग्निक्षारमयोग

अथैषणीमार्गत एव साक्षयं । विदार्य शक्षेण दहेत्तथाग्रिना ॥ निपातथेत्क्षारमपि ब्रणाकियां । प्रयोजयेच्छोधनरोपणीपधैः ॥ ५५ ॥ भावार्थ: — मगंदर व्रण में लोइशलाका डालकर, मगंदर और उसके आधार को शक्ते से विदारण करके अभि से जलावें । अथवा क्षारपातन करें । इस प्रकार, शक्त प्रयोग आदि करने के बाद, उस व्रण (धाव) को, व्रणोपचार पद्धित से शोधन ( शुद्ध करनेबाली ) रोपण ( भरनेवाली ) औपधियों द्वाग चिकित्सा करें । अर्थात् रोपण करें ॥ ५५ ॥

## भगंदर छेदन कम ।

यदैवपन्योन्यगतागतिर्भवेत् । तदैकदा छदनामिष्टमन्यथा ॥ क्रमक्रमेणेव पृथक्षृथग्गति । विदारयेद्यन्न बृहद्रणं भवेत् ॥ ५६ ॥

भावार्थ: — जब भगंदरों की गति पर्रेंसर मिली हुई रहें तब उनको एक बार ही छेदन करना चाहिये | जिनकी गति पृथक् २ है परस्पर मिली नहीं है उनको क्रम २ से विदारण करें अर्थात् एक भरने के बाद दूसरे को | दूसरा भरने के बाद तीसरे को दारण करें | ऐसा करने से बण बडा नहीं हो पाता है || ५६ ||

# वृहत्वणका दोष व उसका निषेध।

बृहद्व्रणं यच्च भवेट्तभगंदरम् । तरैव तस्मिन्मलमूत्ररेतसाम् ॥ भवृत्तिरुक्ता महती गतिस्ततो । भिषिग्वप्रुख्यैरपि असुकमीवत् ॥५०॥ ततो न कुर्यादिवृतं व्रणान्वितं । भगंदरं तत्कुरुते गुद्धतिम् ॥ स शुलुमाध्मानमथान्यभावतां । करोति वातःक्षतवक्त्रनिर्मतः ॥५८॥

भावार्थः -- जिम गगंदर गे ( शक्ष कर्मके कारण ) व्रण ( घाव ) वहुत बडा होजाना है उस व्रण मार्ग से मल, मूल, जुक वाहर निकल ने लगते हैं। जिम से भगंदर की गति और भी महान होजाती है ऐसा भिष्यवरोंने कहा है। इसालिये शक्षकर्म को जानने वाले वैद्य को चाहिये कि वह शक्ष कर्म करते समय मगंदर के व्रण ( घाव ) को कर्मा भी बडा न यनांव। यि बढ जावे तो वह गुदाको (विदारण) कर देता है। उस क्षतगुदाके मुख से निकला हुआ वात शूल, आध्मान ( अफरा ) को करता है ५७॥ ५८॥

अतः प्रयत्नादितिशोफभदतां । विचार्य सम्यग्विद्धीत भेषत्रम् ॥ विधीयने छेर्नमर्घलांगल- । प्रतीतगतिधिसमाननामकम् ॥५९॥

१ यद शस्त्र, आप्रेन सार कर्म बनलाया है। इन सब का एक ही अवस्थामे प्रयोग करना चाहिये। अवस्थांतर को देखकर प्रयोग करे। भावार्य:—इसिल्ये मगंदर की सूजन के मेदों की देख कर उस पर अच्छीतरह से विचारकर उस के अनुकूल प्रयत्नपूर्वक शक्कम आदि करें । मगंदर के छेदन (की आकृति) या तो अर्धलांगर्लको सदश अथवा गोंतीर्थ के समान करे ॥ ५९ ॥

सुखोष्णैतेलन निषेचनं हितं । सुदे यदि स्यात्सतेवदना नृणां ॥ तथानिल्ज्नोषधपक्रभाजने । सवाष्णिकेप्यासनिमण्डमादरात् ॥६०॥

भावार्थै: — यदि गुरक्षत होकर उस में वेदना हुई हो तो मंदोष्ण तेलका सि-चन करना दितकर है। एवं वातहर औपिश्यों से पका हुआ बाफ सहित पानीमें बठना भी उपयुक्त है। २६०॥

#### स्वदन ।

सवक्रनाडीगतवाष्पतापनं । हितं श्रयानस्य गुदं नियोजयेत् ॥ तथैवमभ्यक्तश्चरिमातुरं । सुखोदकष्वप्यगाहयेक्रिषक् ॥ ६१ ॥

भावार्थ:— भंगदर से पीडित रीगी की चिकित्साकेलिये यह भी उपाय है कि एक घड़े में वातष्त्र आंषधि यो से सिद्ध कषाय की भरकर उसके मुहं बंद करें। और उम घड़े में एक टेढी नटी लगावें। उस नली द्रारा आई हुई बाफ से गुदा की स्वेदन करें। अथवा वातप्ततंल से शरीर को मालिश करके कदुणा [थोडा गरम] जल को एक बड़े बर्तन में डालकर उस में रीगीको बैठालें।। ६१।।

## भगव्रव्य उपनाह।

स्रुतेलदुग्धाज्यविषक्तपायसं । ससैंधवं वातहरीषधान्वितम् ॥ सपत्रवस्त्रीनिंदितं यथासुर्खं । भगंदरस्याहुरिहोपनाहनम् ॥ ६२ ॥

द्वाभ्यां समाभ्यां पार्श्वाभ्यां छेदे लांगलकी मतः। दूर्त्वमेकतरे यद्य सोऽर्घलांगलकस्स्युतः॥१॥

अर्थः-जो दीनों पाओं में समान छेद किया जावें उसे " लागलक "कहते हैं। जो एक तरफ छोटा हो वह " अर्थलांगल " कहलाता है।

> पार्श्वगतंन छिद्रेण छेदो गोतीर्थको अवेत् ॥ बी पंत्रवाडी के तरफ शुक्रकर छेद किया जाँवे उसे " गोतीर्थ " कहते हैं ॥

<sup>?</sup> लांगल इल को कहते हैं जो आधा इल के समान हो उसे अर्धलागल कहते हैं।। २ इस के विषय में अनेक मत है। कोई तो चलती हुई गाय मूतनेपर जो टेढी २ लकीर होती हैं उसे गोतीर्य कहते हैं। कोई तो गायकी बोनि को गोतीर्थ कहते हैं।

ग्रंथांतर में ऐसा भी लिखा है--

भावार्थ:—तेल, दूध, घी, सेंधानमक और बातहर औषधि इनकी एकत्र डाल-कर तब तक पकार्वे, जन्नतक खीर के समान गाढा नहीं होतें। इस पुलटिश की, इस भगंदर त्रण पर पत्ते और तक के साथ जैसा सुख होतें वैसा बांधे।। ६२ ॥

## शस्यज भगदर चिकित्सा।

यदेतंदतर्गतश्वल्यनामकं । भगंदरं तच्च विदाये यत्नतः ॥ व्यपोत्स शल्यं प्रतिपाद्य कुच्छतां। तृपाय पूर्व विद्धीत तत्क्रियाम्।।६३॥

भावार्थः — जो शल्य (कांटा) मञ्ज्यसे उत्पन्न भगंदर है (वह असाध्य होनेसे) उसकी कटिननाको पहिले राजाको सृचिन करे। फिर उसका बहुत प्रयत्नके " साथ विदारण करे एवं कांटेको निकाले। ६३ ॥

#### शोधनरापण।

त्रणिक्रयां प्राग्विहितां प्रयोजयेत् । प्रमेहतीत्रत्रणक्षोधनं भिषक् ॥ भगंदरेप्यत्र विधिर्विर्धायते । विशेषतक्षोधनरोपणादिकं ॥ ६४ ॥

भावार्थ:--पिहले प्रमेहत्रणके प्रकरणमें जो त्रण क्रिया बताई गई है उसी विधीसे भगंदरत्रणका भी शोधन करे । विशेषतः भगंदरत्रणका शोधन रोपण आि अविधियोंका प्रयोग करें ॥ ६४ ॥

# भगंदरक्त तेल व घृत ।

तिलैस्सदंतीत्रिष्ट्रदिद्रवारुणां । श्रताव्हकुष्टैः करवीरलांगेलः ॥
निशाक्षकांजीरकरंजिवज्ञकैः । सिहंगुदी (१) सेधविचत्रवीजेकः ॥६५॥
सिनंबजातीकदुरे।हिणीवचा । कदुत्रिकांकोलगिरीद्रकाणिकैः ॥
सहाश्वमारेः करकणिकायुतैः । महानरुक्षीरकरूटिकान्वितः ॥ ६६ ॥
कषायकस्कीकृतचारुभेषजैः । विषक्तैलं घृतमेव वा द्वयम् ॥
प्रयोगयेत्तच्च भगंदरव्रणे । रुजाहरं शोधनमाशु रोपणं ॥ ६७ ॥

भावार्थः—तिल, दंती जह (जमाल गोटेका पेड) निसोध, इंद्रायन, शतावरी कूठ, कनेर, इल्टरे, कांजीर, कंजा, कलिहारिकी जह, आक, सेंघालवण, चीताकी जह, गें।दीवृक्ष, अधवा बडी कटेली, एरण्ड बीज, निंब, जायफल, कुटकी, वचा, त्रिकटु (सोंठ किरच पीपल) अंकोल, [ढेरा बुक्ष] सफेर किणिही बुक्ष और किणिकासे युक्त कनेर,थूइरका दूध, लाज एरण्ड बुक्ष, पौली कटसरैया इन औषधियोंके कल्कसे कषाय तैयार कर उसमें

पकाये हुए तेल या घी अथवा दोनों को भगंदरव्रणमें उपयोग करना चाहिये। उससे वणका शोधन और रोपण हो जायगा। एवं रोग भी दूर होगा॥ ६५॥ ६६॥ ६७॥

# उपरोक्त तेल घृतका विशेष गुण।

तदेव दुष्टार्बदनादिकांकुर- । स्तनक्षतेष्वज्ञतप्तिकर्णयोः ॥ प्रमेहकुष्टत्रणकष्डुददुषु । किमिष्वपीष्टं प्रथितापचीष्वस्रम् ॥ ६८ ॥

भावार्थै:—उपरोक्त तेल व शृत, दुष्टं अर्धुदरोग, नाडीबण, अर्श, स्तनक्षति, पिडिका, पृति, कर्णरोग, प्रमेह, कुष्ट, कच्छु, दहु, अपिच, और क्रिमिरोगोंके लिये हितकर है। ६८॥

# हरीतक्यादि सूर्ण।

इरीनकी रोहिणि सेंधवं वचा । कटुत्रिकं श्रक्षणतरं विचाणितं ॥ पिवेत्कुलन्थोद्भवतककांजिकां । द्रवेण केनापि युतं भगंदरी ॥ ६९॥

भावार्थ:—-हरड, कुटकी, सेधालोण, बचा, फ्रिकटु, इन औषियोंकां महीन चूर्णकर उसे कुल्थी व छाछकी काजी में मिलाकर किसी द्रवके साथ भगंदरी पीवें जिस से बह सुखी होता है ॥ ६९ ॥

## भगंदर में अपथ्य।

•यवायद्राध्वगमातिवाहन- । प्रयाणयुद्धाद्यभिघातहेतुकम् ॥ स्यजेद्विरूढोपि भगंदरव्रणी । मासद्वयं बद्धपुरीवभीजनम् ॥ ७० ॥

भावार्थ:—भगंदर त्रण अच्छा हो जाने पर भी (भर जानेपर भी) दो महीने तक भगंदरी मेथुनेसवन, दूरमार्ग गमन, घोडे आदि मवारीपर बैठकर अधिक प्रयाण, युद्ध [कुस्ती आदि ] आदि आघात (चोट लगन) के लिथे कारणभूत कियाओंको न करें । एवं गाढामल होने योग्य भाजन भी नहीं करना चाहिए, दो मिहनेतक आहार नीहारकी योग्य व्यवस्था रखें।। ७०।।

#### अझमरी आदिकं उपसंहार।

इति क्रमादुद्धतरागवञ्जभा- । नसाध्यसाध्यप्रविचारणान्वितान् ॥ । निगद्य तञ्जक्षणतिच्चिकित्सितान् । ब्रवीम्यतः श्चुद्ररुजागणानिय ॥ ७१॥

भावार्थः---इस प्रकार अमसे बडे २ रोग उनका छक्षण, साध्यासाध्यीवचार उनकी चिकित्सा आदि बातोंको कहकर अब क्षुदरोगों के विषयमें कहेंगे ॥ ७१॥

# बृद्धि उपदंश आदिके वर्णनकी प्रतिका ।

अतः परं बृध्युपदंशश्लीपद्- । प्रतीतवल्मीकपदापचीगल- ॥ प्रसंबगण्डार्बुदलक्षणस्सह । प्रवस्यते ब्रांथिचिकित्सितं कमात् ॥ ७२ ॥

भावार्थः — अब अण्डवृष्यादिक राग, उपदंश, श्रीपद, अपिच, गरुगण्ड, अर्बुद, प्रंथि आदि रोगोंका उक्षण व चिकित्साके साथ वर्णन किया जाता है ॥ ७२ ॥

# सप्त प्रकारकी भूषणतुद्धि ।

ऋमारच दांपै रुधिरेण मेदसा । प्रभूतम्त्रांत्रनिमित्ततं।ऽपि वा ॥ सनामधेया वृपणाभि द्वया । भर्वति धुंसामिह सप्तसंख्यया ॥ ७३ ॥

भावार्थ:—क्रमसे बात, पित्त, कफ, रक्त व मेदके विकारसे एव मृत्र और आजिक विकारसे, दोपोके अनुसार नामको धारण करनेबाली (जैस बातज बृद्धि, पित्तज कृति आदि) बृत्व बृद्धि सातण प्रकारकी होती है ॥७३॥

# बृद्धि संप्राप्ति।

अय प्रवृत्तोत्यतमाऽनिलादिषु । प्रदृष्टदापः फलकोश्चवाहिनी ॥ समाथितोऽसो प्रवनः समंततः । करोति शोफं फलकोश्चयोरिव ॥ ७४ ॥

भावार्थ: — यात आदि दोपोमें कोई भी एक दोष स्वकारण से प्रकृषित होकर अण्डकोश में बहनेवाळी धमनी को प्राप्तकर यायु की सहायता से अण्डकोश में फल-कोशके समान सूजन को उत्पन्न करना है। इसे अण्डकृदि कहते हैं। १७४॥

# षात, पित्त, रक्तज वृद्धि लक्षण।

मरुत्मपूर्णः परुषो महान्परः । सकण्टकः कृष्णतरे।ऽतिवेदनः ॥ स एव शोफाऽनिलवृद्धिरुच्यते । ज्वरातिदाहेः सह पित्तरक्तजा ॥७५॥

भावार्थ: — जी पितपूर्ण हो, कठिन वायुसे हो, व.ण्टक (काटे जैसे ) से युक्त हो, काळांतरमें जिस मे अन्यंत वेदना होती हो, उस सूजनको वातोत्पन्न अण्डवृद्धि, अर्थात् वातजबृद्धि कहते हैं। वही अण्डवृद्धि, यदि अवर और अत्यंत दाहसे युक्त हो तो उसे विकान व रक्तज समझना चाहिए ॥ ७५॥

# क रु, मेदजवृद्धि लक्षण ।

गुरुस्थिरो मंदरुजोग्रकण्डरो । बृहत्करो यः कफवृद्धिकच्यते ॥ महान् सृदुस्तालफलोपमाकृतिः । स तीत्रकण्ड्रिह मदसा भवेत् ॥७६॥ भावार्थ:—जो भारी और स्थिर [घटने बढने बाली न हो ] हो जिसमें पीडा धोडी होती हो, अत्यधिक खुजली चलता हो व कठिन हो इन लक्षणोंसे संयुक्त अण्डबृद्धि कफ न कहलाती है। जो महान मृदु ताडके फल के सनान जिसकी आकृति हो, अत्यंत खुजली चलती हो उसे मेदज अण्डबृद्धि कहते हैं।। ७६॥

# मूत्रजवृद्धिलक्षण।

स गर्च्छतः श्रुभ्यति बारिपूरिता-। दृतिर्यथा मूत्रनिरोधतस्तथा ॥ महातिक्रच्छाधिकवेदनायुतो । मृदृर्नृणां मूत्रविवृद्धिरुच्यते ॥ ७७ ॥

भावार्थ:—जो सूजन चलंत समय पानीसे भरी हुई हाते (मशक) जिस प्रकार क्षोभको [चंचल] प्राप्त होती है, उसी प्रकार क्षोभायम,न होती है। मूलकुच्छ व अधिक पीडासे युक्त है, व मृद् है वह मूत्रज्ञवृद्धि कहलती है। यह मूत्रके रोकनेसे उत्पन्न होती है। ७७॥

# अंत्रज वृद्धिलक्षण।

यदांत्रमंतर्गतवायुपीडित । त्वचं सम्रुजम्य विधूय वंक्षणम् ॥ पवित्रय कोशं कुरुतेऽतिवेदनाम् । तदांत्रवृद्धिं प्रतिपादयेक्सिषक् ॥ ७८ ॥

भावार्थ: जिससमय अंदर रहनेवाला वात अत्रको पाँडित करता है (संकृचित करता है) तब वह ल्वचाको नमाकर वक्षण भीधे (राड) को किम्पत करते हुए (उसी वंक्षण संधि दारा) अण्डमे प्रवेश करता है। तभी अंडकी वृद्धि होती है हमें वैद्य अंवज वृद्धि कहें । ७८॥

# सर्व वृद्धिमें वर्जनीय वार्य।

तथोक्तवृद्धिप्विखिलासु बुद्धिमान् । विवर्जयेद्देगनिरीधवाहनम् ॥ व्यवाययुद्धाद्यभिघातदेतुकं । ततश्र तासां विद्धीत तत्क्रियाम् ॥ ७९ ॥

भावार्थ: - - उपर्युक्त सर्व प्रकारके वृद्धिरायोम बुद्धिमान रोगीको उचित है कि वह शरीरको आवात पहुंचाने वाली मैध्नसेवन, वेगनिरोध (मरम्ब्रादिक निरोध) बाहन में बैटना, युद्ध करना आदि कियावों को छोडनी चाहिये। फिर उसकी चिकित्सा करानी चाहिये। ७९॥

# वातवृद्धि चिकित्मा।

अथानिलोत्थाधिकबृद्धिमातुरं । विरेचयेत्स्निग्धतमं प्रपाययेत् ॥ सदुग्धमेरण्डजैतलमेव वा । निरूहंयद्वाप्यजुवासयेत्भृशम् ॥ ८० ॥ भाषार्थः — नाते।त्पन्न अण्डवृद्धिसे पीडित रोगी को कोई रिनम्ब विरेचन ( विरेचक घृत आदि ) औषध पिलाकर विरेचन कराना चाहिये। इस के लिये, दूध में एरण्ड तेल मिलाकर पिलाना अन्यंत दितकर है। अथवा निरुद्ध व अनुवासन किक का प्रयोग करना चाहिये।। ८०॥

# स्वेद्न, लेपन, बंधन व दहन।

संदेव संस्वदाविधायनीषध-। प्रलेपवर्धरिप वृद्धिमृद्धताम् ॥ उपाचरेदाशु विशेषतो दृढं । अलाकया वाष्यधरीत्तरं दृहेत् ॥ ८१ ॥

भावार्थः — अधिक बढी हुई वृद्धी क्री हमेशा स्वेदन औपिष्योंहारा खेदन, लेपन जीपियोंसे लेपन, बंधन आंपियोंसे बंधन आदि क्रियाओंसे उपचार कराना नाहिये। जो वृद्धि तिरोष हृढ [मजबूत] है उसे आप्रि से नपायी गयी शलाकासे नी बेके व उत्तर भाग को जला देवें।। ८१।।

# पित्तरकजवृद्धि चिकित्ना।

स पित्तरक्तोद्भववृद्धिवाधितं । विरेचनः पित्तहर्रविशोधयेत् । जळायुकाभिर्वृषणस्थक्षोणितं । प्रमाक्षयेच्छीनतरैविलेपयेत् ॥८२ ॥

भावार्थः — पित्तनको विकारसे उत्पन्न वृद्धिमें पित्तहार औषधियोंसं विरंचन कराना चाहिये। एवं जलींक लगवाकर अण्डके दुष्ट रक्तका मोक्षण (निकालना ) कराना चाहिये और उसपर शीत औषधियोंका लेपन करना चाहिये ॥ ८२ ॥

## कफजवृद्धि चिकित्सा ।

कफमवृद्धिसिफलाकदुत्रिकै-। ग्रीयां जलैः क्षारयुत्तेस्सुपेषितैः॥ मलेपयेत्तच्च पिवेदयातुरः। सुम्बोष्णर्वेशस्पनाहयेत्मदा॥ ८३॥

भाषार्थः -- कप्तवृद्धि मे त्रिप्तटा (हरह, बहेहा, आंवला) व त्रिक्टु [सोठ, मिरच पीपक्ट] को क्षारयुक्त गोम्त्रके साथ अच्छीतरह पीसकर लेपन करना चाहिये। और उसी औपिक्की रोगी को पिटाना चाहिये। एव च उष्ण वर्गी अर्थात् उष्णगुण युक्त औषियेंगेंका पुल्टिश बोधना चाहिये॥ ८३॥

# मेदज वृध्दिजिकिता।

विदार्थ मेदःमभवातिवृद्धिकां । विवज्यं यत्नादिह सीत्रनी भिषक् ॥ स्पर्पाक्ष मेदः सहसाविशोधनै—। रूपाचरत्सक्रमसोष्णवंधनैः॥ ८४॥

भाषार्थ:—मेदोत्पन इदि में सीवनी ( लिंगके नीचे से गुदा तक गई हुई रेखा ) को छोडकर अण्डकोश को अतियत्न के साथ निदारण (फोडे ) करें । प्रश्नां केय की-छोत्र ही निकाल कर, क्रमसे शोधन (शुद्धि ) करें । तथा उष्ण औष-धियों द्वारा बांच देवें ॥ ८४ ॥

# मूत्रजबृद्धिचिकित्सा ।

समृत्रवृद्धिं रहवंथवंधितां । विभिन्न सुन्नीहिक्कलेन यत्नतः ॥ विगालयेत्सनलिकामुखेन त- । ज्जलोदरभोक्तविधानमार्गतः ॥८५ ॥

भावार्थ:—मूत्रज अण्डनृदिमं, जलोदर मे पानी निकालने की जो विधि ब्रुक्त्यों है उसी विधिके अनुसार अण्ड को अच्छी तरहसे वेध कर, अति प्रयत्नके साथ बीहिमुख नामके शक्ससे भेदन करके,नली लगाकर अण्डसे पानीको बाहर निकालें॥८७॥

# अंत्रवृष्ट्रिचिकिस्सा।

अथात्रवृद्धी तदसाध्यतां सदा । निषेच यत्नादनिल्लामाचरेत् ॥ बलाभिषानं तिल्जं प्रपाययेत् । सस्प्रिक्षेरण्डजतेल्येव वा ॥ ८६ ॥

भाषार्थ:—अंशहृद्धिके होने पर उसे पहिलेसे असाध्य कहना चाहिये। किर बातहर औषधियोंका प्रयोग कर बहुत यत्नके साथ चिकित्सा करनी चाहिये। बलैतिक अथवा सेंधालोण मिलाकर एरण्डका तेल उसे पिलाना चाहिये॥ ८६॥

#### अण्डस्थित्वलेप ।

युलाइकां नीरकरंजलां गली - । खरापमार्गी व्रिभिरेव काल्कितैः ॥ प्रिक्ष पत्रैः सइ वंधमाचरेत् । प्रवृद्धवृद्धिपञ्चमार्थमाचरेत् ॥ ८७॥

भाषार्थः -- मुलाहा, (वृद्धिनाशक ओपिश्व) का जड, कंटकयुक्त वृक्ष विशेष, कांजीर, करंज, कलिहारी. चिरचिरा इनके जडका कल्क बनाकर उसे प्रतेपर केप करके इसको बृद्धिपर बाधना चर्रहृये। जिससे यह वृद्धि उपशम को प्राप्त होती है। ८७॥

# भण्डवृध्यिक्तककः।

निवेत्कवेराक्षिफलांबिभिः कृत्। सुकल्कपत्यम्लकतककांजिकैः ।।
सुविक्षुमूळं जिकदुं ससैंथवं। सहाजमोदैः सह चित्रकेण वा ॥ ८८ ॥

भावार्थ: — पाडश्वश्च, मदनवृक्ष [मनफलका पेड ] इनके जड़से बनाया हुआ कल्क, अम्लक, छाछ वा कांनांके साथ तथा सेंजनका जड़, त्रिकटु, सेंबाले क कल्कको अजमीद या चित्रकके काथ के साथ पीवे ॥ ८८ ॥

१ प्रसुति अधिकारोक्त ।

the first the many of the second of the second

# सुवर्विकादिवुर्ण।

सुविचिकासैंघविंगुजीरकैः । करंजयुगैः श्रवणाहयेपकैः ॥ कदुत्रिकैथूर्णकृतेः पयः पिवेत् । करोति मुख्कं करिमुष्कसिमम् ॥८९॥

मावारी: सजीखार, सेघालीण, हींग, जीरा, छोटी वहीं करंजा, अवणी, शिकटु इन सब आपिवियोंको चूर्णकर दूध के साथ पीत्रे तो अण्डकीश हाथीके अण्ड-कोश के समान सुदृढ-बनता है ॥ ८९ ॥

# उपद्ंशशुकरांग वर्णनप्रतिका।

**भृषणवृद्धिगणा**खिललक्षणं । प्रतिविधानविधि प्रविधायच ॥ तद्ध्यजगतानुपंदश्वविशेषितान् । निशितस्रक्षविकारकृतान् भ्रुवे ॥ ९० ॥

भावार्थ: -- इस प्रकार वृषण वृद्धांका संपूर्ण लक्षण, चिकित्सा आदिको कहकर अब पुरुवर्तिंग के उत्पर होनेवाले उपदश और शूक रोगका वर्णन अब आंगेक प्रकरणमें करेंगे॥ ९०॥

अंतिम कथन ।

इति जिनवक्त्रनिर्मतसुक्षास्त्रमहांचुनिधेः ।

सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥

उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो ।

निस्तिमदं हि शीकरानिभं जगदेकहितम् ॥ ९१ ॥

भाषार्थः - जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्षी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परव्योकको लिए प्रयोजनीभृत साधनकषी जिसके दो सुंदर तट हैं. ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखने उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह आस्त्र है। साथ मे जगतका एक मात्र हितसाधक है [ इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ९१ ॥

इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे श्रुद्वरोगचिकित्सितं नायादितो त्रयोदद्याः परिच्छेदः ।

इखुमादिन्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विवाधाचरपतीत्युपाविविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शासी द्वारा विकित मावार्थदीपिका टीका में क्षुद्ररोगाधिकार नामक तेरहवां परिच्छेद समात हुआ।

# अथ चतुर्द्शपरिच्छेदः ।

अय उपदंशाधिकारः।

मंगलाचरण व प्रतिका।

जिनमनघमनंतज्ञाननेत्राभिरामं । त्रिभुवनसुखसंपन्मूर्तिमत्यादरेण ॥ मतिदिनमतिभक्त्याऽनम्य वक्षाम्युदारं । ध्वजगतसुपदंशस्यातश्चराभिधानम् ॥ १ ॥

भावार्थ:—सर्व पाप कर्मी से रहित, अनंतज्ञानरूपी नेत्रमे शोभायमान, तीन स्त्रोक के संपत्ति के मूर्ति स्वरूप श्री जिनेद्र भगवान्को अत्यंत आदर के साथ अति भक्ति से नमस्कार कर मेढ पर होनेवाले उपदंश व श्रूक रोगोंको प्रतिपादन करेंगे ॥ री

उपवृंश चिकित्सा।

ष्ट्रवणविषिधवृद्धिमोक्तदेश्वक्रमेण ॥
पकटतरचिकित्सां मेहनोत्पक्षक्रोफे ॥
वितरतु विधियुक्तां चोपदंश्वाभिधाने ।
नित्विस्रविषमशोफेष्वेष एव मयोगः ॥ २॥

भावार्थः — अण्डवृद्धि के प्रकरण में भिन्न २ दोषोत्पन्न वृद्धियों कि जिस प्रकार भिन्न २ प्रकार का चिकित्साक्रम बतलाया था, उन सब को लिंग में उत्पन्न उपदेश नामक शोध (स्जन) में भी दोषभेदों के अनुकूल उपयोग करें। एवं अन्य सर्व प्रकार के भयंकर शोधों में भी इसी चिकित्सा का उपयोग करें।। २ ॥

दो मकारका शोध।

स भवति खल्ज शोफो दिपकारो नराणा-। मवयवीनयतोऽन्यः सर्वदेहोऋवश्र ॥

र लिंग कें। इत्थ के आघात से, नाखन व दांत के लगनेसे, अच्छीतरह साफ न करनेसे, अख्य विषयोगभोग से, एवं विकृत बोनिवाली की के संसर्ग [ मैगुन ] से, शिमेंद्रिय [ लिंग ] में शोब ( कुलयी धान्य के आकार वाले फकोले उत्पन्न होते हैं उसे उपदेश अर्थात् गर्मीरोगं कहते हैं। बातज, पित्तज, रत्तज, कफज, सक्रिपातज इत प्रकार उसके पांच भेद आधुरेंद में वर्णित हैं।

सकलतनुगती वा मध्यदेहेऽर्घदेहे । स्वययुरतिसुकष्टः विरुष्ट्युष्केतग्रांगः ॥ ३ ॥

भावार्थः निव सूजन दो प्रकारकी होती है। एक नियत अन्यय में होनेवाली और दूसरी सर्वांगीण । सर्व अंगमें फैली हुई तथा शरीरके मध्यभाग अथवा अर्थ शरीरमें सूजन होकर अन्य अवयव सूख गये हों ऐसे शोध रोंग कठिन साध्य होते हैं ॥ ३॥

विद्विधि प्रंथिपिटकालक्षण व चिकित्सा ।
भ्वयथुरितिविद्यालो विद्विधः कुंभरूपा ।
भुत्वरिहततया ते ग्रंथयः संमदिष्टाः ॥
मुख्यपुतिपटकाल्याः श्रोफंकालेऽनुरूपै— ।
रुपनदृत्विदेशेषः साधनैः साधयेसान् ॥ ४ ॥

मानार्थ: — जे होध विशाल है और कुम्भके समान है वह विद्रिध कहलाता है। अनिको मुख नहीं होता वे प्रंथियां है और मुखसहित पिटक कहलाते हैं। इन सब शोफीमदेंकी यथ काल तदनुकूल ओपवियों द्वारा पुन्टिश आदि बांधकर एवं और भी उपायोंसे चिकित्सा करनी चाहिये॥ ४॥

> उपदेशका असाध्य स्थाण । ज्वरयुतपरिदाहश्वासतृष्णातिसार— । प्रकटवस्रविहीनारोचकोद्गारयुक्तः ॥ यमसदनमवाप्नोत्याशु श्रुन्यांगयष्टिः । यमसकृदनृनं द्रषुकामो मञ्जूष्यः ॥ ५ ॥

भावार्थः — उपदंशका उद्रेक तीव होकर जो शेगी अयत क्षीण होगया हो किर वह उत्रर, दाह, खास, तृपा, अतिसार, अशक्तपना, अशेचकता व उद्रार से पीडित हो और जिनका शरीर बिल्कुल शून्य होगया हो तो समझना चाहिये कि वह यमके वहुत उत्सुकताके साथ देखना चाहता है। इसान्यि जन्दी से जन्दी वह यमके घर पहुंच जायगा ॥ ५॥

वंतो द्वव उपदंश चिकित्सा । निशितविषमदन्तो द्वहनात् मेद्रजातः । भतसुतमृपदंशात्यंतशोफं यथावत् ॥ शिशिर पृतपयोभिः साधयेदाशु धीमान् । भतिहिमवहुभैषज्यरपीहः मिल्पेद् ॥ ६॥ भावार्थ:—तीक्ष्ण व विषम दांतोंके रगडसे उत्पन्न उपदंशक्षत ( ज्ञालन ) और अत्यंत सूजनसे युक्त है। तो उसका यथायोग्य टण्डा घृत, दूध आदि के प्रयोगसे बुद्धिमान वैद्य उपशमन करें एवं अत्यंत शीत कीषधियोंको छेपन करें ॥ ६ ॥

यदुचितमाभिघाते जातश्चोफे विभानं । तद्वि च कुरुते यत्नेन वंश्वाख्यश्चोफे ॥ वणविहितसमस्तरशोधने रोपणैर—ं। प्युपनहनविश्चेषस्माधयेत्रत्कृतं च ॥ ७॥

भावार्थ: — वंश नामक शोधमे अभिवातसे उत्पन्न मूजनमें जो विकित्सा कर बतलाया है उनको तथा प्रण प्रकरणमें कहे गये शोधन, रोपण, उपनाह (पुंक्टिश) हैयादिका प्रयोग करे ॥ ।

अथ शूकदांषाधिकारः।

शूकरोग निदान व विश्वित्साः
परुषिवषमपत्रोद्धदृनं मेह्वृश्यैः ।
करमथनविश्वेषाद्रलपयोनिमसंगात् ॥
अधिकृतबहुशूकारूयामयाः स्युस्तसस्तान् ॥
घृतबहुपरिषेकैः स्वेदनैः स्वेदयेष्च ॥ ८॥

भावार्थ: — मेद (लिंग) के बढ़नेके लिये अनेक तरहके रूश पत्तोंके वर्षण्से, हस्त मैथुनसे एवं अल्पयोनिमें मैथुनसेवन करनेसे उस शिक्ष्मपर अनेक तरहकी फुनसिरा पेदा होती हैं। उसे श्क्षरोग कहते हैं। उसपर वृतका सिचन करना चाहिये और स्वेदन आपवियोंसे स्वेन कराना चाहिये॥ ८॥

तिलमधुकादि कल्क।

तिलमधुककलायाश्वत्यसुद्धैः सुपिष्टैः । घृतगुद्दप्यसाव्याभित्रितैः क्वीतवर्गेः ॥ कुपितस्विरक्षांत्ये संपिष्य प्रयत्नात् । विदितसकलदोषमक्रमेणारभेत ॥ ९ ॥

भावार्थः—तिल, ज्येष्ठ-धु [मुल्ठी] मटर, अश्वत्य, मूंग इनको अच्छीत्युह पीस-कर घी, दूध व गुडके साथ मिलाने किर शीतवर्ग औपधियोंके साथ दूधित रक्षके शांतिके

१ वह अठारह प्रकारका होता है।

िये पिछाने (फिर सर्व दोषोंको विचार कर उसके उपशमनके लिये तदनुक्छ योग्य विकित्सा करें ॥ ९॥

> त्रणविधिमपि कुर्यान्मेद्जातत्रणेषु । मकुपितस्थिरस्नावं जलोकामपातैः । निख्लिसभिद्दितं यद्दोषभैषज्यभेदात् । सचितमिद्द विदिन्ता तत्त्रयोज्यं भिष्णिभः ॥ १० ॥

भावार्थ: मेहपर उत्पन वण ( ज्या रोग ) में वणिचिकित्साके विधानका भी उपयोग करें। एवं जलौक लगाकर विकृतरक्तको निकारे। वात पित्तादिक विकारों के उपशासनके लिथे जो औपिध बतलाई गई है उनको यहा भी दोषोंके बलाबलको जानकर कुशल विद्याप्रयोग करें॥ १०॥

# अय श्रीपदाधिकारः ।

श्रीपद रोग.

इपितसकल्होषेर्वेनकेनापि वा त─। द्युणगणराचितोयं वंक्षणो द्धिशोफः॥ प्रभवति स तु मूलाद्रमाश्रित्य पश्चात्। अवतरित यथावज्ञानुजंघाघिदेशे॥११॥

स भवति दृढरोगः श्लीपदाख्यो नराणा- । मनुदिनमतिसम्यक्संचितांत्रिप्रदंशे ॥ तमपि निखिलदांषाशेषभेषज्यवंध- । मचुररुधिरमोक्षाग्रैस्तदोपाचरेज्व ॥ १२ ॥

भावार्थ:—-सर्व दोषोंका एक साथ उद्रेक बाति पित्तककों के एक माथ प्रकीप होनेसे, अथवा, एक र दोषके प्रको । से, अपने २ (दोषोंके) लक्षणोंसे सयुक्त, जांघोंकी मंत्रिमें शोफ होता है। फिर वह शिश्नमूलसे जानु, जंघा व पादतक उत्तरजाता है। इसे स्वीपद रोग कहते हैं। यह रोग कठिन होता है। वह रोगिके पाद देशमें अच्छीतरह संचित्त होकर प्रतिदिन उसे पीडा देता है। समस्त दोषोंके उपशामक औषि भोंसे एवं वंपन, रक्तमोश्वण आदि विविधोंके द्वारा उसकी चिक्रसा करें।। ११।।। १२।।

## त्रिकुद्धकादि उपगाह।

त्रिकडुलगुनहिंग्र्वेगुदीलांगलीकैः। मातिदिनमनुलितं चोष्णपत्रोपनाहैः॥ उपश्रमनमवाप्नोत्युद्धतं श्लीपदाल्यं। बहलपरिबृहत्तत्यस्तुतं वर्जनीयम्॥ १३॥

भावार्थः — त्रिकदु, लहसन, हींग, बच, हिंगोट, कलिहारी इन औषधियोंका प्रतिदिन लेपनकर उष्ण गुणयुक्त पत्ते को उस के ऊपर वायनेपर वह उदिक्त स्त्रीपद रोग उमरामनको प्राप्त होता है । यदि अत्यधिक बढ गरा हो तो उसे असाध्य समझना चाहिये । १३॥

# वन्भीकपाद्ञ तैस्रघृत ।

निलजलवणियधिरिभिरेवाँपर्थस्तैः॥
मञ्जनमिष्ठ संमाप्नोति बल्भीकपादः॥
स्जुहि पयसि विपद्धं तैलमेवं घृतं वा।
समयति लवणात्व्यं पत्रवंभेन सार्थम्॥ १४॥

भावार्थ: उपर्युक्त अंपिधयोंको तिलका तेल, सेंधालोण के साथ मिळाकर (अथवा औषिधयों के कल्क काथ ते तिल सिद्ध करके ) लेपन करके ऊपर से पत्ता बांचे तो बल्मीकपाद उपरामन को प्राप्त होता है। अथवा शृहरके दूधमें पकाये ६ए तैल या वी में सेंधालोण निलाकर लेपन करें और पत्तेको बांचे तो भी हितकर होगा॥ १४॥

#### वक्शीकपाद चिकित्सा ।

अथ च कथिनवस्मीकाख्यपादं त्रिदोष-।
फमगनाविधिनोपक्रम्य तस्य त्रणेषु ॥
प्रकटतरमहासंशोधनदृष्य।सिदा-।
न्यसकृदीभीहतान्यप्यत्र तैलानि दद्यात्॥ १५॥

भावार्थः — उदिक्त दोषो के अनुसार विभिर्पृतक चिकित्सा करके उस के व्राणोंको प्रसिद्ध संशोधन आंषिधयोंसे सिद्ध, पूर्वमें अनेकवार कथित, तैलका प्रयोग करना वादिये॥ १५॥



#### अपनीलक्षण।

हतुगलनयनांश्रम्।स्थिमधि प्रदेशे—। ष्वधिकश्वपचितं यन्मदे एवाल्पशोफम्॥ कठिनपिह विधेत वृत्तमत्यायतं वा-। प्युपस्यनविश्वेषात्वाहुरत्रापचीं ताम्॥ १६॥

भीवार्थ:—हेनु ( टोडा ) गला, आंख, इनके य सर्व हिड्डियों की संधि [जोड] में अंधिक मेद [चौथा धातु] एकत्रित होकर एक अल्प शोध को उत्पन्न करता है । जो कि काँठेन, गोल अथवा लम्बा होता है । इसु को अपची वहने है । इसमें मेद का उपचय होता है । इसलिये इस को अपची नामसे वहने हैं ॥ १६॥

#### अपचीका विशेष लक्षण।

कति। चिटिह विभिन्नस्नावमेवं स्ववन्ती । मञ्चमनिष्ठ साक्षात् केचिदेवा प्तुवंति ॥ सततमभिन्नवास्ते प्रथयोऽन्ये भवंति । विविधविषमरूपास्तेषु तेलं यथोक्तं ॥ १७ ॥

अपनार्थ: ----इस अपनी की कितनी ही गाठे, अपने आप फट जाती हैं। और उस में पूप आदि साथ होने लगते हैं। पूर्वेत्पन कितने ही (अपने आपही) उपशमन होते हैं। फिर हमेशा नय २ उत्पन्न होते रहते हैं जो नानाप्रकार के शिषमन्दप [लक्षण] से युक्त होते हैं। इसपर पूर्वेक तल का ही उपयोग करे।। १७ ।।

#### भगर्या चिकिन्छ।

वमनमिष्य तीक्ष्णं नस्यमत्रापयिनां । विधिवदिष्ठ विधेयं सिंद्रिकेश्च पश्चात् ॥ विविधविषमनाद्वीशृक्तमन्यय्य तस्य । मानिदिनमिष्ठ योज्यं श्लोष्मभामत्रांत्यं ॥ १८ ॥

भावाभा - इस अपना राग में कैफ आर मेर की शानिक छिये विधिक अनुसार बमन और तीक्षण नस्य देना चाहिये । उसके पथात् विरेचन भा देना चाहिये। एवं अनेक विषम नाडीरोगों [नासूर] के छिये जो चिकि सा कही गई हैं उन खब का भी प्रयोग करना चाहिये॥ १८॥

र नया कि इस राग में क्य मेद की ही अधिक हुदि रहती है।

## माडीव्रण अपनी माराक योगं।

दिनकरतरुपुरुः पकसत्पायसो वा । मितदिनमञ्जनं क्ष्यात्सर्वनाडीवणेषु ॥ षद्रस्वदिरशार्डेष्टांघिभिर्वापि सिद्धं । श्वमपति तिल्लाल्यं साधुनिष्पाववर्गः ॥ १९ ॥

मानार्यः—सर्व प्रकारके नाडी वर्णोमें अकीवेके जड्के साथ पकाया हुआ पायस ( खीर ) ही प्रतिनित्य मोजन में देना चाहिये । अथवा बदर, (बेर) खदिर, (खैर) बढी करंज, इनके जडसे सिद्ध पायस देना चाहिये । अथवा निष्णाव ( भटवासु ) वर्गि के ( रक्तिण्याव, सफेद निष्पाव: आदि ) धान्यों को तिलके तैलसे मिलाकर मोजन में देनेसे सर्व नाडीवण ( नासूर ) व अपची नष्ट होते हैं ॥ १९॥

अपि च सरसनीलीमूलेमकं सुपिष्टं। दिनकरश्वत्रिसंयागादिकालं स्वरात्री॥ असितपशुपयोष्यामिश्रितं पीतमेतत्। मञ्चमनमप्चीनामावहत्यंघकारे॥२०॥

भाषाय:—रसयुक्त एक ही नील के जडको अच्छी तरह परिकर, काळी सायके दूध में मिकाकर जिस दिन सूर्य और चंद्रमा का संयोग होता हो, उसी दिन राष्ट्रको अंधेरे में पीने तो अपची रोग शांत होता है।। २०॥

#### गलगण्डलक्षण व विकित्सा।

गलगतकफमेदोजातगण्डामयानाः । मधिकवमननस्यस्वद्तीत्रोषनाद्दान् ॥ सत्ततिषद्द विधाय प्रोक्तपाकान्विदार्य । प्रतिदिनमय सम्यग्योजयेच्छोधनानि ॥ २१ ॥

भावार्थ:—सप और मेद द्षित होकर, गर्छ में रहनेवाली मन्धा नाकी को प्राप्त करके उसमे शोधको उत्पन्न करते है जो कि अण्डकोश के समाण गर्छ में बंधा हुआ जैसा दीखता है इसे गरूगण्ड कहते हैं। इस को बमन, नस्य, स्वेदन, तीव उपनाह आदि का प्रयोग करें। जब वह पंक्रजाने तो विदारण करके शोधन, रोपणविधानका प्रयोग करना चाहिये॥ २१॥

# अर्बुद् लक्षण ।

पवनक्षिरिपत्त श्लेष्मभेदमकोपा- ।

द्भवति पिश्चितपश्लीजाल्लरोगार्बुदाख्यम् ॥

अतिकफबहुमेदोच्यापृतात्मस्वभावा- ॥

अ भवति परिपाकस्तस्य तत्कृष्टलसाध्यः ॥ २२ ॥

भावार्घः — वात, रक्त, पित्त, कक व मेदके प्रकोदसे मांस पेशियोसे सांसपिण्डके समान शरीरके किसी भी प्रदेशमें उत्पन्न प्राधि या शोधको अर्बुद रोग कृड्ते हैं। विकारसे अर्क्त होनेके कारण पक अवस्थाको चुडी पहुंचता है, इसिलिये उसे कष्टसाध्य समझना चाहिये॥ २२ ॥

अर्घुद चिकित्सा.

तमिष्ठ तद्तुरूपप्रोक्तंभषज्यवँगैः । परुषतरसुपत्राष्ट्रदृनास्टक्पमोर्षः ॥ अनुदिनमनुलेपस्नहपत्रापनाहि—॥ रुपश्चमनविधानैः शोधनैः शोधयतेः ॥ २३॥

भावार्थः —पहिले कहे गये उसके अनुकूल औषिप्रयोग, किटन प्रशांसे धर्षण (रगडना) रक्तमोक्षण (फरन खोलना) प्रतिदिन औषि छेपन, रनेहनं (सिंद्ध चृत तैल लगाना) पित्तयोंका पुल्टिश एवं अन्य उपशमन विधियों द्वारा उस केंबुँद रोगकी चिकित्सा करनी चम्रहिय तथा शोधन करनेव ली औषाधियोंसे (अब आर्यस्पकती ही) शुद्धि भी करे॥ २३॥

#### ग्रं थेलक्षण व चिकित्सा।

रुधिरसहितदाँपः मांसंगदस्सिराभि- । स्तद्नुविहिन्छिंगा ग्रंथैयाँ जो भवति ॥ असक्रद्भिहिन्स्तै दोषभष्ण्यभेद- । पक्टनरविशेषैः साध्येत्तद्यथेकिः ॥ २४॥ .

१ रत इत्यादिक विकारस उताल प्रधिया सात प्रकारकी है ऐसा जंपरके श्वर्थनेसे बात होता है। हेकिन तंत्रातरोमें कात्व, पित्तन, कफल, मेदल, सिराल, इस्त्रकार प्रथिकोंके बेद प्राच सक्क्षिय हैं। (इसारी समेंजर ) जपरका कथन साधारण है। इसालिय, मास रक्ति प्रायु जत्यन नहीं होती है किवंब ने दूषित मात्र होते हैं। ऐसा जानना चाहिय ॥ अथवा उग्रादित्याचार्य प्रथिक कार्त है। मेद मानते होंगे। ऐसा भी हो सकता है। कि अ भ्रास्त्रवैः द्वित रक्त, वात, पित्त, कफ, एवं मांस मेद, सिराओसे तत्तद्देष व भ्रातुम्बेंके अनुकृत प्रकट होनेवाले लक्षणोंसे सुंयुक्त, शरीरमें प्रंथियां (गांठेक) होजाती कि दून सर्व प्रकारकी प्रंथियोंको दोष दूष्यादि भेदके अनुसार बार २ कहें गांवे औषधियोंके प्रयोगसे तथा लेपन, उपनाह आदि विधियोंसे चिकित्सा करें ॥ २४ ॥

> सिराजप्रंथि के असाध्य कृष्ण्यसाध्य लक्षण । परिहरति शिराजप्रंथिरोगानचाल्यान् । प्रचलतर्गिक्षाः वेदनाढ्यास्तु कृष्णः ॥ द्विविधविद्वधि

भवति वहिरिहांतर्विद्वधिश्वापि तद्वत् । विषमतर्विकारो विद्वधिश्वांतरंगः ॥ २५ ॥

सामार्थ ने सिराधे उत्पन्न अर्थात् सिराजगंधि, (सिराज गंधि के चल, अचल इस प्रकार दो भेद है) यदि अचल (चलनशील न हो) होते एवं वेदनासे रहित होतें तो वह असाध्य होता है। इसलिये वह छोडने योग्य है। (अचि-कित्स्य है।) यदि चल एवं वेदना से युक्त होतें तो वह कष्टसाध्य होता है।

विद्विष रोग दो प्रकार का है। एक बाह्यविद्विष्ठ क्तिविद्विष्ठ । पहला तो हारीरके बाहर के प्रदेशों में होता है, इसिलिय बाह्य कहलाता है। दूसरा तो हारीर कें अंदर के भाग में होनेसे अतिबिद्धि कहलाता है। इन में अंतिबिद्धि अत्यंत विषम होता है अर्थात् कठिन साध्य होता है ॥ २५ ॥

विश्वेष:—अस्थि में आश्रित कुपित वातादि दोष, त्वचा, रक्त मांस, मेदोंको द्वित कर, एक बहुत बड़ा गोल व लम्बा सूजन को उत्पन्न करते हैं। जिस का मूल (जड़) मारी व बड़ा होता है। वह अतीव पीडासे युक्त एवं भीपण होता है। इसे विद्रिध कहते हैं। अंतर्विद्रिध शरीर के अंदर, के बाजूमें गुदा बस्ति, ( मूत्राशय ) नामि, कुिस राष्ट्र किहा (तिल्ली) यकृत इत्यदि स्थानों में होता है।

विद्रधिका असाध्य दुःसाध्य लक्षण.

ग्रदहृद्ययकुषाभिद्धिहायस्तिजीतः। ेः सम्रुपञ्जित्तपाको विद्रिभिनेव साध्यः॥ । विषमतर्विपको यश्र भिक्षोऽन्यदेशेः॥ े तमपि च परिहृत्य ब्रुहि दुःसाध्यतां च ॥ २६॥ यादार्थ:—गुद, इदय, यकृत्, नाभि, प्लीहा, बस्ति इन स्थानोंगें होकर जो निविध पक गया हो वह असाध्य है। दूसरे अनयवमें होकर भी विषम ऋषसे जो पक गया हो व कुट गया हो वह भी असाध्य होता है। इसिलिये उसे पहिले असाध्य काहकर किर चिकित्सा करनी चाहिये।। २६॥

विद्धिका असाध्य साध्य तक्षण।

श्वसनकसनिहकारोचकाध्यानम्रूल- । ज्वरयुतपरितापाद्वंत्रानिष्पंदवातात् ॥ उपरिनिसृतपूर्ये विद्वर्थौ नैव जीवेत् ॥ भवति सुस्तकरोऽयं चार्ष्यधःसृष्टपूर्यः ॥ २० ॥

भावार्थ:—वात के प्रकीपसे जिस विद्रिधमें खास, कास, हिचकी, अरोचकता अपराना, शूछ, ज्वर, ताप उद्धंपन (बंधाहुआ जैसा ) निश्चछता आदि किकार प्रकट हेनेत हैं और उत्परकी ओर पूर्य (पीप ) निव छने छगता है, उसमें रोगी कभी नहीं जी सकता है। नीचे की ओर पूर्य जिसमें निकले वह विद्रिध साध्य है। २७॥

## विद्राधे चिकित्सा।

मथममित्वलक्षोफेष्ठणवर्गोपनाइः ।
मवर इति जिन्द्रैः कर्भविद्धिः मणीतः ॥
मश्रमनमधिगच्छत्यामसंज्ञाविधिज्ञ- ।
स्विरिततर्विषकं स्याद्विषकामभेदम् ॥ २८ ॥

भावार्थः सबसे पहिले सर्भ प्रकारके शोफो (बिद्रार्घ) में उष्णवर्गोक औषियों का पुद्धिश बांधना उपयोगी है। ऐसा सर्भ चिकित्सा कार्य को जाननेवाले श्री निर्नेद्र भगवाम्ने कहा है। उससे आम शोफ [ जो नहीं पका है] ज़ल्दी उपशमन को प्राप्त होता है अर्थात् बैठ अस्ता है। जो बैठने योग्य नहीं है तो शीव्र ही पक जाता है। शोफ दो प्रकारका है। एक आमशोफ दूसरा पक शोफ ॥ २८॥

भामविद्ग्धविषक स्थाण.

कठिनतरविश्वेषः स्वादिशानास्यक्षोको । ण्वरबहुपरितापोध्माविकः स्याद्विवन्यः ॥ विगतविषमदुःखःस्याद्विवर्णो विषवयः । स्तमिद्द निश्चितशस्यक्षेदनैः शोषयेलम् ॥ २९ ॥ मामर्थः — विशेष रूपसे जो शोफ कडा रहता है उसे आमशोफ, कश्ते हैं। को उत्तर, अधिक ताप (जलन ) उष्णता आदियों से पांडित होता है उसे विद्राव कहते हैं। (जिस वक्त वह एक रहा हो, आम व पक के बीचमें होनेवाली, यह अवस्था है) जिन्न में पूर्वोक्त उत्तर, पीडा आदि भयंकर दुःख नाश होगये हों, शोध भी विवर्ण [पहले का रंग वदल गया हो ] होगया हो, उसे विपक कहते हैं। अर्थात् वह अच्छी तरह पका हुआ समझना चाहिये । इस पके हुए को तीक्षण शक्त के प्रयोगसे शुद्धि करना (पूप आदि निकालना ) चाहिये ॥ २९ ॥

बहुविधमधन्नस्यं छेदनं भेदनं वा । प्यसकृदिह नियोज्यं स्वनं वेधनं स्यात् ॥ अविदितन्नरश्चल्याधेषणं नस्य साक्षात् । इरणमिह पुनर्विस्नावणं सीवनं च ॥ ३०॥ सकलतन्भृतां कर्मेव कर्माष्ट्रभेदं ।

अर्थविध शस्त्रकर्म व यंत्रनिर्देश

तदुचितवरशस्त्रैः तद्विषेयं विधिष्ठैः ॥ विदितसक्षश्रस्यान्येवसुद्धतुमत्रा— । प्यविद्दतसुरुपंत्रं फंकवक्त्रं यथार्थस् ॥ ३१ ॥

भाषार्थः — शरीर में नानाप्रकारके शल्य हो जाते हैं। उम शल्योंकी निकालनेंके लिय यंत्र, शल, क्षार, अमि आदि के प्रयोग करना पडता है। जिस प्रकार समस्तप्राणियों में आठ प्रकारके कर्म होते हैं उसी प्रकार शिक्ष कर्म के छेंद्रन, भेदन, लेखन, वेधन, एवण, हरण, (आहरण) विज्ञावण, सीवन इस प्रकार आठ भेद हैं। विशिध प्रकार के जो शक्ष बतलाये हैं उन में से जिन जिमकी छाड़ा जैकरत ही उनसे, शलकर्म में निपुण वैच छेदन आदि कमी को विधिक अनुसार करें । देशी प्रकार विद्विध रोग के जिन अवस्थाओं में जिन शक्षकर्मीकी जरूरत होती हैं जिनेंको बार २ अवस्य प्रयोग करना चाहिये। शरीरगत सम्पूर्ण शल्यों (बाण अन्य कार्ट आदि) को निकालने केलिय (सर्व यंत्रों से श्रेष्ठ) कंकथक्त्र (जो कंकपक्षी के क्षेत्र के समन हो) इस अन्वर्थ नामके धारक जहान यंत्र होता है उसे भी तक्षणार्थों में प्रयोग करें ११३०।३१॥

विशेष—शरीर में कोई कांटा युसकर मनुष्य की तकलीफ देता है उसी प्रकार बार बार कष्ठ पहुंचाने वाले, शरीर के अंदर गये हुए तृण, काष्ठ, पत्थर, लोहा, बाज ह्यो, शिक इत्यदि, तथा नानाप्रकार के दुष्टत्रण, गुल्म, अस्मरारी, भेड़नर्भ इत्यादि सम्बक्ष्य कह्नाते हैं। तास्पर्य यह है कि शल्य नाम काटे का है। जो शक्य कि सम्मान दुः स देवें वह सभी शन्य कहलाते हैं।

१ अर्श आदि को जो जड़से छेदा जाता है वह छेदन कहलाता है। २ जो विद्रिध जैमोंको फोडा जाता है वह भेदन कहलाता है।

श्रेता सुरचा जाता है वह लेखन कहन्यता है।
श्रेता छोटे मुखबाले शस्त्रोस सिश आदि वेध दिया जाता है वह वेधन कहन्यती है।
भ जो शरीरगत शस्य, किस तरफ है, इयादि माइम न पडनेपर शलाका से इंडा

जाता है वह एषण कहलाता है।

६ जो शरीरगत् शल्य अस्म् श्री आदिको बाहर निकाला जाता है वह आहरण कहलाता है।

७ जो विद्राधि आदि हणोसे मवाद आदि बहाया जाता है वह विस्नावण कहलाता है। ८ उदर आदि चीरनेके बाद जो मूईयोसे सीया जाता है वह सीवन कहलाता है।।

क्स-छुरी, चक्रम्, केचा, आदि, जा छेदन आदि काम्रो में आते है।

यंत्र—शरीर में घुतें हुए, नाना प्रकार के शन्यों को पकड़ के बाहर खीचने व देखनेके लिये, अर्श, भगंदर आदि रोगोमें शक्ष, क्षार, अग्नि कमों की योजना व शेष अंग्रहेंकी (क्ष्मूर आदि के पतनसे) रक्षा करने के लिये, एव बस्ति के प्रयुक्ति के लिये, उपाय भूत, जो बस्तु (लायन फोर्सेस, ड्रेसिंगफार्सेफ, ट्युवुलर, स्कूप इस आदि आज़क्क प्रचालित) विशेष है, वह यंत्र कहलाना है।

#### बाह्मविद्वधि चिकित्सा.

कहिरुपमतवृद्धी विद्रषी दोषंगद् ।

ऋष्युतविधिनात्रामादिषु मोक्तमार्गैः ॥

ऋष्युतविधिनात्रामादिषु मोक्तमार्गैः ॥

ऋष्युतिविमोक्षालेषवंधाद्यशेष- ।

ऋणविदित्तविधानैः शोषयद्रोपयेच्च ॥ ३२ ॥

मावार्थः — विद्रिष्टं विद्रि बाहिर हो हो दोषोंके अनुसार जी शोफके आमं, विद्रुप्त, विपक अवस्थाओं ने चिकित्सा बनाई गई है वैसी, चिकित्सा करें कि रसमिक्षणं, के सन, विवन आदि समस्त वर्ण चिकित्सामें कहे गये, विधानोंसे उसका कि बीर होपण करें 11 32 11 अंतर्विद्वधिमाशक योग.

बरुणमधुक्तीत्राज्यातम्कार्यभोषं । मजमयति महांतर्विद्रधि सर्वदेव ॥ सकलमलकलंकं शोधयेटत्यभीक्ष्णं ॥ शुक्रमुखिसतमुंल पाययेदुष्णतायैः ॥ हैं३ ॥

भे मांबार्थ:—वरणा, ज्येष्ठमध्, सेजिन इन ओपधियोके प्रयोगसे अंतर्विद्रीय उप-रामनको प्राप्त होता है। ग्रुकमुख ( वृक्षभेदे ) ध्ववृक्ष इनके जंड की गरम पानिमें पासकर पिछार्वे तो हमेशा, विद्रिधिक मलकलंकको शुद्धि होती है ॥ ३३ ॥

विद्रधि रोगीको पथ्याहार।

व्रणगतविधिनाप्याहारभुद्यत्षुराण- । मवरविश्वदशास्त्रीनामिहास्च्रं सुपकं ॥ वितरतु घृतयुक्तं द्युष्कशाकोष्णतोयैः । तदुंचितमपि पेयं वा विस्तेष्यं सयूषम् ॥ ३४॥

भावार्थः — त्रणसे पीडित रोगियो को जो हित आहार बतलाय हैं, उन को इस में [त्रिद्धिया] भी देना चाहिये। एवं इस रोगमें पुर ने शहराके अच्छी तरह पक हुए अन्नको बिलाना च हिये। उसके साथ धा और शुक्क शाक एवं पनिके लिये उणावल देना चाहिये। इसके अलावा उसको गोग्य अहित नहीं करने वाले पूर्व विलेपी या पूर्वको भी देना चाहिये॥ ३०॥

अथ शुद्ररागाधिकारः।

शुद्ररोगर्बणनमतिशा।

पुनरिप बहुभंदान् सुंद्ररोगाभिधानान् । प्रकटियतुमिहेच्छन् प्रार्भतं प्रयत्नात् ॥ विहितविविषदोषपोक्तसङ्क्षणस्त-। द्विक्करवर्रभष्डयदिसंक्षपपार्गः॥ ३५ ॥

भागार्थ: पहिले क्षुद्र रोगोंका वर्णन किया गया है। फिर भी बहांपर अनेक 'प्रकार के क्षुद्ररोगोको कहनेकी इच्छासे प्रयत्न के साथ उक्त अनेक दोणों के उल्काण एक एक रोगों के लिये हितकर औषिधियों का निरूपण करते हुए संक्षेपके साफा इन ( क्षुद्र रोगों ) के कथनका प्रारंभ करेंगे॥३५॥

अकथित रांगों की परीक्षा।
न भवति सञ्ज रांगों दोषजालैविंना यत्।
तदकथितमपि माधान्यसम्तद्धणानाम्॥
उपग्रमनविधानैस्साधयेत्साध्यमेवं।
प्रनरपि कथनं स्यात्यिष्टसंधेषणार्थम्॥ ३६॥

वादार्थः — यह निश्चित है । कि नात, पित्त करके विना रोग उत्पन्न होता नहीं । इसकिय जिन रोगोंका या रोगके भेदोंका कथन नहीं किया है ऐसे रोगोंमें भी कात पित्तादिक विकासके मुख्य ( अर्थात् यह न्याधि नातज है ? पित्तज है ? या कफन्ड !- इत्यादि नातोंकी तत्तदोषोंके लक्षणोंसे निश्चित कर ) और गौणत्तका निवार कर योग्य भी पिथोंक प्रयोगसे उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। पुनः उसका कथन करना पिष्टपेषण दोषसे दूषित होता है ॥ ३६॥

अजगङ्गीलक्षण ।

परिणतकल्ह्या तीक्ष्णपत्रस्य साक्षात्। कक्षप्रवनकृतेयं तोयपूर्णाल्यक्क् च॥ जलमरुदुपयोगान्दुब्दुदस्येव जन्म। त्यिच प्रवति श्रिशूनां नामतस्साजगङ्खी॥ ३७॥

भवार्थ:—जिस प्रकार जल और वातके संयोगसे बुदबुद की उत्पत्ति होती हैं, उसी प्रकार कर और वातके विकारसे बाटकोंकी विचाम पानीसे भरे हुए और कुछ वेदना सहित पिटक होते है, उन्हें अजगहीं कहते हैं। उनका आकार पके हुए तुंबुढ़, फटके समान होता है।। ३७॥

भजगली चिकित्सा.
भभिनवजनिनां तां ग्राहयेदा जलाका—।
श्वपनतपरिपाकां संविदायां गुंधीमान्॥
वणविहितविधानं योजयेधीजनीयम्।
कफपवननिहंतुद्रव्यवर्गप्रयोगैः॥ ३८॥

स्तामा - नर्वान उत्पन्न अजगली हो, जो कि पर्का नहीं हो, जलेंक लगवा-कर दृष्ट स्कृत भोक्षण करके उपशम करना चाहिए। यदि वह पर्क गई हो तो उसे , हुद्धिमान् वैक्को उच्चित है कि शीध विदारण करे और कफ व वात हर ऑक्फिक्रोके प्रयोग के साथ २ व्रण चिकित्सा में कह गये शोवन रोट्ण आदिको करें ॥ ३८ ॥ ् गळजी, यव, विवृत लक्षण.

अतिकठिनतरां मत्वालजीं श्लेष्मवातैः। पित्रितगतविकारामल्पपूरामवन्त्रां। यविमिति यवरूपं तद्वदंतर्विशालं॥ विवृतमर्पि च नाम्ना मण्डलं पित्तजातं॥ ३९॥

भावार्थः — केप्स वातके प्रकोप से मांस के आश्रित अल्प पू (पीप) सहित, मुखरहित अत्यंत किठन पिटक होते हैं उन्हें अल्जी कहते हैं। यन के आकार में रहने नले [मांसके आश्रित कठिन ] पिटकों को यन (यनप्रस्य) कहते हैं। उसी प्रकार प्रितके विकारसे अंदर से विशाल, खुले [फटा ] मुखनाला जो मंडल (चकता) होता है उसे विवृत कहते हैं।। ३९।।

कच्छिपका वस्मीक लक्षण.

कफपवनविकारात्पंचषड्कुंथिरूपे । परिचृतमतिमध्यं कच्छपाख्यं स्वनाम्ना ॥ तलहृद्यगले संध्यूर्धजतुमदेशे । कफमुतबहुपित्तोभ्दृतवल्मीकरोगम् ॥ ४० ॥

भावार्थ:—कप और वात के प्रकोप से पांच अथवा छह प्रंथि के रूप में जिन का मध्यभाग ख़ुला नहीं है [ कछुवे के पीठके समान ऊंचा उठा हुआ है ] ऐसे, जो पिटक हांते हैं उन्हें कन्छपपिटका [ कच्छिपका ] कहते हैं । हस्त व पादतल, हृद्र्य, गला, सर्वसंधि, एवं जन्नुकाथि [ हंसली की हृद्री ] से उत्पर के प्रदेश में कफ्युक्त अधिक पित्त के प्रकोप से सर्पके वामी के समान शिध [ गांड ] होती है उसे बल्मीकरोग कहते हैं ॥ ४:॥

**१**द्रविद्धा, गर्दभिका, लक्षण.

परिवृतिपटकाड्यां पद्मसत्कर्णिकाभ्यां।
कुषितपवनविद्धामिद्रविद्धां विदित्वा।।
पवनक्षिरपित्तात्तद्वदुत्पञ्चरूप-।
मतिक्विनसरक्तं मंडलं गर्दभारूपम् ॥ ४१॥

भावार्थः — वातके प्रकोत्से कमलके कर्णिकाके समान, बीचमें एक पिडिका हो उसके चारी तरफ गील छोटी २ फुंसिया हों उसे इंद्रविद्धा कहते हैं। बात फित ब रक्तके प्रकोपसे, इंदविदाके समान, छोटी २ पिडिकाओंसे संयुक्त कठिन व लाल मण्डल (चकत्ता) होता है उसे गर्दभ कहते हैं ॥ ४१ ॥

पाषाणगर्म, जालकाली लक्षण.

इनुगतपरसंभी तद्वदंवातिक्षे। प्रम् । परुपविषयपाषणाधिकं गर्दभारूयम् ॥ तदुपमगतपाकं जालकालं विसर्प- । मातिभाषिकपित्तो इतदाइज्वराक्ष्यम् ॥ ४२ ॥

भावार्थ:—इसीप्रकार हनकी संधि [टोडी] में [वात ककसे उत्पन्न ] अति किठिन व विषम जो बडा शोध होता है उसे पाषाणगर्दभ कहते हैं। पित्तके उदेकसे उत्पन्न पाषाणगर्दभ आदिके समान जो नहीं पकती है विसर्पके समान इधर उधर फैलती है एवं दाह [जलन ] ज्वरसे युक्त होती है, ऐसी सूजनको जालकाली [जालगर्दभ ] कहते हैं।। ४२।।

पनसिका लक्षण.

श्रवणपरिसमंतादुत्रताष्ठ्रश्रोकां । कफपत्रननिमित्तां वेदनोञ्जतदुःखां ॥ प्रवलपनसिकारूयां साधयेदीषपैस्तां । प्रतिपद्विद्दितेस्तैः आमपक्रक्रमण ॥ ४३ ॥

भावार्थः — -कफवात के विकारसे कानके चारों तरफ अत्यिषक सूजन होती है और वह वेदनासे युक्त होती है उसे पनासिका कहते हैं। उनको उनकी आम पक द्वावोंको विचार करके तदवस्थायोग्य बार २ कहे हुए ओषवियोंके प्रयोगसे उनकी चिकित्सा करनी चाहिये।। १३३॥

इरिवेहिका लक्षण.

शिरसि ममुपजातामुक्ततां वृत्तश्चोकां। कुपितसकलदोषाभ्दृतलिंगाधिवासाम्॥ ज्वरयुतप्ररितापां तां विदित्वेरिवली-॥ भुपश्चमनविश्चेषैः साधयेद्वालकानाम्॥ ४४॥

भाषार्थ: — बालकोके मस्तकमें ऊर्चा २ गोल २ सूजन होती हैं। और वह प्रकु-।पित समस्य [तानों ] दोषों के लक्षणों से युक्त होती हैं अर्थात् त्रिदोषोसे उत्पन्न हैं और जिसमें ज्वर व ताप होता है, उसे इरिवही समझकर उपशामक औषधियों से उसकी चिकित्सा करें ॥ ४४ ॥

कक्षालक्षण.

करहृद्यकटीपार्श्वासकक्षमदेशे । परिवृतवहुपित्तोभ्द्तविस्फोटकाः स्युः ॥ ज्वरयुतवरकक्षाख्यां विदित्वेदपुष्पं । मधुकतिलकलायालेपनान्यत्रक्षयात् ॥ ४५ ॥

भावार्थः — हाथ, हृदय, कटी, पार्श, कंधा, कक्षा इन प्रदेशों मे अःयधिक पित्तके विकारसे होनेवाले विस्कोटक (फोटा) होते है। उनके साथ ज्यर भी यदि हो तो उसे कक्षा कहते हैं। छवंग, मधुक, तिल व मंजीठका लेपन करना इसमें उपयोगी है।।४५॥

गंधनामा [ गधमाला ] विष्पलक्षण.

अभिहितवरकक्ष्याकाराविस्कोटमेकं ।
त्वचिभवमतिवित्तोद्भतगंथाभिधानं ॥
नखिषित्रतमिहाश्रित्यानिलः पित्तयुक्तो ।
जनयति नखसंधी सित्रग्रुष्णातिदुःखम् ॥ ४६ ॥

भावार्थः — ऊपर काधित कक्षाके समान त्वचामे जो एक विस्कीट [फोडा] होता है उसे गंधनामा [गंधमाला ] कहते हैं। वायु पित्तसे युक्त होकर नाल्वनके मांसकी आश्रितकर नाल्वनकी संधिमे शीघ ही अतीव दुः खकी उत्पन्न करनेवाले दाह व पाकको करता है, उसे चिप्प रोग कहते है।। ४६ ॥

बनुरायी सक्षण.

कफिपिशितिमहाशित्यांतरंगप्रपूर्या । बिहरूपश्चमितोष्णामस्पसंरंभयुक्ताम् ॥ विधिनदनुश्चर्यां तामाश्च शक्षेण भित्वा । कफश्चमनीवशेषैः शोधयेद्रोपयेच्च ॥ ४७॥

भावार्थः — प्रकुषित कफ, मासकी आश्रय करके [ तिरोषकर पैरों ] एक ऐसी पिडिका व सूजनको उत्पन्न करता है, जिसके अंदर तो मबाद हो, बाहरसे शांत दीखें और जो थोडा दाह पीडा आदिसे युक्त हो, उसे अनुरायी कहते हैं। उसको शीव्र ही विधिक अनुसार शक्तसे मेदन करके, कफ शमनकर औषाभियोंके प्रयोगसे शोधन व रोपण करें [ मरें ] ॥ ४ ॥

विदारिका लक्षण.

तिभिरभिहितदोषेंवेक्षणे कक्षदेशे ।
स्थिरतस्शुक्शोफासंकदवद्वा विदार्याः ।
भवति तदभिधानख्यातरोगिस्त्रिष्ठिग- ॥
स्तमिष कथितमार्गैः सर्वदोषक्रमेण ॥ ४८ ॥

भावार्थ: -- पूर्वकथित तांनो दोपोके प्रकोपसे राह व कक्षा, प्रदेश [ जोड ] में विदारीकंद के समान, गोछ, स्थिर, व बड भारी शोथ उत्पन्न होता है । इसमें तिनों दोवेंक छक्षण प्रकट होते हैं, इसका नाम विदारिका है । इसको भी पूर्वकथित दोक भेदोंके अनुसार योग्य औषधिक प्रयोगसे उपर्शमन करें ॥ ४८ ॥

शर्करार्बुदलक्षण.

कफपवनखुइन्मेदांसि मांसं सिरास्तत् ।
त्वचमिप सकलस्नायुमतानं मद्ण्य ॥
कितनतरमहाग्रंथि मकुर्विति पक्षं ।
स्वति मधुवसासिं मकाशं स एव ॥ ४९ ॥
तमधिकतरवायुविकोष्याग्र मांसं ।
ग्राथितकिनग्रुष्कं शकरायर्बुदं तं ॥
वितरति विषमं दुर्गिथमुक्लेदिरक्तम् ।
सततिमह सिराभिः सास्तवं दुष्टरूपम् ॥ ५० ॥

भावार्थः — प्रकृषित कम व वान, मेर, मांस सिरा, लचा एवं संदूर्ण स्नायु समृह को दूषित कर, अत्यत कठिन ग्रंथि (गाठ) को उत्पन्न करते हैं। जब वह पककर कुट जाने तो, उस में से, शहर, चर्नी व वी के समान साय होने लगता है। इससे फिर बात अधिक वृद्धि होकर शीघ्र ही मांस को सुखाता है, और, प्रथित, कडी, व सूखी, वालू के समान वारीक गांठ को पैदा करता है। इससे शिराओं द्वारा, अतिदुर्गंध, क्लेद्युक्त रहत हमेशा बहने लगता है तो उसे शर्कशर्भुद कहते हैं। । ४९॥ ५०॥

विवर्विका, वैपादिक, पामा, कच्छु, कदर, दारी, रोग सक्षण.

विधिविहित्तविचर्षीभेदरूपान्विपादी । विराचितवरपामालक्षणान्कच्छुरोगान् ॥ बहुविधग्रुणदोषाद्वक्षपादद्वयेऽस्मिन् । कदुरमिति तस्रे ब्र्युर्दरीः तीवरूपाः / ५१॥ भावार्थ:—विचर्चिका, इसी का भेदभूत विपादिका (वैपादिक) पामा, कच्छु इन रोगों का वर्णन कुछ प्रकरण में कमप्रकार कर चुके हैं। इसिलिये यहां भी वैसा ही लक्षण जानना चाहिये। पैरों में कंकर छिदने से, काटे लगने से, वैर अथवा कील के समान जो गांठ होती है, उसे कदर [ठेक] कहते हैं। जो पुरुष अधिक चलता रहता है, उस के पैरों में वायु प्रकृपित होकर उनको रूक्ष करता है और फाड देता है इसे दारी या पाददारी कहते हैं। इस का स्वभाव तीव होता है ॥ ५१॥

इंद्रजुप्तलक्षण.

पवनसहितिपत्तं रोमकूपस्थितं तत्।
वितरित सहसा केशच्युति श्वेततां च ॥
कफरुधिरनिरुद्धात्मीयमार्गेषु तेषां।
न भवति निजजन्मात्तच्च चाचेंद्रस्तुतं॥ ५२॥

भावार्थः—गतसे युक्त पित्त जब रोमकू गोमें प्रवेश करता है, तब केशन्युति वः केशमें सफेदपना हो जाता है। पश्चात् कफ और रक्तके द्वारा रोमकूप [ रोमोंके छिद्र ] रोके जाते है तो फिर नये रोमोंकी उत्पत्ति नहीं होती है। इसे इंद्रलुप्त [ नाई। रोग कहते है। ५२।।

जतुमाणि लक्षण.

सहजमय च लक्षोत्पन्नसन्गण्डलं तत् ।
कफरुधिरनिभित्तं रक्तमज्ञातदुःखम् ॥
शुभमशुभमितीत्थम् तं विदित्वा वथाव- ।
जजतुमणिरपनेयं स्थापनीयो भिषाग्भः॥ ५३॥

भावार्थः — कप ब रक्त के प्रकापसे, जन्मके साथ ही उत्पन्न मण्डलके समान जो गोल ब रक्तवर्ण युक्त चिन्ह होता है जिससे किसी भी प्रकारका दुःख नहीं हीतों हैं, उसे जतुमणि कहते हैं । (इसको देश भाषामें लहसन कहते हैं )। कोई जतुमणि किसी को शुभफलदायक और कोई अशुभदायक होता है। इसलिये इसमें जो शुभ फलदायक है उसको वैसे ही छोडें। [किसी भी प्रकारकी चिकित्सा न करे ] जो अशुभफलदायक है उसकी वैसि आदि आदि प्रयोगसे निकाल देवें।। ५३।।

ध्यंग लक्षण-

कुपितक्षिरिपत्ताद्वातिरोषातिदुःसा- । एर्नतपनतापाद्वा सदा क्षेत्रकोषात् ॥

# पवनकृतिविशेषादानने स्वच्छमल्पं। त्वचि भवति सुकृष्णं मंडलं व्यंगसंत्रम् ॥ ५४ ॥

भावार्थ:—रक्त व पित्तके उद्देकमे, अतिरोष करनेसे, अत्यंत दुःख करनेसे, अगिन और धूपसे तप जानेसे, सदा मनमें क्लेश होनेसे, वातके प्रकोपसे मुखमें जो काला मण्डल (गोल चिन्ह) उपन होता है, उसको व्यंग [ झाई ] कहते हैं।। पश्री

#### मापतिलम्यच्छ सक्षणः

पवनरुधिरजातं माषवन्माषसंज्ञम् । समतलमितकृष्णं सात्तिर्लाभं तिलाख्यं ॥ सितमसितमिद्वाल्षं वा महत् नीरुजं तं । सुखगतमपरं तदेहजं न्यच्छमाहुः ॥ ५५ ॥

भावाथ:--शतरक्तके विकारसे शरीरमे उडदके आकारमे होनेवाले मण्डलींको माप [ मस्सा ] कहते हैं । ममतल होकर अत्यंत काले जो तिलके समान होते हैं उन्हें तिल कहते हैं । और काला या सफेद, छोटा या बडा, मुखमें या अन्य अवयवमें, पीडा रहित जो दाग या चकते होते हैं उन्हें न्यच्छ कहते हैं ॥ ५५ ॥

### नीलिका लक्षण.

तदिह भवति गात्रे वा मुखे नीलिकारूयं । बृदृदुरुतरकुष्णं पित्तरक्तानिलीत्थम् ॥ तद्तुविहितरक्तान्नाक्षणालेपनायः । भशमनीमह सम्यग्योजयदात्मबुध्या ॥ ५६ ॥

भावार्थः — पित्तरक्त व वातके बिकारसे या मुखने बढे २ काले जो मण्डल होते हैं उन्हें नीलिका कहते हैं। इसके लिये अनुकूल रक्तमोक्षण लेपन आदि प्रशमन विधियोंका प्रयोग करके वैद्य अपनी बुद्धीसे चिकित्सा करे ॥ ५६ ॥

## तारुण्यपिडका सक्षण.

तरुणपिटिककास्ताः श्लेष्मजाः यौवनौत्याः । षहलविरलक्षाः संभवंत्याननेऽस्मिन् ॥ मतियुत्तग्रुनिभिस्साध्याः कफ्टनैः वलंपै— । रनवरतमहानस्यमयोगरनेकैः ॥ ५७ ॥ भावार्थ:— छेप्प निकारसे यौजनके मदसे मुखमे जो पिडका होते हैं, जो कुछ मोटे व विरक्त [थोडे] होते हैं, उन्हें तारुण्यि डका कहते हैं। उनको योग्य कफहर छेपन, नस्यप्रयोग आदि उपायोंसे जीतना चाहिये, ऐसा बुद्धिमान मुनियोंने कहा है ॥५०॥

#### वर्तिका उक्षण.

- कृषितपवन रेषाधेनेकनाभिघाता—। त्यजननमुखचर्मालंवमानः मसूनम्॥ जलमिह निरुणद्धि मस्तवं कुच्छ्रहृच्छ्रात्। मसरति बहुदुःखं वर्तिकारुयं तमाहुः॥ ५८॥
- मावार्थः—वातदोषभे उद्रेक होनेसे या किसीके आधातसे मुखका चर्म छंगा होबाता है उसमें पूर भरकर थोडी बहुत कठिनतासे उसका स्नाप होता है व अस्म विकवेदना होती है, उसे वर्तिका नाम रोग कहते हैं ॥ ५८॥

### सन्निरुद्रगुद्रस्थण.

मल्मलमितवेगाघाणशिलेमेबुष्यैः । प्रतिदिमभिद्द रुद्धं तत्करोत्याशु सूक्ष्मं ॥ गुद्रमुखमितवातात्कष्टमेतद्विशिष्टैः । परिदृतपरिदृःस्तं सिक्कद्धं गुदारूयम् ॥ ५९॥

भावार्थः — जो मलके बेगको धारण व.रते रहते हैं, तब अशनवायु प्रकुपित होकर उनके गुदाको रोक कर (गुदाहार के चर्मको संकोधित करके) गुदा के हारको छोटा कर देता है। जिससे अत्यंत कष्ट के साथ मलविसर्जन होता है। इसे सिब-रुद्ध गुद कहते हैं। यह अतीय दुःखको देने वाला कठिन रोग है।। ५२॥

# अक्रिरोहिणी लक्षण.

त्रिकगलकरपार्श्वाधिप्रदेशेषु जातां । दवदइनशिखाभामंतकाकारमूर्तिम् ॥ कुपितसकलदोपामग्निरोहिण्यभिख्यां। परिहर पिटकाख्यां पक्षमात्रावसानाम् ॥ ६०॥

भावार्थ:—त्रिक (पीटके बांसके नीचेवा वह जोड जहा तीन हाड मिले हैं)
गृला, हाथ, पार्थ, व पाद इन प्रदेशोमें सगस्तरोपाके कुषित होनेसे उत्पन्न दावानलकी
शिखाके समान दाहसहित, यमके समान रहनेवाले पिडकाको अग्निरोहिणी कहते हैं।

यह अत्यंत भयंकर है। इसे वैच छोड देवें अर्थात् इस की चिकित्सा न करें 1 ख़ह रोगी स्वादासे ज्यादा १५ दिनतक जीयेगा॥ ६०॥

### स्तनरोग चिकिस्सा.

स्तनगतबहुरोगान् दोषभेदादुदीक्ष्य । श्वयथुमि विचार्यामं विदग्धं विपक्षं ॥ कमयुतविधिना साध्यं भिषक् साधयेत्तत् । विषमकृतविश्वेषाञ्चेषां भेषज्यमार्गः ॥ ६१ ॥

भावार्थ:—स्तनमत अनेक रागोंको, दोषोंक मेदके अनुसार देखकर उनकी विकित्सा करनी चाहिये। यदि शोफ (स्तनविद्धि आदि) मी हो तो उसके आमि विद्यंत्व, विपक्क मेदोंको विचार कर आमादि अवस्थाओं में पूर्वोक्त विख्यन पाचन, विशारण आदि तत्तद्योग्य चिकित्सा को, अनेक योग्य नानाप्नकारके औषधियों द्वारा करें।। ६१।।

श्चद्ररोगोंकी चिकित्साका उपसंहार.

इति कथितविकल्पान् श्रुद्ररोगानश्चेषा-।
नभिहितवरभैषज्यप्रदेहानुलेपः ॥
रुधिरपरिविवाक्षेः सोपनाहैरनेक-।
स्तदनुविहितदोषप्रकर्मः साधयेचान्॥ ६२ ॥

भावार्थः—इस प्रकार अभीतक वर्णित नानाभेदोसे विभक्त संपूर्ण क्ष्रुंद्र रोगोंको उनके कारण लक्षण आदि जानकर उन दोषोंके अनुसार पूर्वकथित योग्य प्रदेह, छेपन, रक्तमोक्षण, उपमाहन आदि विवियोसे उनकी चिकित्सा करें ॥६२॥०

### सर्वरोगचिकित्सा संप्रह ।

पृथगपृथगि प्रख्यातदोषैः सरक्तै । विद्वहुविधमार्गाः संभवंत्युद्धतास्ते ॥ सहजनिनविकारान् मानसान् सोपसर्गान् ॥ अपि तदुवितमार्गेस्साधयेशुक्तियुक्तैः ॥ ६३ ॥

भावार्थः — वात, पित्त, कफ, अलग [ एक ] वा दो २ मा तीनों एकसाथ मिलकर, अथवा रक्त को साथ लेकर, स्व स्व कारणोंसे प्रकृपित हो । जाते हैं और वे प्रकृपित दोष शरीर के अनेकविव मार्गोको अर्थात् नाना प्रकार

के अंगोपांग आदिको आश्रित कर, शारारिक, मानसिक, औपसर्गिक, सहज आदि रोगोंको उत्पन्न करते हैं। उनको [अन्डिक्ट्रिस जानकर ] युक्ति से युक्त, तत्त्रधोग्य विकित्सा द्वारा जीतें ॥ ६३॥

नाडीवन निदान व चिकित्सा.
प्रपूर्णप्यः व्यथुः समाभयो ।
विदार्य नाडी जनयत्युपेक्षितम् ॥
स्वदोवभेदादवगम्य तामपि ।
पसादयेच्छोधनतैस्रवितिभः ॥ ६४ ॥

• भावार्थ:— मवादसे भरे हुए ब्रणके। शोधन करनेमें उपेक्षा करें अर्थात् पीडन शोधन आदिके द्वारा मवादको न निकाले तो वह मवाद त्वचा, मांस सिरा, स्नायु, आदिको भेद कर अन्दर अन्दर गहरा प्रवेश करने लगता है। इमको नाडीब्रण (नास्र) कहते हैं। (इसकी गांति नाडी (नली) के समान, एक मार्गसे होनेके कारण इसे नाडीब्रण कहा गया है।) इस नाडीब्रण को भी उसके दोषभेदोंको (इसके लक्षणोंसे) जानकर उनके योग्य शोधन तैलसे भिगोपी गई बत्तियोंके प्रवेश आदिके द्वारा ठीक करना चाहिये॥ ६४॥

# मुखकांतिकारक पृत.

काश्मीरचन्द्नकुचंदनलोश्रक्कष्ठ-।
लासाश्विलालरजनीद्वयपममध्य ॥
मंजिष्ठिकाकनकर्गरिकया च सार्थ ।
काकोलिकामश्रुति सृष्टगुणं सुपिष्टं ॥ ६५ ॥
तस्माच्चतुर्गुणचृतेन सुगंधिनाति-।
यत्नाद्धताद्विगुणदुग्धयुतं विपाच्य ॥
ध्यालेपयेनसुत्वमनेन घृतेन तज्जान् ।
रोगान्ध्यपेस कुद्देत शिक्सिकिमं तस् ॥ ६६ ॥

भाषार्थ:—केसर, चंदन, लालचंदन, लोध, कूट, लाल, मैनसिल, हरताल, हल्दी, दाहहल्दी, कमलकेसर, मंजीठ, सोनागेरु, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक ऋषमक, मैदा, महामेदा, बुद्धि, ऋदि इंग औषियोको चतुर्गण (चौगुना) सुगंधि घा, घीसे हिंगुण (दुगुना) दूध इनसे प्रयत्न पूर्वक घृत सिद्ध करें ! इस घृत (Snow) को मुखपर जेपन करनेसे मुखमें उत्पन्न व्यंग, नीष्टिका, आदि समस्त रोग नाश होकर मुख चंद्रमाके समान वांतियुक्त होकर सुंदर होजाता है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥

## मुख कांतिकारक छेप.

तालं मनाइशलंडुतं वटपत्रयुक्तं । श्वेताञ्चस्तसहितं पयसा सुपिष्टं ॥ आल्डिप्यवक्त्रममलं कमलोपमानं । मान्यं मनानयनहारि करोति मर्त्यः ॥ ६७ ॥

भावार्थ:—हरताल, मैनसिल, बटपण, सफेद अश्रक, पारद इनको दूधके साथ अच्छीतरह पीसकर मुखपर लेपन करें तो मुग्व कमलके समान बन जाता है। और सबका मन व नेशको आकर्षिन करता है। ६७॥

# अंतिम कथन ।

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुक्षास्त्रमहांबुनिधेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरानिभं जगदेकाहितम् ॥ ९१ ॥

भावार्थ: — जिसमे संपूर्ण द्रव्य, तन्त्र व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलेकिक लिए प्रयोजनभूत साधनरूपी जिसके दो संदर तट है, एसे श्रीजिनेहके मुखसे उत्पन्न शाकसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साधमे जगत्का एक मात्र हितसाधक है [ इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ]

# इत्युग्नादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे क्षुद्ररागचिकित्सितं नामादितश्चतुर्देशः परिच्छेदः।

---0:---

इत्युमादित्याचार्थकृत कत्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार मे विद्यावाचत्पतीत्युपाविधिभूपित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा हिखित भावार्थद्विषिका टीका मे क्षुद्ररोगाविकार नामक चादद्वां परिच्छेद समाप्त हुआ।

# अथ पंचद्श परिच्छेदः।

#### ---

# अथ शिरो रोगधिकारः।

#### मगलाचरण।

श्रियः प्रदाता जगतामधीश्वरः । प्रमाणनिक्षेपनयमणायकः । निजोपमानो निदिताष्टकर्मजि- । जनयत्यजेथा जिनवङ्घभोऽजितः ॥१॥

भावाधः — अंतरंग बहिरंग सैपित्तको प्रदान करनेवाले, जगत्के स्वामी, ममाण निक्षेप व नयको प्रातिपादन करनेवाले, किसीसे जेय नहीं देसे श्री आजित जिनेश्वर जयवंत रहें ॥ १ ॥

### शिरोरागकथन बातिहा।

प्रणम्य तं पापविनाशिनं जिनं । त्रवीमि रोगानखिले।त्तर्मागगान् ॥ प्रतीतसञ्ज्ञक्षणसन्विकित्सितान् । प्रधानतो व्याधिविचारणान्वितान् ॥२॥

भावाधः — पापको नाश करनेवाले श्री अजितनाथको प्रणाम कर स्थल, चिकित्सा य व्याधिविचारण पूर्वक शिरोगत रोगोंका कथन करेगे इस प्रकार आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं।। २।।

### शिरोरोगोंक भेद।

श्विरोक्जो वातवलासशोणित-। प्रधानिपत्तिरखिलैर्ववीम्यइम् ॥ स सूर्यवत्तार्धशिरोवभेदकैः। सशंखकेनापि भवंति देहिनाम्॥३॥

भावार्थ: — मनुष्यों के शिरमे वात, पित्त, कफ, रक्त, सानिपातसे, वातेज, पि-त्तज, कफज, रक्तज, सिनपातज शिरोरोग उत्पन्न होते हैं । एवं तत्तदोषों के प्रकाप से, सूर्यावर्त, अर्थावभेदक, शंखक नामक शिरोरोगों की उत्पत्ति होती है ।। ३ ॥

, १ इन शिरोरोगी में वातादि दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं।

वातिकलक्षण-- जिसका शिर अकस्मात् दुले, रात्रि मे अत्यिषक दुले बंधन, सेक आदिते शांति हो उसको बातज शिरोरींग जानना चाहिये।

पिश्वज-- जिसमें मस्तक अप्रिके समान अधिक उष्ण हो, आख नाक में जलन होती हो एवं बीतक पदार्थ के सेवन से रात्रिमें उपदामन होता हो उसे पित्तीत्पन्न, मस्तकशूरू जानना चाहिये।

## किमिज, सयज शिरोरोग.

किमिनकारैर्देलतीव तन्छिरो । रुजत्यसङ्गासिकया सजत्यस्रं । स्वदोषधातुक्षयतः क्षयोद्भव- । स्तयोहितं तत्किमिदोषवर्धनम् ॥ ४ ॥

भावार्थ: मस्तक के अंदर नाना प्रकार की क्रिमियों की उत्पत्ति हो शिर में दलन होता हो, ऐसी पाँडा होती है, नाक से खून पूय आदि वहने लगते हैं। इसे कृमिज शिरोरे।ग जानना चाहियं। मस्तकगत वातपित्तकफ व वसा रक्त आदि धातुओं के क्षयसे क्षयेज शिरोरे।ग की उत्पत्ति होती है। कृमिज शिरोरोगमें कृमिनाशक नस्य आदि देना चाहिये। क्षयज शिरोरोगमें दोष व धानुओं को बढानेवाली चिकित्सान करनी चाहिये। ४॥

# स्योवर्त, अर्घावंभदक लक्षण.

क्रमक्रमात्वृद्धिश्वेति वेदना । दिनार्धतोऽसी व्रजतीह सूर्यवत् ॥ भिरोऽर्थमर्थे क्रमतो रुजत्यलं । ससूर्यवत्तोर्धिश्वरोऽवभेदकः ॥ ५ ॥

भावार्थः — सूर्थ जिस प्रकार बढ जाता है उसी प्रकार खुबहसे शिरकी दर्द मध्यान्ह समयतक बढती जाती है और सूर्यके उतरते समय बह बेदना भी उतरती जाती है। उसे सूर्यावर्त शिरोरोग कहते हैं। शिरके ठौक अर्थभाग में जो अत्याधिक दर्द होती है उसे अर्थावभेदक कहते हैं। ५॥

### शंसक लक्षण.

स्वयं मरुद्वा कफिपिचशोणितैः । समन्वितो वा तु श्विरोगतोऽधिकः ॥ सश्चीतवाताञ्चतदुर्दिने रूजां । करोति यच्छंत्वकयोविश्वेषतः ॥ ६ ॥

भावार्थ: - एक ही बात अथवा, कफ, वित्त व रक्त से युक्त होकर, शिरका आश्रय करता है, तो, वह जिस दिन शीत अत्यधिक हो, ठण्डी हवा चढ़ रही हो,

कफ़ज़--जिसका मस्तक के भीतर का भाग कफ से लिस होवें, भारी, बंधाला एवं ठंडा होवे, नेत्र के कोये व मुख सूज गये हो तो उसे कफोरपन शिरोरोग जानना चाहिये ॥

सामियातज- उपरोक्त तीना दोशों के समाण एक साथ प्रकट हों तो समियातज हिरोरीग जानना चाहिये।

रक्तज--रक्तज शिरोरोगमे विक्षज शिक्षेराय के संपूर्णस्थल मिलते हैं एवं मस्तक श्वर्शासह हो जाता है।

१ इस का लक्षण यह है कि छीक अधिक आती है। शिर ज्यादा गरम-देशता है। असदा पीडा देशती है! एवं स्पेदन, बमन, धुमपान, नस्य, रक्त मोसण, हन से बृद्धि की मास होता है। आकाश मेघले आच्छादित हो उस दिन शिरमें, विशेषकर कनपटी में पीडा को उत्पन्न करता है। इसे शंखक शिरोरीम कहते हैं॥ ६॥

रक्तिपत्तज, बातकफज शिरोरोग के विशिष्टक्षण.

दिवातिरुक् श्रोणितपित्तवेदना । निश्चासु श्रांति सप्वपैति सर्वदा ॥ मरुत्कफौ रात्रिकृतातिवेदना- । विद्दं प्रसन्तावद्दनि स्वभावतः ॥ ७ ॥

भावार्थः — रक्त पित्तके विकारसे होनेवाली शिरोपीडा दिनमें अत्यधिक होती है अर रात्रिमे पीडाशांति होती है। बात और कफ़के विकारसे होनेवाली पीडा रात्रिमें तो अधिक होती है और दिनमें वे दोनों रोगी प्रसन्न रहते हैं। । ७।।

### शिरोरोग विकित्सा.

विशेषतो दोषगति विचार्य ता-। नुपाचरेदुम्रशिरोगतामयान्। सिराविमोक्षेः शिरसो विरेचैनः। मताप्रकेः क्ष्वेतैः महेपनैः ॥८॥

मावार्थः—इन भयकर शिरोरागोंक दोषोंकी प्रधानता अप्रधानता आदिका विचार करके (जिस दोषसे शिरोराग की उत्पत्ति हुई हो उस के अनुकूछ) सिरा मोक्षण, शिरो विरेचन, तापन, बंधन, कबल्धारण, लेपन आदि विधियोसे उनकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८॥

### क्रिमिज शिरोरोगध्न योग.

विजालिनीवीजवचाकदुत्रिकैः । सन्नियुनिवास्थिविदंगसैंघर्वैः ॥ सकंगुर्तेलैरिह नस्यकर्मतः । किमीन् शिरोजानपहंति सर्पपैः ॥

भावार्थ:—विजालिनी श्रीज, बचा, सेंजन, सोंठ, मिरच, पीपलका बीज, नीबुकी गिरी, वायिशंडग, सेथाले.ण, सरसो मालकांगनीके तैल में मिलाकर अथवा इन औषधियोंसे मालकांगनीके तैल को सिद्धकरके नस्थकर्म करनेसें शिरमें उत्पन्न समस्त किमियोंको दूर करता है॥ ९॥

#### शिरोरोगका उपसंहार.

दश्चनकारान् श्विरसो महामयान् । विघाय साध्यान् विष्योरुशंसकान् ॥ अतः परं कर्णगतानशेषतो । अवीमि संक्षेपविश्वेषस्त्र्र्णः ॥ १०॥

र और कनपटीमें, तीत्रदाह व स्कन होती है । जिस प्रकार विश्वके बेग से गुरू कक जाता है उसी तरह इस में भी गूळा कक जाता हैं। यह रोग तीन दिन के अन्दर मनुष्यका प्राणकात कृत्या है। भावार्थः—दस प्रकारके, विषम शंखक आदि शिरोरोगों के उक्षण व विकित्सा को निरूपण करके अब कर्णगतसमस्तरीगाको सक्षेपसे विशेषङक्षणोंके साथ कहेंगे॥ १०॥

# अथ कर्णरांगाधिकारः।

कर्णशूल कर्णनादलक्षण.

अथानिलः क्रणेगतोऽन्यथा चरन् । करोति कर्णाधिकशृलमुद्धतम् ॥ स एव श्रद्धाभिवहास्सिराथितः । प्रणाद्संज्ञः कुरुतेऽन्यथा ध्वनिम् ॥११

भावार्थः — कर्णगत वायु प्रकृषित होकर उल्टा किरने लगता है तो कानोंमें तीव शूल उत्पन्न होता है। इसे कर्णश्ल कहते हैं। वशे कर्णगत वायु प्रकृषित होकर शब्दवाहिनी सिराओंको प्राप्त करता है तो कानोंमें नाना तरहके, मृदंग, भेरी, शंख, आदिके शब्द के समान विपरीत शब्द सुनाई पडता है। इसे कर्णप्रणाद या कर्णनाद कहते है। ११॥

# वधिर्यकर्ण व सोद लक्षण.

स एव वातः कफसंयुता हणां । करोति वाधिर्यमिहातिदुः लक्ष्म् ॥ विश्लेषतः श्रद्धपथे व्यवस्थितो । तथा तितत्क्षीद समुद्रधोषणम् ॥ १२ ॥

भावार्थः — बही प्रकुपित कर्णगत वायु कफके साथ संयुक्त होकर जब शद्भवाहिनी शिराओं में ठहर जाता है तो कानको बिधर (बहरा) कर देता है | बही बायु अन्य दोषोसे संयुक्त होकर शद्भ वाहिनी सिरायों में ठहरता है तो कानमें समुद्र घोष जैसा शद्भ सुन पडता है। इसे कर्णक्षोद कहते है। १२॥

### कर्णसाव उक्षण.

. जलप्रपाताः च्छिरसोऽभिघाततः । मपाकतस्तात्पिटकादिविद्रधेः ॥ अजस्रमास्राविषद्दास्त्रवत्यलं । स कर्णसंस्राव इति स्मृतो बुधैः ॥ १३ ॥

भावार्थः — जल में पातसे ( गोता मारने ) सिरको चोट आदि लगनेसे, पिटिका विद्रिध आदिके उत्पात्ति होकर पककर फूड जानेसे, सदा कानसे मवाद बहता है, उसे कर्णसंस्नात्र रोग कहते हैं ॥ १३॥

# प्रिकर्ण क्रीमकर्ण लक्षण.

सपूतिवृयः अरणात्स्रवेधदा । स पूर्तकर्णो भवतीह देहिन म् ॥ भवंति यत्र क्रिमयोऽतिदारुणाः । स एव साक्षात्किमिकर्णको समैत्॥ १४ भावार्थ: —कानसे जब दुर्गंध मबाद बहने लगता है उसे पृतिकर्ण कहते हैं। जिसमें अत्यंत भयंकर क्रिमियोंकी उत्पत्ति होती है उसे क्रिमिकर्णक रोग कहते हैं।।१४

कर्णकण्डू, कर्णगूय, कर्णमतिनादके लक्षण.

कफेन कण्डः श्रवणेषु जायते । स एव शुष्को भवतीह गूथकः ॥ स गूथ एव द्रवतां गतः पुनः । पिधाय कर्णे प्रतिनादमावहेत् ॥१५॥

भावार्थ: —कान में कप संचित होने से खुजली चलने लगती है। इसे कर्णकण्डू कहते हैं। वहीं कप जब कान में (पित्त के उप्णसे) सुख जाना है, उसे कर्णगृथ कहते हैं। वह कर्णगृथ जब दव होकर कान को ढक देता है तो इसे कर्णप्रतिनाद (प्रति-नाह) कहते हैं।। १५ ।।

कर्णपाक, विद्वधि, शोध, अशका लक्षण.

सुपकभिकादिकविद्रधेर्वशात् । स कर्णपाकारूयमहामयो भवेत् ॥ अथापरे चार्बुदशोफविद्रधि- । प्रधानदुर्नामगणा भवंत्यपि ॥ १६ ॥

भावार्थ:—कान में विद्विष्ठ उत्पन्न होकर अच्छीतरह प्रकार फ्रटजाता है तो कान गीछा व सडजाता है इमे कर्णपाक कहते हैं। इसी प्रकार कान में अर्बुद, शोध विद्विष, अर्श ( बबासीर ) समृह उत्पन्न होते हैं। इन को उन्हीं नामोसे पुकारा जाता है जैसे कर्णार्बुद, कर्णविद्विष्ठ आदि ॥ १६॥

# त्रातज कर्णःयाधिचिकित्साः

अतःपरं कर्णगतामयेषु तत्। चिकित्सितं दोषवशाद्विधीयते॥ अथानिलोत्येष्विनिलध्नभेषज्ञै-। विषक्तंत्रीरहिमैनिषेचयेत्॥१७॥

भावार्थ: -- अब कर्णरोगोकी दोषोंके अनुसार चिकित्सा कही जाती है। यदि बात विकारसे उत्पन्न हो तो बातहर औपिंघयोंसे पकाये हुए गरम तेळको कानमें छोड देवें ॥ १७॥

## कर्ण स्वेदन-

निषिक्तकर्ने युनरूप्यतापनैः । प्रतापयेद्धान्यगणेष्टिकादिभिः॥ प्रणालिकास्त्रेदनमेव वा हितं । सपत्रभाण्डेऽप्रियुते निधापयेत् ॥ १८ ॥

मावार्थ: --तेल सेचन करने के बाद उष्ण धान्यगण (धान्यों की पोडली बांधकर उससे ) व ईट आदियोसे कानको सेकना चाहिये। अथवा नृही स्वेदन मी

इसके छिये हितकर है । पत्रसीहत अग्नि (गरम ) युक्त बरतन में कानको रखें व स्वेदन करें ॥ १८॥

# घृतपानआदि.

पिबेत्स सर्पिः पयसा समन्वितं । सुखोष्णमस्योपीर कर्णरीगवान् ॥
बस्ताख्यतेलेन श्विरोवितर्पणं । सनस्यकर्मात्र निषेचनं हितं ॥ १९ ॥

भवार्थ:—-अत्यधिक कर्ण रोगवाला कुल गरम घीके साथ दूध मिलाकर पीने। बला तैल शिरमें लगावें, अथवा तैल से भिगीपे गये पिचुको शिरपर रखे तो कर्ण रोग दूर होता है। इस में नस्यकर्म व कानमें तैल डालना भी हितकर है।। १९॥

## कर्णरागांतक चूत.

सपेचुकांकोलफलाईकाद्रवे- । रहिस्रया शिष्टरसेंद्रदारुभिः । सवेणुलेखेक्किनेस्सरामेठैः । ससेंधर्वर्मूत्रगणैः कदुत्रिकैः ॥ २० ॥ पृथक्समस्तैः कथितौषपैर्वुधः । पवेध्दृतं तेलसमन्वितं भिषक् ॥ प्रपूर्वेत्कर्णमनेन सोष्पणा- । निहंति तत्कर्णगताखिलामयान् ॥ २१ ॥

भावार्थः — केमुक [पेचुका] अंकोल का फल, अद्रक का रस, जटमासी, संजनका रस, देवदारू, वांसका त्वचा, लहसन, हींग,सेधानमक, सींठ, दिरच, पीपल इनको अलग्र अथवा मिठे हुए औषधियों के काथ व कल्क, और आठ प्रकारके मूत्र, इन से चृत व तेल को बराबर लेकर सिद्ध करें। फिर उस तेलको धोडा गरम कर कान में भरें तो, कर्णगत समस्तरोग को नाश करता है ॥ २०॥ २१॥

# कफाधिक कर्णरागचिकित्सा.

सिश्रुम्लाईकसद्रसेन वा । सर्तेभवेनीज्णतरेण प्रयेत् ॥ अजीवना वा लग्जनाकसिथवैः । कफाधिके कर्णगतामये मृश्रम् ॥ २२ ॥

भावार्थः — सेंजनके मूट का ग्स, अदकका रस इसमें सेघाडीण मिछ कर गरम करें फिर उसे कानमें छोडें। अथा बकरीके मूत्र में छसून, अकीवारस व सेंघाडीण मिछाकर कुछ गरम कर कान में भरें। इन से कफरें विकारसे उदिक्त कर्णरोग उपशम हो जायगा।। २२।।

# रुमिकर्ण, कर्णपाकचिकित्सा.

सनिवतिकर्लवणसमुपुरमन् । क्रिमिनगाढे किमिनाश्चनो बिधिः॥ विधीयतां पूरणमेभिरेव वा। सुकर्णपाके सतबद्विसर्पवत् ॥ रे३॥ ... भावार्थ: अधिक कि। भेयुक्त कर्णरोगमें निंबतेल सेंधालीण से कानको भरना चाहिए। एवं कि। भेनाशक उपाय भी करना चाहिए। कर्णपाकमें क्षत व विसर्प के समाब इन्ही औषधियोंको कानमें भरकर चिकिःसा करनी चाहिए॥ २३॥

#### क्रिमिनाशक योग.

त्रिवृद्धिरिद्वातृपवृक्षः क्षकः । प्रपद्धतोयैः अवणप्रधावनम् ॥ प्रदीपिकातैलमपि प्रयोजितं । किमीन्निइंत्युग्रतरातिवेदनान् ॥ २४ ॥

भावार्थ:—निसोध, इल्दी, अमलतास, कुडाकी छाल, इनके द्वारा पकाये हुए कवायसे कानको घोवे एवं दीपिकैतिलको भी कानमें भरें तो कृमि व भयंकर शूल भी कीश होता है ॥२॥।

# कर्णगत आगंतुमल चिकित्सा.

बलाधिकं यन्मलजातमंतरे । व्यवस्थितं कर्णगतं तदा इरेत् ॥ अलाबुर्शृगान्यतमेन यत्नतो । बली सदा चूपणकर्मकोविदः॥ २५ ॥

भावार्थ:—कानके छेदमें (वाहरसे आकर) ख्व मळ जम गया हो तो उसे यदि रोगी बळवान हो तो चिकित्सा (चूपणकर्म) कार्यमें निपुण वैद्यको उचित है कि असंत सापधानसे तुंबी अथवा सींगे लगाकर अथवा शाशकासे निकाले (कानमे कींडा घुस गया हो उसे भी इसी प्रकार निकाले) ॥ २५॥

पृतिकर्ण, कर्णस्नाव, कर्णार्श, विद्रश्वि, विकिश्ता.

संभूतिष्यास्रवसंयते द्रवं । प्रपूरपेत् कोधनैतल्र्यारितं ॥ अयार्श्वसामप्यय विद्रधीष्त्रपि । प्रशीतकर्माण्यसकृत्त्रयोजयेत् ॥ २६ ॥

भावार्थ: दुर्गंध स्नाव बहनेवाले कर्णरोग में औषधियों के द्रवको मरना, अथमा पूर्वकथित शोधन तैलको भरना हितकर है | एवं अर्श और विद्विधरोगमें जो जिक्कित्साकम बतलाया है उनका प्रयोग कर्णगत अर्श, िद्रधि में बार २ करना चाहिये '। २६ ॥

१ बेल, सीनापाठा, पाठल, अनेन, अरणी इनसे किसी एककी अथवा पार्वाकी अठारह अंगुल लंभी डाली लेकर उसके तीन भागको अतथी वस्त लपेट देवे और उसे तैलने भिनो देवे। वस्त्रक इसको वसीकी तरह जलाकर (किन्होंकें उपर ) नींचकी ओर नोक करके रखें, इसके लींचे एक पात्र भी रखें। इस पात्रपर को तैल टपकता है इसे दीपिका तैल कहते हैं। इसी अकार , देकवाक, कूट, सरल, इनकी लक्कीसे (उपरोक्त विश्वित अलाकर ) तैल निकाल सकते हैं।

## ्र कर्षरामचिकित्सा का उपसंदार.

इति प्रयत्नादिइ विञ्चिति स्थिताः । तथैवमष्टी अवणामया मया ।
प्रकार्तितास्तेषु विञ्चेषती भिषक् । स्वयं विद्ध्याद्विधिमात्मसुद्धितः ॥२७॥
भावार्थः—इस प्रकार मैने अद्दोईस प्रकारके जो कर्णरोग बतलाये हैं उनके
दोषादिकोंको विचारकर बुद्धिमान् वैद्य अपनी बुद्धिसे उनकी चिकित्सा प्रयत्न के साथ
करें ॥ २०॥

# अय नासारोगाधिकारः।

# नासागतरोगवर्णन् प्रातिकाः

अथात्र नासागतरोगस्रक्षणैः । चिकित्सितं साधु निगचतेऽधुनाः। विदार्य तन्नामविश्रेषभेषज- । प्रयोगसंक्षेपवचेविचारणैः ॥२८॥

भावार्थ:—अब यहांपर नाक के रोगोंका नाम, उनका छक्षण, योग्य औष-धियोंका प्रयोग व चिकित्सा क्रमआदि संक्षेपसे कहा जाता है ॥ २८ ॥

# पीनसलक्षण व चिकित्साः

विदाह्यूमायनशोषणद्रवै-। नेवंति नासागतगंधजातकम् ॥ कफानिङोत्थोत्तमपीनसामयं । विशोधयेद्वातकफव्नभैषजैः ॥२९॥

भावार्थः — जिसकी नाकमें दाह, धूंबेके समान निकलना, सूखजाना व द्रव निकलना एवं सुगंध दुगंब का बोध न होना, कफ व बातके विकारसे उत्पन्न पीनस नामक रागका लक्षण है उसकी बात व कफहर औषधियोसे छाद्धि करना चाहिये ॥ २९॥

## पृतिनासा के लक्षण व चिकित्सा.

विदम्धदोषैर्गछतालुकाश्रिते-। निरंतरं नासिकवायुरुद्धतः । स्र सपूर्तिनासां कुरुतं तथा गलं। विकोधयंत्तच्छिरसो विरंचनैः॥ ३०॥००

भावार्थ: — प्रकृषित पित्तादि दोषों से वायु संयुक्त होकर जब गला, व तालुंमें आप्रित होता है तो, नाक व गले अर्थात् मुंह से दुर्गंघ वायु निकलने लगती है

अहाईस प्रकारके कर्णरोगः—कर्णश्ल, कर्णनाट वाधियं, क्वेड, कर्णसाव. कर्णकप्टू, कर्णग्य, क्रामेकर्ण यातिग्राह, कर्णपाक, प्रतिकर्ण, देापज, क्षतज, इस प्रकार द्विविध विद्विधः, जानकी पितार्श, वर्षार्थ, इस प्रकार चुतुर्विध अर्था. बातार्श्वद, पितार्श्वद कर्षार्श्वदः क्लार्श्वदः सामार्थदः, मेदोऽर्बुदः, शांलावयतश्रोक्त (अक्षिरोग विश्वान में कहागया) सिवपार्वुद, इस प्रकार समाविध अर्नुद, वातज, पित्तज, करूज. साजपातज इस प्रकार चतुर्विध शोथ वे अहाईस कर्णरोज्ञ हैं।

इसे प्रतिनासा (प्रतिनस्य) रोग कहते हैं। इसमें गर्छ को एवं शिरोविरेचन औषिधयोंसे शिरको, सुद्धि करना जाहिये॥ ३०॥

नासापाक लक्षण व चिकित्साः

- अरूंषि पित्रं कुपितं स्वनासिका- । गतं करं।त्येवमतो हि म।सिका ॥ विपाकरीमं समुपाचरेद्धिषक् । क्षतद्वैः पित्तविसर्पभेषजैः ॥ ३१॥

भावायै:—प्रकुषित पित्त, नाकमे ( जाकर ) उत्तरकर फुंसीको उत्पन करता है (एवं नाकके भीतरका भाग पकजाता है) इसे नासापाक राग कहते है। इसकी, क्षतरोग के लिये उपयुक्त दव व वित्तविसर्परोगोक्त औषधियोंसे चिक्तमा करनी चाहिये ॥३१॥

## पूयरक लक्षण व चिकित्सा.

् छलाटदेशे किमिभाक्षतक्षतैः । विदग्धदंषिरभिधाततं।पि वा ॥ ृसपूयरक्तं स्रवतीह नासिका । ततश्च दुष्टत्रणनाडिकाविधिः ॥ ३२ ॥

भाषार्थः -- उल्लाट स्थानमें कीडोके खाजानेके घायसे प्रकृषित दोषोके कारणसे अथवा चोट उगनेसे नाकसे पूय (पीब) सिंहत रक्तस्राव होता है इसे, पूय्रक रोग कहते हैं। इसमें दुष्टकण (दूषित जखम) व नाडीव्रण में जो चिकित्सा विधि बतर्छाई है उस ही चिकित्साका प्रयोग करना चाहिये॥ ३२॥

## दीसनासा लक्षण व चिकित्सा.

सरक्तिपत्तं विदितक्रभैर्जियत् । प्रदीप्तनासामिष पित्तकापतः । महोष्णनिश्वासिवदादृसंयुता- । ग्रुपाचरेत्पित्तिविकित्सितैर्बुधः ॥ ३३ ॥

भावार्थः—िपत्तके प्रकोपसे, नाकमें अत्यधिक जलन होती है, और गरम ( धूवांके सहश ) निश्वास निकलता है इसे दीसनासा रोग कहते हैं। इस रोगका रक-पित्त व पित्तनाशक चिकित्सा क्रमसे उपचार करना चाहिये॥ ३३॥

### क्षबंधु लक्षण व चिकित्सा.

्रस्वानासिकामर्भगतोऽनिलोशृतं । ग्रहुर्ग्रहृश्वग्रग्रदोरयत्यतः ।

तिः स यव साक्षात्क्षवशुः प्रजायते । तमत्र तीक्ष्णैरवर्षादनैर्जयेत् ॥ ३४॥

मावार्थः—नासिका के मर्मस्थानमें गया हुआ वात प्रकृषित होकर बार २ कुछ २ शब्द करते हुए नाकसे वाहर निकल आतः है तो वहां साक्षात् क्षवधु [क्रीक ] बन जाता है। अर्थात उसे क्षत्रधु कहते हैं। उसे अतिसीक्ष्ण अवपीडन या नस्य के हारा उपशमन करना चाहिये। ३४॥

### आगंतुश्चयथुलक्षणः

सुतीक्ष्णचूर्णान्यतिजिञ्जतापि वा । निर्राक्षणादुष्णकरस्य वण्डलम् । स्वनासिकांतस्तरुणास्थिषद्वनात् । प्रजाययानः क्षवश्रविनश्यति ॥ ३५ ॥

भावार:—तीरण चूर्णोको बार २ सूंघनेस, सूर्यमंडल को अधिक देखने से, एवं नाककी तरुण हड़ी को चीट लगने से उत्पन्न होनेवाली लीक को, आगंतु क्षम्थु कहते हैं। यह अपने आप ही नाश हो जाता है। ३५॥

# महाभंशन लक्षण व चिकित्सा.

ततो महाभ्रंश्चननामरागतः । कफातिसांद्रो छवणः समूर्धतः ॥ निरीक्ष्य तत्संश्चिरसोवपीटनै- । विशोधनैरक्रममर्भसंचितम् ॥ ३६ ॥

भावार्थ: — मस्तक के मर्मस्थान में पिहले संचित, [सूर्य किरणों से पित्त के तेजसे तत होकर ] गाढा व खारा कफ, मस्तक से निकलता है इसे महाअशंन ( अंशधु, प्रभंशधु ) रोग कहते हैं । इस को अवर्पाडन व विरेचन नस्य के प्रयोगसे जीतना चाहिये ॥ ३६॥

नास।प्रतिनाह स्थण व विकित्सा.

बदानवातीतिकप्रमकोपत- । स्सदैव नासाविवरं वृणोक्त गत् ॥ तमाधनासामतिनाइसंयुतैः । सुधूमनस्योत्तरवस्तिभिर्णयेत् ॥ ३० ॥

भावार्थः—उदानवात कपके अत्यंत प्रकापसे नासारंध्रमें आकर भरा रहता है। अर्थात् नासा रंध्रको रोक देता है। इसे नासा प्रतिनाह कहते हैं। इसकी शीष्र भूग, नस्य व उत्तरवस्ति किंवा उत्तमांगवस्तियों के प्रयोगसे जीतना चाहिये॥ ३७॥

#### नासापरिसाव लक्षण व चिकित्ता.

अइर्निन्नं यत्कफदोषकांपतः । स्नवत्यजसं सालिलं स्वनासिकाम् ॥ ततः परिस्नाविविकारिमूर्जितां । जयेत्कफटनौषधचूर्णपीदनैः ॥ ३८॥

भावार्थ:—रात दिन कफदोपके मकोपसे नाकसे पानी निकलता रहता है उसे नासा परिम्नाविरोग कहते हैं । उसे कफहर औषधि व अवपीडन, नस्य आदिसे जीतना चाहिये ॥ ३८ ॥

## मासापरिशोष सक्षण व चिकित्सा.

ककोतिशुष्कोधिकपित्रमारुतैः । विश्वोषपत्यात्मनिवासनासिकां ॥ ततीत्र नासापरित्रोषसंक्षितं । जयेत्सदा क्षीरसञ्जल्यसर्पिषा ॥ ३९॥ भावार्थ: अधिक पित्त व वातके कारणधे कफ एकदम सूखकर अपने नित्रास स्थान नासिकाको भी एकदम सुखा देता है। उसे नासा पिशोष रोग कहते हैं। उसे दूधसे निकाळे हुए घृतसे चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३९॥

#### नासागत रोग में पथ्य.

हितं सनस्यं घृतदुग्धपायसं । यदेतदुक्ठेदकरं च भोजनम् ॥ सपस्तनासागतरागविश्वमान् । जयेद्ययाकाधिकदोपभैपजैः ॥४०॥

भावार्थः — नासारोगोमें नस्य प्रयोग व भोजनमें घृत, दूध, पायस ( खीर ) व उत्हेर कारक पदार्थोंका उपयोग करना हितकर है । और जिन दोशोंका अधिक बळ हो उनको देखकर वैसे ही औषध्योंका प्रयोग करना चाहिये । इससे नासागत समन्त भोग दूर होजायेंगे ॥ ४०॥

### सर्वनासारोग चिकित्सा

भिरोविरेकैः शिरसश्च तर्पणैः । सधूमगंड्रपविश्वेपल्डेहनैः । कट्टप्णंसक्षारविपकसत्त्वलै- । रुपाचरंत् ब्राणमहामयादितम् ॥ ४१ ॥

भावार्थः—शिरोबिरेचन, शिरोतर्पण, धूम, गण्डूष (कुछा) हेहन, इनसे न कडु, उप्ण, क्षार द्रव्योंसे पकाया हुआ खळ, इनसे नासारीगसे पांडित रोगीकी चिकित्सा करें ॥ ४१॥

# नासारी आदिकांकी चिकित्सा.

अथार्बुदार्शोधिकशेषिन।मका- । न्विनाशंयत्तानपि चोदितौषधैः ॥ यदेतदन्यच्च विकारजातकं । विचार्य साध्यादि भिषानिशेषवित् ॥४२॥

भावार्थ: — इसी प्रकार नासागत अर्बुद, अर्श, शोफ आदि रोगोंकी भी पूर्व काथित औषधियोंसे चिकित्सा करें। इनके अतिरिक्त नाकमें अन्य कोई भी रोग उत्पन्न हो उनकी दोषवळ आदिकोंको देखकर कुशल वैद्य साध्यासाध्यादि विचार कर चिकित्सा करें।। ४२।।

# नासारोगका उपसंहार व मुखरोग वर्णन प्रतिशा.

इति क्रमात्त्रिशादिहैकसंख्यया । त्रकीर्तिता घ्राणगता महामयाः ॥ अतो मुखोत्थात्तिलरोगसंच्यान् । त्रवीम्यर्श्वकृतिनामलक्षणैः ॥ ४३ ॥ मावार्थः - इस प्रकारसे ३१ प्रकारसे नासागत महागेग वहे गये है । उनका निक्षण कर अब मुखगत समस्त रोगोंको, लक्षण व नामनिर्देशके साथ कहेगे ॥ ४३ ॥ . .

# अय ग्रुखरांगाधिकारः

# मुखरोगींके स्थान.

मुखे विकारायतनानि सप्त तत् । यथा तथाष्ठौ दशना सजिहया ॥ स्वदंतमूळानि गळः सताळुकः । प्रशांतसर्वाणि च तेषु दोपजाः ॥ ४४ ॥

भावार्थ: —मुख्ये व्याधियोंके आधारमूत स्थान सात बतलाये गये हैं। जैसे कि दो ओंठ, दात, जिह्ना, दंतमूल, गरा, ताल, इस प्रकार सात हैं। उन सबमें दोषज विकार उत्पन्न होते है। ४४॥

## े अष्टविच ओष्ठ रोग.

पृथक् समस्तैरिह दोषसंचित-। रसाम्बामिश्ररिभवाततोषि वा ॥ समासमेदोभिरिहाष्ट्रभेदतः । सदोषकोषात्त्रभवंति देहिनां ॥ ४५ ॥

भावार्थः न वान, पित्त, कफ, सिन्नपान, रक्त, अभिवात, मांस व मेदा इनके विकारसे प्राणियोंके ओठमें आठ प्रकारके रोगोका उत्पत्ति होती है ॥ ४५ ॥

बातपिस, कफज, ओष्ठ रोगंकि लक्षण.

सवंदनी रूक्षतरातिनिष्ठुरी । यदैवमाष्टी भवतस्तु वातजी ॥ सदाइपाकी स्फुटिनी च पित्तजी गुरू गहांती कफतातिपिच्छिली ॥४६॥

भावार्थ:—दे.ने। ओठ वेदनासहित अत्यत रूदा व किटन होते हैं उन्हें नातज विकारसे दूषित समझे। जब उनमें दाह होता हो और एक गये हो एवं कट गये हों उसे समय पित्तज विकारसे दृषित समझें। बड़े व भा-ी एवं चिकने जिस समय हों उस समय कफज विकारसे दूषित समझें।। ४६।।

सन्निपात रक्तमांस मेदोत्पन्न ओष्टरीगोंके लक्षण.

समस्तिलगाविह सात्रिपातजा- । वस्तवप्रभूतौ स्रवतोऽतिशोणितौ ।। स्थिरावितस्थूलतरौ च मांसजी । वसाधृतशीद्रनिभी च मेदसा ॥ ४०॥

भावार्थ: - उपर्युक्त समस्त (तीन दोषोके) चिन्ह जिसमें पाये जाय उसे सिनिपातज (ओष्ठ रोग) समझें। रक्त विकारसे उत्पन्न ओष्ठ रोगमें ओठोंसे रक्तसाय होता है। जब स्थिर व अत्यंत स्थूळ ओठ हो तो मांसज समझे। चरबी, बी, ब मधुके समान जब ओठ हो जाते हैं उसे मेदोविकार से उत्पन्न समझें॥ १७॥

## सर्वओष्ठराग चिकित्सा.

द्रस्तरूपावतिशोकसंयुता- । विहाभिघातप्रभवामरी गतौ ॥ व्यथाक्रमाद्दोषचिकित्सितं कुरु । प्रस्तेपसंस्वेदनरक्तमोक्षणैः ॥ ४८ ॥

मावार्थ:—ओठों में चोट लगनेसे चिरजावे एवं अधिक मूजनसे संयुक्त हो तो उसे अभियातज ओछरोग समझें। इस प्रकार क्रम से जो ओछरोगोंका वर्णन वित्या है उनकी तत्त्द्वोषोपशामक औपिधयोंके प्रयोगसे, लेपन, स्वेदन व रक्तमोक्षण आदि विवियोंसे (जहां जिसकी जरूरत पडे ) चिकित्सा करें॥ ४८॥

इहीष्ठकोपान्वृषवृद्धिभार्गतः । मसाद्येद्ग्रंथिचिकित्सितेनं वा ॥ । निकातसक्षीयथदाहकर्भणा । विकेषतः क्षार्यनिपातनेन वा ॥ ४९ ॥

भावार्थ: उपर्युक्त ओष्टिविकारे। की वृषण वृद्धिकी चिकित्सा क्रमसे अथवा प्रियेरागकी चिकित्सा क्रमसे या शक्ककर्भ औषधप्रकीम व दाह कियास या विशेषतं । श्रा प्रयोगसे चिकित्सा करके ठीक करना चाहिये॥ ४९॥

# दंतरोगाधिकारः ।

अष्टविध देतरोग वर्णन प्रतिका व दालनलक्षण.

अथाष्ट्रसंख्यान् दश्चनाथितामयान् । सल्क्षणस्साधुचिकिरिसतैर्बृवे ॥ विदारयंतीव च दंतवेदना । स दालना नामगदोऽनिलोरिथतः ॥ ५० ॥

भावार्थः — अब आठ भेदसे युक्त दंतरोगका उक्षण व चिकित्सा को कहेंगे। दंतका विदारण होता हो जैसी वेदना जिसमें होती हो वह वात विकारजन्य दाउन नामक दंत रोग है॥ ५०॥

### रुमिद्तलक्षण.

यदा सितच्छिद्रयुतीतिचंचछः । परिस्नवित्यरुजीऽनिमित्ततः॥ स कीटदन्ती ग्रुनिभिः प्रकीतिह्न । स्तमुद्धरेदाञ्च विश्लेषबुद्धिमान् ॥५१॥

भावार्थ: — जिस समय दातोमें कार्छा छिट्ट स्राक हो जाय दांत अत्यधिक चंचल हो, उन में से पूय आदिका लाय होता हो विना निशेष कारण के ही, हमेला पीडा होती हो, इसे मुनीश्वरोने कृतिदंत कहा है। इस कृतिदंत को बुद्धिमान वैष शींछ ही उखाड देवें। क्यों। कि औपिश्योसे यह ठीक नहीं हो पाता।। ५१॥

## वंतहर्वसम्बद्धाण.

यदा च दंता न सहित संततं । विचिवितं सर्वमिहोष्णकीतजं ॥
सदंतहर्षे भवतीह नामतः । सवातजः स्पर्कविहीनदेषणः ॥ ५२ ॥
भावार्थः — जब दातोंसे उष्ण, शांत गुणयुक्त किसी भी चीजको चावने को
नहीं बनना है उसे दंतहर्ष रोग कहते हैं। यह प्रकृषित वात, पित्त से उत्पन्न होता
है ॥ ५३ ॥

#### भंजनक स्थल.

सिं सबकं भवतीह देहिनां। सदंतभगश्च महातिनिष्टुरः ॥ त्रिक्षणां मंजनको महागदः । सु साधनीयिख्निविधाषधक्रमैः ॥ ५३ ॥ भाषायर—जिस में मनुष्यों के मुख वक्त होता हो, और दांत भी टूटने लगते हैं उसे दंतमजनके रोग कहते हैं । यह त्रिदोषज, एवं भयंकर महारोग हैं। उसकी त्रिदोषनाशक औषधिप्रयोग से साधना चाहिये ॥ ५३ ॥

# इंतरार्करा, कापालिका लक्षण.

घनं मलं दंतघुण।वहं भृत्रं । सदैव दंताश्रितशक्तरा मता । कपालवर्धं स्फुटितं स्वय मलं । कपालिकारूयं दश्चनक्षयावहम् ॥ ५४ ॥

भाषार्थ:—दंतगत मल (उनको साफ न करनेसे) सूखकर गाढा हो जाता है, रेत के समान खरदरास्पर्श माल्यम होने लगता है और वही दातके घुनने को कारण होजाता है। इसे दंतशर्कता रोग कहते है। दात का मल (उपरोक्त शर्करा) अपने आप ही, टीकरी के समान फूटने खगता है इसे कापालिका रोग कहते हैं। इससे दांत का नाश होजाता है।। ५४।।

### श्यामदतक इनुमोक्ष स्थान.

सरक्तिपेतेन विदम्धदंतको । भरेत्सदा स्थानविशेषसंक्षितः ॥ तथैव केनापि विसंगते हर्ना । हनुषमीक्षांऽदित उक्षणी गदः ॥५५॥

भावार्थः -- रक्त पित्तको प्रक्रोप से दांव विद्यान हो जाते हैं। उसे स्थामक रोग कहते हैं। इससे दांत काले व नील हो जाते हैं। इस स्थामदंतक रोग कहते हैं। वाली-होकसे चोट आदि छनने से हनुसंधि (एंटी) हुन्द जाती है चलायमान होती है। इस हनुमोक्ष व्याधि कहते हैं। इस में अर्दितरोगके छक्षण मिछते हैं॥ ५५॥ ्र कियामियां दंतगलामयेष्विष्ट् । श्योजयेद्योषविश्वेषयेषजैः । । चलंतद्वयच्छुपिराख्यदंतकः । समुद्धरेन्मुलिद्वाग्निना दहेत् ॥५६॥

भावार्थ—दंत व गछ रोगोमें उनके दोषोंको विचारकर योग्यू औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये। जिसमें शुक्षिदन्तक नामक रोग होकर हांत हिंछता हो उसमें दांत को उखाडकर दंतम्छ को अग्निसे जलादेने॥ ५६॥

# दतहर्ष विकिस्ता.

स्वदंतहर्षेपि विधिविधीयते । महानिल्हाधिक नेपजान्वितः ।। हितं च सुस्निग्धसुखोष्णभोजनं । घृतस्य सुक्तोपरि पानिष्यते ॥५७॥ भावार्थः - दंतहर्ष रोगमें विशेषतया वात्माशक औषधियोके प्रयोगसे चिकित्सा की जाती है । उसके लिए स्निग्ध ( घृत, तैल, दूध आदि ) व सुखोष्ण भोजन करना हितकर है व भोजनानंतर घृतपान करना चाहिये॥ ५७॥

# वंतराकरा कापालिका चिकित्सा-

स दंतमुलक्षतमावहन् भृतं । समुद्धरेहंतगतां व त्रर्कराम् ॥ कपाकिकां कुच्छतरां तथा हरेत् । सुखोष्णतेलैः कवलप्रहेस्तयोः ॥५८॥

भावार्थः—दांतोंके मूलमें जखम न हो इस प्रकार दांतोंमें लगीं हुई शर्करा की निकाल देवे। कप्टसे साध्य होनेवाली कापालिका को भी निकाले। एवं इन दोनोंभे अल्प गरम तैलसे, कवल धारण करावें॥ ५८॥

## इनुमोक्ष-विकित्सा.

ततो निचायुक्तकदुत्रिकान्वितैः । ससिधुतेलैः प्रतिसारयेद्भिष्कः ॥ - हनुप्रमोक्षादितवद्विधीयता- । मितोऽत्र जिहामयपंचिके तथा ॥ ६०.॥

भावार्थः—इस के बाद, इलदी, साँठ, मिरच, पीपल, सेंधानमक तैल इन की दांतीपर प्रतिसारणा करें [ बुरखे ] । इनुमोक्ष दंतरोग की अर्दितवान के अनुसार चिकित्सा करें । अब यहां से आगे पांच प्रकार के जिहा रोगोंका वर्णन करेंगे ॥ ६९ ॥

### जिब्हागत पंचविधरोग.

त्रिभिस्तु दोषैरिह कंटकाः रमृताः । स्ववेदनाविष्कृतक्ष्पलक्षणाः ॥ ततो हरिद्रालवणैः कटुत्रिकै- । विषक्षेयेत्रेलयुत्रैर्मरुकृतान् ॥ ६० ॥

Ě

भावार्थ: -- प्रकृषित बात, निष्य व कफसे जिन्हाके ऊपर कांटे के समान अंकुर उत्पन्न होते हैं। दोवों के अनुसार प्रकट होनेवाली वेदना व लक्षण से युक्त होते हैं। इन्हों, सेंबक्कोण, त्रिकटु व तेल मिलाकर उसे वर्षण करना चाहिये॥ ६० ॥

बात विचक्फजजिहारीग छश्चण व चिकित्सा-

विष्टुष्य प्रत्रेरपहृत्य श्रीणितं । सञ्चीतंत्रिरुष्णगणैर्घृतप्द्धतैः ॥ मुसारयेत्पित्तकृतोरुकंटकान् । कडुत्रिकैर्मृत्रगणैः कफोत्थितान् ॥६१॥

विद्यार्थ:—पित्तज विकारसे उत्पन्न कंटकों में पहिले खरदरे पत्रोंसे जिन्हाको विसक्त रक्त निकालना चाहिये। तदनंतर शांतल व उप्णगणीक्त औषधियों को वी में मिगोकर उसपर लगाना चाहिये। कपके विकारसे उत्पन्न कंटकोंमें त्रिकटु को मूल विग्नी मिलाकर लेपन करना चाहिये।। ६१७॥

## जिन्हालसकलक्षण.

रसेंब्रियस्याधरक्षोफमुभतं । बलासिवत्तोत्थतमस्यवेदनम् । बदंति जिद्वास्रसकारूयगामयं । विपकदोषं रसनाचलत्वकृत् ॥६२॥

भावार्थः — कप व पित्तके विकारते रसना इंदिय (जीम) के नीचे का भाग अधिक सूज जाता है। किंतु वेदना अल्प रहनी है। उसे जिह्नालसक रोग कहते हैं। इसमें दोषोंका विपाक होनेपर (रोग बढजाने पर) जीम हिलाने में नहीं आती ॥६२॥

### जिहालसक चिकित्सा.

विलिख्य जिहाससं विश्वोध्य तत् । प्रवृत्तरक्तं प्रतिसारयेत्पुनः । ससर्वपैस्सैंधविष्पलीवचा-पटोलनिवैर्वृततेलिमिश्रितैः ॥ ६३ ॥

भावार्थ:—जिह्न. इसक को देखन (खुरच) कर जब उस से रक्त की प्रश्नि होनें तब अच्छी तरह से शुद्ध करना चाहिये। विदेखन कर उस से निकले हुए अर्थात रक्तका शोधन करना चाहिये तदनंतर सरसो, सेधालोण, पीपल, बचा, परबलके पत्ते, नीम इनको घी तेल में मिलाकर उस में लगाना चाहिये॥ ६३॥

## उपजिब्हा स्थाण.

अधस्तमुबम्य रसेंद्रियं भृतं । तद्त्रेरूपं कफरक्तशोफकम् । अजस्र लालाकरकण्डुरान्वितं बुवंति साक्षाादुपानिहिकामयम् ॥ ६४ ॥

भागार्थ: -- जीभ को नीचे नमाकर, जिन्हांके अप्रभाग के समान ( जीभ के आगे का हिस्सा जैसे देखने में आवें ) कर व रक्त के प्रकीप से, सूजन उत्पन्न होती

हैं । इमेशा उस से छार निकलने लगती है और ख़ुजली युक्त होता है । इसे उपजिन्हा रोग कहते हैं ॥ ६९ ॥

# उपजिष्दा विकित्सा.

तमत्र जिह्यालसवस्थसारये- । च्छिरोविरेकैः कवलप्रहैस्सदा ॥ तथात्र पंचादश्चदंतमृलजान् । सलक्षणान् साधुचिकित्सित्तान्मुदे ॥६५॥

भस्मार्थः — उस उपिनिह्नकाको जिह्नालसक रोगके समान ही औषधियोंसे सुरखना चाहिये एवं सदा शिरोविरोचन व कवल धारण द्वारा उपचार करना चाहिये । अब दंतमूलमें उत्पन्न होनेवाले पदंह प्रकारके रोगोंके लक्षण व चिकित्साके साथ वर्णन करेंगे ॥ ६५॥

सीतोद लक्षण व चिकित्सा.

स्रवेदकस्पादिह दंतवेष्टतः । कफास्रदोषध्वभितातिश्वाणितम् ॥ गदोत्र श्रीताद इति वकीर्तित- । स्तमस्रमासैः कवर्रुरुपाचरेत् ॥ ६६॥

भावार्थः — अकस्मात् कफ रक्तके प्रकाशिसे मस्डोसे खून निकलने लगता है उसे सीतोद रोग कहते है। उसे रक्तमोक्षण व कवलभारणसे उपचार करना चाहिये॥ ६६॥

# दंतपुष्पट लक्षण व चिकित्साः

यदा तु वृत्तः श्वयधुः श्रजायते । सदंतम्लेषु स दंतपुर्णटम् । कफासगुर्थं तक्षपाचरेज्ञिषक् । सदामपकत्रमतो विचल्लाः ॥६७॥

भावार्थ:—कफ व रक्त के उद्देक से जब दंतम्छमें गोलाकार रूपमें दूंजन होती है उसे दंतपुष्पट रोग कहते हैं। कुशल वैष को उचित है कि वह उसकी आम पकादिक दशाको विचारकर चिकित्सा करें अर्थात् आमको विल्यन, विदम्बको पाचन, व पक की शोधन रोपणसे चिकित्सा करें।। ६७।।

# इतवेष्टलक्षण व चिकित्सा.

सप्तिरक्तं संवतीर वेष्टतो । भवति दंताश्र चलास्तवंततः ॥ सदंतवेष्टो भवतीर नामतः । स्वदृष्टरक्तस्ववेषः वसाध्यते ॥ ६८ ॥

१ सीतोद इति पाठांतरं ॥

२ इंतपुष्पकमिति पाठांतरम् ।

है बाह तुजन दे। अथवा तीनों ही दाने। के मूख में होती है।

रुजाकरस्त्रोफयुतस्सवेष्टजो । बलासरक्तप्रभवः कफावहः ॥

रुजाकरक्त्राफयुतस्सवष्टजा । बलासरक्तममवः कफावहः ॥ भवत्स्वनाम्ना सुविरं तमागयं । रुजांजनैलीप्रधनैः प्रसारयेत् ॥ ६९ ॥

भा भावार्थः — कफ रक्त के प्रकोपसे मसूडो में पाडाकारक सूजन उत्पन्न होती है जिस से कफ का स्नाव होता है। इसे सुपिर रोग कहते है। इस को, कूट, सुरंग स्टीप, नागरमोध्य इन से बुरखना चाहिये॥ ६९॥

# महासुषिरलक्षणै व विकित्साः

पर्तात दंताः परितः स्ववेष्टतः । विश्वर्थिते ताल च तीत्रवेदना ॥ भवन्महारूयस्कुषिरोरुसर्वजः । स साध्यतं सर्वजितीयधक्रमेः ॥ ७० ॥

भावार्थः — दंतबेष्टनसे दंत गिरजाते है और तग्छ चिर जाता है। एव अत्यंत वेदबा हाती है उसे महायुषिर नामक राग कहते है । वह सिन्निपातज है। उसके छिये तीनों दोबोंको जीतनेवाले आपियोका प्रयोग करना चाहिये॥ ७०॥

## परिस्नदरस्थण.

विश्वरियं मांसानि पतंति दंतता । बलासिपत्तक्षतजाद्भवो गदः । ,, असम्स निष्टीवति दुष्टवेष्टकः । परिस्रयुक्तो देर इत्द्वदीरितः ॥ ७१ ॥

भावार्थः — जिस में दातों के मास (मस्डे) चिरकर गिरते हैं, दंतवेष्ट उनसे दूषित हो जाता है, दंतवेष्टों [मस्डों] से खून निकलता है वह कफीपत्त व रक्त के प्रकीप से उत्तव है। इस रोगको परिस्न से युक्त दर अर्थात् परिस्नदर कहते हैं ॥७१॥

### उपकुरालक्षण.

सदाहवेष्टः परिपक्तमेत्यसौ । प्रचालयत्युद्रतदंतसंतिम् । भवेत्स दोषो कुश्रनामको गदः । सपित्तरक्तप्रभवेतिदुःस्वदः ॥ ७२ ॥

मायार्थ:— पित्त रक्त के प्रकोप से, मसूडोमें दाह व पाक होता है । किर वहां सर्वे दांतोंको हिलाता है। उस में अत्यधिक दु:ख होता है। उसे कुशनामक रोग कहते हैं॥ ७२॥

१ रद रेति पाठ तर।

# बेंदर्भ, खल वर्धन [ खल्ली वर्धन ] लक्षण.

विष्टुष्यमाणेऽलिलदंतवेष्टके । महातिसंरभकरोऽभिघातजः ॥ भवेत्स वैदर्भगदोऽधिदंतको । महत्कृतः स्यात्ललेवर्द्धनोऽतिरुक् ॥ ७३ ॥

माबार्थ:—सभी मस्डोको रगडनेसे, उन में गहान् स्जन होती है [दांत भी हिछने लगते हैं] इसे वेदर्भ राग कहते हैं। यह अभियात [चोट लगने] से उत्पक्त होता है। बाुयु के कीप से, दात के ऊपर दूसग दात ऊगता हैं और उस समय अस्यंत वेदना हाती हैं। (जब दांत ऊग आप्ने तब पीडा अपने आप ही होती हैं) इसे खळवर्धन [खळीवर्धन] राग कहते हैं॥ ७३॥

## अधिमांस लक्षण व चिकिःसा.

हनौ भवैत्पश्चिमदंतमूलज- । स्सदैव लालाजननोऽतिबेदनः ॥ महाथिमांसश्वयथुः कफोल्वण- । स्तमाशु मांसक्षरणैः क्षयं नयंत् ॥७४॥

भावार्थः—हनु अध्यिक जंदरके बाजूमेंसे पीछे (अतिम)के दांतके व मूल (मुस्हे) में कफके प्रकोपसे, लारका स्नाव, अध्यत वेदनायुक्त जो महान् शोध उत्पन्न होता है उसे अधिमास कहते हैं । इसके शीवहीं मासक्षरणेक द्वारा नाश करना चाहिये ॥ ७४ ॥

# दंतनाई। लक्षण व चिकित्सा.

तथैव नाड्यांऽपि च दंतमूलजाः । प्रकार्तिताः पंचविकस्पसंख्यया ॥ यथाकमाद्दोषविश्चेषतां भिवक् । विदार्य संशोधनरोपणैर्जयेत् ॥ ७५ ॥

भावार्थः — पांहेले नाडीक्रणके प्रकरणमे बात, पित्त, क्या, सानिपात और स्थागंतुक ऐसे पांच प्रकारके नाडीक्रण बतलाये हैं। वे पांचों ही दंतम्यमे होते हैं। इसे दंत नाडी कहते हैं। इसको दोषभेदके अनुसार विदारण, शोधन, रोपण आदि विधियों द्वारा चिकित्सा करके जीतना चाहिये॥ ७५॥

# दंतमूलगत रोग विकित्सा.

स्टातिकोफान्वितम्लमुष्मणा । प्रतप्तमाश्वस्रविमोसणैः सद् ॥ कवायतेलाज्यकृतैः सुभेषजैः । स्मुखोष्णगण्डूषविद्यवणैर्श्रयेत् ॥ ७६ ॥

भावार्थः—किंव स्जनसे युक्त उष्णसे प्रतप्त (तपा हुया) दंतमलको, शीष्र ही रक्तमोक्षण द्वारा उपचार करें। एवं कपाय, तैल, घृत इनसे सिद्ध श्रेष्ठ औषधि-योंके गण्डूष धारण आदि विशेष क्रियाओंसे जांतना चाहिये॥ ७६॥

१ पलवर्ज्यन इति पाठातर ।

### उपकुश में गण्डूष व नस्य.

सिपप्रक्षीसंधवनागरान्वितैः । सस्पर्पस्सोप्णजलप्रमोलितैः ।।
सिदैय गण्डूषिविधिविधीयतां । घृतं स नस्येन फलेन (१) पूजितम् ॥७७॥
भावार्थः—पीपल, सेघालीण, सीठ, सरसी इन की गरम जलमें मिलाकर सदा
गण्डूष धारण करना चाहिये एनं नस्य व काल धारण में [मरुगैपय काकोल्यादि
गणमें सिद्ध ] घृत का उपयोग करना चाहिये ॥ ७७॥

# वैदर्भचिकित्ता.

निश्चातश्चरंण विदर्भसिक्षंत । विश्वाधयेत्तदश्चनांकवंष्ट्रकम् ॥
निपातथेत्सारमनंतरं ततः । क्रियास्प्रश्चीताः सकलाः प्रयोगयेत् ॥७८॥
भाषायेः—वैदर्भनामक रोग मे दंतवेष्ट्यत श्रांथ को, तीक्ष्ण शस्त्र से [विदाएण कर के ] शुद्धि कर, क्षारपातन [क्षार डालना ] करें । पश्चात् संरूर्ण शांतिचिकित्सा
का उपयोग करना चाहिये॥ ७८॥

## खलवर्धन चिकित्साः

अथाधिकं दतिमहोद्धरेत्ततो । दहेच्च मूलं क्रिमिदंतविक्तियाम् ॥ विधाय सम्योग्वदर्धात भेषजं । गलामयानां दशसप्तसंख्यया ॥७९॥

भावार्थः — खळवर्वन में तो अविक दात आता है उसको निकाल डालना चाहिए दंत मूळको जलाना चाहिए। इस में क्रिमिदंतक रोगके लिए जो किया बताई ' गई है उन सक्को करके योग्य औषधिद्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। अब समह प्रकार से गलरोगोका निम्हपण करेगे॥ ७९॥

## राहिणी लक्षण

गलातिसंज्ञांधनतत्परांकुरै- । स्सदोषिकंगैरूपलक्षिताः पृथक् ॥
पृथक्समस्तरनिलादिभिस्तत- । स्तथास्त्रज्ञः स्यादिह रोहिणी वृणाम् ८०

भावार्थ: — यात, पित्त, कफ, रक्त के प्रकीप, एवं सिलपात से, गलेको एक-दम रोकनेवाले (कांटे जैसे ) अंकुर (गलेमें ) उत्पन्ने होते हैं, जो कि तत्तदोषोंके इक्ष-णोंसे संयुक्त है इसे रोहिणी रोग कहते हैं ॥ ८०॥

१ अपरोक्त प्रकार पांच प्रकारत होहिणी राग होते हैं।

#### रोहिणींके साध्यासाध्य विचार.

स्वभावतः कृष्कृतरातिरोहिणी । स्वसिद्यातप्रभवा कफात्मिका ॥ विवर्णयेचा भिषजासुगुत्थिता । सुखेन साध्यात्र विधिर्विधीयते ॥८१॥

भावार्थ:—सर्व प्रकारके रोहिणा रोग स्वभावसे ही अत्यंत कष्टसाध्य होते हैं। 'उस में भी सिन्नपातज, कफ व रक्तियकारसे उत्पन्न रोहिणीको वैद्य असाध्य समज्जकर कोईं। सुखसाध्य रोहिणी का विकित्नाकम आगे कहा जाता है।। ८१॥

### साध्यरोहिणीकी चिकित्सा.

सरक्तमोक्षेः कवलप्रदेः शुभैः । सधूनपानिवेमनाविलेहनै ः ॥ विरोविरंकैः प्रतिसारणादिभि । जयेत्स्वदंशकामता हि राहिणीम् ॥८२॥

भावार्थः —दोपोंके बलाबलको बिचार कर उनके अनुसार [जहां जिसकी जरूरत हो ] रक्त मेक्षण, कवलप्रहण, धूमपान, बमन, लेहन, शिरोबिरेचन, प्रृति सारण [बुरजना ] विभियोंसे मेहिणीकी चिभित्सा करें॥ ८२॥

# कण्डशालुक लक्षण व चिकित्सा.

खरः स्थिरः कंटकसंचितः कफात् । गले भवः कोलफलास्थिसिक्यः॥ सकंटकार्ल्क इति प्रकीतितः। तमाशु शस्त्रण विदार्य शोधयेत्॥ ८३॥

भावार्थः — कपके विकारसे कठोर, स्थिर, व कंटकसे युक्त बेरके बीजके समान कंटमें एक प्रंथि (गांठ) होती है उसे कठशान्द्रक रोग कहते हैं । उसे शीव शक्से विदारण कर शोधन करना चाहिये ॥ ८३ ॥

# विजिब्हिका [ अधिजिब्हिका ] स्थण.

रसिंद्रियस्थापीर मुलसंभवां । गले प्रबद्धां रसनीपमांकुरां ॥ बलासरक्तप्रभवां विजािक्कां । विवर्जयेत्तां परिपाकमागतां ॥ ८४ ॥

भावार्थः — कप व रक्तके प्रकोपने, जिल्हा (जीनके) के उत्पर व उसीके मुक्तमें गलेसे बंधा हुआ, और जीनके समान, जो प्रंधि उत्पन्न होनी है, इसे विजिन्हिका (अधिजिन्हिका) रोग कहते हैं। यदि यह (विजिन्हिका) पक्तजाय तो असाध्य होती है उसको छोडना चाहिये॥ ८४॥

**१ ताळ्क इति पाठालर** 

#### बलपलक्षण.

क्फः करोत्युच्छितकोफमायतं । जलाकरोधादाधिकं भयंकरम् ॥ विवर्जयेतं वलयं गलामयं । विवाधिकालाकानिमृत्युकल्पितम् ॥ ८५॥

स्वाद्यः क्ष के प्रकीप से, गले में, ऊंचा और लम्बा शोध [ प्रांधि ] उत्पन्न होता है। जिससे जल अन्न आदि आहार द्रव्य गले से नांचे उत्तरते नहीं, इसी किये यह अत्याधिक भयंकर है। इस का नाम बलय है। यह विष, अम्बि, शक्त, बिजली व मृत्यु के समान है। इसे असाध्य समझकर छोडना चाहिये॥ ८५॥

#### महालसलक्षण.

कफानिलाभ्यां व्ययशुं गले। त्थितं । महालसाख्यं बहुवेदनाकुलम् ॥ सुदुस्तरव्वासयुतं त्यजेत्वुधः । स्वर्माविच्छदनसुत्रविग्रहम् ॥ ८३ ॥

भावार्थ: — कफवात के प्रकोप से गर्छ में एक ऐसा शोध उत्पन्न होता है जो अत्यिक वेदना व भयकर आस से युक्त होता है। मर्मन्छेदन करनेवाली इस दुस्तर भ्याधिको महादस (बलाश) कहते है। ८६॥

### एकबृंद्लक्षण.

बलासरक्तमभवं सकंडुरं। स्वमन्युदेशं श्वयथुं विदाहिनं॥

शुदुं गुरुं वृत्तीमहाल्यवेदनम्। तभेकवृंदं मिवदाय साधरेत् ॥ ८० 🎼

भावार्थ:—कफरक्तके विकारसे खुजि व दाह सहित कंठप्रदेशमे होनेवाला होफ जो मृदु, गुरु, गोल व अल्प वेदनासहित है उसे एकवृंद कहते है। उसकी विदारण कर चिकित्सा करनी चाहिए ॥ ८७॥

### वृन्दलक्षण.

गले सम्रुत्थं श्वयथुं विदाहिनं । स्ववृत्तमत्युत्कटापित्तरक्तजम् ॥ सम्रुत्तकत्वित्वरान्वितम् । भयंकरं प्राणहरं विवर्जयेत् ॥ ८८ ॥

भावार्थ:—गले भें, गांल ऊंचा शेथ उत्पन्न होता हैं जो कि दाह, तांत्र ज्वर से संयुक्त है, इस प्राणघातक, भगंकर व्याधिको वृन्द कहते हैं। यह असाध्य होता है, इसिंडिये इसे छोड देवे, चिकित्सा न करें।। ८८॥

## शनःनी सक्षण.

सतोदभेदमचुरांचितांकुरां । घनांचतां वर्तिनियां निरोधिनीम् । त्रिदोषार्छिगां गलनां विवर्जयत्। सदा श्वतघ्नीमिह सार्थनामिकाम् ॥८९॥ म।वार्थ:—तोदन मेदनादिसे युक्त, कठिन, उन्नत, तीनों दोषों के लक्षणों से संपुक्त (त्रिदोषज) गर्छ को रोकनेवाला, बत्तीके सदश जो अकुर उत्तन होता है इसे शतन्त्री कहते हैं। इसकी शतन्त्री (काटे से युक्त शक्षाविशेष) के समान आकृति होनेसे इसका शतन्त्री नाम सार्थक है।। ८९॥

# शिलातु (गिलायु) रुक्षण.

गलोद्भवं ग्रंथिमिहाल्पवेदनं । वलासरक्तात्मकमूष्मसंयुतम् ॥ विलग्नसिक्थोपममाशु साधेय- । द्विदार्य शक्लेण शिलातुसंक्षिकम् ॥९०॥

भावार्थः—कपरक्तेक विकारसे उष्णतासे युक्त, अल्पवेदनासहित शिलातु नामक गुरूपि होती है। जिसके होनेसे, (भोजन करते समय) गर्डेम अन्नका प्रास अटकतासा मालुम पडता है। इसको शीघ विदारण करके चिकित्सा करनी चाहिये।। ९०॥

# गलविद्रधि व गलीघलक्षण.

स विद्रिधिवेद्रिधिरेव सर्वजो । गले नृणां प्राणहरस्तथापरम् ॥ कफास्तग्रत्थं श्वयथुं निरोधतो । गले गलीघं ज्वरदाहसंयुतम् ॥ ९१ ॥

भावार्थः — मनुष्योके कंठमें पूर्वीक्त विद्विध के समान छक्षणोसे युक्त सान्निपातज विद्विध होता है। वह मनुष्योंका प्राण अपहरण करनेवाला है। और दूसरा कफ रक्तसे उत्पन्न ज्वर व दाहसे युक्त गल में महान शोध उत्पन्न होता है। यह गलाबरोध ( अन्नपानादिक व वायुसंचार को रोकता है) करता है इसलिय यह गलीध कहलाता है। ९१॥

### स्वरध्नलक्षण.

बलाससंरुद्धात्रिरासु मारुत- । प्रवृत्यभावाच्छ्वासितश्रमान्वितं ॥ इतस्वरः शुष्कगलो ।विलग्नव- । द्ववेत्स्वरघ्नामयभीदितो नगः ॥९२॥

भावार्थ:—वायुका मार्ग कफसं लिप्त होने से, वायुकी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसाइयें खास व परिश्रमसे युक्त होकर रोगीका स्वर बैठ जाता है, गला स्व जाता है, गलें आहार अटकतासा माल्म होता है। इस वातजन्य रोगको स्वरण कहते हैं॥९२॥

# मांस रोग [ मांसतान लक्षण]

गले तनीति श्वयथुं ऋमात् क्रमात् । त्रिदीषलिंगोच्छ्यवेदनाकुलम् ॥ समासरोगारूयगलामयं चुणां । विनाशकृतीव्रविषारगोपमम् ॥ ९३ ॥ भावार्थ:—तीनों दोषोंके छक्षणोंको प्रकट करते हुए क्रम क्रमसे गठे में शोफ बढता जाता है उसे मांसरोग कहते हैं। यह तीन विषेटा सर्पके समान विनाश करने-वाला है॥ ९३॥

गलामय चिकिस्सा व तालुरोगवर्णनप्रतिहा.

गलापयं छईननस्यलेपन- । प्रलेपगण्ह्यविश्वेषरूपणैः ॥ जयेदतस्तालुगतामथांतरं । ब्रवीमि तल्लक्षणतिश्विकित्सितः ॥ ९४ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार गडगत रोगोंकी वमन, नस्य, छेपन, प्रछेपन, गण्डूष, आदि विशिष्ट प्रकार से चिकित्सा करनी चाहिए। अब ताद्यगत रोगोंका निरूपण एक्षण व चिकित्सा के साथ करेंगे ॥ ९४॥

# नव प्रकारके तालुरोग ।

गलशुंडिका [ गलशुंडी ] लक्षण.

अस्कपाभ्याभिइ तालुमूलजं । पवृद्धदीघीयतत्रोपस्थातम् ॥ सकासतृष्णाश्वसनः समन्वितम् । वदंति संतो गलशुंहिकामयम् ॥९५॥

भावार्थ:— स्वतक्षक विकारसे तालुके मूलमे वृद्धिको प्राप्त, लम्बा, बढा,व उन्नत शोफ होता है जो कि खंसी, तृषा व स्वास से युवत रहता है उसे गल्कुंडिका रोग कहते हैं ॥ ९५ ॥

जलशुंडिका चिकित्स। व तुण्डिकेरीलक्षण व चिकित्सा.

विभिद्य शक्षेण तमाश्च साध्येत् । कटुत्रिकैः कुष्टकुटक्षटान्वितैः ॥ स दाहवृत्तोकतशोफलक्षणं । स तृष्टिकंरीमपि खप्टयेन्दुधः ॥ ९६॥

भावार्थ:—गल्छाणडिको श्रीव श्रक्षसे विदारण वरके विवर्ड, कूठ, शोनाफ इन औपविश्लेन (इनका लेप, गण्डूप कादि डाग) चिकित्सा करनी चाहिये। ताल मे, दाह सहित गोल, उन्नत शंथ (व.फ. रक्त के प्रकारस) उत्पन्न होता है। इसे तुष्टिवेरी रेगा कहते हैं। इसे जो भी विद्वान वैद्य भेटन आदिडारा चिकित्सा करें।। ९६।।

# अध्रुप लक्षण व चिकित्साः

ज्वरातिदाहमचुरोऽति रक्तज- । स्सरक्तवर्णः श्वयथुर्मृदुस्तथा ॥ तं तालुदेशोद्भवमधुषं जयेत् । स शस्त्रक्तमैपतिसारणादिभिः ॥ ९७ ॥ भायार्थ:—रक्तके तीत्र प्रकोप, ज्वर व अतिदाहसे युक्त लाल व मृदु शोथ, ताल में उत्पन्न होता है । इसे अध्रुष रोग कहते हैं। शखकर्म व प्रतिसारण आदि उपायोंसे उसकी चिकित्सा करें ॥ ९७ ॥

## कच्छपलक्षण व चिकित्सा

स कच्छपः कच्छपवत्कफाद्भवेत् । सतालुकोफो विगतातिवेदनः॥ तपाकु विश्रम्य विकोधयेत्सदा । फलविकर्युष्णैतलैंसधैवः॥ ९८॥

भावार्थः — कफके विकारसे तालुपर व छुवेके समान (आकारवाळा) शोधकी उत्पत्ति होती है। जिसमें अत्यधिक वेदना नहीं होती है (अल्प वेदना होती है) इसे कुछप रोग कहतं है। उसे शोध विश्राति देकर हरड, बहेडा, आवळा, सोंट, मिरच, पीपळ, तेळ व सेंधाळवणके हारा शोधन करना चाहिये॥९८॥

# रक्तार्बुद लक्षण व मांससंघात लक्षण.

स्वतालुमध्ये रुधिरार्बुदं भवेत् । मतीत्रक्तांबुजसमभं महत् ॥ तथैव दुष्टं पिश्चितं चयं गतं । स मांससंघातगळा विवेदनः ॥ ९९ ॥

भावार्थ:—रक्तके प्रकापसे तालुके मध्यभाग मे प्रसिद्ध छाल कमल के वार्णि-काके समान जो महान शोध होता है इसे रक्तार्बुद रोग कहते हैं। (जिसका लक्षण प्रकार रक्तार्बुदके समान होता है) उसी प्रकार तालुके मध्य भागमे (कपसे) मास द्वित होकर इक्का होता है व वेदनारहित है, इसे मांससंघात कहते है। ९९॥

## तालुपुष्ण(प्प)र स्थण.

अरुक् स्थिरः कोलफलोपमाकृति- । बेलासमेदः प्रभवोऽल्पवेदनः ॥ सतालुजः पुष्पटकस्तमामयं । विदार्य योगैः प्रतिसारयेत् भृशम् ॥१००॥

भावार्थः—व.फ व भेदके विकारसे ताळ्पें पीडारहित अथवा अल्पवेदना युक्त स्थिर, बेरके समान जो शोथ उत्पन्न होता है इसे ताळुपुष्पक (ताळुपुष्पुट) रोग कहते हैं | इसे विदारण कर, प्रतिसारणा करें || १०० ||

## तालु शोष रुक्षण.

विदार्यते तालु विशुष्यित स्फुटं । भवेन्महाश्वासगुतोऽतिरूक्षजः ॥ सतालुक्कोषो वृततैलिभिक्षेतः । क्रियाः मकुर्यादिह वातिपत्तयोः ॥१०१॥ भावार्थः अत्यिविक रूक्षसे, तालु फटजाता है सूख जाता एवं महान् सास युक्त होता है। इसे तालुशोष राग कहते हैं। इसमें वातिपत्तनाशक घी व तैल्से मिल्ले हुए औषिधयों द्वारा चिकित्सा करना चाहिये॥ १०१॥

### तालुपाक लक्षण.

महेष्यणा कोपितपित्तमृत्कटं । करोति तालुन्यातिपाकमञ्जतम् ॥ स तालुपाकः पठितो जिनात्तभैः। तमाशु पित्तक्रिययैव साधयेत्॥१०२॥

भावार्थः — अत्यविक उष्ण पदार्थके उपयोगसे पित्त प्रकुपित होकर तालूमें भयंकर पाक उत्पन्न करता है । उसे जिनेंद्र भगवंत तालुपाक रोग कहते हैं । उसे पित्तहर औपधियोंके प्रयोगसे सायन करना चाहिये ॥ १०२ ॥

# सर्वमुखगतरागवर्णनप्रतिज्ञा.

निगद्य तालुप्रभवं नवामयं । मुखेऽखिले तं चतुरं ब्रवीम्यहम् ॥ पृथग्विचारीति विशेषनामकं त्रिदोषज सर्वसरं तथापरम् ॥ १०३॥

भावार्थः — तालुमें उत्पन्न नय प्रकारके रोगोंका प्रतिपादन कर सम्पूर्ण मुखगत चार प्रकारके रोगोंका अब निरूपण करेंगे । उसमे एक विचारी नामक पृथक् रोग है । दूसरा सर्वसर नामक रोग है जो बात, पित्त व कफसे उत्पन्न होता है ॥ १०३॥

### विचारी लक्षण।

विदाहप्त्याननपाकसंयुतः । मतीनवातुन्कटापितकोपजः ॥ भवेद्विचारी मतिपादितो जिनै- । मेहाज्वरस्सर्वगतो भयंकरः ॥ १०४॥

भावार्थ: अत्यधिक ित्तके प्रकीप से सपूर्ण मुख में दाह, दुर्गंध, पाक, स्नायु-प्रतान व महान ज्वर से संयुक्त जो शोध उत्पन्न होता है । इसे श्रीजिनेंद्र मगवानने विचारी (विदारी) रोग कहा है । यह भयंकर होता है ॥ १०४ ॥

# वातज सर्वसर [ मुखपाक ] लक्षण।

सतोदंभदमचुरातिवेदंनैः । सरूक्षविस्फोटगणैर्मुखामयैः ॥ समन्वितस्सर्वसरस्सवातज- । स्तमामयं वातहरीषेषेज्येत् ॥ १०५॥ भावार्थः--मुखमें तोदन, भेदन आदि से संयुक्त अनेक तरह की अत्यधिक

१ स्नाजुन्तानप्रमवः इति प्रथातरे ।

पीडा से युक्त रूक्ष विस्फोट (फफोले ) हो, इसे वातजन्य सर्वसेर (मुखरोग ) कहते हैं इसको वातनाशक औषिवियोंसे जीतना चाहिए ॥ १०५॥

### पित्तज सर्वसर लक्षण।

स दाइपाकज्वरसंयुर्तेर्मुखं । सरक्तिविस्फोटगणैश्चितं यदा ॥ स पित्तजः सर्वसरोऽत्र वक्त्रज— स्तमाशु पित्तघ्नवरीषधैर्जयेत् ॥१०६॥ भावार्थः— पित्तको प्रकोपसे दाह, पाकज्वरसे सयुक्त, छाळ विस्फोट [फफोले] मुखमें व्याप्त होते है इसे पित्तज सर्वसर [ मुखपाक ] कहा है । इसे श्रांत्र ही पित्तनाशक श्रेष्ठ औषधियोके प्रवोग से जीतना चाहिए ॥ १०६ ॥

#### कफज सर्वसर लक्षण।

स्वैरस्युशीनैरितकण्डुरैर्घनै - । रवदनैः स्कोटगणैः सुपिच्छिलैः ॥
 चितं मुखं सर्वसरा बलासजः । ककापहस्तं समुपाचरित्रपक ॥ १०७ ॥

भावार्थ — रहर, शीन, खुजलीयुक्त, कठिन, द्र्दरिह्त, पिच्छिछ (लिशीलबाहर) आदि जब मुखमें होते है उसे कफ विकारसे उत्पन्न सर्वसरराग समझे । उसकी कफहर औषधियों से चिकित्सा भरे ॥ ८०७॥

### सर्व सर्वसरराग चिकित्सा।

सिपत्तरक्तानिखलिन्युखामयान् । जयेद्विरंकैः रुधिर्ममोक्षणैः ॥ मस्त्कफीत्थान्वमनैः सुधूमकै-विश्वरोविरेकैः कवैलः मसारणैः॥ १०८॥

भावार्थ:—िपत्तरम्ब के विकारसे उत्पन्न, समस्त मुखरांगा को विरेचन व रक्तमोक्षण से चिकित्सा करनी चाहिय | वालकफ के विकारसे उत्पन्न मुख गोगोंको वमन, धूमपान, शिरोविरेचन, कवलप्रहण व प्रतिसारण से जीतना चाहिये || १०८ ||

# मधुकादि धूपम वर्ति ।

मधूकराजादननिवसेंगुदी । पलाशसैरण्डकमञ्जिमिश्रितैः ॥ सक्कुष्ठमांसीसुरदाकग्रुग्ल । प्रतीतसर्ज्ञाईकसारिवादिभिः ॥ १०९ ॥ सुपिष्टकल्कैः प्रविलिप्तपट्टकं । विवेष्ट्य वर्ति वरवृत्तगर्भिणीम् ॥ विशोषितां पञ्चलिताप्रधृमिकां विधाय वनतं सततं प्रधृपयत् ॥११०॥

१ यह रोम, मुख, जिन्हा, गला, ओट, मस्डे, दास व तालु इन सान स्थानोंमें भी स्थास होनेसे, इसको सर्वसर रोग कहा है।

२ सहेब. शुभै इति पाठातरं।

भावार्थ:—महुआ, खिरनी, नीम, हिंगोट, पछाश, एरण्ड इनकी मञ्जा [गिरी] कूट, जटामासी, देवटारु, गुग्गुल, राल, अद्रक, सारिवा इत्यादि को [वी के साम ] अच्छीतरह पीसकर कन्क बनावे । फिर उस कल्कको कपटेमे छेपन कर उसे गोल बेष्टन करें । उस बत्तीको सुखावे । सुखाने के बाद उसे जलावे । इलाकर ठीक धूंवे के उपर मुख रखकर धूप देना चाहिये ॥ १०० ॥ ११० ॥

## मुखरोग नाराफ धूप.

त्येव दंती किणिही सहिंगुदी । हुरेद्रकार्ष्ठः सर्लेश घूपयेत् ॥ सगुग्गुलुध्यापकगांसिकागुरू- । प्रणीतसृक्ष्मामरिचरतथापरैः ॥ १११ ॥

भावार्थः — उसी प्रकार दती, चिरिचरा, हिंगोट, देवदार, धूप सरळ इनसँ बनाई हुई बित्तसे भा धूपन-प्रयोग करना चाहिथे, रक्षी प्रकार गुग्गुल सुगंधि तृण (रोहिस सोधिया) जटामासी, सूदमजटामासी, अगुरु, मिर्च इन औपिधयोसे एव इसी प्रकारके अन्य औषिधियोसे भी धूपन विधि करनी चाहिये ॥ १११ ॥

# म्बरोगनाशक योगांतर

अयं हि धूपः कफवातरोगनुत् । छुतेन युक्तः सवलान् जयस्यपि ॥ सदैव जातीकुमुमांद्वरान्वितः । कपायमेशमूबमणो ुखामयान् ॥ ११२ ॥

भावार्थ: -- यह धृप कप्तवानके विकारसे उत्पन्न मुख्यांगो की नाश करता है। यदि धृतते युक्त करे नी सर्व मुख्ये गावो भी जीटना है। तदा जाईका फूछ व अंकुर से युक्त कपाय रस व गोम्झ, नुवगन समस्त रोनोको दूर करता है ॥११२॥

# शृंगराजादि तेल.

मुभृगगराजामलकाल्यया रसं । पृथक् पृथक् प्रस्थिपदं संतैलकम् । प्रयथनुः मस्थपलं च यष्टिकं । पचेदिदं नस्यमनकरोगजित् ॥ ११३ ॥

भावार्थ: — मृंगराज (भागरा) का गस एक प्रस्थ (६४ तोला) आंबले का रस एक प्रस्थ, तिलका तेल एक प्रस्थ, गायका दूध चार प्रस्थ, मुलैठी (कल्कार्थ) १६ तोला, इन सबको मिलाकर तैल सिद्ध करें। इस तेल के नस्य देनेसे मुखसम्बंधी अनेक रोग नए होते हैं।। ११३॥

## सहादिनत.

सद्वारिमेदामलकाभयासनेः। कषायकर्लके रजनीकदुत्रिकैः। विषकतेलं पयसा जयत्यलं।स नस्यगण्ड्षविधानतो मदान् ॥११४॥ भावार्थः—रास्ना, आरेमेद (दुर्गंघ युक्त खिर) आमलक, हरड, विजयसार हल्दी, त्रिकटु इनका कपाय व कल्क, दूच, इनके साथ पकाये हुए तैलको नस्य व गण्डूप विधानमें उपयोग करें तो वह अनेक मुखरागोंको जीतता है ॥११॥

# सुरेंद्रकाष्टादि योगः

. सुरेंद्रकाष्टं कुटजं सपाठां। सरोहिणीं चातिविषां सदंतिकां।
पिबर्ने समूत्रं घरणांश्वसीमतं। युथक् पृथक् च्छ्रेष्टरमुखामयान् जयेन्॥१८५
भावांथः—देशदारु, क्रेडाकी छाल, पाठा, दुटकी, अतिविषा, दंति (जमाछ-गोठे की जड) इन औषवियोंका पृथक् पृथक् २४ रति प्रमाण गोमूत्रमें मिलाकर धुवे तो कफिवकारेस उत्पन्न मुखरोगोंका नाश होता है ॥११५॥

# सर्व मुखरांग चिकित्सा संप्रह ।

किमुच्यते वक्त्रगतामयौषधं । ककानिल्यं सततं प्रयोजयेत् ॥ स नस्य गण्ड्रपतिलेपसा ण- । प्रभूपनोध्यत्कबलानि ज्ञास्रवित् ॥११६॥

मावार्थ:—मुखरोगके छिए औपनिको कहने की क्या जरूरत है। क्योंकि मुख में निशेषतया कत व कफसे रोग हुआ करते हैं। उनको बात व कफहर औषि प्रयोगोंसे सदा चिकित्सा करें। शास्त्र वैद्य नस्य, गण्डूप, निलेपन, सारण, भूपन, व कवस्त्रमहण इस उपायोंको भी काममे होगे।। ११६॥

#### मुखरोगीको पथ्यभाजन ।

समुद्रयूषेः सपृतेस्सलावर्णः खंकेस्सयूषः कडुकौषधान्वितैः॥ कषायतिकाधिकशाकसंयुतै- । रिहैकवारं लघु भोजनं भवेत् ॥११७

मात्र र्थः — पुरारोगसे पीडित रोगीको, मुद्रयूप, घृत, लगण, जल, यूप, ९वं कटुक औषधि इन से युनत तथा कपाय व कडूआ झाकोसे युनत लघु भोजन दिनमे एक बार देना चाहिए॥ ११७॥

### मुखगत असाव्यरोग ।

इति मयत्नात्कथिता मुखामयाः । पदुत्तराः पन्टिरिहात्मसंस्यया ॥ ततस्तु तेष्वोष्टगता विवर्ष्यास्त्रिदेश्यमांसक्षतकोद्भवास्त्रयः ॥ ११८ ॥ भावार्थः — इस प्रकार छासठ ६६ प्रकार के मुखरोगों का वर्णन प्रयत्नपूर्वक किया गया है। उन पूर्वोक्त आंष्ठरोगों मे त्रिदोष (सनिपात ) मांस, रक्त इनसे उत्पन है तीन ओष्ठ रोग छोड़ने योग्य हैं अर्थात् अचिकित्स्य हैं।। ११८॥

## द्तगत असाध्यरोग।

स्वदंतमुलेष्विप वर्जनीयौ । त्रिदोषालिंगौ गितशौषिरौ परौ ॥ तथैव दंतप्रभवस्ततोऽपरे । सदालनश्यामलभंजनैद्विजाः ॥ ११९ ॥

भावार्थ:—दंतमुलज रोगोंमें तीनों दोषोंके छक्षणोंसे संयुक्त, अर्थात् तीनों दोषों से उत्पन्न नाडी व महाशोषिर ये दोनो रोग वर्जनीय है। एवं दंतीत्पन्न रोगों में दाछन, स्यावदंत, भंजन ये तीन रोग असीव्य हैं।। ११९॥

## रसनेंद्रिय, व तालुगत असाध्यराग । कंठगत वश्सर्यगन असाध्य रोग

रसेंद्रिये चाप्यलसं महागदं । विवर्जयेत्तालुगतं तथार्बुदं ॥ गलं स्वर्ध्नं वलयं संबृदम् । महालसं मांसचयं च रोहिणीम् ॥ १२० ॥ गलीधमप्युग्रतरं ज्ञतान्निकं । भयमदं सर्वगतं विचारिणम् ॥ नवोत्तरान्यक्त्रगतामयान्द्र । प्रयत्नतस्तान् प्रविचार्य वर्जयत् ॥१२१॥

भावार्थ — रसनेंद्रियन अलस नामक महारोग असाध्य है। तालुगत अर्बुद नामक रोग वर्जनीय है. कंटगत स्वर्धन, बलय, बृन्द. महालस, मासचय मासंतान रोहिणां, उप्रतर शतध्नी, एवं सर्वमुख, गत, विचारी रोग को भी भयंकर असाध्य समझना चाहिये। इस प्रकार मुख में होनेवाले उन्नीस रोगों को वैद्य प्रयत्नपूर्वक अच्छी तरहसे विचार करके अर्थात् रोगका निर्णय करके, छोड देवें॥ १२०॥१२१॥

## अथ नेत्ररोगाधिकार.

अतः परं नेत्रागतामयान्त्रवी- । स्यक्षंपतः संभवकारणाश्रितान् ॥ विशेषतञ्जक्षणतश्चिकित्सितानसाध्यसाध्यानासिलक्रमान्वितान् ॥१२२॥

भावार्थः जब नेत्रगत समस्त रोगोको उनके उत्पीत्तकारण, उक्षण चिकित्सा, साध्या साध्य विचार आदि बातो के साथ प्रतिपादन करेंगे ॥ १२२॥

### नेत्रका प्रधानत्व.

मुखं शरीरार्द्धमथाखिलं मुखं । मुखंऽपि नेत्राधिकतां बदंति तत् ॥ चथैव नेत्रद्वयद्दीन मानुष- । स्वरूपमानस्त्रमसावग्रंतितः ॥ १२३ ॥ भावार्थः — मनुष्यके शरीरमें मुख सारे शरीरका अर्धभाग समझना चाहिये क्यों कि मुख न हो तो उस शरीरकी कोई कीमत नहीं है। अतएव [अन्य अंगोंकी अपेक्षा ] मुख्य है। मुख्यें भी अन्य इंद्रियोंकी अपेक्षा नेत्रका मृख्य अधिक है। क्यों कि यदि नेत्र न हो तो वह मनुष्य अधकारसे धिरा हुआ एक बृक्षके समान है। १२६॥ नेशिंग कि संख्या,

ततस्तु तद्रक्षणमेव शोभनं । यथार्थनेत्रेद्रियबाधकाश्वभाः ॥
पद्वस्यः सप्ततिरेव संख्यया । दुरापयास्तान् सम्पाचरेद्रिषक् ॥१२४॥

भावार्थः — इसिलिये उस नेत्रेदिय की रक्षा करनेमें ही जीमा है अर्थात् हर तरहसे उस की रक्षा करनी चाहिये । यथार्थ में नेत्रेदियकी बाबा देनेवाले, अशुम, व दृष्ट छहत्तर रोग होते हैं। उनकी वैद्य बहुत विचारपूर्वक ।चीकित्सा करें।।१२४॥ नत्ररोगक कारण.

जलप्रवेशाद्तितप्तदेहिनः । स्थिरासनात् संक्षणाच्च धर्मतः ॥ व्यवायनिदाक्षतिस्कष्मदर्शना— । द्रजो विधूमश्रमबाष्पीनप्रहात् ॥१२५॥ शिरोतिरूक्षादितक्क्षभोजनात् । पुरीषम्त्रानिलवेगधारणात् ॥ पलांदुराजीलग्रुनार्द्वभक्षणा—। द्ववंति नेत्रं विविधाः स्वदोषजाः॥१२६॥

भावार्थः — गरभी से अत्यंत तम होकर एकदम (ठण्डा) जलमें प्रवेश (स्तान, पानी में हुवना आदि) करने से, स्थिर आसन में रहने से, ऋतुओं के संक्रमण अर्थात् ऋतुविपर्यय होनेसे (आंखमे) पसीना आने से, अथवा अत्यिक चलनेसे, अति मेथुन से, निद्राक्ता नारा होनेसे, स्क्ष्मपदार्थों को देखने से, धूली का प्रवेश व भूमका लगने से, अधिक अमसे, आसूके रोकनेसे शिर अन्यंत ऋक्ष होनेसे, अधिक म्रुक्षभोजनसे, मल, मूत्र, वायु इनके वेगोंको धारण करने से, प्याज, राई, लहरान, अदरम्य, इनके अधिक भक्षण से, नेत्राश्रित दोषोंसे उत्यन्न नानाप्रकार के रोग नेत्र में होने हैं। १२५।१२६॥

नव रागांके आश्रय।

अतस्तु तेपां त्रितिधास्तथाश्रयाः । समण्डलान्यत्र च संधयोऽपरे ॥

गः सर्वति नेत्रं पटलानि नान्यलं । पृथक् पृथक् पच षडेव षट्धुनः ॥१२०॥

सावार्थः — उन नेत्र रोगोके नेत्रोमें मण्डल, मानि, पटल यं तीन प्रकार के
आश्रय हैं । और कमनाः इन की संख्या [पृथक् ] पाव छ इ और छह होनां हैं । अर्थात्
पांच मण्डल, छह संधि और छः पटल होते है ॥ १२०॥

<sup>ं</sup> श्रं चंत्रमणाञ्च दति पाठानरं । २ विन्दुचहुनान् इति पाठातर ।

### पंचमंडल पद् संधि.

स्वपक्ष्मवर्त्मद्वयगुरुकुण्णसः । द्विश्चेषष्टव्याश्रयमण्डलानि तत् ॥ द्वयोश्य संधाविष सधयस्ततः । कनीनिकार्पागर्तो तथापरी ॥ १२८॥

भाषार्थ: — नेत्रों में पक्षम, वर्स, शुक्र, कृष्ण, दृष्टि इस प्रकार ये पांच मंडल हैं। इनमें दो २ मंडलों के बीच में एक २ संधि है। इस प्रकार पांच मंडलों के बीच में ४ संधियां हुई। पांचवीं संधि, कनीनक (नाक के समीप) में, छठी अपाग [कनपटी के तरफ नेत्र की कोर] में है। १२८॥

#### षद् परल।

ः इमे च साक्षात्पटले रववर्त्मनि । तथैव चत्वार्यपि चक्षुषः पुटम् ॥ 😁 भवेष्य घोरं तिभिरं च येषु तत् । विशेषतस्सर्वगतामयान्त्रुवे ॥१२९॥

भावार्थः—दो पटल (परदे) तो वर्त्ममें होते हैं ! इसी प्रकार चार पटल नेत्र गोलक (अक्षि) में होते हैं । इन्हीं नेत्र गोलकके चार पटलोमें तिमिर नामक घोर न्याधि होती हैं । आगे सम्पूर्ण नेत्रागत रोगोंके वर्णन विशेष रीतीस करेंगे । १२९।।

#### अभिव्यंद्वर्णनप्रतिज्ञा ।

समस्तेनत्रामयकारणाश्रयान् । ब्रवीम्यभिष्यंद्विशेषनामकान् ॥ विचीर्यं तत्पूर्णभुषक्रमं च त-- । द्विशेषदीषत्रभावास्त्रिलामयान् ॥१३०॥

भावार्थ:—समस्त नेत्र रोगोंके कारण व आश्रयभूत तत्ति होष दोषोंसे उत्पन, अभिष्यंद इस विशेष नामधारक, सम्पूर्ण रोगोंको कहते हुए, उनकी सम्पूर्ण चिकित्साको भी कहेंगे ॥ १३०॥

### वाताभिष्यद लक्षण.

सतादभेदमचुरातिबंदना । विशेषपारुप्यसरामरुषणम् ॥

हिमाश्रपातां शिशिशाभिनंदनं । भवत्याभिष्यंद तदेव मारुतम् ॥ १३१॥ भावार्थः — जिस अक्षिमेग में, आंखोमें तोदन मेदन आदि नाना प्रकारकी अस्पंत वेदना, कडापन प मेगंच होता हो, टण्डी आसू ( जळ ) गिरती हो आर गरम उपचार अच्छा माछूम होता हो, इसे वातामिष्यद अर्थात वातोद्रेकसे उत्पन्न अभिष्यंद जनना चाहिये॥ १३१॥

१ जैसे १ पश्म और यहर्भ क बीच में. २ वहर्म और शुक्त भाव (सफद पुतली) के बीच में । ३ संफद और काली पुतली के बीच में । ४ काली पुतली और इष्टि(तिल) के बीच में । २ ज्यापोख्य इति प्रजानरं॥

# कतामिष्यंद चिकित्साः

पुराणसर्पिः प्रविखित्रयक्षितः । द्विषेषवातध्नगणैः श्रृतांबुना ॥ सुस्तोष्णसंस्वेदनमाञ्च कारयेत् । प्रस्रंययेत्तैरिः मैस्ससैंधवः ॥ १३२ ॥

भावार्थ:—उस ( वाताभिष्यंद से पीडित आंख ) पर पुराने घीका लेपन करके वातनाशक गणीक औषधियों से पक अन्य उष्ण जलसे उसकी अन्त्री तरहसे स्वेदन कराना चाहिये । उन्हीं वातनाशक औषियों में सेया नमक मिलाकर कुछ मरम करके उसपर लेपन करना चाहिये ॥ १३२॥

बाताभिष्यंद में विरेचन आदि प्रधाग.

तत्र सारंनग्धतनुं विरेचयत् । सिरात्रिमोक्षेरपि बस्तिकर्भणाः॥ जयेत्सनस्यैः षुटपाकतर्भणै । सुधूमनिरत्रेदनपत्रवंर्धनः॥ १३३॥

भावार्थ: — इसके बाद रोगीको स्नेहन करके विरेचन कराना चाहिये। सिरा विमोक्ष व बस्तिकर्म भी करना चाहिये। एवं नस्यप्रयोग, पावर्तल तर्पण, धूमंन, स्वेदन व पत्रवंधन आदि विधि करनी चाहिये॥ १३३॥

विश्वेष:—तर्पण—जो नेत्रोंकी तृप्ति करता है उसे तर्पण कहते हैं। अर्धात् आंखोंके हितकारी औषधियोंके रस, बी आदिको (रोगीको चित छुलाकर) आंखोंमें डालकर कुछ देर तक धारण किया जाता है इसे तर्पण कहा है।

पुटपाक—नेत्र रोगोंको हिस्कारी श्रीषधियोंको पीसकर गोला बनाहे। पश्चात् आम इत्यादि पत्तियोंको उस पर्शक्षेट कर उसपर मिटीका लेप करे। इसके बाद कण्डोंकी अग्निसे उस गोले को (पुट पाक की विधि के अनुसार) जलावें। फिर उसकी मिट्टी व पत्तोंको दूर करके उस गोले को निचीडके रस निकाल हेवें और उसकी तर्पण की विधि के अनुसार नेत्रोंने डालें। इसे पुटपाक कहते हैं।

#### पथ्य भोजनपानः

फलाम्लसभारसुसंस्कृतैः खलैः । घृतैःश्रृतसीरयुतैश्र भाजयेत् ॥ पिषेस्स भुक्तोपरि सीरभे घृतं । सुलोष्णमस्यं तृषितो जलाजिलम् १३४ मावार्थः—फल, आम्लसे युक्त, खद्दा फल, धनिया जीरा इत्यादिसे अच्छीतरह संस्कृत खल, तथा धीसे पका हुआ व दूधसे युक्त भोजन कराना चाहिये । भोजन करनेके कपर सुगंध घी [सीरमधृत], पिलाना चाहिये । यदि प्यास लगे तो घोडासा गरम जल पिलाना चाहिये ॥ १३४ ॥

१ दुरामेगायके वृषके उत्तक पूर्वः

### वाताभिष्यंद्नाशक अंजन.

समातुर्छुगाम्सकसेंधवं इतं । सतैलंबतद्वितापयो युतम् ॥ सनीतिकं दृष्ट्विदं सदंजनं । कद्विकर्ध्वितमंजयेत्सदा ॥ १३५ ॥

भावार्थः — विजोरा निवृका रस, सेघालेण, तिल का तैल, की का दूध. नीली, इन को एकज्ञ कर के (साम्रपात्र या पन्थर के पान में) अन्छी तरह पीसें और इस श्रेष्ठ अंजन को सेठ, भिरच, पांपल से घृप देकर हमेशा अंजन करना चाहिये ॥ १३५॥

### बाताभिष्यंदिचीक सोपसंहार.

विस्रोचनाभ्द्तमकत्कृतामयान् । प्रसाध्यत्भाक्तविधानताऽखिलान् ॥ यथोक्तवातामयसार्चचिकित्सित् । प्रशासमार्गद्यवापि यत्नतः॥१३६॥

भावार्थः इस प्रकार वात से उत्पन्न संपूर्ण नेत्र रोगोको पूर्वोक्त कथन के अनुसार चिकित्सा करके, ठीक करना चाहिय । अथना बात रोगोके निष्टेय जो चिकित्सो पिछ बताई गई है उस कम सेध्यत्नपूर्वक चिकित्सा करे ॥ १३६॥

### पैतिकाभिष्यंद लक्षण.

विदाहपाकप्रवलोध्मताधिक-। प्रवाप्पधूमायनसोप्णवास्ति ॥ तृषा बुभ्रसाननपीतभावता । भवंत्यभिष्यंदगणे तृ पैत्तिके ॥ १३७ ॥

भाषार्थ:--आखोमे दाइ व अधिक उप्णता, पानी गिरना, धूत्रासा उठना, अश्वज उप्ण रहना, अधिक भोजन की इन्छा होना, मुख पीछा पडजाना आदि सक्षण पिसकृत अभिष्यंद रोगमे पाये जाते हैं।। १३७॥

#### पेतिकाभिष्यद्विकित्सा.

ष्टुतं प्रवाय प्रथमं मृद्कृतं । विश्वाधयेत्तत्र शिरां विमाक्षयेत् ॥ ज्यहाच्य दुग्यांद्रव सर्विषा श्विरा-विरंचयेत्तर्वणमाश्च योजयेत् ॥१३८॥

भाषार्थ:—पिताभिष्यंदसे पीडित रोगीको प्रथम वृत पिलाकर ( वृतसे स्नेहन कर ) शरीरको मृदु करके विरेचन देना चाहिये और सिरागोक्षण ( फस्त स्रोलना ) भी करना चाहिये । इसके तीन दिनके बाद दूधसे उत्पन्न ( दहीसे उत्पन्न नहीं ) शीसे शिरोविरेचन और तर्पणको शीव प्रयोग करना चाहिये ॥ १३८॥

१ सहयपृष्टमिष्टतः इति पाठातं । २ किसिका ऐसा मत है कि रे।गकी उस्पिसे हीक रिके बाद शिरोविरेचन आदि करना चाहिये ।

#### पित्ताभिष्यंद्भं छेप व रसिक्रया

मृणांलकल्हारकपद्मकोत्पलः । प्रधानदुग्यांधिपश्रृगिचंदनैः ॥ भेटं भयोनुपिष्टैः घृतवार्करायुत्तैः । प्रलेपयेत्तैनितरेद्रसकियाम् ॥ १३९ ॥

रुष्ठ क्षायार्थः—कमलनाल, श्वेनकमल (कुनुदिनी ) ५वकाष्ट व नोटकमल, प्रवान पंच क्षीरावृक्ष ( बड, गुलर, पीपल, पानिसर्पापल, पान्पर ) शंकर काकडासिगा मिलाकर उसमें प्रलेपन क्रुना एवं उन्हीं औपवियोंकी स्त्रीकियाका प्रयोग करना हितकर है ॥

#### अंजन.

सुचूर्णितं शंखिमह स्तनांतुना । विष्ट्यंदायसभाजनद्भुयं ॥ सुहुर्सुहुइशकरया सुधूषितं । सदांजयेत्वित्तद्धनामयाशिरीण ॥ १४० ॥

भावार्थ:—शंखको अच्छीतरह चूर्णकर फिर उसे स्तन द्वके साथ छोहके दो बरतनमें डाळकर खूब रगडना चाहिय (अर्थात् छोह के बरतन में डाळकर छोहेकी मूसछीसे रगडे) उसे बार २ शक्करसे धूप देगर पित्त जन्म आंभेग्यद रोग से पीडित आखो में हमेशा अंजन करें।। १४०॥

## मिश्रदाह चिकिरसा.

भावार्थ: अभि दाहर्स पीडित हो आय तो मुलैठी 'के केलंकमे भैसकी दूध मिळाकर गालन करें। तदनंतर उसमें कपूर भिळाकर सेवन करें अथवा इसी केलंक की बी, या गन्ने के रसके साथ सेवन करें। १४९॥

#### पित्ताभिष्यदं में पथ्यभाजन.

भावार्थः पिताभिष्यंदसे पीडित रोगीको दुवसे पकाया हुआ, चीसे तर, शक्करसे युक्त यवागूको पिलाना चाहिये। एवं मुद्रयूप या घृतिक्षिश्चित पायस (खीर) अथवा मुद्रयूप के साथ अन्नका भोजन कराना चाहिये॥ १४२॥

१ काथ इत्यादियोंको फिर पकाकर, गाढा (घन ) किया जाता है इसे रशकिया कहते हैं। इंबांतर में कहा भी है। काथादीनां पुनः पाकान् यनभावे रखिकया।

#### पिशामिष्यंत् में पच्यशाक व जल.

कषायतिकैर्मधुद्भृद्धक्षीतलैः । विषकशकिरिइ भोजयेकरम् ॥ पिवेज्जलं चंदनगंधवंधुरं । हितं मितं पुष्पधनाधिवासितम् ॥१४३॥

मावार्यः —कषाय, कडुआ, मधुररस व शीतल वीर्धयुक्त पकाया हुआ शाक इस रोगीको खिलावें । यदि उसे ध्यास लगे तो चंदन के गध से मनोहर व सुगंध पुष्य, कपूर से सुवासिक हितकर जलको मितसे पिलाना चाहिये ॥ १४३ ॥

### पिर जसर्वाक्षिरांग विकित्सा.

कियंत एवाक्षिगतामया हणां । प्रतातापत्तप्रभवा विदाहिनः ॥ ततस्तु तान्कीतलसर्वकर्मणा । प्रसाधयेत्पित्तचिकित्सितेन वा॥ १४४ ॥

भावार्थ: — मनुष्यों की आंखमें वित्त से उत्पन अतएव अत्यंत दाहसे युक्त कितने ही नेत्ररोग उत्पन्न होते हैं | इसिल्ये इन सब को, शीतल चिकित्साद्वारा अथवा वितिक रोगोक्त चिकित्साक्रम द्वारा जीतना चाहिये || १४४ ||

### रक्तजाभिष्यंद लक्षण.

ससीहितं वक्त्रमथाक्षित्रोहितं । मतानशजीपरिवेष्टितं यथा ॥ सपित्तस्मिगान्यपि चत्र लेहितं । भवेदभिष्यंद इति मकीतितः ॥१४५॥

मावार्यः—जिस नेत्ररोग में मुख लाल हो जाता है, आंखें भी लाल हो जाती है, एवं लाल रेखाओं के समृह से युक्त होती है, जिसमें पित्ताभिध्यंद के लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं, उसे रक्तजन्य अभिष्यद रोग जानना चाहिये ॥ १४५॥

#### रक्तजाभिष्यंत्र विकित्सा।

समाज्ञ पित्तक्रिययाः वसाध्रयं । दसृग्दियोक्षेरपि श्रांधनादिमिः॥ सदैव पित्रास्त्रसमुद्रधानगदा । नश्चेषष्ठ्रीतिक्षयया समाचरेत् ॥१४६॥

मावार्थः — उसे श्रीब्र भीषहर अपिथियोंसे चिकित्सा करनी चाहिये। एवं रक्त मोक्षण, शोधनादि ( वमक क्रिकेचन आदि ) विधि भी करनी चाहिये। सदा पित्त व रक्त विकारसे उपका रोगोंको समस्त शीतिकयात्रोंसे उपचार करना चाहिये।।१७६॥

### कफजाभिष्यंद स्वस्ण

नदेश्जीतातिगुरुत्वकोफता । मुतीनकण्ड्राहिषाभिकांश्चणम् ॥ सपिच्छिलासायसमुद्रवः कफा- । ज्रवन्त्यभिष्यंद्विकारनामनि ॥१४७॥ भाषार्थः — आंखों में कुछ छितसा मालून होना और अति दैत्य, भारीपना व शोफ होना, तीव खुजली चल्ना, गरम पदार्थों में अधिक लालसा होना, एवं आंखो से विकना साथ होना ये लक्षण कफज अमिर्यंद रोग में पाये जाते हैं ॥ १४७॥

### कफजाभिष्यद की बिकिस्ताः

तमप्यमीक्ष्णं विरसो विरंचनैः । सिराविमोक्षैरतिरूक्षतार्थनैः ॥ फलत्रिकत्र्यूषणसार्द्रकद्रदैः । प्रलेपयेरसोप्णगर्याबुवेषितैः ॥ १४८ ॥

भाषार्थः — उस कफ ज अभिष्यंदको भी शिरोत्रिरेचन, सिरा मोक्षण व अतिरूक्ष पदार्थोसे तापनके द्वारा उपचार करना चाहिये । एवं त्रिफला [ सोंठ मिरच पीपछ ] इनको अद्रक्षके रस व उष्ण गोमूत्रके साथ अन्छी तरह पीसकर आंकोंमे लेपन करना चाहिये ॥ १४८ ॥

### कफाभिष्यंद्रमें आश्चीतन व लेक.

सर्सेभवेस्सोष्णतरेर्ब्रुहुर्बुहु- । भेवेत्सदाश्वीतनमेव श्रीभनम् ॥ पुनर्नवांघ्रिमभवैः सर्सेभवे । रसैनिषिचेत्कफरुद्धशेचनम् ॥ १४९ ॥

भाषाय:—कार २ उष्प्रतर सेंधा लोणसे उसपर सेक देना चाहिये एवं सोंटके रसको सेंधा लोणके साथ मिलाकर उसको उस कक्ष्मत आंखमें सेचन करना चाहिये ॥ १४९॥

कफाभिष्यंदमें गण्डूच व कवल धारण.

स्रुपिष्टसत्सर्पसोष्णवाशिभः । सदैव गण्डूचविभिर्विधीयताम् । सत्रियुमुलाद्रेककुष्टसेंधवैः । प्रयोजयेत्सत्कवलान्यनंतरम् ॥ १५० ॥

भावार्थ:—सरसोंको अन्छीतरह पीसकर गरम पानीसे मिळाकर उससे गण्डण प्रयोग करें। एवं तदनंतर सेंजनका जड, अद्रक, संधानमक इन औषधियोंसे कवळ प्रहण करावे॥ १५०॥

#### कफाभिष्यंद्र में पुरुपाक.

पुटनपाकैरानिताक्ष्णरूसजैः । कवायससारगणैर्गर्वानुभिः॥ निश्वाद्वयत्र्युचणक्रष्टसर्वय । प्रविष्टकर्रोर्जलितैः सुगालितैः ॥ १५१ ॥

भावार्थ: — अतितीक्ष्ण व म्दक्ष औपिष्योंको कषाय व श्वार द्रव्यों के साथ । मिळाकर गोमूत्रके साथ पीसें, एवं दोनों इल्टी, त्र्यूषण, कृट, सरसों इनका कल्क बना-कर उसमें मिलावें फिर गालनकर पुटपाक सिद्ध होनेपुर करामिष्यंद्रमे प्रयोग करें १५१॥

### मातुखुंगाद्यंजन.

समातुर्द्धनाम्बद्धसंघनान्वितं । निशाभयानागरपिप्वक्षीत्रयम् ॥ 🗀 🐪 ः विघट्टेयदुज्ज्वलताम्रभाजने । हर्रातकतिलस्पृष्टितं ग्रहुः ।।१५२॥ ।०,००)

भावार्थ:--विजारी निवृ. बडहल, मेघानमक, इटटी हरड, सोंट, पीपल, बन पीपल गज्यापल, इन को साफ, ताम्र के वर्तन में डालकर खूब रगृह्नुता चाहिये। और उसे, हरड व तिलके तिल से बार २ धृप देना चाहिय । यह अंजन क्षेप्माभिष्यंद रोग को हित्कारी है ॥ १५२॥

### मुहंग्यां जनः

तथा मुर्जगी सुरसार्द्रकद्रये- । पीणिच्छिला मागधिका महीषधम् ॥ विमर्दयेत्रदृदिहमधूपितं । सदांजनं श्लेष्मकृतांक्षिरोगिणां ॥ १५३ ॥

भावर्थि:- काला सेजन, तुलसी. व आद्रक के रस से बेनशिल, पीपल, सोंठ, इन को ताम्रके वर्तन में, म्यूब मर्दन करे। और हर्ड, और तेळ से धूप देवें। इस अंजन को, कंपतियन नेत्रसँगियों को अयुक्त करना चाहिये ॥ १५३॥

कंपज सर्वनेत्रंगिगोंके चिकित्सा संबद्द. "

ः कफौज्जवानक्षिगताःखिलीमया- । नुपाचरेदुक्तसमस्तभेपर्जैः 🗥 <sup>१९९९ (</sup>'विश्वेषतः कोमलश्चिग्रुपेह्नव- । प्रधानजातीपुटपाकसद्रसैः ॥१५४॥

भावार्थः - उक्त प्रकारके समस्त औषधियोंसे कफ विकारसे उलान नेश रोगोंकी चि। किस्सा करनी चाहिये.। विशेषतया संजनका कोमल पत्ते जाई ( चमेली ) के पत्ते को पुरुषक करके भी इसैमें 'उपचार करना चाहिये॥ १५४ ॥

### कफाभिण्यंद में पृथ्य भोजन

कफातियुक्तंतिकदुप्रयोगै-। विञ्ज्यक्राकेगहिमैविस्क्षितेः॥ श्यहात्त्रयहात् पातरुपंपितं नरं । वृतान्नमरुपं लघुभोजयेत्सकृत् ॥१५५

भावार्थ:-- कप अत्याविक युक्त नेत्र रोगी मनप्य को अति कट्ट औषधियोंके . प्रयोगके साथ २ तीन २ दिनतक उपवास कराकर, सूचे व रूख गरम शाकोंके साथ घोते युक्त लघु व अल्प अन को प्रातःकाल एक बार भोजन कराते ॥ १५५॥

#### कफानिष्यद् में पयः

पिबेटसी कुष्ट्रशिवकीयनेः । श्रतोष्णमस्यं जलमञ्जरोगवान् । कटूरणसंद्रपजिसद्धेव ा । हित पनाहारिणमाहकरिसम् ॥ १५६ ॥, भावार्थ:—यह नेत्र रोगवाला कूठ, हरड, नागरमोथा, इनसे पकाये हुए थोडा गरम, पानीको पीने अथवा कटु, उष्ण ओपिधयोंसे सिद्ध अडहरके रस (जल) को पीनें, वह हितकर है ॥ १५६॥

अभिप्यंदकी उपेक्षांस अधिमंथकी उत्पत्तिः

उपेक्षणादक्षिगतामया इमे । मतीतसत्स्यंदिवशेषनामकाः । स्वदेखभेदैर्जनयंति दुर्जयान् । परानधीमन्थनसंभिधानकान् ॥ १५७॥

भावार्थ: यिद इन अभिष्यंद नामक प्रसिद्ध नेत्रगेगोंकी उपेक्षा की जाय, अर्थात् सकालमें योग्य चिकित्सा न करे तो वे अपने २ दोपभेदोंक अनुसार दुर्जय ऐसे अधिमंथ नामक दूसरे रोगोको ऐदा करते हैं। जैसे कि कफाभिष्यंद हो तो कफाधि-मथको, पित्ताभिष्यंद पित्ताधिगंथको उत्पन्न करता है इत्यादि जानना चाहिये॥ १५७॥

#### अधिमेथका सामान्य लक्षण.

भृतं समुत्पाट्य त एव लोचनं । मुहु मुहुर्मथ्यत एव सांप्रतम् ॥ शिरोऽर्भमप्युग्रतरातिवेदनम् । भवेदधीमन्थविश्वेषलक्षणम् ॥१५८॥

भावार्थः — जिसमें एकदम आख उखडती जैसी मालुम होती हो और उनको कोई मधन करते हो इस प्रकारकी बेदना जिसमे होती हो एवं अर्धमस्तक अव्यधिक रूपसे दुखता हो उसे अधिमन्थ रोग समझे अर्थात् यह अधिरंथ रोगका उक्षण है ॥१५८॥

### अधिमंथोमें राष्ट्रिनाश की अवधि.

कफात्मको वातिकरक्तजी क्रमात्। ससप्तषट्पंचिभरेव वा त्रिभिः॥ क्रियाविद्यीनाः क्षपयंति ते दृशं। मतापवान् पैतिक एव तत्क्षणात् १५९

भावार्थः — कफज, वातज व रक्तज अबीमन्थ की यदि चिकित्सा न करे तो कमसे सात उह व पांच दिनके अंदर आखोकों नष्ट करता है। अर्थात् कफज अधिमं<sup>ध</sup> सात दिनमें, वातिक अधिमंथ छह दिनमें, रक्तज अधिमंथ पाच या तीन दिनमें दृष्टिकों नष्ट करता है। पैरिक अधिमंथ तो उसी समय आंदोकों नस्ट करता है। १५९॥

#### अधिमथचि कित्सा.

अतस्तु दृष्टिक्षयकारणावयान् । सतो ह्यभिन्यगुणान्विचार्य तान् ॥ चिकित्सितैदशीन्नपिद्द प्रसाधये- । द्धयंकरान् स्यंद्विशेषभेषर्जः ॥१६०॥

१ इस अधिमय के अभिष्यदके समान वातज, पित्तज कफज, रक्तज, इस प्रकार चार भेद है।

भावार्थः—इसिंखं आंखोंके नाश के व्हिए कारणीभूत इन भयंकर अधिमंथ रोगों हे गुणोको अच्छांतरह विचारकर उनके योग्य औषधियोसे एवं अभिष्यंद रोगोक्त औषधियोसे बहुत विचार पूर्वक चिकित्सा करे ॥ १६०॥

#### इताधिमंथ लक्षण.

भवेदधीमन्य उपक्षितोऽनिल्ल- । प्रभूतरोगोऽक्षिनिपातयत्यलं ॥ असाध्य एषोऽधिक वेदनाकुलो । इताधिमन्यो सुवि विश्रुतो गदः॥१६१॥

भावार्थ:—वातज अधिमन्य की उपेक्षा करनेपर एक रोगकी उत्पत्ति होती है, जो आखों को गिराता है एवं जिसमे असंत वेदना होती है उसे हताधिमथ रोग कहते हैं। वह असाध्य होता है।। १६१॥

शोफयुक्त, शोफरहित नेत्रपाक स्थण.

मदेहकण्ड्वास्वदाहसंयुतः । मपववर्षिबीफलसन्निभो महान् ॥

सन्नोफकः स्यादाखिलाक्षिपाकइ-। त्यथापरः क्षोफविहीनलक्षणः॥१६२॥

भावार्थः — मल्ये लिप्तसा होना, खाज, स्नाय व दाहसे युक्त होकर विवीपत्र के समान जो लाल सून गया हो उसे शोफसहित अक्षिपाक कहते है । इसके अलावा शोफरहित अक्षिपाक भी रोग होता है ।। १६२ ।।

## वातपर्यय सक्षण.

यदानिलः पक्ष्मयुगे श्रमत्यलं । श्रुवं सनेत्रं त्विधकं श्रितस्तदा । करोति पर्यायत एव वेदनां । स पर्ययस्त्यादिह वातकोपतः ॥ १६३॥

भावार्थः — जब वायु भृतुद्धी व नेत्र को विशेषतया प्राप्त कर दोनों पछको में घूमता है अर्थात् ( मृतुर्द्धा, नेत्रकी अर्थक्षा ) बुक्त कम अंशमे प्रको में आश्रित होता ह तब ( कमी नेत्र, कमी दोनों पळके, कभी भृतुद्धा प्रदेशमे घूमता है तो ) पर्याय रूप से अर्थात् कभी नेत्र में कभी भृतुद्धी में कभी पळकोमे बेदना उत्पन्न करता है। यह उदिक्त बात्री उत्पन्न होता है। इसे बातपर्यय रोग कहते है। १६३॥

#### गुष्काक्षिपाक लक्षण.

यदाक्षि संकुंचिनवर्स्मदारुणं । निरीक्षितुं रूप्ततराविखात्मकः । न चव श्वक्नोत्यनिखनकोपते । विद्युष्कपाकप्रदृतं तदादिश्चेत् ॥ १६५ ॥ भावार्थ: — वातके प्रकोप से आखें संकुचित हो जाय अर्थात् खुळे नहीं और रूश हो जिसकी वर्ष, (वाफणी) कठिन हो, देखनेमें मेळा दीखें (साफ न दिखें ), आखोंसे देख नहीं सकें (उमाडनेमें अत्यंत कष्ट होता हो) उसे शुष्काक्षिपाक कहना चाहिये ॥ १६४॥

#### अन्यता वात लक्षण.

विलोचनस्थो भुवि संचितोऽनिलः । श्विरोवहां कर्णहनुमभादेनीं । करोति मन्यास्विप तीव्रवेदनां । तमन्यता वातमुंशन्ति संततम् ॥ १६५॥ भावार्थः — आंख मे रहनेवाला, श्रूमे सीचत वात शिर में बहनेवाली नाडी, कान, हनु (टोडी) और मन्यानाडी में ऐसी सीव्र पीडा उत्पन्न करता है जो मिदती मालून होती है । इसे अन्येतो वातरोग कहते है ॥१६५॥

### भाम्लाध्युषित लक्षण.

विदाहिनाम्छेन निषेवितेन त- । द्विपच्यते छांचनमेव सर्वतः ॥ सछोहितं श्रोफयुतं विदाहव- । ऋवेत्तदाम्छाध्युषितस्तु रक्ततः ॥१६६॥

भावार्थ:—विदाही आम्छ पदार्थक सेवन करनेसे संपूर्ण आख पक जाती है। और छाछ, शोफयुक्त व दाह्युक्त होती है। वह रोग रक्तके प्रकीप से उत्पन्न होता है। उसे अम्छाध्युषित रोग कहते हैं।। १६६।।

#### शिरोत्पात अक्षण.

यदिसराज्यो हि भवंति छोहिताः । सवेदना वाष्ययवा विवेदनाः ॥
मृह्विस्र ज्यन्त्यस्जः प्रकोपतो । भवेच्छिरोत्पात इतीरितो गदः ॥१६०॥
भावार्थः — जिसमें आखोंकी नसें पीडायुक्त अथग पीडारिहत होती हुई, छाछ हो
जाती है और बार २ छछाईको छोड देती हैं अथवा विशेष छाछ हो जाती हैं इस व्याधिको
शिरोत्पाद कहते हैं । यह एक्त प्रकोष से उत्पन्न होता है ॥१६०॥

### शिराधहर्ष स्थान.

यदा शिरोत्पात उपिक्षिती तृणां । शिराप्रहर्षो भवतीह नामतः ॥
ततः स्वरयच्छपजसमास्यो । नरो न शक्नोत्यभिलाक्षितुं क्षणम् ॥१६८
१ अन्यप्रन्थकारोंका तो ऐता मत है कि मन्या, हतु, कर्ण आदि स्थानीमें रहनेवाल बात
आंख व अक्टीमें पीडा उत्पन्न करता है उसे अन्यती बात कहते हैं । वह बात अन्यस्थानों रहकर
अन्यस्थानमें पीडा उत्पन्न करता है। इसलिय इतका नाम सार्थक है।

भावार्थ: —यदि शिरोत्पात रोगकी उपेक्षा करे तो शिराप्रहर्ष नामक रोग होता है। जिसमें सदा आखोंसे स्वच्छ स्नाव होता ही रहता है। वह मनुष्य एक क्षण भी देखने के छिपे समर्थ नहीं होता है। १६८॥

### नेत्ररोगोंका उपसंहार.

इति प्रयत्नाद्द्यस्यासंख्यया । प्रतीतरोगाम्नयनाखिलाश्रयान् ॥ विचार्य तत्साधनसाध्यभेदवि । द्विशेषतस्स्यदाचिकित्सितैर्जयेत् ॥१६९॥

भावार्थ: — इस प्रकार संपूर्ण नेत्र में होनेवाल सत्रह प्रकार के नेत्र रोगोंको, साध्यसाधन भेद को जानने वाला मितमान् वैद्य, विशेष रीतिसे विचार करके, उन को अभिष्यदोक्त चिकित्सा पद्धति से जीतें ॥ १६९॥

### सध्यादिगत नेत्ररोग वर्णन प्रतिश्रा.

अतात्र नेत्रामयमाश्रितामया- । नसाध्यसाव्यक्रमतश्चिकित्सितैः ॥ व्रवीमि तञ्जक्षणतः पृथक् पृथक् । विचार्य संध्यादिगतान्स्वसंख्यया १७०

भावार्थः — यहा से आगे, नेत्ररोगोको आश्रित रहनेवाटे, साधि आदि स्थानों में होनेवाले, संधिगत, वर्त्मगत आदि रोगो के साध्यासाध्य विचार, उन का चिकित्सा, अलग २ टक्षण और संख्या के साथ २ वर्णन करेगे ॥ १७०॥

### संधिगतनयविध रोग व पर्वणी लक्षण।

नवैव नेत्राखिलसंघिजामया । यथाक्रमात्तान् सचिकित्सितान् क्षेत्रे ॥ चलातिमृदी निरुजातिलंहिता । मतात्र संघौ पिटका तु पर्वणी ॥१०१॥

भावार्थ: — नेत्र की सर्व सिथयों में, होनेयां रोग नी गकार के ही होते हैं। उन को उन के चिकित्सात्रम के साथ २ क्रम से वर्णन करेगे। इन्ण व शुक्क की संधि में चल, अत्यंत मृदु, पीडासे रहित, उत्यधिक लाल, ऐसी जो पिडिका होती है उसे आचा-योंने पर्वणी नामसे कहा है। १७१॥

#### अलजी लक्षण,

कफादितस्रावयुते।ऽतिवेदनः । सकुष्णवर्णः कठिनश्र संघिजः ॥ भवेदतिग्रंथिरिहास्त्रजी गदः । स एव शोफः परिपाकमागतः ॥१७२॥

१.पूयालस, कफोपनाह, चार प्रकार के साव (कफजसाव, पित्तजसाव, रक्तजसाव, प्या सार अ शिन् सनिपातजसाव,) पर्वणी, अलगी और कृभिमिथ इस प्रकार संघिमस रोगों के मेद नी हैं

प्यालस, कफोपनाह लक्षण.

सतोदभेदो बहुपूर्यसंस्रवी । भवेत्स पूर्यालस इत्यथापरः ॥ स्वदृष्टिसंधी न विपक्रवान् महा— । तुदीरितो ग्रंथिरिहाल्पवेदनः ॥१७३ कफजस्राव लक्षणः

कफोपनाहो भवतीह संझ्या । स एव पको बहुपूयसंख्रवात् ॥ सप्यसंख्याविकेषनामकः । सितं विशुष्कं बहुलातिपिच्छिलम् ॥१७४॥

• पित्तज्ञसाय व रक्तजस्रावस्थल.

स्रवेत्सदा स्नावमतो प्रतासजो । निश्नाद्रवाभं स्वर्ताह पित्तजः । स्रशोणितः शोणितसंभवो यतश्रतुर्विधाः स्नावसदा उदीरिताः ॥ १७५॥ इत्मिग्नंथि तक्षणः

स्ववत्मेजाताः क्रिमयोऽथ क्षुक्लजाः । प्रकुर्वतं ग्रंथिमतीय कण्डुरम् ॥ स्वसंधिदेशे निजनामलक्षणैः । समस्तसंधिमभवाः प्रकीर्तिताः॥१७६॥

भावार्थ: — कफके विकार से अत्याधिक सावसे युक्त, अत्यंत वेदना सहित, कृष्णधर्णवाला कार्टन संदिज प्रंथिशोप अलजी के नामसे बहाजाता है। वही (अलजी)
शोफ जब पकजाता हैं तोदन, भेदन पीडासे संयुक्त होता है तो उसमेसे अधिक
पूयका काव होने लगता है इसे प्यालस कहते हैं। दिलकी संधिमें पाकसे रहित अलप
वेदना युक्त, जो महान् प्रथि [गांठ] उत्पन्न होता है उसे कफोपनाइ कहते हैं। वही
(कफोपनाह) पककर, उससे जब बहुत प्रकारके प्य निकलने लगते हें तो उसे
प्यसंस्राव [पूयसाव व सान्निपातजस्राव] कहते हैं। यदि उससे, सफेद शुष्क, गाढा व
विकना प्य, सदा स्राव होवें तो उसे कफ बसाव समझना चाहिये। यदि हलदीके
पानीके सहश, पीला साव होवें तो उसे पित्तजस्राव, रक्तवर्णका स्नाव होवें तो रक्तजस्नाव
समझें। इस प्रकार चतुर्विध स्नावरीग आगममें कहा है। वर्ष्मभाग शुक्ल भाग
में उत्पन्न कृतियां, वर्ष्म और शुक्ल की संधि में अत्यधिक खुजलिसे युक्त प्रथि (गांठ) की
उत्पन्न करते हैं इस को कृतिग्रंथि कहते हैं। इस प्रकार अपने २ नाम लक्षणों के
साथ, संपूर्ण संधि में उत्पन्न होनेवाले संधिगत रोगोंका वर्णन हो चुका है।।१७२॥
१७३॥१७४॥ १७५॥१७५॥। १७६॥।

#### चर्त्मगतरागच्छनप्रतिहाः

अतः परं वर्त्मगतामयान्त्रुवे । स्वदोषभेदाक्वतिनामसंख्यया ॥ विश्रेषतस्तैः सद्द्र साध्यसाधन- । मधानसिद्धांतसद्वद्धतीषपैः ॥ भाषार्थ:—यहां से आगे वर्त्भगत ( आखों के ) रोगोंको उन का दोष भेद, अक्षण, नाम, संस्था, साध्य को साधन करनेका प्रधान सिद्धात (चिकित्साक्रम) और श्रेष्ठ औरधियोंके साथ २ विशेषरीति से वर्णन करेंगे॥ १७७॥

### उत्संगिनी लक्षण.

त्रिदोष्जयं पिटकांतरानना । बहिर्गतैका वरसंश्रिता घना ॥ स्वत्रत्मेजोत्संगिनिकात्मनामता । भवेद्विकारा बहुवेदनाकुलः ॥१७८॥

भावार्थः — नीचे के कीय में बाहर उभरी हुई, घन, अत्यंत देदना से आकु-लित, त्रिदोषोत्पन्न पिंडिका होती है जिस का मृग भीतर की (आंख की तरफ ) हो इस कर्म में उत्पन्न विकार का नाम उत्सगिनी है।। १७८।।

### कुंभीकलक्षण.

स्ववरमेजा स्यात्पिटका विवेदना । स्वयं च कुंभीकफलास्थिसन्निभा ॥ मुहुस्सदाध्माति पुनश्च भिद्यते । कफात्स कुंभीक इतीरतो गदः॥१७९॥

मावार्थः — अपने वर्त्म (कोय, पलकोक बीच) मे वेदनारहित कुंभीकं विजके श्राक्तरवाल पिटका [पुन्सी] उत्पन्न होता है। जो एक दफे सूजना है, दूसरी दफे फूटकर उससे पूर्व निकलता है, पुनः सूजता है। यह कफ विकारसे उत्पन्न कुंभीक नामक रोग है। १७९॥

#### प्राथकी रुक्षण.

सकण्डुरस्नावगुरुत्ववेदना भवंति बर्च्यः विटकाः स्ववत्मेजाः ॥ सुरक्तवणीस्समसर्वपोपमा- । स्सदैव पोयवय इति प्रकातिताः ॥१८०॥

भावार्थः — आंखो के वर्त्म [ कांथे ] में खाज सहित, सान, वेदना व गुरुत्वसे युक्त बहुतसी पिडिकार्ये उत्पन्न होती हैं व लालवर्णसे युक्त सरसोके समान रहती हैं उन्हें सदेव पोधकी पिटका कहते हैं ॥ १८०॥

### वर्णशकरा सक्षण.

खरा महास्थू छतरा प्रदूषणा । स्ववत्मिकेरे पिटका वृतापरैः ॥ सञ्चलकण्डीपटकार्गणभिवत् । कफानिलाभ्यामिह वत्मीककरा ॥१८१॥

र अनार के आकारवाटा फल विशेष। कोई कुम्हेर कहते हैं।

भावार्थ:—किटन, बड़ो, कोयेको दूषण करनेवाले खुजलीयुक्त अन्य छोटी २ पुल्सीयोंके समूद्रसे व्याप्त, जो पिडका (पुल्सी) कोये में होता है उसे वर्षि शर्करा कहते हैं। यह कपवातके प्रकोषसे उथन्न होता है।। १८१॥

#### मर्शवर्भका लक्षण.

तथा च उर्वाहकवीजसीन्नभाः । खरांकुराः स्ठक्ष्णतराः विवेदनाः ॥ भवंति क्त्र्यन्यवलोकनक्षयाः । सदा तदर्शोऽधिकवर्त्मदेष्ठिनाम् ॥ १८२॥

भावार्थ:—मनुष्यके कोयमे ककडीके बीजके समान आकारवाली कठिन चिकनी, वेदनारिहत और आंखको नाहा करनेवाली जो फुंसियां होती हैं, उसे, अर्शकर्म कुहते हैं।। १८२।।

शुष्कार्य व अंजननामिकालक्षण.

खरांकुरो दीर्घतरोऽतिदारुणा । विद्युष्कदुर्नामगदः स्वयत्मीन ॥ सदाइताम्रा पिटकातिकोमला । विवेदना सांजननायिका भवेत् ॥१८३॥

भावार्थः — कोयेमें लरदरा, दीर्घ [लम्बा] अति भयंकर अकुर उत्पन्न होता है उसे शुक्तार्श रोग कहते हैं। कोयेमे दाह युक्त, ताम्रवर्णवाली अत्यंत कोमल, बदना रहित जो फुन्सी होती है उसे अंजननामिका कहते हैं॥ १८३॥

#### बहरूवर्त्म रुक्षण.

कफारवणाभिः पिटकाभिरंचितं । सैवर्णयुक्ताभि समाभि संततः ॥ समंततः स्यात् बहलाख्यवर्त्मता । स्वयं गुरुत्वान्न ददाति बाक्षितुम् ॥

भावार्थ:—कोया, चारों तरपत्से कफोद्रेकसे उत्पन्न, समान व सवर्णे पुन्धी योसे युक्त होता है तो इसे, बहळवर्ल्म रोग वहते हैं। यह स्वयं गुरू रहनैसे आखोंको देखने न दिता ॥ १८४॥

#### वर्मबंध सक्षण.

सभोफकण्ड्रयुततुच्छवंदना । समेतवरमीक्षिनिरीक्षणावहात् ॥ युतस्तदा वर्त्मगतावबन्धको । नगे न सम्यवसकलाभिरीक्षते ॥ १८५ ॥

भावार्थः — कोया, खुजली व अन्पदेदनावाली स्जन से युवत होनेके कारण आखें देखनेमें असमर्थ होती हैं। इस रोगरे पीडित मनुष्य सम्पूर्ण रूपोंको अच्छी तरहसे नहीं देख पाता है। इसे व मांवबंध अथवा वर्सबंध कहते हैं॥ १८५॥

१ समाभिरत्यंतसवर्णसंचयात् इति पाठातरं.

### क्रिष्टवर्ष लक्षण.

समं सवर्णे मृक्ष्वेदनान्वितं । सतास्रवर्णाधिकमेव वा सदा ॥ स्रवेदकस्माद्वधिरं स्ववत्र्मतो । भवेदिदं क्रिष्टविशिष्टवर्त्मकम् ॥१८६॥

भावार्थ:—कोया, समान हैं। अर्थात् शोध रहित हो, स्वामाविक वर्णसे युक्त हो अथवा हमेशा ताम्रवर्ण [कुछ छाछ ] ही अधिकता से हो और अकस्मात् कोयेसे रक्तका स्नाव हो तं।, इसे क्षिण्टवर्स रोग वहते है ॥ १८६॥

### इ.ज्जर्दम लक्षण.

उपेक्षणात्किष्टिमिहात्मश्रीणितं । दुहेत्ततः क्रेदमथापि कृष्णताम् ॥ व्रजेत्ततः पाहुरिहाक्षिभिन्नकाः । स्ववेदकाः कृष्णयुतं च कर्दमम् ॥१८७

भावाधः उपर्युक्त क्लिष्टवर्स रोगकी उपेक्षा करनेसे, वह वर्सगत रक्त को ज्ञालां तो उस में केंद्र [कीचडसा] उ:पन्न होता है, और वह काला हो जाता है। इसिल्य अक्षिरोगों को जाननेवाले आत्मज्ञानी ऋषिगण, इसे कृष्णकर्दम रोग कहते हैं।। १८७॥

#### इयामलबर्ग लक्षण.

स्वाद्यमंतश्च यदाशु वर्षनः । प्रस्नकं क्यामलवर्णकान्वितम् ॥ वदंति तच्ल्यामलवर्त्मनायकम् । विशेषतः शोणितिपित्तसंभवम् ॥१८८॥ भावार्थः—िसमे कीयेके बाहर व अंदरके भाग शीव्र ही सूजता है और काला पडजाता है तो, उसे क्यामलवर्ष रोग कहते हैं । यह विशेष कर स्वतापित्त के प्रकीप से उत्पन्न होता है ॥ १८८॥

### क्रिन्नवर्ध बक्षण.

यदा रुजं शुनमिहाक्षिवाद्यतः । सदैवयंतः परिपिच्छिलद्रवम् ॥ स्रवेदिह क्लिन्नविश्विष्टवर्त्मकम् । कफास्रगुत्यं मवदति तद्विदः ॥ १८९

भावार्थ: — जब आख [कोय ] के वाहर पीडा रहित सूजन हो और हमेशा अन्दर से पिन्छिल [चिकना] पानी का स्नाव हो, तब उसे अक्षिरोग को जाननेविहे, किनवार्स रोग कहते है। यह कफ, रक्त से उत्पन्न होता है।। १८९ ॥

२ इस के! अन्य प्रंथभें दार्मकर्दम नामसे बहते हैं।

#### **अपरिक्लिनवर्गलक्षण.**

् सुदुर्मुहुर्शीतमपीइ पत्मे यत् । मदिश्वते तत्सहसैव सांप्रतम् ॥ अपाकवत्स्यादपरिप्रयोजितं । कफोद्धंव क्लिन्नकवर्त्मनामकम् ॥१९०॥

भावार्थ. — कोये को बार २ घोनेपर भी शीध ही चिपक जावें और पके नहीं इसे अप्रीरिक्किन वर्स ( अक्टिनवर्स ) कहते हैं। यह कफ से उत्पन्न होता है ॥१९०

### वातहतयर्ध लक्षण.

विमुक्तसंधियविनष्टचेष्टितं । निमील्यते यस्य च वर्तमं निर्भरम् ॥ भवेदिदं वातइतारूयवर्त्भकं । वदंति संतः सुविचार्य वातजम् ॥ १९१ ॥

भावार्थ:— जिस में कोथे की संधि खुल जावें ( पृथक् हो जावें ) पलक चेष्टा रहित हो, अर्थात् खुलने भिचने वाली किया न हो, पलक एकदम बंद रहे, तो इसे सत्पुरूष अच्छीतरह विचार करके वातहतवर्श्य कहते हैं। यह धातसे उत्पन्न होता है ॥ १९१॥

### अर्बुद लक्षण.

सुरक्तकल्पं विषमं विस्नंबितं । सवत्र्यतींऽतस्थमवेदनं घनम् ॥ भवेदिदं ग्रंथिनिभं तद्र्षुदं । अवंति दोषागमवेदिनो बुधाः ॥ १९२॥

भावार्थः — कीये के भीतर, लाल, विषम (कष्टकारी) अवलिम्बत, वेदना रहित, कडा, प्रंथि (गांट) के सहरा जो शोध होता है, उसे दोपशास्त्र को जानने वाले विद्वान, अर्बुद (वर्त्मार्बुद) कहते हैं॥ १९२॥

#### निमेपलक्षण

सिरां स्वसंधितभवां समाश्रितः । स चालयत्याक्वनिलश्च वर्त्मनि ॥ निमेषनामामयमामनंति तं । प्रभंजनात्यं स्फुरसन्ध्रहुर्मुहुः ॥ १९३ ॥

भावार्थ:—कोये की संधि में रहने वाळी निमेषिणी (पळकों को उघाड ने मूंदने वाळी) सिरा, नस में आश्रित वायु, शीघ ही कोयों की चटायमान करता है, इस से वह वार २ स्फरण होता है। इसिटिय इस वातजरीग को निमेप कहते है। १९३॥

#### रकाईाक्षण

स्वत्रतम् संश्रित्य विवर्षते मृद्- । स्यलोहिनो दीर्गतरांकुरोऽतिरक् ॥ स स्रोहिताको भवतीह नामतः । प्रशेहति छिन्नमर्पाह तत्पुनः ॥१९.४॥

11

\* \* 1 1 C

भावार्थ: — भांख के कोय को आश्रित कर जो मुदु, छाछ, अत्यंत पीडा कर ने याला, लग्या अंकुर (उत्पन होकर) बढता है। जिसको छेदन करने पर भी फिर उम्पता रहता है, इसे रक्तीर्श कहते हैं। १९४॥

#### लगणलक्षण

अवेदनो ग्रंथिरपाकवान्युनः । स वर्त्मनि स्थूलतरः कफात्मकः ॥ स्वलिंगभेदौ लगणोऽथ नामतः । मकीर्तितौ दोषविश्वेषवेदिभिः ॥१९५॥

भगवार्थ: —कोय में वेदना व पाक से रहित स्थूड, कफ से उत्पन्न, कफज कक्षणों से संयुक्त जो प्रंथि (गांठ) उत्पन्न होता है उसे नातादि दोषों को विशेष्ट्र रीति से जानने वाळे लगण रोग कहते हैं । १९५॥

### विसर्वर्थसम्ब

सुस्भगंभीरगतां कुरो जले । यथा विसं तद्ददिहापि वर्त्मीन ॥ स्रवस्यजले विसवज्जले ग्रहः । स नामतस्तक्रिसवर्त्म निर्दिशेत् ॥१९६॥

भावार्थः — कमक नाली जो जलमें नीचे तक गहरी चली जाती है और सदा जलमें रहने से उस से जलसात्र होता रहता है, उसी प्रकार कोये में, अतिमूक्ष्म व गहरा गया हुआ अंकुर हो, जिसमे हमेशा पानी बहता रहता हो, इसे बिसवर्मरोग कहना चाहिये ॥ १९६॥

#### पक्ष्मकोषलक्षण

यदैव पक्ष्माण्यतिवातकोषतः । प्रचालितान्यक्षि विश्वति संततम् ॥ ततस्तु संरंभविकारसंभवः । स पक्ष्मकोषो भवतीह दारुणः ॥ १९७॥

भावार्थ:—वात के प्रकीप से, जब कीये के बाल चलायमान होते, है और आंख के अन्दर प्रवेश करते हैं (ये नेत्रों की रगड़ने हैं) तब इस से आंख के शुक्क कृष्ण भाग में शोध उत्पन्न होता है। इसे पक्ष्मकीप कहते हैं। यह एक मयंकर न्याधि है। १९७॥

### वर्धरागोंके उपसंहार

इतीह वर्त्माश्रयरे।गसंकथा । स्वदेश्वभेदाकृतिनामलक्षणैः ।। अथैकविंशत्युदितात्मसंख्यया । प्रकीर्तिताः शृक्षगतामयान्बुवे ॥१९८॥

१ यह रक्त के मकोप से उत्पन्न होता है इसिंख्ये रक्तारी कहा है।

सायार्थः — इस इसप्रकार आंखों के कायों में रहने वाले इकीस प्रकार के रोगों को उनके दोषभेद, आकृति, नाम व लक्षण, संस्था के साथ वर्णन कर चुके हैं। अब शुक्रमण्डलगत रोगों को कहेंगे॥ १९८॥

### विस्तार्यमें व शुक्कार्म के सक्षण

अथामे विस्तारि सनीललाइतं । स्वश्क्रमाग तनुविस्तृतं भवेत् ॥ तथैव शुक्काम विराच्च वर्धते । सितं मृदु श्वेतगतं तथापरं ॥ १९९ ॥

भावार्थः — आंख के शुक्ल [सफेद ] माग में, थोडा नील वा रत्त.वर्णयुक्त पतला और विस्तृत ृ फैला हुआ ] ऐसा जो मासका चय [इकडा ] होवे इसे विस्तारि अर्भ रोग कहते हैं । इसी प्रकार शुक्ल भाग में जो मृदु, सफेद, और धीरे २ वहके श्वाला जो मांसचय होता है इसे शुक्लार्म कहते हैं ।। १९९ ।।

### स्रोहितामे व अधिमांसामेरक्षण

यदा तु मांसं प्रचयं प्रयात्यलं । स्वलंहितार्माचुजपत्रसित्रभम् ॥ यक्तत्सकाशं बहलातिविस्तृतं । सिताश्रयांऽसाविधमांसनामकम् ॥२००॥

भावार्थ: — जब ( शुक्ल भाग में ) रक्त कमल दलके समान, लाल, मांस संचित होता है इसे लोहितार्भ कहते हैं । जो जिगर के सदशवर्णयुक्त, मोटा, अधिक फैला हुआ, मांस संचित होता है इसे अधिमांसार्भ कहते है ॥ २००॥

# स्मायुभर्भ व इश शक्तिके लक्षण.

स्थिरं बहुस्नायुक्ततार्थ विस्तृतं । सिरावृतं स्यात्पिश्चितं सिताश्चयं ॥ सलोहिता श्रक्षणतराथ विद्वो । भवंति मुक्ते क्रश्चमुक्तिनामकम् ॥२०१॥

भाषार्थ:—-शुक्ल भाग में मजवूत फैला हुआ शिराओं से व्याप्त जो मांस की वृद्धि होती हैं इसे स्नायुअर्भ कहते हैं। लाल व चिकने बहुत से बिंदु शुक्त आग में होते हैं, इसे कुशशुक्ति [शुक्ति ] नामक रोग कहते हैं।। २०१।।

### अर्भुन व विष्यकलक्षण.

एकः सर्भस्य सतमोपमाकृति-। र्घ्यवस्थितो बिंदुरिहार्जुनामयः ॥ सितोक्षतः पिष्टानिभः सिताश्रयः। सुपिष्टकारूयो विदितो विवेदनः॥२०२॥ भाकार्थः--शुक्ट में खरगोश के रक्त के समान छाट, जो एक बिंदु [ बूंद ]

१ वकाको एक इति पाठांतरं।

होता है इसे अर्जुन रोग कहते हैं। और उसी में सफेद उठा हुआ बेदना रहित पिड़ी के समान, बिंदु होता है उसे पिष्टक रोग कहा है।। २०२॥

### शिराजाल व शिराजपिडिका लक्षण.

महत्सरकं कठिनं सिराततं । शिरादिजालं भवतीह शुक्रजम् ॥ शिरावृता या पिटका शिराश्रिता । सिना सिरोक्तान् सनरान् सिरोद्धवान् २०३

भावार्थः — ग्रुक्त मण्डल में महान अयंत लाल, कटिन जालसा फैला हुआ किरासमूह जो होते है उस शिराजाल रांग कहते हैं। उस ग्रुक्तमण्डल में कृष्ण मण्डलके समीप रहने वाली शिराओते आच्छादित जो सफेद पुन्सी होती है उस को किराजिपटका कहते है। २०३॥

मृदुस्वकोशपतिमोरुविविका- फर्लीपभा वा निजशुक्तभागजः॥ प्रेमेन्यस्वासग्रीयतो देशकजः। अतः परं कृष्णगतामयान् ब्रुवे ॥२०४॥

भावार्थः — गुक्त मण्डल में गृदु फुल की कली के समान अधवा विशेषल [1 कुंदर ] के समान, ऊंधा गाठमा होने उसे बलासप्रधित कहते हैं । इस प्रकार स्पारह प्रकार के गुक्लगत रोगों के वर्णन करचुके हैं । अब आगे कृष्णमण्डलगत रोगों के वर्णन करेंगे ।। २०४ ।।

## अथ कृष्णमण्डलगतरोगाधिकारः।

थवण, व सवणगुक्कक्षण.

अपत्रणं यच्च सितं समं ततुं । मुमाध्यशुक्तं नयनस्य कृष्णजय् । तदेव मग्नं परितस्स्रवद्वं । न साध्यमतद्विदितं तु सत्रणम् ॥ २०५ ॥

भावार्थ: — आज के कृष्णमण्डल में जो सफेद बराबर ( नीचा व ऊंचे से रहित ) पतला शुक्ल फूल होना है, उसे अपत्रण शुक्ल अथवा अवण शुक्ल कहते हैं। यह साध्य होता है। वही [ अवणशुक्ल ] यदि नीचे को गड़ा हुआ हो चारों तरफ से इक्साय होता है। देसे सत्रण शुक्ल कहते हैं। यह असाध्य होता है। २०६॥

#### मिश्रपाकात्यय संभागः

यदत्र दोषेण सितेन सर्वतो - । ऽसितं तु संछाद्यत एव मण्डलम् ॥ तमक्षिपाकात्ययमक्षयामयं । त्रिदाषजं दोपविश्वेषविषयजेत् ॥ २०६ ॥ भाषार्थः —जो काली पुतकी दोशोंसे उलक, सफेदी से सभी तरकसे आच्छा। दित हो, यह अक्षिपाकात्यय नामक अक्षय ( नाशराहित ) व त्रिदोशोत्पन रोग है। इस को दोषोंके विशेष को जानने वाला बैच छोड देवें अर्थात् यह रोग समिपातज होनेसें असाच्य होता है || २०६ ॥

#### यजक लक्षण.

वराटपृष्ठभविमाञिततोइनः । सरक्तवर्णा कथिरापमद्रवः ॥ स कृष्णदेशं भविदार्थं वर्द्धते । स चौजकाक्योऽक्षिभयंकरो नदः ॥२००॥

भावाधें — कमल बीजके पाँठ के समान आकारवाला, असंत् तोदन ( सुई चुभे ने जेसी पाँडा ) युक्त लाल, ऐसा जो फूच कृष्णमण्डल को दारण कर के उत्पन होकर बुद्धिगत होता है, जिससे स्वत के समान लाल पानी गिरता है, यह अजकु या भाजक [ अजकजात ] नासक भयंकर नेत्र रोग जानना चाहिये ॥२०७॥

### कृष्णगतरोगोंके उपसंहार.

इमं च चत्वार उदीरिता गदाः। स्त्रदोषलैक्षा निजकुष्यमण्डले । अतःपरं दृष्टिमतामयान् ब्रुवे-। त्रिश्वेषनामाकृतिलक्षणेक्षितान् ॥२०८॥

भावार्थः —इस कार्ला पुतली में होनेवाले, चार प्रकार के रोग जो कि दोष-भेदानुसार उत्पन्न लक्षण से संयुक्त है उन को वर्णन कर चुके है। इस के बाद दृष्टि गत रोगों को उन के नाम आकृति लक्षण आदि सम्पूर्ण विषयोक्षे साथ वर्णन करेंगे ॥२०८॥

## द्रष्टि संभण.

स्वकर्पणामीपश्चमप्रदेशजाः । भस्नरमात्रामतिश्वातसाधनीः ॥ मयत्नरक्ष्यामतिशोद्यनाश्चिनीम् । बदंति दृष्टिं विदितास्विलागदाः ॥ २०९॥

भावार्थः — नेत्रेद्रियावरण कर्मके क्षयोपशम जिस प्रदेशमे होता है, उस प्रदेशमें उत्पन्न, मसूरके दालके समान जिसका आकार गोल है और शीतलतानिय वा अनुकूल होता है, जिससे रूपको देख सकते हैं ऐसे अवयव विशेष को सम्पूर्ण नेत्र रोगों की जानने वाले दृष्टि कहते हैं। वह दृष्टि शीत्र नाशस्वभावी है। अत एव अति प्रयान से रक्षण करने योग्य है। २०९॥

### इधिगतरोगवर्णनमित्रा.

हगाश्रयान् दोपक्वतामयान् श्रुते । द्विषद्मकारान् पटलपभेदमान् ॥ यथाक्रमास्नामविशेषलक्षण- । प्रधानसाध्यादिविचारसत्क्रियाम् ॥२१०॥ ं भावार्थः — उस दृष्टि के आश्रयभूत अर्थात् दृष्टि में होनेवाळे वातादि दीषोसे उत्तक पटल को भेदन करनेवाले १२ प्रकारक रोगो को नाम, एक्षण, साध्यासाध्य विचार व चिकित्साके कथनके साथ २ निरूपण करेंगे ॥ २१०॥

### प्रधमपटलगतदोषलक्षण ।

यदा तु दोषाः प्रथमे व्यवस्थिताः । भवंति इष्ट्याः पटले तदा नरः ॥ न पश्यभीहास्त्रिलवस्तु विरतृतं । विश्विष्टमस्पष्टनंग स्वकण्टनः ॥२११॥

भावारी: — जब आखोके प्रथम पटलमे दोगोका प्रभाव होता है अर्थात स्थित होते हैं तब मनुष्य सर्व पदार्थोको स्पष्टतया देग्नता नहीं है। बहुत कप्टसे अस्पष्ट-रूपसे वह भी बडे पदार्थोको देख सकता है। । २११॥

### द्वितीयपटलगतदोपलक्षण.

नरस्य दृष्टिः परिविच्हला भवेत् । सदैव वृचीमुपिर न पश्यति ॥ प्रयत्नता वाष्यय दृष्पंत्रचये । द्वितीयमेवं पटलं गते सितः ॥ २१२ ॥

भावार्थ:—दोषोके समृह, जब (आंद्रके) दूसंग् पडल (परदे) को प्राप्त होतें हैं तो मनुष्यकी दृष्टि विव्हल होती है और वह प्रयत्न करनेपर भी [ निगाह करके देखने पर भी ] इमेशम सुई के छिद्रको नहीं देखसकता है अर्थात् उसे दीखता नहीं है।। २१२।।

### त्तीय । टलगतदापलक्षण.

अभो न प्रयत्यय चौर्ध्वभीक्षतं । तृतीयमयं पटलं गतेऽखिलान् ॥ स केश्वपाशान्त्रशकान्समक्षिकान् । सजालकान् पश्यति दोषक्षेचये ॥२१३

भावार्थः — अस्ति तृतीय पटल की, दीप समूह प्राप्त होनेपर, उस मनुष्यकी नीचंके बस्तु नहीं दिखाई देते हैं। और ऊपरकी बस्तु ती िखाई देते हैं। वह सम्पूर्ण बस्तुवोंको केशपरा, मशक (मण्डर) मख्खी एवं इसी प्रकारके अन्य जीवोंके रूपमें देखता है। २१३।।

### मकांध्य लक्षण.

त्रिषु स्थितोऽल्पः पटलेषु दोषो । नरस्य नकांध्यमिहाबहत्यलम् ॥ दिवाकरेणाजुग्रहीतलेष्वनो । दिवा स पश्येत् कफतुष्टलभावतः ॥२१४॥ भाषार्थः —तिनौ पटलो में अल्पप्रमाणमें स्थित दोष् [कफ] मनुष्य की मक्तांध [रातको अधा] कर देता है, जिससे उसे रातको नहीं दीखता है। उसकी आंखें सूर्य से अनुगृहीत होने से व कफ की अल्पना होनेसे उसे दिन मे दीखता है। 12 १४॥

### चतुर्थपदछगतदोषस्मण.

यदा चतुर्थं पटलं गतस्मदा । रूणादि दृष्टिं तिमिराख्यदोषतः ॥ स सर्वतः स्वादिद्द लिंगनाश इ- । त्यथापरः षाङ्क्षेत्रलक्षणान्वितः २१५

भावाधी:—जय तिमिरनामक दोप [रोग] चतुर्थ प्रथमें प्राप्त होता हो तो वह दिष्ठि को सर्वतो मायसे रोकना है इसे लिंगनीश [ दृष्टि का नाश ] कहते हैं | इसिक्ये यह [ लिंगनाश ] अय तह प्रकार के लक्षणोंसे मंयुक्त होता है | अत एव इसका छह भेद् है ॥ २१५ ॥

लिंगमारा का मामांतर व वानजींलगम।रालक्षण.

स लिंगनाशो भवतीह नीलिका । विशेषकाचारूय इति मकीर्तितः॥ समस्तरूपाण्यरूणानि वातजा— ऋवंति रूक्षाण्यनिशं स पश्यति॥२१६॥

भावार्थ:—यह लिंगनाश रोग, निलिकाकाच भी कहलाता है। अर्थात् नीलिका-काच यह लिंगनाश का पर्याय है। बातज लिंगनाश में समस्त पदार्थ सदा लाल व रूक्ष दिखते हैं॥ २१६॥

#### पित्तकपरक्तज लिंगनाश लक्षण.

शतच्हद्रंद्रायुधवन्हिभास्कर- । प्रकाशस्त्रद्यांतगणान्स वित्तजात् ॥ सितानि रूपाणि कफाच शोणिता- । दतीव रक्तानि तमांसि पश्यति २१७

भावार्थ:—िपत्तन लिंग नाश रोगमें रोगीको सर्व पदार्थ विजली इंद्रासुण अग्नि, सूर्य, व खबोत के समान दिखते हैं। कफ विकारसे सफेद ही दिखते हैं। रक्क विकारसे अर्थत लाल व काले दिखने लगते है। २१०॥

#### सनिपातिकर्लिमनादारक्षण व बानज वर्ण.

विचित्ररूपाण्यति विष्हुतान्यस्तं । भपत्रयतीत्थं निजसांभपातजात् । स एव काचः पवनात्मकोऽहणो। भवेत् स्थिरो दृष्टिगतारूणप्रभः॥२१८॥

भावार्थः—सन्निपातजं छिंगनाशमें वह रोगी अनेक प्रकारके विचित्र [नानावर्णके ] ऋषोंको देखने छगता है। उसको सर्व पदार्थ विपरीत दीखते हैं।

१ इसे तिनिर भी कहेंग हैं। डवनहार में में।तिया बिंदु कहते हैं।

स्मी, सान्त, [डिंगनेश्च ] यदि वातिक हो तो उससे, दक्षिमण्डळ ठाळ व स्थिर दोहा है ॥२१८॥

#### विस कफज वर्ण.

तथैव पिचादितनीलनामकं । भवेत् परिम्लायि च पिंगलात्मकं ॥ कफाह्सितं स्यात् इह दृष्टिमण्डलं । विसृत्यमाने विलयं प्रयात्मलं ॥ २१९

भावार्थ:—िपत्तसे दृष्टि मण्डल नील, परिम्ल्यी [म्लानतायुक्त अर्थात् पीला म नील मिला हुआ वर्ण ] अथवा पिंगलें हो जाता है | कफसे सफेद होता है और दृष्टि मण्डलकों मलने पर वर्ण विलय [नाश] होता है ॥२१९॥

### रफज सङ्गियातजवर्ण.

विश्वित्रवर्णे परितिक्षदोषजं । अवैश्व रक्तादिह दृष्टिमण्डलं ।

विश्वित्रवर्णे परितिक्षदोषजं । अकीर्तिताः षद्विधिलिंगनाञ्चकाः ॥ २२०॥

अर्थ — रक्त विकारसे दृष्टि मंडल प्रवालके समान लाल या काला होजाता है।

एवं सिन्पातसे विचित्र [नानावर्ण] वर्ण युक्त होता है। इस प्रकार छह प्रकारके

किंगनाशक रोग किहे गये हैं ॥२२०॥

विक्रथरिकामक वर्विभ रोग व पित्रविक्रथ लक्षण.

स्वरिष्टरोगानय पद्ववीम्यइं । मदुष्टिपित्तेन कलंकितान्स्वयं । सुपीतलं पित्रविदग्धरिष्टरप्यतीव पीतानस्विलान्मवस्यति ॥२२१॥

१ नीट:—इस सानिपितिक लिंगनाश लक्षण कथनके बाद परिस्लायि नामक पिसजन्य रोग का लक्षण प्रंथातर में पाया जाता है। जो इसमें नहीं है। लेकिन् इसका होना अत्यंत जरूरी है। अन्यथा पड्संख्या की पृति नहीं होती। इस के लक्षण को आचार्य ने अवश्य ही लिखा है। लेकिन् प्रतिलिपिकारों के दुर्लश्य से यह छूट गया है। क्यों कि स्वयं आचार्य "पड़िवध लिंगनाशकाः" "परिष्टायि च" ऐसा स्पष्ट लिखते हैं। इसका लक्षण हम लिख देते हैं।

परिम्छायी छक्षण्:—रक्त के तेजसे मूर्च्छित पित्तसे परिम्छायी रोग उत्पन्न होता है। इस से रोगीको सन दिशायें पीछी दिलती हैं और सर्वत्र उदय को प्राप्त सूर्यके संमान दिखता है। तथा एक ऐसे दिखने छगते हैं कि खद्योत (उग्नोतिरिंगणं) व किसी प्रकाश विरोपसे आप्छादित हों। इसे परिम्छायी रोग कहते हैं।

९ पीतनीलो वर्णः। ३ दीपारोखातुस्यवर्णः । द्वीपके शिखाके सहश्रांवर्णः।

भावार्थ: अब दृष्टिगत छह रोगोंको कहेगे, दूषित पित्तसे वह दृष्टि करूंकित होकर एकदम पीछी होती है। और वह रोगी सर्व पदार्थोंको पीछे ही रंग में देखता है इसे फित्तविद्म्बदृष्टि रोग कहते हैं॥ २२१॥

## कफविद्ग्धरिष्ट छक्षण.

तथेव स क्षेष्ठपविद्रघदृष्टिर-। प्यतीव शुक्तान्स्वयमप्रतः स्थितान् ॥ अज्ञांकृतंत्वस्पीटकामलश्तीन्। प्रपत्रयति स्थावर नगमान् सृजं ॥२२२॥

भावार्थ:— रूप विकारसे पीडित नेशरोगी अग्रभागमें स्थित सर्व स्थावर जंगम पदार्थोंकी चंद्रमा, राख स्काटिक के समान सफेद रूपसे देखता है अर्थात् उसे वे सफेद ही दीखते हैं। इसे कफविदग्वदृष्टि कहते है।। २२२॥

### भूमदर्शी लक्षण.

क्षिरोऽभितोष्मधमकोकवेदना । प्रपीडिता दृष्टिरिहास्विछान् श्रुवि । प्रपत्रयतीह प्रवछातिधूमवान् । स धृपदर्शिति वदंति तं बुधाः ॥२२३॥

भावार्थ:—शिरमे उष्णताका प्रवेश अवधिक श्रम, शोक व शिरदर्द इनसे पीडित दृष्टि छोकके समस्त पदार्थों की धृंदला देखती है। इसे धृमदर्शी ऐसा विद्वानीनें कहा है।। २२३॥

#### हस्यजाति स्थाणः

भवेद्यदाद्रस्वयुता विजातिको । गदो तृणां दृष्टिगतः सतेन ते ॥ भृतं प्रपद्यति पुरो व्यवस्थितान्। तदोक्षतान्द्रस्त्रनिभानसदोषतः ॥२२४॥

भाषार्थः — जब आंखोर्ने हस्त्रजातिक नामक रोग होता है तब वह रोगी सामनेके २ वडे २ पदार्थोंको भी छोटे के समान देखता है अर्थात् उसे बंडे पदार्थ छोटे दीखते हैं ॥ २२०॥

### नकुलांध्य लक्षण.

यदा श्रुवि चोतिरहष्टिकम्बला। नरस्य रात्री नकुलस्य दृष्टिवत्। दिवा विचित्राणि स पश्यति ध्रुवं। भवेदिकारो नकुलांध्यनामकम् ॥२२५

. अर्थ--- जब आंखें रात्रिमें नीलेके आंखके समान प्रकाशवान् व उत्वल होती हैं अर्थाद् चमकती हैं जिन से दिनमें विचित्र रूप देखनेमें आता हो, उसे नकुलांध्यरोग कहते हैं ॥२२५॥

### गम्भीरदृष्टिलक्षण.

मिवष्टिष्टिः पवनमपीडिता । रुजामिभूतातिविकुंभिताकृतिः । भवेच गंभीरविश्वेषसंज्ञया । समान्वता दुष्टविशिष्टटिष्टिका ॥ २२६ ॥

भावार्थ—जातसे पीडित आख, अन्दर घुसी हुई अधिक पीडायुक्त, कुंभके सदश आकृतिवाली माञ्म होती है। ऐसे द्वित निशिष्टिधिको गम्भीरहिष्ट के नामसे कहते हैं।। २२६।।

#### निमित्तजलक्षण

तथेव बाह्यावपराविद्यामयौ । निश्मित्ततोऽन्यो ह्यानिमित्ततश्च यः । निमित्ततस्तत्र महाभिघातजो । भ्रवेद्भिष्यंद्विकल्पलक्षणः ॥२२०॥

भावार्थ-आगंतुक लिंगनाश दी प्रकारका है एक निमित्तजन्य, दूसरा अनिमित्त जन्य । इनमें महान् अभिघात [ विषवृक्ष के फल्ले म्पर्शित पवनके मस्तकमें स्पर्श होना, चोट लगना इत्यादि ] से उत्पन्न सिन्नपातिक अभिष्यंदके लक्षणसे संयुक्त लिंगनाश निमित्तजन्य कहलाता है ॥२२७॥

#### अनिमित्तजन्यलक्षण.

दिवाकरेद्रौरगदीप्तवन्माणि- । गभासमीसाहतनष्टदृष्टिजः । व्ययंतदोषः प्रकृतिस्वरूपवान् । विकार एवं।ऽप्यनिमिन्नस्रक्षणः ॥२२८॥

भावार्थ सूर्य, इड, नाग जाति के देव व विशेष प्रकाशयुक्त शिरा आदि रत्नों को एकटकी लगाकर देखनेसे आयकी शिक्त (दर्शनशिक्त) नष्ट होकर जो जिंगनाश उत्पन्न होता है वह दोवोसे संयुक्त नहीं होता है, और अपनी प्राकृतिक स्वरूपमें ही रहता है इसे अनिमित्तनस्य जिंगनाश कहते हैं।। २२८॥

#### नेत्ररागीका उपसंहार.

इत्यंवं नयनगतास्समस्तरोगाः । प्रत्यंकं प्रकटितलक्षणेक्षितास्ते ॥ संक्षेपादिइ निश्विलकियाविशेषे—। भैषज्यरोप विधिनात्र साधयेत्तान् ॥ २२९ ॥

भावार्थ: - इस प्रकार नेत्रगत समस्त गोगों को उन प्रत्येकों के उक्षण नाम आदि के साथ संक्षेपसे प्रकट कर चुने हैं। उनको उनको सम्पूर्ण किया (चिकित्साक्रम) विशेष कीपियों से, विधि र्वक कुशल वैय साथ अर्थात् चिकित्सा करें ॥ १२९ ॥

in the

छहत्तर नेत्ररोगां की गणनाः बातायद्वेशदश्च संभवति रागा-। स्तत्रापि त्रय अधिकाः कफेन जानाः॥ रक्ताद्प्यथ दशषद्कसर्वजास्ते । विशंत्या पुनग्हि पंच वाष्यजां द्वां ॥ २३०॥

भाषार्धः — यात आदि प्रत्येक दोप से दस २ नेत्र रोग उत्पन्न होते हैं। इन में भी कफ से तीन अधिक होते हैं। ताल्पर्य यह हुआ कि वानसे दस, पित्तसे दस, कफसे तेरह रोग उत्पन्न होते हैं। रक्त से सोल्टह, मिन्निपात से पर्चास और आगंतुकसे दो रोग उत्पन्न होते हैं। २३०॥

वातंत्रअसाध्य रांगः

रोगास्ते पडिधिकसप्ततिश्र सर्वे । तत्रादी हतसहिनाधिमधरोगाः ॥ गंभीरा दृङ्निमिपाहतं च वत्मी— साध्याः स्युः पवनकृताश्रतुर्विकल्पाः ॥ २३१ ॥

भावार्थ: - उपरोक्त प्रकार वे मब अक्षिरोग मिलकर छहत्तर प्रकार से होते हैं। इन में वातसे उत्पन्न हताधिमंथ, गंभारदीष्ट, निमिष, वातहत वर्स, ये चार प्रकार के रोग असाध्य होते है। २३१

वातजयाप्य, साध्य गोगः

क्राचाम्ब्यांऽरुण इति मारुतात्स याप्यः । शुष्काक्षिप्रपचनवातर्पययोऽसी ॥ स्यद्श्राप्यभिद्दिताधिमयरोगः । साध्याः स्युः पवनकृतान्यतोतिवातः॥२३२॥

भावार्थः—वात से उत्पन्न, काच्नामक जिसका अपर नाम अरुण गेग हैं वह -याप्य है। एवं शुष्काक्षिपाक, वातपर्यय, वाताभिष्यद, वाताप्रिमेथ और अन्यतीवात ये पांच साध्य हैं॥ २३२॥

पित्तज, असाध्य, याण्यरागः

हस्वादिः पुनर्गप जातिकाऽथवारि- । स्नावश्रेत्यभिहितपित्तजावसाध्यौ ॥

# काचाख्योप्यभिकृतनीिंहसीक्का । या म्हायी परिसहितश्र वापनीयः ॥२३३॥

भावार्थः—िपत्त से उत्पन्न ह्म्यजाति [ जात्य ] और जल्लाव, ये दो रोग असाध्य होते हैं । नीलिकाकाच, परिग्लायी ये दो रोग याप्य होते हैं ॥ २३३॥

पिरुजसाध्य गेगः

स्यंदाख्योऽप्याभिहितस्तदाधिमंथः । शुक्त्यम्लाध्युषितविद्ग्धदृष्टिनाम्ना ॥ धूमादिशकदितदर्शिना च सार्थ । साध्यास्ते षडपि च पिचाना विकाराः ॥२३४॥

भावार्थ-पैतिवाभिष्यंद, पैतिकाधिमंं, शुक्ति, अम्लाग्युषित, धूमदर्शी, पिरा-विदम्बदृष्टि ये छह पैतिक रोग साध्य होते हैं ॥२३४॥

कपज असाध्य, साध्यरोग

स्रावोऽयं कफजनितो समाध्यरूपा । याप्यः स्यान्कफकृत एव काचसंद्रः ॥ स्यंदस्तद्विद्वितनिजाधिमंथः । श्रेष्मादिप्रथितविदग्धदृष्टिनामा ॥ २३५ ॥

पंथक्या लगणयुताः क्रिमिमधाना । ग्रंथिः स्यात् परियुतामवर्त्मपिष्टः ॥ मुक्षाममबलकफोपनाहयुक्ताः । श्लेष्मोन्था दश्च च नथैक एव साध्यः ॥२३६॥

भावार्थ — कपात्रमात्र असाध्य होता है। कपासे उत्पन्न काच रोग याप्य है। कपानिष्यंद, कपानिष्

रक्तज असाध्य, याच्य, माध्यरोगलक्षण.

रक्तार्शो व्रणयुनशृह्यमिरतोऽ। सक्साबोऽजकजातमसाध्यरूपरोगाः॥ याप्यस्त्यात्षुनर्षि तज्जे एव काचः।
स्यंदाख्योप्यिषयुत्तमन्यनामरोगः॥ १३७॥
क्षिष्टोऽयं निगदितवर्न्म लेशिइतार्म॥
मख्यातं क्षतिवयुत्रशुक्लमज्जेनाख्यं।
पर्वण्यंजनकृतनामिका श्विराणां॥
जालं यत्पुनर्षि हर्षकोत्पातौ॥ २३८॥
साध्यास्ते क्षिरकृतामयादश्चान्येऽ।
प्येकश्च मकटितलक्षणाः मणिताः॥

भावार्थः—रक्तसे उत्पन्न रोगों में, अक्षिगत रक्तार्श, सवणशुक्क, रक्तसाव अक्षकजात ये चार रोग अक्षाच्य होते हैं । रक्तज काच यह एक याप्य है । रक्ताभिष्यंद, रक्तजाधिमंध, क्रिष्टवर्त्म, लोहितार्म, अवणशुक्र [शुक्र] अर्जुन, पर्वणी, अंजननामिका, श्विरा जाल, शिराहर्ष, शिरोत्पात, ये [ रक्त से उत्पन्न ] ग्यारह नेत्र रोग साध्य होते हैं जिन के लक्षण पहिले प्रतिपादन कर चुके हैं ॥ २३७-२३८॥

संनिपातज असाध्य व याप्य रोग.

आंध्यं यन्नकुलगतं च सर्वजेषु ।
स्रावोऽपि मकटितप्यसंमयुक्तः ॥ २३९ ॥
पाकोऽयं नयनगतांऽलजी स्वनाम्ना ॥
चत्वारः परिगदिताश्च वर्जनीयाः ।
काचक्रच मकटितपक्ष्मजस्तु कोपो ॥
वर्त्मस्था दितयमपीह यापनीयम् ॥ २४० ॥

भावार्य: - शिदीपन रोगों में नकुलांध्य, प्यमान, नेशपाक, अलिन वे चार प्रकार के रोग असाध्य है। एवं पश्मकोप, काच नामक पश्मन रोग एवं वर्त्मस्य दीनों प्रकारके रोग भी याध्य होते हैं॥ २३९॥ २४०॥

सान्निपातज साध्यरोग.

वर्त्भावमवलविवंधकश्च, वर्त्मा-। मिक्कं यद्पि च (१) पिल्लिकासि साक्षात्॥ या मोक्ता निजपिटिका मिरामु जाता । स्नाय्त्रमीष्यिधयुतमांसकार्य सम्यक् ॥२४१॥ प्रस्तादिवयितवयार्थ पाकयुग्गः ।
- इयावारूयं बहलसुकर्दमार्श्वसाम् ॥
यद्दार्त्मान्यद्विसमहितं च अर्कराद्ध्यं ।
'शुक्लार्ज्ञां ऽर्बुट्मलस स्वपूयपूर्वः ॥२४२॥

उत्संगिन्यथ पिटका च कुंभपूर्वा । साध्यास्तेषु विदितसर्वदोषजेषु ॥ बाबा यो प्रकटनिमित्तजानिमित्तजो । साध्यो वा भवत्यसाध्यस्रक्षणम् वा ॥ २४३॥

भावार्थः—साम्निपातिक नेत्र रोगों मे वर्गाववंध, अक्रिनवर्ग, शिराजपिडिका, स्नांध्वमें, आधिमांसार्ग, प्रस्तार्थमं, सशोध अक्षिपाक, अशोध अक्षिपाक, स्याववर्ग, नहट-वर्ग, कर्दमवर्ग, अशोवर्ग, विसवर्ग, शर्करावर्ग, श्रुवार्श, अर्वुद, पूरालस, उत्संगिनी जोर कुम्भिका, इतने [१९] रोग साध्य होते हैं । निमित्तान्य व अनिमित्तान्य ये आगंतुक रोग, कभी तो साध्य होते हैं और कभी असाध्य होते हैं ॥२४१-२४३॥

नेत्ररोगीका उपसंहार.

षद्सप्तिः सकलनेत्रगदान्त्रिकारान् । ज्ञात्वात्र साध्यमथ याष्यभसाध्यमित्यं ॥ छेचादिभिः प्रवल्लभेषजसंविधानः । 'संयोजयेदृपत्रमिक्रयया च सम्यक् ॥२४४॥

भाषाभी:—उपर्युक्त प्रकार से छाहत्तर प्रकारके नेत्र विकारोंके सार्य, असाय ष याप्य स्त्रभावको अच्छीतरह जानकर छेदनादिक कियाबोसे व प्रवळ औषधियोंके प्रयोगसे, उपरामन किया से उनकी अच्छीतरह चिकित्सा करे ।। २४४ ।)

चिकिन्मा विभाग.

छ्या भवंति दश्च चेक इहाक्षिरोगा । भवाइच पंचनव चान्यगदास्तु लेख्याः॥ व्यथ्यास्त्रयेव दश्चपंच च श्रस्तवज्यी—॥ स्ते द्वादश्च प्रकृटिनाः खलु सप्त याप्याः॥ २९५॥ :

पंचादशैव भिषमा परिवर्जनीयाः । बाग्नी कदाचिदिह याप्यतरात्रसाध्या ॥ भावार्थ:—नेत्र रोगों में ग्यारह रोग छंब (छेदन कर्म करने योग्य) पांच रोग, भेद्य [ भेदन योग्य ] नौ रोग छेखन करने [ खुरचने ] योग्य, एवं पंदह रोग, व्यप्प [ वेघन करने योग्य ] होते हैं । बारह तो शक्ष क्रियाके योग्य नहीं हैं अर्थात् औषि से साधने योग्य है । सात रोग तो (स्नेहन आदि क्रियाओंसे ) याप्य होते हैं। पंदह रोग तो छोडने योग्य है, चिकित्सा करने योग्य नहीं है । आगंतुक दो रोग कदा-चित्र याप्य क्राचित्र असान्य होते हैं ॥ २४५॥

छेद्य रागांक नाम

अभीण पंच पिटका च सिरासमुत्था । जालं शिक्षाजमपि चार्बुद्मन्यद्कीः ॥ २४६ ॥ शुष्कं स्वयत्मे निजपर्वणिकामयेन । ् छेया भवति भिपजा कथिता विकाराः ।

भावार्थ: — पांच प्रकार के अर्म, शिराजीपिडिका, शिराजील, अर्बुद, शुष्कार्श, अशींकर्म, पर्वणी, ये ग्यारह रीग, वैद्यदारा छेदने योग्य होते है अर्थात छेदन करने से इनमें आराम होता है ॥ २४६॥

भेद्य रोगोंके नाम.

व्रंथिःकिपिनभव एक कफांपनाहः । स्यादंजनाक्षिलगणा विसवत्र्य भेद्याः ॥ २४७॥

भावार्थः —कृषिप्रथि, कफीयनाह, अजननामिका, लगण, विसंबर्ध, ये पाक

लख्य रागांक नामः

क्षिष्टावर्वधवहलाधिककर्दमानि ! इयाबादिवर्तमे सहक्षकेरया च कंभी- ॥ न्युरसंगिनी कथितपाथिकका विकारा । रुख्या भवंति कथिता भ्रुनिभिः पुराणैः ॥ २४८ ॥

भावार्यः—िक्छ प्रवस्तं, बद्धवर्स (बस्सीवश्रंथः) बद्दछ वर्स्स, कर्दमबर्स्स, (बस्सेक्द्रेम) इयावयर्स, दार्करावर्ध्म, कुंभिका, उत्संगिनी, पोधकी, ये रोग है खन किया करने योग्य है अर्थात् छेखनिक्रमासे साध्य होते हैं ऐसा प्राचीन महर्षियोंने प्रतिपादन किया है ॥ २४८॥

#### व्यव्य रोगोंक नाम-

र्या वा शिरानिगदितावथपाकसंज्ञा— । वष्यन्यतथ पवनोऽलस एव पूराः । . बातादिपर्यय समंथविशेषिताभि— । ष्यंदाश्च साधुभिरिहाधिकृतास्तु वेध्याः ॥२४९॥

भावाधः -- शिरोत्पात, शिराहर्ष, सशोध नैत्रपाक, अशोध नेत्रपाक, अन्यतोबात प्याउस, वातपर्यय, चार प्रकारका अधिमंध, चार प्रकारका अभिष्यंद, ये १५ रोग वेधन करनेसे साध्य होते है ऐसा महर्षियोने कहा है ॥ २४९ ॥

दास्त्र कर्मसं वर्जित नेत्रारांगोंके नाम.

पिष्टार्जिनेयमपि धूर्मानेद्शिंशुक्ति - ।

मिक्तस्वर्त्पकपापित्तविद्ग्धदृष्टि ॥

शुष्काक्षिपाकमपि शुक्रमथाम्स्रकादि ।

मिक्तस्वर्त्पकपस्राधितं च रागः ॥ २५० ॥

तान् सस्त्रपानमपहृत्य विशेषितश्च ।

सन्नेष्पचरेद्विधिना विधिक्षः ॥

आगंतुजावथ चयाविह दृष्टिरांगां ।

तावष्यशस्त्रविधिना समुप्रक्रमेत ॥ २५१ ॥

भावाय:—विष्टक, अर्जुन, धूमदर्शी, अविक्तनवर्स, क्याविद्यवहीष्ट, पिस, विद्यावहीर, गुष्काक्षि, पाक, श्रुक्त, अम्लान्युपित, क्लिनवर्स, बलासप्रियत इन १२ रोगों में शस्त्रकर्मका प्रयोग न करके योग्य ओषियोंक विधिपूर्वक प्रयोगसे ही कुशल वैच चिकित्सा करें। आगंतुक दो रोगोंको भा शस्त्र प्रयोग न कर औषधियोंसे ही शमन करना चाहिए ॥ २५०-५१॥

पाप्य रोगेंकि माम व असाध्य नेत्ररोगेंकि नाम.

काचाः षडप्यभिकपक्ष्मगतप्रकोषाः । याप्या मवंस्यिभिहिताः पुनरप्यसाध्याः ॥ सान्वर्जयेदनिल्झोणितसिक्षपातात् । प्रत्येकशोषि चतुरश्रतुरश्र जातान् ॥ २५२ ॥ श्लेष्मोत्थमकमि वित्तकृती तथा द्वा । द्वावेव बाह्यजनिती च वित्तवर्जयेकात् ॥ भावार्थ: - छह प्रकार के काच रोग (जिसके होते हुए भी, मनुष्यको थोडा बहुत दीखता हो ) और एक पक्ष्मकोप इस प्रकार सात रोग याप्य होते हैं । वात उत्पन्न चार [हतादिमंथ, निमेष, गम्भीरिका और वातहतवर्क्ष ] रोग, रक्त से उत्पन्न चार [रक्तस्नाव, अजकजात, शोणितार्श, सत्रणशुक्र ] रोग, सन्निपातज चार (पूथसाव, स्कुछांध्य, अक्षिपाकात्यय, अछजी) रोग, कफसे उत्पन्न कफस्नाव नामक एक रोग, पित्तज महस्वजात्य, जछनाव ये दां रोग इस प्रकार कुछ १५ रोग असाध्य होते है, इसछिए दुशांध्य उन की छोड देवें । इसी प्रकार आगंतुक दो रोग भी कदाचित् असाध्य होते हैं। उस अवस्थामें इन को भी छोडें ॥ २५२॥

अभिन्ननः।।भिष्यातचिकिःसाः

नेत्राभिघातजमभिस्रमिहावलंब-मानं निवेश्य पृत्तलिप्तमतः प्रवंषैः ॥२५३॥

भावार्थ — नेज़का अभिघात होकर उत्पन्न नेत्ररागमें यदि नेत्र स्वस्थानसे भिन्न नहीं हुआ हो और उसीमें अवलंबित हो तो घृतलेपन कर पट्टी बांधकर उपचार करना चाहिये।। २५३॥

भिन्ननेत्राभिघात चिकित्सा.

भिश्वं व्यपोग्ध नयनं मिवलंबमानं । प्राग्रक्तसद्त्रणविधानत एव साध्यम् ॥ संस्वेदनशबललेपनधूमनस्य-संतर्पणैरभिइतोऽप्युपशांतिमेति ॥२५४॥

भावार्थ —यदि भिन्न होकर उसमें लगा हुआ हो तो उसकी अलग कर पूर्वीकत व्रणविधान से उसे साध्य करना चाहिये। साथमें स्वेदन, छेपन, धूमपान, नस्य व संतर्पण आदिके प्रयोगेस भी उपरोक्त रोग उपशांतिको प्राप्त होता है ॥२५४॥

बातजरोगचिकित्साधिकारः।

षाताविद्योपजनेत्ररोगींकी चिकित्सावर्णनमतिकाः

मारुतपर्यय, व अन्यतीवातविकित्सा

वातादिदोषजनितानितछाक्षिरागान् । संक्षेपनः समयितुं सुविधि विधास्ये ॥

# तत्रादितोऽनिल्लिपर्ययमन्यतश्च । बौतं स बातविधिना समुपक्रमेत ॥ २५५ ॥

भावार्थ:—वातादिक दोषोंसे उत्पन्न समस्त नेत्ररोगोंको शमन करनेके छिये योग्य औषधि विधि संक्षेपसे कहेंगे । पिंहले, मारुतपर्वय, अन्यतावात, इन दोनों शेगोंका बातज नेत्ररोगों [ वातिभष्यंद आदि ] मे कहे गये चिकित्साविधिसे उपचार करें ।। २५५ ॥

शुष्काक्षिपाकमें अंजनतर्पण.

स्तन्योदकेन घृततेलयुतेन थुठी-। चृर्ण सप्रकरसेन सर्देघवेन॥ घृष्टं तदंजनपतिपवरं विद्युप्के। पाके द्वितं नयनतर्पणमाज्यतेलेः॥२५६॥

भाषार्थ:—स्तनदूध, घृत व तेल सेघानमक, विजीरा निवृक्षे रसमें सोंठके चूर्णको अच्छीतरह पीसकर अंजन तथा करें। वह अंजन शुष्काक्षिपाकरोगके लिये अत्यंत हितकर है। एवं घृत, तैलसे नेत्र को तर्पण करना भी इस रोग में हितकर होता है।। २५६॥

शुष्काक्षिपाक में सक.

सिंधृत्थचूर्णसिंदितेन हितं कदुष्ण-। तैलेन कोष्णपयसा परिषेचनं च ॥ नातोद्धतानसिंखनेत्रगतान्विकारान्। यत्नाद्नेन निधिना सम्रुपक्रमेत ॥ २५७ ॥

भावार्थ:—ग्रुष्काक्षिपाक रोगमे सेधानमक को अल्प उच्च तेलमें मिलाकर सेचन करना एवं थोडा गरम दूधसे सेचन करना हितकर है। इस प्रकारके उपायोंसे समस्त वातिविकारसे उत्पन्न नेत्ररोगोंको बहुत प्रयत्नके साथ चिकित्सा करें ॥२५७॥

पित्तजनेत्ररागचिकित्साधिकारः।

सर्वपित्तजनेत्ररोगाचिकित्सा.

पित्रोत्थितानश्विलक्षीतलसंविधानैः । सर्वापयानुपचरेदुपचाःवदी ॥

१ भिक्नं इति पाठातर

निर्पासमेव नरिकंशुकवृक्षजातं । क्षीरेण पिष्टमिह शर्करया विमिश्रम् ॥२५८॥

थम्लाच्युषित चिषित्साः

आक्च्योतनं निखिलिपित्तकृताक्षिरोगा- । म्लाबाधिकाध्युषितमप्युपहंति सद्यः ॥ तोयं तथा त्रिफलया श्रृतमाज्यमिश्रं । पेयं भवेद्धतमलं न तु द्यक्तिकायां ॥२५९॥

भावार्थ:—पित्तिश्वकारसे उत्पन्न समस्त रोगोंको शीतल विधानोंके द्वारा नेजरो-गकी चिकित्साको जाननेवाला वैद्य उपचार करे। ढाक की गोंदको दूभके साथ पीसकर शिक्तर मिलाकर आश्च्योतन (आंखोम डालनेकी विधि) करे। समस्त पित्तकृत नेजरोगोंको व अम्लाप्युचित आदि रोगोंको शीघ वह दूर करता है। इसी प्रकार त्रिफलाके काढेमें घी मिलाकर पीवें तो अम्लाप्युचित रोग को दूर करता है। यह योग शुक्तिरोगमें हितकारी नहीं है। २५८-५९॥

श्रुक्तिरोग में अंजन.

श्रीतांजनान्यपि च शुक्तिनिवारणार्थे । मुक्ताफलस्फटिकविद्रुमश्रेखशुक्ति--॥ सत्कांचनं रजतचंदनश्वकेराढ्यं । संयोजयेदिदमजापयसा सुपिष्टम्॥ २६०॥

भावार्यः — अक्षिगत शुक्तिविकारको दूर करनेके छिए शीतगुणयुक्त अंजनीं के प्रयोग करना चाहिए। एवं मोती, स्पटिकमाण, शंख, सीप, सुवर्ण, चांदी, चंदन, व शर्करा इनको वकरीके दूधमें अच्छीनरह पीसकर अंजन बनाकर आंखोंमे प्रयोग करें।। ४६०॥

कफजनेत्ररोगचिकित्साधिकारः ।

धूमदर्शी व सर्व अरेपाजनेत्ररोगीकी चिकिस्ता.

गव्यं घृतं सतत्वेव पिवेच्च नस्यं । तेनैव साधु विद्घीत स घूमदर्शी ॥ श्रेष्मामयानपि च रूक्षकडुमयोगैः । श्रीघ्रं जयेद्धिकतीक्ष्णशिरोविरेकः ॥ २६१ ॥ भाषार्थ — धूमदर्शी रोगके लिए सदा गायका घृत पिलाना व उसीसे नस्य प्रयोग करना हितकर है | कफविकारसे उत्पन्न नेत्ररोगोको भी रूक्ष व कटु आँषाधि-वाके प्रयोग से एवं तीक्ष्ण शिरोविरेचन से शीघ उपशम करना चाहिए।। २६१॥

बलासप्रीयतमं झारांजन.

धान्यांच्छलाकियवकुण्णतिल्लान्विशोष्य । लागेन साधुपयसा बहुशो विभाव्य ॥ सारमणीतविधिना परिद्रह्म पक्वं । नाइयां स्थितं पृथुकफग्रथितेंऽजनं स्यात् ॥ २६२ ॥

भावार्थ—शलाकसे युक्त यन, कृष्णुतिल, इन धान्योंको अच्छीतरह सुखाकर फिर बकरीके दूचके साथ बार २ भावना देवे। बादमे क्षार बनाने की विधिक अनुसार उनकी जखाकर उस भस्म को पानी से छानें और पकार्वे। इस क्षारकी सलाई से बळासप्रथित रोगयुक्त आंख में अंजन करें।। २६२।।

#### पिष्टकमें अंजनः

सित्पप्लीमरिचनागरिश्यश्वीज-।
माम्लेन छंगजनितेन सुपिष्टिमिष्टं ॥
तित्पष्टकं प्रतिनिद्दंत्यिचरादश्चेषान् ।
श्चेष्टमामयानिप बहुन् सततांजनेन ॥ २६३॥

भावार्थ—पीपल, मिरच, सोंठ, सेंजनका बीज इनको खट्टे माहुलंगके रसके साथ अच्छीतरह पीसकर अंजन बनाने। इस अंजनको अक्षिगत पिष्टक रोगोंमें सतत आंजने से उन रोगोंको दर करने के अलाना वह अनेक किप्परोगोंका भी शीव नाश करता है।। २६३।।

परिक्किश्वयमें अंजन.

कासीससिंघुलवणं जलघीमसृति । तालं फलाम्लपरिपिष्टमनेन मिश्रम् ॥ कांस्य सुचूर्णमवद्ग पुटेन जाती-। क्षारेण कल्कितमिदं विनिहंति पिल्लं॥ २६४॥

भावार्थ: - कसीस, संधानमक समुद्रफेन हरताल इनको खहे फलोंके रसके साथ अच्छीतन्ह मीहें । उस में कांसेका मस्म जो पुटपाक व श्वारपाकते तैयार किया हुआ 21

हो, उसमें जाती क्षारको मिलाकर अंजन बनावें । वह परिक्लिन्नवर्सकी माश करनके छिए हितकर है ॥ २६४ ॥

कण्डूनाशकअंजमः

नादेयशुक्लपरिचानि मनःशिलानि । जातीयवालकुसुमानि फलाम्लपिष्टा—॥ न्याशोष्य वर्तिमसकुष्युयनांजनेन । कंट्रं निद्यति कफजानिक्लान्विकारान् ॥ २६५॥

भावार्थः — सेंधानमक, सफेद मिरच [ छिलका निकाला हुआ काली मिर्च ] मैनासिल, चमेलीका कोंपल और फल, इन को अम्लफलों के रसमें पीराकर क्ली बनाकर उसकी सुखावें । इससे, बार २ अंड न करनेसे आंखोंकी खुजली और क्षकसे उत्पन्न अन्य समस्त विकारोंका नाश होता है ॥ २५५ ॥

### रक्तजनेत्ररोगचिकित्साधिकारः।

सर्वनेत्ररोगचि।केन्साः

रक्तोत्थितानखिलनेश्रगतान्विकारान् । ण्यंदाधिमंथबहुरक्तशिराममृतान् ॥ सर्पिः प्रलेपनमृदृन्सइसा शिराणां । मोक्षेत्रयेदपि च देहशिरोविरेकैः ॥ २६६॥

मावार्थ - रक्तके विकारसे उत्पन्न नेत्रगत समस्त रागोंको एवं रक्ताभिष्यंद, रक्तजाधिमंथ, शिराहर्ष, शिरोत्पात इन रागोंको मां घृतके छेपनसे मृदु बनाकर शिरामो- क्षण व विरेचन और शिरोविरेचन हे जीतना चाहिये ॥ २६६ ॥

पीडायुक्तरकजनेत्ररागीचिकित्सा.

आश्र्योतनांजनसनस्यपुटमपाकः— । धूमाक्षितर्पणविलेपनतत्मदेहान् ॥ सुस्निग्धशीतलगणैः सुगुडैनियुक्तं । सोष्णैर्जयदेदि च तीत्रहजासुतीत्रान् ॥ २६७ ॥

भाषार्थ:--रक्तज तीन नेत्ररोग यदि तीन पाँडा से युक्त हो तो स्निग्ध शासाछ

उष्ण औषितमूह व गुड इनके द्वारा, आङ्योतन, अंजन, नस्य, पुटपाक, घूमपान, तर्पण, छेप भीर प्रदेह को नियोजन करें तो उपशम होता है ॥ २६७ ॥

शिरोत्पानशिरीहर्षकी विकित्सा.

सर्पिः पिषेदिइ सिराप्रभवे जल्का-।
स्संपातयभयनयोस्सइसा समंतात् ॥
आज्यं गुडांजनमपि प्रथितो शिराजौ ।
रोगो जयेदुदितदृग्धयुता सिता वा ॥ २६८ ॥

भावार्थ: - शिरा समुत्पन्न नेत्ररोग [शिरोत्पात शिगहर्ष] में घृतका पूर्वना 'हितकर है। एवं आंखोंके चारों तरफ द्याध्र ही जर्छोंक उगवाकर रक्तमोक्षण करना, घृत व गुड के अंजन व दूधमें मिछ हुए शक्कर के उपयोगस शिरोत्पात, शिराहर्ष ये दोनों रोग दूर होते हैं।। २६८।।

त्रजुंत व अवणयुक्क की चिकित्साः वंखो यृतेन सहितोप्यथवा समुद्र— । फेनो जयस्यित्वस्रमञ्जनपृज्ञितोऽयम् । तत्फाणितप्रतिनिघृष्टमिहापि हेम – । माक्षीकमञ्जनमपत्रणमिहाषुष्यम् ॥ २६९ ॥

भाषार्थ:—धृतके साथ शंख भस्म या समुद्रफेनको मिलाकर अंजन करें तो अर्जुन रोग को जीतता है। सुवर्ण माक्षिक को फाणित [ एव ] के साथ धिस कर, अंजन करनेसे अर्जुन अवण शुक्र ठांक होते है। २६० ॥

लेख्यांजन.

मॅर्बेर्महोपरसरत्नसमस्तलोह- । चुर्णेरशेषलवणैर्लशुनैः करंजैः ॥ एलाकटुजिकफलज्ञयसोयपिष्टै- । र्लेक्यांजनं नयनरोगविलेखनं स्थात् ॥२७०॥

भावार्थः सम्पूर्ण महारस, उपरस, सम्पूर्ण रत्नोगरत्न, एवं सर्वधातु, उपधातु अकि चूर्ण [भस्म ] सम्पूर्ण नमक, लहसन, कर्गन [कंजा ] इनको इलायची सोंठ मिच, पीपल, इश्ड बहेडा, आंवला इनके कवाय से पीसकर अंजन तयार करें । ( इसका नाम केंद्रियान है। यह नेत्र रोगोंकी देखन | खुरच ] कर निकालता है। २७०॥

नेत्रपाकविकित्सा.

पाकं सञ्चोफमपरं च श्विरोविमेशिः। संशोधनैरपि जयोदिद्मंजनं स्यात्॥

महांजन.

सर्पिस्सर्भेधवफलाम्लयुतं सुताम्र-। पाते विष्ठुष्ठस्रपितं दश्चराजनज्ञ॥ २७१॥

जातिमर्तातकुसुमानि विदंगसारे । शुंठी संसंघवयुता सद्दिप्पलीका ॥ तैलेन महिंतमिदं मद्दंजनाम्ब्यं । नेजप्रपाकमसकुच्छमयत्यशेषम् ॥ २०२ ॥

मावार्थ: — शोफर्साहत आक्षिपाक व निःशोध आक्षिपाक रोग को शिरामीक्षण व सशोधन से जीते। उस के लिए नीचे छिखे अंजन मी हितकर है। धृत, सैंघालेण अम्लफ्ल के रस इन को ताम्बे के वर्तन में डालकर रगडे। और दस दिन उसी में पडे रहने दें। फिर उसमे जाईका फल, वायीवंडंग का सार, शुंठी, सेंघालेण, पीपल मिलाकर तलसे मर्दन करे ती वह उत्तम अंजन बनता है। इस अंजन का नाम महां-जन है। इसे नेजपाक रोग में शीप शमन करता है। रुष्टि। २७२॥

प्यालसप्रक्षिश्रवःमीचीक सा.

प्यालंत रुधिरमोक्षणपाशु कुर्यात् । पत्रोपनादमपि चार्द्रकसद्रेसन ॥ कासीससैंधवकुर्ताजनकैजियेचान् । ः मक्लिक्षयर्ग्सहिताखिलनेजरोगान् ॥ २७३ ॥

भावार्थ: -- प्यालस रोगमें शीघ रक्तमोक्षण करना चाहिये और पत्तियोसे उप-नाह [ पुन्टिश ] भी करना उचित है। परिक्लिनवरमीदि समस्त नेत्र रोगोंको अदक के रस, कसीस व सेंघालोणसे तैयार किये हुए अंजनसे उपशम करना चाहिये ॥२७३॥

अथ शस्त्रयांगाधिकारः।

नेत्ररोगी में शस्त्रप्रयोगः

शस्त्र प्रसाध्य बहुनेत्रगतामयान- । प्युष्णांबुषस्रशक्तकेन ख़तप्रक्षिप्तान् ॥

# संस्वेदिताग्निश्चितशस्त्रधुखन यत्नात् । तान्साथयदभिद्विताखिलतप्तयोगैः ॥ २७४॥

भावार्थ — बहुतंसे नेत्र रोग शस्त्रिक्रियासे साध्य होनेवाले हैं । उनको आंख में धृत छैपन करके उष्ण जल व वस्त्रेक टुकडे द्वारा स्वेदन करें । फिर प्रयत्नपूर्वक तीक्ष्ण शस्त्रप्रयोगसे पूर्वोक्त विधि प्रकार साधन करें ॥ २७४॥

छेखन आदिशस्त्रकर्मे.

निर्भक्य वर्तम पिचुना परिमृज्य यत्नात्।
लेख्यान्विलिख्य छवणैः मितसारयेचत्॥
भेद्यान्विभिद्य स्थिक्षैः परिसंग्रहीतान्।
लेख्यान्पांगमतुसंश्रितसर्वभावान्॥ २०५॥
लिख्यात्सिराश्र परिवेध्य यथातुरूपं।
वेध्यान् जयद्विदित्तवेद्विदां वरिष्ठः॥
पश्राद्पि पकटदोषविशेषगुक्त्या।
सञ्जेक्पचरदासिलांजनाद्यैः॥ २०६॥

भावाधः — आंक्षके पछकोंको अच्छीतरह लोटकर पिचु [पोया] से पिहेले उसे साफकर छेवें। तदनंतर टेल्य रोगोंको टेल्यनकर छवणसे प्रतिसारण करना चाहिए। बिडिश शास्त्रसे पकडकर भेष रोगोको भेदन करना चाहिये व छेब रोगोंको व अपाग में आश्रित सर्व विकारोंको छेदन करना चाहिये। वेध्य रोगोंको सथायोग्य शिरावेश [फस्त लोछ] करके आयुर्वेद जाननेवाछोंमें वरिष्ठ वेब जीतें। उपरोक्त प्रकार छेदन आदि करनेके बाद भी दोषानुकर औषधि व अंजन इत्यादिके प्रयोगसे युक्तिर्वेक उपचार करें।। २७५-२७६।।

पक्मकापचिकित्साः

पक्ष्मप्रकोषपि साधु निपीड्यनांके—।
रुद्धंषयेत् प्रथितचारुक्छाटपट्टं ॥
पक्ष्माभिवृद्धिमन्छोन्य ग्रुखाय धीमान् ।
आमोचयेदस्विलनालकृतमनंधान् ॥ २०७ ॥

भावार्थ — पक्ष्मप्रकोपमें भी उसको अच्छी तरहसे दबाकर नाष्ठियोंसे प्रधित छक्षाटपट (माथ) को बांबना चाहिये। जब पक्ष्मवृद्धि होती हुई दिखे तो रोगीको कष्ट न हो इस क्ष्णाने उस बंधनको खोलना चाहिये॥ २७७॥

# पक्षप्रकोप में लेखन आदिकर्सः

सैलिख्य तापहरणं दहनेन दम्ध्वा । चोत्पाट्य त्रा मञ्जमयेदिह पश्मकोपम् ॥ दृष्टिमसादजनकैरिए दृष्टिसेगान् । साध्यान्विचार्य सततं सद्यपक्रमेत् ॥ २७८ ॥

भावार्थः — उपरोक्तिविवि से यदि पत्मकोप शांत न ही तो उसकी छेखनकर्भ [ खुरच ] कर या अग्निसे जलाकर [ अग्निकर्म कर ] अथवा उत्पादन कर उपशम करना चाहिये जिससे पत्मकोप से उत्पन्न संताप दूर होता है। पूर्व सान्यदाष्टिरोगीं को अर्थात् पश्मकोपको नेजाप्रसाद करनेवाछे औषधियों से, हमेशा विचारपूर्वके चिकित्सा करें।। २७८॥

कफजालिंग नाशमें शस्त्रकर्म.

तिल्लंगनाश्चमि तील्लक्षभणातं।

हात्वा विसुद्य विलयं सहसा त्रजेषम् ॥

हवां नासिकामभिनिशीष्ठतं एव पुंसः।

शुक्तभदेशस्वितं सुविचार्य यत्नात्॥ २७९ ॥

छिद्रे स्वदैवकृतलक्षणलितेत्रिभन् ।

विध्यंत् क्रमकमत् एव श्रनेश्यनेश्व ॥

शुक्रभणताम्रयवनक्षशलाक्षया ती—।

त्रोत्सिहनादमनुषुक्षकप्रमुल्लिक्षम् ॥ २८० ॥

हष्टे पुरःस्थितसमस्तपदार्थजाते।

तामाहरत्कमत् एव भिषक शलाकां॥

उत्तानतश्चयनमस्य हितं सद्व।

नस्यं कप्रज्ञकदुरुषवरीष्वश्च ॥ १८१ ॥

भाषार्थ:— लिंगनारा रोग [तिमिर] को मर्दन करनेपर यदि वह शाम ही विखय होनें तो, उसे तीन कफसे उत्पन्न लिंगनारा समझकर उस रोगीको, अपने नाक की तरफ देंखने को कहें। जब वैसे ही देखते रहें तो, उसका आंखके शुक्रपदेश और छिंद को प्रयत्न पूर्वक विचार करके, उस दैवकृत छिंद में, अत्यंत चिंकनी, ताम से बनायी हुई, यववक्त्रनामक शलाका से, क्रमशः धीरे २ वेधन करें। और छींक कराकर कफकी निकालें। आंखके सामने समम्ब पदार्थ स्थित होने पर बचारित

दीखने लगजाने पर, वैचको उस प्रवेश करायी गयी सल्धाई को, क्रमशः निकालना चाहिये। पश्चात् चित सुलाये द्वुए उस रोगीको कटुरूक्षगुणयुक्त, क्रमण श्रेष्ठ औषाधियोंसे सदैव नस्य देना हितकर है।। २७९ ।। २८० ॥ २८१ ॥

छागांबुना कतकमक्तफलद्वेषं वा।
पिष्टं तदिष्टमिइ दिष्टकरांजनं स्यात्॥
रक्तारूपंवदनमि क्रमता निम्नुष्टं।
सौर्वारचारिघृततेलकलास्लतकः॥ २८२॥

मावार्थः — बकरेके मूत्रके साथ कतक फल, करंज फल, इस को पीसकर अंजन स्थार करे। यह अजन आख को बनाने वाला है। काजी, पानी, भृत, तैल अम्लफ्लोंके रस व तक के साथ रक्त चंदनकी धीरे धीरे विसकर अंजन करें तो आंखका। अध्यंत हिस होता है।। २८२।।

# शलका निर्माण.

सत्तारताम्रगजहेमवराः अलाकाः । श्रृक्ष्णा रसेंद्रबहुवारकृतप्रलेषाः ॥ सौवीरभावनीवशुद्धतरातिश्वीताः । संघट्टनाद्विमलदृष्टिकरा नराणां ॥ २८३ ॥

भाषार्थ:—हिष्ट में रगडने व अंजन लगाने के लिये, चार्दा, ताम्बा, सीसा, व सोने की चिक्रनी शलाका बनानी चाहिये। उस पर पारा बहुबार [लिसोडा] का लेपन करके गरम करें और उसे, कांजी में बुझावे। इस प्रकार विशुद्ध व शीत उस शलाका को मनुष्यों की आंख पर रगडने से आंखें निर्मल हो जाती है। १८३॥

# लिंगनाशमें जिफला चूर्ण.

चूर्ण यत्त्रिफलाकृतं तिस्रजसंगिशं च वाते द्ववे । श्लेष्मोत्थे तिमिरे घृतेन सहितं पिचात्मके रक्तजे ॥ खण्डेनातिसिनेन पिण्डितिमदं संभक्षितं पण्डिते—। र्दिष्टं तुष्टिमतीव पुष्टिमधिकं वैश्विष्ट्यमप्यावद्देत् ॥ २८४ ॥

भाषार्थः—नातिक छिंगनाशमें, शिफडाके चूर्णको तिलके तैल के साथ, वृक्तज छिंगनाशमें वी के साथ, वित्त व रक्तज छिंगनाशमें सफेद खांड के साथ विकासर सुबन करने से नित्रमें प्रमाद, पुष्टि,व वैक्षिष्टण उत्पन्न होता है ॥ २८४॥ पक्रैसामककीफकेरिप यतावर्षास स्कैश्यमेः । सम्पक्षायसमेव गव्यश्वतसंयुक्तं सदा सेवितं ॥ साक्षी पक्षिपतेरिवाक्षियुगके दृष्टिं करोत्पायसम् । वृष्यायुष्ककरं फलनयरसः श्रीतांबुपानोत्तमम् ॥ २८५ ॥

भावार्थ: — पके हुए आंबलेका फल, व शतावरीके जडसे अच्छा खीरे बनाकर, उसमें गांपका वी मिलाकर सदा सेवन करें तो दोनों आंखें गरूडपक्षी के आंख के समान तीत्र होती हैं। शिफले का रस व ठण्डा पानी पीना कृष्य व आयुर्वेदिकारक हैं एवं दृष्टि को विशाल बनाता है ।। २८५॥

## मौर्व्याद्यंजन.

मौर्वाक्षक्षपारीस्वरसं-पार्गतं सत्पुराणेष्टकानां । पिष्टं संघृष्टिपष्टं मिलनतरबृहत्कांस्यपात्रद्वयेऽस्मिन् । तैलाज्याभ्यां मथुक्तं पुनरपि बहुदीपांजनेनातिमिश्रं॥ विश्वाभिष्यंदकोपान् अमयति सहसा नेत्रजान् सर्वरोगान् ॥२८६॥

भावार्थ:—मेढाासिंगी, हाडजोड, कुमारी इन के स्वरस से भावित पुराना इष्ट्रक [ एरण्डकृक्ष अथवा ईंट ) की पिट्टीको मिलेन कांसे के दो वर्तन में डालकर खूब चिसे और उस में तेल, घी, दीपांजन (काजल) मिलादेवें। इस अंजनको आंजनेसे वह सम्पूर्ण अभिन्यंदरोग एवं अन्य नेत्रज सर्व रोगोको शीघ ही शमन करता है। १८६॥

#### हिमशीतछांजन.

कर्प्रचंदनस्तास्वसीस्वंग- । कक्कोस्रमातिकस्कृद्भपयष्टिचूर्णैः ॥ वर्ताकृतैः सुरभिगन्यमृतप्रदीप्तं। श्रीतांजनं नयनयोद्दिंपश्रीतसास्यम् ॥२८७

भावार्थ: कर्पृ, चंदन, छता-कस्त्री, हरपारदेवडी, छर्था, कंकीछ, जायप्रक, केसर व मुळहटी इनका चूर्णकर फिर बत्ती बनाना चाहिये। उस वर्त्ताको सुर्गामित गायके चीसे जछाकर अंजन तैयार करे। वह हिमशांत्र सामक अंजन नेत्रोंके छिये हितकर है और शांत्रगुणयुक्त है।। २८७।।

# सीवर्णाविगुटिका.

# सीयणी ताम्रक्षे रजतसमध्ते मीकिक विदुषं वा ।

१ अनिका और शतावरी को महीन चूल : बनाकर दूष व शकार के साल धकारें। अभूका और शतावरीके रस की दूष शकार के आप वकाना चाहिते। सूही पासूच है। घात्र्याक्ष्याम्यानाभुद्धिकफनिशार्श्वस्यामृतानाम् ॥ यष्ट्याद्वापिष्यलीनामरवर्षिरित्रानां विचूर्णं समांशं । । यष्टिकार्थेन पिष्टं समयति गुलिका नेत्ररोगान्त्रेषाम् ॥ २८८ ॥

भावार्थः— सुवर्णभस्म, ताम्रमस्म व रजतमस्मको समाश छेकर अथवा मोतीमस्म व प्रवाखभस्म को समभाग छेकर उसमें आंवला; बहेडा, हरड, समुद्रफेन [समुद्र क्रांक ] हलदी, शंख, त्रिया, गिलीय, मुलैठी, पीपल, सोंठ, कालीमिरच इनके समाश चूर्गकों मिलावे। फिर मुलहटीके काथसे अच्छीतरह पीसकर गोली बनावें। बह गोली (नेत्र में विसकर लगानेसे) समस्त नेत्रगेगोंको नाश करती है। १८६॥

## तुःथादंजनः 🤛

तुत्थं ' चंदनरक्तचंदनयुतं काश्मीरकालागुरू-। भीयत्यत्ततमालचंद्रभुजगास्तर्वे समं संमिताः ॥ नीलारूपांजनमत्र तद्विगुणितं चूर्णीकृतं कालिका-। न्यस्तं नागशलाकयांत्रितमिदं सौभाग्यद्दष्टिमदम्॥ २८९॥

भावार्थ: — सूतिया, चंदन, रक्तचंदन, केशर, कालागरू, पारा, तमालपत्र, करूर, शीसा इनको समान अशमें लेकर उसमें नीलाजनको दिगुणरूपसे मिलावें । उन सबको चूर्ण कर काजल तैयार करें। उसे करण्ड य शिशीमें रखें और शीसेकी शलाका-से (आंखमें) लगावें तो नेत्र सीमाग्य से युक्त होता है ॥२८९॥

#### प्रसिद्ध यागः

पादाभ्यंगः पादपुष्याचितोयं । नस्यं क्षीतं चांजनं सिद्धसेनैः ॥ अक्ष्णोर्भूष्टर्नस्तर्पणं श्रीजटाष्ट्ये । विंख्याना ये दृष्टिसंहारकास्त्र ॥२९०॥

भावार्थः — दृष्टिनाशंस वचन के लिये श्री पूज्यपाद स्वामी के पादार्भ्यग द्वारा पूजिन अर्थात् काथित, सिद्धसँन स्यामी द्वारा प्रतिपादित शीतनस्य व शीतांजन और जटाचार्य द्वारा कथितं अक्षितर्भण, दिरोतर्भण, दे प्रयोग संसारमें प्रसिद्धि की प्राप्त दुए हैं ॥ २९०॥

स्माक्षरामीक्षणिनरीक्षणोधः । दीपमभादर्शनतो निवृत्तिः ॥ -शक्वद्विनक्षयत्त्रवरात्मदेष्टे- । देशकारक्षेतिः सर्गतभद्रैः ।। २५१ ॥

भावार्थः विकास अक्षर, और उज्बल दीपक आदिकी प्रमा की हमेशा देखनसे निहुत्त होना वही सदा विनाश स्त्रमाय की वारण करनेवाली, श्रेष्ट अपनी इहि की रक्षा है अर्थात् आंखोंके रक्षणके ाटिए सूद्दम अक्षरोंका बांचना, तीन प्रकाशकी ' तरफ अधिक देखते रहना हितकर नहीं है, ऐसा समंतमहाचार्यने कहा है ॥ २९१॥

## अंतिम कथन ।

इति जिनवनत्रानिर्गतस्त्रशास्त्रमहांषुनिषेः । सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ वभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम् ॥ २९२ ॥

भावार्थ: जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परखेक्को छिए प्रयोजनभूत साधनरूपी जिसके दो धुँदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकछी हुई बूंदके समान यह शास्त्र हैं। साथमें जगत्का एक मात्र हितसाधक है [इसिछए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ २९२ ॥

इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे श्रुद्ररोगचिकित्सिनं नायादितः पंचदशः परिच्छेदः ।

इत्युद्मादित्याचार्यकृत कत्याणकारक प्रंथ के चिकित्साविकार में विद्याशाचरपतीत्युपाधिनिभूषित वर्षमान पार्थनाय शासी द्वारा लिखित भावार्थदीपिका टीका में क्षुद्ररोगाधिकार नामक पंद्रहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।



# अश्र षोडशः परिच्छेदः

## मंगळाचर्म.

सुंदरांगमभिवंधः विचेंद्रं । वंधमिद्रमहितं प्रणियस्तः ॥ वंधुराननीनवंधनरोगान् । सन्द्रधाम्यासिस्स्कृत्रमञ्जानः ॥ १ ॥

श्रावार्थ: -- परमोदारिक दिन्य देहको धारण कानेकले, इंदसे पूजित श्री-जिनेंद्रकी वेदना कर ऐसे अनेक सेगोंको जिनके लिए शुक्त कारणध्यूत है उनके सम्पूर्ण कक्षण, य कारण के साथ वर्णन करेगे ॥ १॥

#### मिल्हा,

श्वासकासविरसातिविवासा । छर्घरोचकखरस्वरभेदो-॥ दातिवर्तनिजनिष्टुरिका- । पीनसाद्यतिविरूपविकारान ॥ २ ॥

भावार्थ:—बास, कास, विरस, छिद अरोचकता, कर्कश स्यरमेद उदावर्त, कठोर हिका व पीनस विरूप आदि रोगोंका वर्णन करेंगे ॥ २॥

लक्षितानसिललक्षणभेदैः । साधयेषद्युरूपविधानैः । साध्ययाप्यपरिवर्जनितन्त्रान् । योजग्रेद्धिकृतक्रमवेदी ॥ १ ॥

भाकार्थ:—अपने २ शिवध प्रकार के उक्षणों से संयुक्त उपरोक्त रोगोंको उनके अनुकूछ चिकित्सा क्रमको जाननेवाका वैद्य साध्य करें। छेकिन साध्य रोगोंको ही साध्य करें। याप्य को यापन करें। वर्काय को तो छोड देवे॥ ३॥

# अथ श्वासाधिकारः।

#### श्वासलक्षण.

श्वास इत्यभिद्दितो विषयुक्तिः । माणकायुक्तपरि मतिपकः ॥ ऋष्मणा सह निर्पाक्यतरं तं । श्वास इत्यप्ति स पंचविषोऽयम् ॥४॥

भावार्थ: — प्राणवायु की गति विपरीत होकर कव वह केवल अथवा कफ के साथ पीडन करती हुई ऊपर जाता है इसे बास कहते हैं । यह श्वास पांचे प्रकार का होता है ॥ ४ ॥

र महादवाल, अर्थदेश्यास, छिनदेशास, तमकदेशास, शुद्रदेशास,

श्रुंद्रतमकस्थाण.

्रेब्रुक्की भवति सर्विण जातः । तिक्षवृत्तिरिष तस्य निवृत्ते ॥ योषवान् स कफकाससमेतो । दुर्वलस्य तवकी अविरोधी ॥ ५ ॥

भावार्थः — कुछ परिश्रमं करने पर जो स्नास उत्पन्न होता है विश्रांति छेने पर अपने आप हो शांत हीर्ता है छिते सुद्रश्वासं कहते हैं। जो दुर्बेख मनुष्य को शद्भुक कफ म बासी के सीय बीस बंदता है, और बी अन के खानेसे बदना है, उसे तमक-कार कहते हैं। है।

#### क्रिक व महाभास लक्षण.

छित्र इत्युदरपूरणयुक्तः । साष्णवस्तिरसिष्ठांगवराष्ट्रः॥ स्तब्धद्दष्टिरिष्ठ शुष्कगळोऽति-। ध्वानज्ञूळसहितस्तु महान् स्यात्॥ ६॥

भावार्थ:—जिस श्वास में पेट क्लता हो, बस्ति ( म्ल्राशय) में दाह होता हो, सम्पूर्ण अंगो में उप्र पीडा होती हो (जो ठहर ठहरकर होता हो) उसे छिन्न स्वास कहते हैं। जिस की मीजूदगी में दृष्टि म्लब्ध होती हो, गला सूख जाता हो, अग्यत शब्द होता हो, ग्रह से संयुक्त ही ऐसे स्थाम को महास्वास कहते हैं।।६॥

# ऊर्थं स्वासतक्षण.

मर्भपीदितसम्रुद्धवदुःखो । बादमुच्छ्वसिति नष्टनिनादः ॥ ऊर्ध्वदृष्टिरत एव महोध्वे- । द्वास इत्यभिहितो जिननार्थः ॥ ७ ॥

भावार्यः—जिस मे अत्यधिक उर्ज स्वास चढता हो, साथ मे मर्मभेदी दुःख होता हो, आवाजका नांश होगया हो, आले ऊपर चढ गई हो तो ऐसं महान् स्वासको जिनभगवानने उर्ज्वस्थास कहा है। ७॥

#### साध्यासाध्य विद्यार.

'श्रुद्रकरतमक 'एव च साध्यो । दुर्वछस्य तमकोऽप्यातिकृच्छः ॥ वर्जिता'मुनिगणैरवश्चिष्टाः । ध्वासिवाभुपरि वारुचिकित्सा ॥ ८ ॥

भावार्थ:—अद्रक और तमकश्यास सान्य है | अत्याधिक दुर्बल मनुष्य हो तो तमकि श्यास भी अत्यंत कठिनसाष्य है | बाकीके श्यासोंको मुनिगण त्यागने योग्य कहते हैं । यहाँ से आगे श्यास सेनियोंकी श्रेष्टिचिकत्सा का वर्णन करेंगे || ८ ||

## श्वासिचीकरसा.

छर्दनं मतिप्रियाक पुरस्तात् । स्नेइवस्तिविगतां च विश्विष्ट्रम् ॥ वीजयद्वरुवनामवेळानाम् । इत्रांसिनासुपन्नमीषपयोगान् ॥ ९ ॥ भावार्थ: — बळवान् श्वास रोगीको पहिछे वमन कराकार स्नेहवस्ति आदि अन्य श्विदेयोंकी योजना करनी चाहिए। निर्वेळ रोगी हो तो उपशम औषियोंसे ही विकित्सा करनी चाहिए। ९॥

पिप्पन्यादि घृत व भाइयादि सूर्फ.

पिप्पळीळवणवर्गविषकं । सपिरंव शमयत्यतिजीणे ॥ 💯 : श्रृंगवेरळवणान्त्रितभार्झी- । चूर्णमप्यमस्त्रतैस्विमश्रम् ॥ १०॥ 🗼

भावार्थ: -- भावार्थ: -- भावार्थ: व खनण वर्गसे सिद्ध किया हुआ दी अत्यंत हुराने स्वास की शमन करता है। सींठ छनण से युक्त मारंगी चूर्ण की निर्मछ तेखें मिछाकर उपयोग करें तो भी श्वासके छिए हितकर है।। १०॥

भृंगराज तेल व त्रिकला योग.

शृेगराजरसर्विवातिभागः । प्रकृतेल्ययवा प्रतिवापम् ॥ इवासकासमुपहंत्यतिवाघि । त्रिफलाजलिवाज्यसमेतम् ॥ ११ ॥

भावार्थः — जिस प्रकार हरड, बहेडा, आंबर्ड के कवाय मे बी मिलाकर सेवन करने से स्वास रांग शीव नाश होता है, उसी प्रकार एक माग तिल के तैलमें बीस माग भागरे का रस और हरड का कन्क डाल कर सिद्ध कर के सेवन करें तो. स्वास और कास को शीव ही नाश करता है। ११॥

# वगादि सूर्ण-

स्यकदुत्रिकफलत्रयभार्की- । तृत्यकाण्डकफलानि विचूर्ण्य ॥ त्रकराज्यसहितान्यवीलय । इनासमाशु जयतीद्धमपि मृक् ॥ १२ ॥

भावार्थः — दालचिनी; सोठ, भिरच, पीपक, हरड, बहेडा, आंवला व भारंगी मृत्यकाडक (१) का फल इनको अन्छितिरह चूर्णकर शक्कर और धी सहित चाटें तो बहुत दिनके पहिले खुब बटा हुआ भी खासगेग सीव दूर होता है ॥ १२ ॥

# ्तलपोदक योगः

पिप्पंतीलवणतैलघृताक्तं । मूलमेव तलपोटकजातम् ॥ उत्तरीकृतमिदं क्षपयेत्रम् । शासमादवसुद्दं क्षणमाजात् ॥ १३ ॥

भावार्थ:--पीपल, लगण, तेल व धृत से युक्त तलपोटक के (!) मूल की सेनन करें को प्राणहर स्वासको भी क्षण भर में दूर करता है ॥ ११॥

१ वा पुस्तके पाडोऽवं मोपक्यमे ।

## अथ कासाधिकारः।

#### कास उक्षण.

पाणमारुत उदानसमेतो । भित्रकांस्थरवसंग्रिभघोषः॥ दुष्टताप्रुपगतः कुरुतेऽतः । कासरोगमपि पंचविकल्पम् ॥ १४ ॥

भावार्थः — दूषित प्राणवायु उदानवायु से मिलकर जब मुख्से बहर आता है तो फट हुँए कांसे के वर्तनके समान शब्द होता है। इसे कास [खांसी] कहते हैं। यह भी पांच प्रकार का होता है। १४॥

#### कासका भेद व लक्षणः

दोषजश्चतहृतश्चयकासा—। स्तेषु दंषजनिता निजलशाः ॥
 वश्वास प्रतिहतेऽध्ययनाद्यः । सांद्ररक्तसहितः अतकासः ॥ १५ ॥

भावार्थः — यातज, पित्तज, कफज, क्षतज व धातुक्षयज इस प्रकार कास पांच प्रकार का है। दोषजकास तत्तदोषोंके लक्षणोंसे संयुक्त होते हैं। अध्ययनादिक अमसे इदयमें क्षत (जखम) होनेपर जो कास उत्पन्न होता है जिसके साथ में गादा काव (खून) आता है उसे क्षतज कास कहते हैं।। १५॥

दुर्वली रुधिरछायमजस्तं। ष्ठीवति मवलकासविशिष्टः। सर्वदोषजनितः भयकासो। दुश्चिकित्स्य इति तं मवदंति॥ १६॥

भावार्थ:—धातुक्षय होनेके कारण से मनुष्य दुर्बल हो गया हो, अत एव . प्रबल खांसी से युक्त हुआ हो, रक्तके सहश लाल थृंक को थृंकता हो, उसे क्षयज कांस समझना चाहिए। यह कास त्रिदोषजन्य है और दुश्चिकित्स्य होता है ॥१६॥

#### वातजकासचिकिंगा.

बातजं प्रश्नमयत्यतिकासं । छर्दनं घृतविरेचनमाशु ।। स्नेडबस्तिरपि साधुविपकं । षट्पलं प्रधितसर्पिरुदारम् ॥१७॥

मावार्थ: --- तिवृद्ध वातज कासमें वमन, घृतसे विरेचन व स्नेहबिनिके प्रयोग करें तो वातज कास शीघ ही उपशम होता है। एवं अच्छी तरह सिद्ध किय हुए पट्षड नामक प्रसिद्ध चृत के सेवन से भी वातज खानी उपशमको प्राप्त होती है।।१७॥

सैंघवं त्रिकटुहिंगुविडंगें-। इचुणिंतपृत्तिलोद्भविमिश्रः॥ स्नेहपूममपहत्यानिलोत्थम्। कासमर्कपयसव शिलालम् ॥१८॥ भावार्थ:—सेंघालोण, त्रिकटु, हिंगु, वायिवडंग इनको चूर्ण कर उसमें घृत व तिलका तेल मिलावे । इस से धूमपान करें । इस स्नैहिक धूमपान से वातज कास शीव दूर होता है, जिस प्रकार कि अकीवे का दूध मनशिला, हरतालको नाश करता है ॥१८॥

#### वातजकासमें योगांतर.

कीष्णमञ्यष्टतमेव पिबेट्टा । तैलमेव लवणोपणमिश्रम् ॥ ऊपणत्रयकृताम्लयवागुं । क्षीरिकामपि पर्यार्थनलकासी ॥१९॥

भावार्थ:—वातज कास से पीडित मनुष्य सेंधानमक व मिरच के वर्णार्थंसे मिश्रित कुछ गरम घी अथवा तैल पीवें एवं पीपल गजपीपल वनपीपल इनको डालकर की गई खही यवागू, दृध आदि से बना हुआ खीर अथवा दूध ही पीना चाहिए ॥१९॥१

# वातजकासःन योगांतरः

व्याघ्रिकास्वरससिद्ध्वतं वा । कासमर्द्वृषशृंगर्रसर्वा ॥
पक्कतैल्लमनिलोद्भवकासं । नाज्ञयत्यभयया लवणं वा ॥ २० ॥

भावार्थ: — कटेहरीके रस से रि.द घृत को पीने से अथवा कसोंदी, अङ्सा व संगराजके पक्व तेल को अथवा हरड को नमक के साथ सेवन करनेसे वात से उत्पन्न कारी है।। २०॥

#### पैत्तिककास चिकित्सा.

पुण्डरीककुम्रदोत्पलयष्टी- । सारिवाकथिततीयविषकम् ॥ सर्पिरेव सितया अमयंत्तं । पित्तकासमसकृत्यरिलीडम् ॥ २१॥

भावार्यः—कमल, श्रेतकमल, नीलकमल, मुलेठी सारिवा उनके काढे से सिद्ध किये हुए धृतको, शकर के साथ वार २ चाटे तो पित्तज कास शमन होता है ॥ २१॥

# पैतिककासध्न योग.

पिप्पलीघृतगुढान्यपि पीत्वा । माहिषेण पयसा सहितानि ॥ पिष्टयेष्टिमधुरेश्वरसैर्वो । पित्तकासमपहंत्यतिशीर्घं ॥ २२ ॥

भावार्थ: — पीपल, घी व गुड इनको भैंस के दूधके साथ पीने से, अथवा मुळें को ईख के रस में पीसकर सेवन करने से, पित्तज कास शीप्र नाश होता है॥ २२॥

१ मप्रमञ्जरेश्च इति पाठावर ।

# कफजकास विकित्सा

्रिक्षणकासमभयाघनशुण्डी-। चूर्णमाशु विनिहंति गुडेन॥ र्ज्युनं तनुश्चिरोऽतिविरेकाः। तीक्ष्णधूमकवलाः कडुलंहाः॥ २३॥

भावार्थ:--खस, मोया, शुण्ठी, इनके चूर्णको गुडके साथ खावें तो क्षेप्रज कास दूर होता है। एवं वमन, विरेचन, शिरोविरेचन, तीक्ष्ण धूमपान व धारण कराना पुर्व कटुलेहोंका चटाना भी कफन कास में हितकर है ॥२३॥

# श्रतज, क्षयजकासचिकित्साः

यः भतक्षयकृतश्र भवेत्तं । कासमामलकगोक्षरसर्जू- ॥ 👞 रिषयालमधुकोत्पलभाङी- । पिप्पलीकृतसमांश्रविचूर्णम् ॥२४॥

श्वर्कराष्ट्रतसमेतिमदं मं-। स्वक्षमात्रमवभस्य समझम् ॥ क्षीरग्रुक क्षपयतीह समस्तं । दीक्षितो जिनमते दूरितं वा ॥२५॥

भावार्थ: —आपला, गोलक्, खज्र, चिरींजी मुर्छठी, नीलकमल, भारंगी, पिणली इनको समान अंशमें लेकर चूर्ण बनावे | इसंस, एक तोला चूर्ण की घी व शक्कर मिलाकर शीध मक्षण करें और दूधके साथ भोजन करते रहें तो यह समस्त क्षत व क्षयसे उत्पन्न कासको नाश करता है, जसा कि जैनमतमें दक्षित व्यक्ति कर्मीको नाश करता है।। २४॥२५॥

# सक्त्पयोग.

ú.

भालिमाषयवषष्टिकगोध-। ममभृष्टवरिष्टसमेतम् ॥ माहिषं पय इहाज्यगुडाभ्याम् । पाययंत् क्षयकृतक्षयकासं ॥ २६ ॥

भावार्थ:--चावल, उढद, जी, साठीधान्य, गेंहू इनको अच्छीतरह भूनकर पीसे, इस में बी गुड मिलाकर मैंसके दूध के साथ पिलानेसे क्षयज कास नाश होता है ॥ २६ ॥

## अथ विरसरोगाधिकारः।

#### विरसनिवान व चिकित्सा.

दोषभेदविरसं च ग्रुलं भ- । सालयेत्तदनुरूपकषायैः ॥ दंतकाष्ट्रकवस्त्रव्रगण्डू-। पौषधैरपि शिरोऽतिविरंकैः॥२०॥ भावार्थ:—(दोष भेदानुसार) वात आदि दोषों से, मुख का रस विषेरीत (जायका खराब) हो जाता है, इसे विरस कहते हैं। इस रोग में तत्तहोषनाशक व मुख के रससं विपरीतरसेस युक्त औषि से सिद्ध कषायों से मुखको धोना चाहिये। एवं अनुकूछ दंतुन से दतधावन योग्यऔषिसे कवल्धारण, गण्डूष व शिरोविरेचन कराना हितकर होता है ॥ २७॥

# अथ तृष्णारोगाधिकारः।

#### तृष्णानिदान

दोषदृषितयकुरिष्लहया सं- । पीडितस्य गलतालुविशोषात् ॥ जायते बलवती हृदि तृष्णा । सा च कास इव पंचिवकल्पा ॥ २८ ॥

भावार्थ:—जिसका यकृत् व प्छीहा (जिगर-तिल्ली) दोषोंसे दूषित होता जाता है, ऐसे पुरुष का गल व तालु प्रदेश सूख जानेसे हृदयमें बलवती तृष्णा (ध्यास) उत्पन्न होती है | इसका नामक तृष्णा रोग है | खार्सके समान इसका भी भेद पांचे है | 19८॥

#### दापजतुष्णा लक्षण.

सर्वदोषनिजलक्षणवेदी । वेदनाभिरुपलक्षितरूपाम् ॥ साधयेदिहः तृषामभिवृद्धाः त्रिमकारबहुभेषजपानैः ॥ २९ ॥

भावार्थ: -- सर्वदोषोके लक्षण को जानने वाला वैद्य नाना प्रकार की वेदना-ओंसे, जिसका लक्षण प्रकटिन हैं ऐसी वर्डी हुई, तृष्णारीय को तीन प्रकारकी औष-धियोके पान से साधन करना चाहिए | सारका यह है कि वातादि दोषजन्य तृष्णा को तसहोगोंके लक्षण से [ यह वातज हे नित्तज है आदि जानकर, उन तीन दोषों को नाश करनेवाली तीन प्रकार की औपियों से चिकित्सा करनी चाहिए !! २९ !!

#### **भतजभयजतृ**ष्णा लक्षण.

या क्षतात् क्षतजसंक्षयता वा । वंदनाभिरथवापि तृषा स्यात् ॥ पंचमी हृदि रसक्षयजाता—। नैव शाम्यति दिवा च निशायाम् ॥३०॥

भावार्थ: --- रास आदि से रारीर जखम होने पर अधिक रक्तस्नावसं अथवा अत्यधिक पीडा के कारण से तृष्णा उत्पन्न होती है। इसे क्षतज तृष्णा कहते हैं। रक्त

१ जंस कि कफोद्रेक से मुख नमकीन, पितोद्रेक से खट्टा कडुआ, बातोद्रेक से कविला होता है॥

२ वातज, विसज, कपाज, क्षतज, क्षयज, इस प्रकार बूष्णाका पाच भद 🥻 ।

के श्रय होने से हृदय में जो तृष्णा उत्पन्न होती है जो [पानी पीते २ पेट भर जानेप्र, भी ] रात्रि व दिन कभी बिलकुल शत नहीं होता है उसे क्षयज तृष्णा कहते हैं ।।३०॥,

#### तृष्णां चिकत्सा.

तृष्णकापि न विश्वंचिति कायं । वारिणोदरपुट परिपूर्णे ॥ छर्दयेद्भिमजलेन विधिज्ञः । पिप्पलीमधुककत्कयुतेन ॥ ३१॥

भावार्थ: -- यदि पेटको पार्शसे भर देनेपर भी ध्यास बुजती नहीं, ऐसी अव-स्थामें कुशन्त नेपकी उचित है कि यह पीपल व ज्येष्टमध के कल्कसे युक्त ठण्डे पानीसे रूपन (वमन) करावे ॥ ३१॥

# तृष्णानियारणार्थं उपायांतरः

• लेपेयदिप तथाम्लफलेर्चा । तसलोहसिकतादिविशुद्धम् ॥ पाययन्मधुरक्षीतलवर्गैः । एकतोयमथवातिसुर्गधम् ॥ ३२ ॥

भावार्थ: -- तृष्णा को रोकने के लिये, खहे फलों को पीसकर जिन्हागर छेप करना चाहिये। तथा लोह, बाल, चादी, सोना आदि को तपाकर बुझाया हुआ, वा मधुरवर्ग, शीतलवर्गोक्त आपिधयों से सिद्ध, अथवा सुगध औषिधयों से मिश्रित वा सिद्ध पानी को उसे पिलाना चाहिये।। ३२।।

## वातादि अतृष्णाचिकित्साः

बातिकीमहिम्रवारिभिरुष- । त्यैत्तिकीमपि च श्रीतलतायैः ॥ श्रीष्मिकी कंदुकतिक्तकषाय- । वीमयिक्य जयेदुरुत्ष्णाम् ॥३३॥

भाषार्थ:—शतज तृष्णा में गरमपानांसे, पित्तज में टण्डे पानी से, ककज में कटु, तिक्तकषायरस युक्त औषवियो से वमन कराता हुआ मयंकर तृष्णाको जीतनी भाहिए ॥ ३३ ॥

# भामजतुष्णाचिकिःसा.

दोषभेदिविहितामविह्णां । साधयेदित्वलिपिचिकिस्सा- ॥
मार्गतो न हि भवंति यतस्ताः । पित्तदोषरहितास्तत एव ॥ ३४ ॥

भावार्थ:-दोवज तृष्णा में जिसकी गणना की गई है ऐसी आमें से उत्पन्न

१ रोखयेदिति पाठातरं॥

१ जो खाये हुए अन्नके अर्जाण से उत्पन्न होती है, जिस में हृदयज्ञूल, स्वार गिरना, खानि आदि तीनों दोषों के स्थाण पाये जाते हैं उस आमज तृष्णा कहते हैं । इस तृष्णाकी दोषण सृष्णा में अंसमीब किया है। इसस्टिए पच संख्याकी हानि नहीं होती है। तृष्णों की वैतिक तृष्णी में कही गई सम्पूर्ण' चिवित्साक्रमके अनुसार साधने विर्दे हैं क्यों कि पित्तदोप को छोडकर लुष्णा उत्पन्न हो ही नहीं सकती है । है ।

# तृष्णानांशकपान.

त्वकपायमथ शक्रिया तं । क्षीरवृक्षकृतजातिरसं वा । सद्दसं बृद्दुंबरजातम् । पाययेदिह तृषःपग्तिप्तम ॥३५॥

्रामार्थः -- दालचीनीके कपाय में इक्कर किलाकर, श्रीरवृक्ष या जाई के रस् अथवा बड़े उद्देवर के रस को तृपास परिपादित रोगीको पिलाना चाहिए॥३५॥

## उल्पलादि कपाय.

उत्पलांबु नकशस्क श्रृंगा - । टांग्निभः कथितगालिततोयम् ॥ चंद्रनांबुधनवालकमिश्रं । स्थापयेश्विश नभस्थलदेशे ॥३६॥

र्ण गंघतायमतिश्वीतलमेव । द्राक्षया सह सिनासहितं तत् ॥

भ पाययेद्विकदाहत्पाते । मत्यमाशु सुखिनं विद्धाति ॥ ३७ ॥

भावार्थ:---नीलकमल, कमल, यसंस्, सिंधाई, इनके जहसे सिद्ध किये हुए काथ (काढा ) में चंदन, खस, कपूर, नेत्रब ल को मिलाकर राजीमें चादनीमें रखें। इसं सुगंधित व शांतलजलको द्राक्षा व शका के साथ अत्यधिक दाह व तृषा साहत रोगीको पिजावेग यह उसे सुखी बनायगा ॥ ३६ ॥ ३७ ॥

#### सारिवादि काथ.

शारिवादुशकशरुककाशाः । श्वारवारिदमञ्जकस्विष्टैः ॥ पकतोयमतिश्वीतिसताट्यम् । धीतमेतदपहंत्यतितृष्णाम् ॥ ३८ ॥

भावार्थः — सारिया, कुश, कसेर, कासतृषा, कस, नागरमोथा, महुआ इनको पीसकर काढा करे। जब बहु ठण्डा होते तब उसमे शकर मिलाकर पीये, तो यह भयंकर तृष्णाको दूर कुरता है॥ ३८॥

# अथ छदिरीगाधिकारः।

छर्दि (वमन ) निदान, व चिकित्सा.

अर्दिमप्यानलिपत्तकफोत्थं । साधयद्धिकृतीपधभेदैः ॥
 सर्वदोषजनितामपि सँत्रैं – । भेषजिभिषगंशेषविधिकः ॥ ३९ ॥

£

भावार्थ:—दोषोंके कुषित होने व अन्य कारणिश्लेषोंसे खु या हुआ जो कुछ भी पदार्थ मुखमार्गसे बाहर निकल आता है इसे लिदि, वमन व जलटी कहते हैं। बातज, पित्तज, कफज, सिन्निपातज, अगंतुज, इस प्रकार लिदिवां भेदं पाच है। इन बात आदिसे उत्पन्न लिदि हैं। जो मल, रक्त मास आदि मांभास पदार्थिको देखने विषेक लक्षण प्रकट होते हैं। जो मल, रक्त मास आदि मांभास पदार्थिको देखने अविसे, गभोंत्यत्तिके कारणी, अजीर्ण व असात्म्य अन्तोंके सेवनसे ओर किमिरोगसे जो लिदि विकार (वक्षण) होता है, इसे आगंतुज लिदि केदते हैं। उपरोक्त वातादिदाषजंनित लिदियोंको तत्तदोषनाशक औषधियोंक प्रयोगसे साध्य करना चाहिटें। तीनों दोषोसे उत्पन्न (सानिपातज) लिदिको सीनो दोपोको नाश करनेवाली औषधियोंसे सम्पूर्ण विकित्साविधिको जाननेवाला विध, सावन (लिक्त) करें। ३९ ॥

# आगतुंजार्डीवीचीकत्सा.

. दौहृदोत्कटमलिकिमिभभि - । भत्साद्यपथ्यतरभोजनजाताम् ॥ ि िलिस् छर्दिमुद्धतनिजास्विलदोष । प्रक्रमस्यचरदुपगम्य ॥ ४० ॥ ॰ ॰ ॰ । 🔻

भावार्थः —गार्भिणी स्त्रियो कां, मलका उत्कटतां, क्रिमिरीम भीमसमपदार्थी को देखना, अपथ्य भीजन आदि से उत्तन आगतुज छिदि में, जिन रूदोष के उद्देश हो उन की जानकर तत्तदोषनाशक चिलितमा विवि से, उपचार करें ॥ ४०॥

#### छर्दिका असाध्यलक्षण.

सास्त्रष्यकफामिश्रितरूपां — । पद्रवाधिकनिरंतरसक्ताम् ॥ वर्जचेदिह भिषग्विदितार्थः । छर्दिमदिततनं बहुमूच्छी ॥ ४१॥

भाषार्थ: - छदिसे पाडित रोगी, रत्त, पूर्य व बापमे मिश्रिन क्षमन करता हो, अत्यधिक उपदवों से हमेशा युक्त रहता हो, तार २ म्छित होता हो तो ऐसे रोगी को अभिन्न वैष, असाध्य समझकर छोड देवे ॥ ४१ ॥

# छर्दिमें उर्ध्याधाःशायनः

छदिषु भवलदोषयुतासु । छर्न्नं हिनमधः परिशुद्धिम ॥ भोक्तदोषविहितौषधयुक्तम् । योजवेश्जिनमनत्र मवेटी ॥ ६२ ॥

भावार्धः —यदि छर्दि अत्यान प्रवार दोषोसे युवत हो तो उस में पूर्वोक्त, तत्त-रोधनाशक औषधियों से, यमन वायिरेचन जिनमतके आयुर्वेदशास की किकित्साकम को जाननेवाला वैद्य करावें ॥ ४२ ॥ छर्दिरोगीको पथ्यभोजन व वातज्ञ हरिविकित्सा.

शुष्कसात्म्यलघुभोजनिष्टम् । साम्लर्सेषवयुता च यवागृः॥ शीरतोयमहिषं परिपीतं । छदिंमाशु श्रनयत्यनिलोत्थम् ॥ ४३॥

भावार्थ: इस में मूला, शरीरको अनुकृत व च्छु भोजन करना हितकर है। आम्क सहित सेंधा लोज से युवत यवागू तथा गरम दूध में पानी मिलाकर पीने तो खिंदे रोग शिव्र दूर होता है।। ४३॥

वातजछिदमें सिद्धदुग्धपान.

विल्वमंथबृहतीद्वयटंट्न । कांशियकजलसाधितदुग्धम् ॥ पाययेदहिममाज्यसमेतम् । छिद्देषु ववलवातयुतासु ॥४४॥

भावार्थः — बेल, अगेशु, छोटी बडी कटेहली, टेंट इन के जड से पकाये इए पानीसे सिद्ध गरम दूध में घी भिलाकर पिलावे तो वातकृत प्रबल छिदिंशेग दूर होत्। है ॥ ४४ ॥

# पि अज्ञ छिदि चिकित्साः

आज्यमिश्रममलामलकानां । कार्यमिश्वरसदुग्धसमेतम् ॥ पायपेदभिकत्रीतलकोः । छदिंषु गबलपित्तयुतासु ॥ ४५ ॥

मावार्थ: -- घृतसे मित्रित निर्मल आमलेक काथ में ईलका रस व दूधको एवं शीतल वर्गीविधयोंको मिलाकर जिलाने से वित्तकृत प्रवल छिदिरीग दूर होता है ॥४५॥

## क र जछर्दि विकिस्सा

पाठया सह नृपांघिपमुस्ता । निवसिद्धशिष्ठमं कटुकाट्यम् ॥ पाययनसिल्लमञा बलास- । छिदैमेतदपहंत्याचरेण ॥ ४६ ॥

भाषार्थः—पाठा, आरम्बध (अमलतासका गृदा ) मोथा व निवसे सिद्ध पानी में सीठ मिरच, पीपल आदि व हुआैषि मिलाकर पिलाने से कप्तकृत छिदिरीग शीष्र दूर होता है ॥ ४६ ॥

#### सन्निपानज्ञहींदीचीकत्सा.

सर्वदोषजनितामपि साक्षा- । च्छदिंमगातिहतामृतवह्वी ॥ काथमेव अमयेच्च शिताढ्यं । पाययेदःस्मरं परमार्थम् ।, ४७॥

भावार्थ: — सिन्पातज छिरिशेग में कि अधि से नष्ट नहीं हुआ है ऐसे गिकोय के क्वाथमें शक्कर मिळाकर पिछाने से अंदर्य ही उपशान होता है ॥ ४७॥

#### वसव में सक्तुप्रयोग.

शकराबहु छनागळवंगै-। स्संस्कृतं मगधजान्वितलाजा ॥ तर्पणं सततमेव यथाव-। द्वक्षयेत्तिष हितं वमनेषु ॥ ४८॥

भावार्थ:—शक्कर, वडी इटायची, नागने शर, टबंग इन से संस्कृत व पीपल के चूर्ण से युक्त, टाजा के (खीट) तैपिण को, वमन में तृष्णा से पीडित रोगियों को खिटांचे तो अत्यत हितकर होता है ॥ १८॥

कीलमञ्जसहितामलकाना- । मस्यिचूर्णमथवा सितमिश्रम् ॥ मसयेत्सकलगंधसिताभिः । नस्यमप्यतिहितं वमनेषु ॥ ४९ ॥

भावार्थ:—देर की गिरी, और आपटे की गुठली की गिरी, इन के चूर्ण में शक्कर गिलाकर जिलाना, अथवा सम्पूर्ण सुगंध औषधि और शक्कर से नस्य देना बमन रोग में अत्यंत हितकर है ॥ ४९ ॥

#### छार्दे में पध्यभोजन।

भस्यभाष्यबहुपानकलेहान । स्वादुंगधपरिपाकविविज्ञान् ॥ बोजयेदिह भिष्यवमनार्ते- । प्वातुरेषु विधिवद्विधियुक्तान ॥५०॥

भावार्थ:—यमन से पीडित सोगियों के लिये कुशल वैद्य स्वादिष्ट, सुगंध व अच्छीतरह से किये गये योग्य भक्ष्य, भोजनद्रव्य, पानक व लेहों की विधिपूर्वक योजना करें ॥ ५०॥

# अथारीचकरोगाधिकारः ।

#### अरोचक निदान।

दोषर्वगवहुकोकनिमित्ताः । द्वोजनंष्यरुचिम्प्रतिरूपा । वालिनामनलेबगुणतः स्यात् । जायंत स्वगुणलक्षणलक्ष्या ॥ ५१ ॥

मावार्थ:—शतापितादि दोषों के प्रकृषित होने से, शोक भय, कोध इत्यादि कारण से व जठराग्नि के वैगुण्य से, प्राणियों को भोजन में अप्रतिम अरुचि उत्पान होती है जो कि, अपने २ गुणोंके अनुसार तत्त हुक्षणों से लक्षित देखे जाने हैं।

१ खीलके चूर्ण ( करतु ) व अन्य किमोको सस्तुओं को फल्सम पानी, दूध आदि द्वव पदार्थ में - श्रीकोशिक्या जाता है जसे तर्पण कहते हैं । यहा ते। ग्वील के चूर्ण को पानी में भियो कर और उक्त कार आदि को डालकर खावे ।

अर्थात् दोषादि के अनुसार उत्पन्न अन्यान्य छक्षणों से संयुक्त होती है इसे अरोचेक

# अरोचक चिकित्साः अरोचक चिकित्साः

देशकालकुलजातिविशेषान् । सात्म्यभोजनरसानधिगम्या- ॥ रोचकेषु विद्धीत विचित्रा- । नन्नपानबहुलक्षणलेहान् ॥ ५२ 🏺 🦪

भावार्थ: अरुचिरोग से पीडित रोगीयों को उनके, देश, काल, कुल, व जाति के विशेष से, उन के अनुकूल, भोजन रस आदिकों को जानकर, अर्थात किस देश कुल व जाति में उत्पन्नवाले को कोनसा भोजन व रस, सात्म्य व रुचिकारक होगा? इत्यादि जानकर उनको नानाप्रकार के विचित्र रुचिकारक से युक्त, अन, पान, बलेह आदि को मक्षणार्थ देवें जिस से अरुचि मिट जाय ।। ५२ ॥

# वमन आदि प्रयोगः

छर्दनैरपि विरेकानिरूहै- । रिनर्दापनकरीषघयोगैः ॥ नस्यतीक्ष्णकबलप्रहगण्ड्- । वैररोचिकनमाञ्च निर्युज्यात् ॥ ५३ ॥

भाषार्थः - उस अगेचकी रोगीको कमन विरेचन, और निरुद्ध बस्ति का प्रयोग करना चाहिये । एवं अग्निदीयन करनेवाले औषवियोंके प्रयोग, नस्य, कवलप्रहण, गण्डूच आदिका भी प्रयोग शोध करना चाहिये ॥ ५३ ॥

# मातुलुगंरस प्रयोगः

यावश्क् मणिमन्थजपध्या— । त्र्यूषणामस्रकचूर्णविमिश्रम् ॥ मातुर्स्तुगरसमत्र पिवेत्तै-- । दंतकाष्ट्रमरुचिष्वपि दद्यात् ॥ ५४॥

भावार्थ:—अरुचिरोग से पीडित रोगी को यवक्षार, सैंधानमक, इरड, सौंठ पीपल, आंवला, इन के चूर्ण को बिजौरे निंवू के रस में डाल कर पिलाना चाहिये। एवं इन ही चीजों से दान साफ कमना चाहिये। ७००।

#### मुख प्रश्नालादि

मूत्रवर्गरजनीत्रिफलाम्छ- । क्षारतिक्तकदुकीव्णकपायैः । 🥠 🤭 📜 क्षालयेन्मुखमरोचिकनं ते- । देतकाष्ट्रसहिनेरवलेष्टैः ॥ ५६ ॥ - -

१ इस का वातज, पित्तज कफ्ज सन्निपातज आगत्त (शांक क्रोंघ लोभ भय अदिसे जिल्हा) प्रकार पाच भेद होता है।। जगर स्त्रोकस्थ, शोक श्रंद्व की उपलक्षण जानाना चाहिये। ल

म्बार्धः म्यार्थः म्यार्थः म्यार्थः व इत्या इरड बहेडा कांवला, खद्दी, क्षार, कडुआ, कटुक उष्णांच कवेली औषधियोंके कथाय से अरोचक रोगांके मुख को प्रक्षालन [कुछा] कराना चाहिये। एवं खद्दा कटु आदि रस युक्त दांत्नों से दांनून कराना व योग्य अव- टेहोंको भी चटाना दितकर है ॥ ५५॥

पध्य भोजन.

आम्छतिक्तकटुसीरभशाकै- । मृष्टस्सलघुभाजनिष्टम् । संनते स्वमनसोप्यनुकूल । विध्दरोचकनिपीटिननृणाम् ॥ ५६ ॥

भावार्थः — जो अरोचक राग सं-पीडित है उन रागियों को सदा खटा, कडुवा कटुक (चरपरा) मनोहर शाक माजियांस युक्त स्वादिष्ट रूक्ष व ट्यु भोजन कराना कितकर होता है। एवं यह भी घ्यान में रहे कि वह भोजन उस रोगीके मनके अनुकूछ हो।। पर ॥

अथ स्वरभेद्रोगाधिकारः । स्वरभदनिदान व भदः

स्वाध्यायशोकविषकंठविघातनं।च्च- । भाषायनेकविधकारणतः स्वरोप- ॥ घातो भविष्यति तृणामालिलैश्च दोषै-। भेदोविकारक्षिरादपि पडविधस्सः ॥ ५७॥

ं भावार्थः जोरसे स्वाच्याय [पढना] करना, अतिशोक, निषमक्षण, गर्छ में छकडी आदि से चोट लगना, जोर से बोलना, भाषण देना आदि अनेक कारणों से ममुख्यों को स्वर का घात [नाश ] होता है [गला बैठ जाता है ] जिसे, स्वरभेद रेग कहते हैं । यह प्रकृपित वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, मेद, व रक्त से उत्पन्न होता है । इसलिये उस का भेद छह है ॥५७॥

वातार्यस्तकपत्र स्वरं भद्छश्चणः वाताहतस्वरिनिषिद्धितमानुषस्य । भिकोकगर्दभखरस्वरतातिषित्तान् ॥ संताषितास्यगळशोषविदाहतृष्णाः । कंडावरोषिकफयुकफतः स्वरः स्यात्॥ ५८॥

े भावार्थ: वातिक स्वर भेदते पीडित मनुष्य का स्वर निकलते समय ट्टासा माल्य होता है व गर्वे के सहरा कर्करा होता है। पित्तज रोग से पीडित को बोटते समय गड़ा सूखता है। गड़े में जड़न होती है और अधिक प्यास उगता है। फ़फ़्ज़ स्वरभेद में, गड़ा कफ से रुक् जाता है, स्वर मां कफ से युक्त होकर निकड़ता है। ५८॥

त्रिदोषज, रक्तज स्वरभेद लक्षण.

मोक्ताखिलमकटदोषकृतिख्रदेष । लिंगस्वरो भवति वर्जीयतच्य एपः ॥ कृष्णाननाष्मसहितो रुधिरात्मकः स्या- । तं चाष्यसाध्यमृषयस्स्वरभेदमाहुः॥ ५९॥

भावार्थ: उपर्युक्त प्रकार के सर्व रुक्षण एक साथ प्रवट होजाय सो उसे त्रिदेशिक स्वरभेद समझना चादिए। यह असुध्य होता है। स्क के प्रकीप से उस्पन स्वरभेदमें मुख काला हो जाता है और अधिक गर्मी के साथ स्वर निकलता है। इसे भी ऋषिगण असाध्य कहते है। । ५९।।

## मद्जस्वरभद्रलक्षण ।

मेदोभिभूतगलतालुयुता मनुष्य । कृष्णाष्ठ्यैर्नवद्ति गद्गदगादवाक्यं ॥ अव्यक्तवर्णमतएव यथा प्रयत्ना—। न्मेदःक्षयाद्भवति सुस्वरता नरस्य ॥ ६०॥

भावार्थ: — जब भेद द्वित है! कर, गल व तालु प्रदेश में प्राप्त होता है तो बेदज स्वरभेद उपन होता है। इससे युक्त मनुष्य, बहुत कप्टसे वीरे २ गहूंद्र, कंडसे, कठिन वचन को बोलता ह। वर्ण का नी स्पष्ट उचारण नहीं कर सकता है। इसकिये प्रयस्तसे मेदोविकारको दूर करना चाहिय। इससे उसे सुखर आवा है। ६०॥

## स्वरभंदिचिकित्सा.

सर्वान्स्वरातुरनरानभित्रीक्ष्य साक्षात् । स्नेहादिभिः सम्बन्धितौषधयोग्ययोगैः ॥ दोषक्रमादृपचरेदय वात्र कास-। श्वासप्रशांतिकरभेषजमुख्यवर्गैः ॥ ६१॥

भावार्थः — सर्वपकार के स्वरोपघात से पीडित सेनियों को अच्छी तरह परीक्षा कर स्नेहनादि विधिके द्वारा एवं उस के योग्य औषधियोंके प्रयोगसे, अयवा सासकासके उपशामक औषवियों से दोषों के क्रमसे चिकित्सा करणी चाहिये। दिशी वातपित्तकफज स्वरभेद्विकित्साः

श्रुक्तांपरि पतिदिमं छुतपानिष्रष्टं । वाताहतस्वरिवकारनंग्यु पित्ते ॥ क्षीरं पिवेद्छतगुद्रश्वर्श्यं बल्लासः । क्षारोदकं जिक्डकविष्ठणाविष्यस् ॥ ६२ ॥

भावार्थः नामज स्वरभेडसे पीटित मनुष्योको भीजनानंतर प्रतिदिन वीका पान इष्ट होता है अर्थात धृतपान करना चाहिए। पिनज स्वरापधातमे धा व गुडसे मिला हुआ दूध पीना चाहिए। कपसं उत्पन्न रोग मे झारजलमे जिकतु व जिपला मिश्रितकर पाना चाहिए।। ६२॥

नस्य गण्डूप आदि के प्रयोग

भृगामलामलकसदससाधितं य— ।

त्रंलं म्दनस्यविधिना म्बर्भेदवेदी ।

गण्ड्षयूष्कवलग्रहधूमपान-।

म्संयाजय नदमुरूपगणेस्म्बरातम् ॥ ६३ ॥

भावार्थः --- स्तरभेदरोग के स्वस्थ को जाननेवाला विद्य स्वरभेद से पीडित रोगीको भागरा व अवले के रस से साधित तलसे विधि के अनुसार नस्य देवें। एवं तरनुकूछ योग्य ओर्पानसमृह से, मण्ड्रप (कुक्का कराना) यूषप्रयोग, कवल धारण, धूमपान कराना चर्राहरें ॥ ६३॥

> गर्षाकषायपरिमिश्वितदुग्धसिद्धं । मुद्रमभूतवृतपायसम्ब भुक्त्वा ॥ सप्ताहमाश्वरिक्षसिद्धस्वरोयं । साक्षाद्ववेत्स्वरविकारमपोग्न थीमान् ॥ ६४ ॥

भावार्थ:---मुन्दरी के कणाय से भिश्रित दृष्ये सिद्ध मूगके पायस (खीर) कें वी मिलाकरैं सात दिन खार्चे तो सेपूर्ण प्रकार के स्वर विकार दूर होकर उसका स्वर सुंदर किन्नर के समान होजाता है।। ६४।।

मेदन समिपातज व रक्तज स्वरभेद चिकित्सा मदोविकारकृतदुस्त्वरभेद्मत्र । विद्वान् जयेरकफविधि विधिवद्विधाय ॥

# दांषत्रयास्रजनितं परिहृत्य तस्याऽ। साध्यन्वमृत्यनुविचार्य भिषम्यनेत् ॥ ६५ ॥

भावार्थ:--मेदो विकार से उत्पन्न स्वरभेद में कफ़ज स्वरभेद की जो चिकित्सा कही है, वही चिकित्सा करे। त्रिदोपज व रक्तज भेद को तो असाव्य कह कर, उस असाध्यता के विषय में अध्छीतरह विचार कर चिकित्सा के करने में प्रयत्न 明 珍麗山川

শ্বেদ্ধী সং

ं स्वरभइनाशक यागः

F : 1

भंगारुयपञ्चवयुतासितसत्तिलान्या । संभक्षयन्मरिचसच्चणकप्रगुपम् ॥ क्षीरं पिवंत्तदनुगव्यवृतप्रगाद । सोष्णं सञ्चर्तरिह रवरभेद्वेदी ॥ ६६॥

भावार्थ:- न्वरंभद से सयुक्त रोगां, भागरे के पत्ते के साथ, काले तिलों को अथवा मिरच केर्साथ चने की डार्छ। को खाकर ऊपर से गब्य घृत व शक्कर से मिला हुआ गरम दूध पीते ॥ ६६ ॥

÷ं∵ं े ः े जदावर्त रोगाथिकारः

Make Co

भन्ना । अत्रादावर्तातमण्यातुरं ज्ञा-। त्वा यत्नांत कार्गेलक्ष्मणश्च। सभ्देषज्यस्साधयनसाधु धामान् ! तस्यापेक्षा क्षिप्रमेव क्षिणोति ॥ ६७ ॥

भावार्थः - उदावर्त राग की, उसके कारण व लक्षणों से परीक्षा कर अच्छी ओषाधियोंके प्रयोग से उस की चिकित्सा वृद्धिमान् वैद्य करे । यदि उपेक्षा की जाय तो बह शीत्र ही प्राणघात करना है। ॥ ६७॥

\$ 1300. 12

उदावर्त संप्राप्तिः

बातादीनी वेगसंधारणाद्यः । सर्पेद्राश्चनयग्निशक्षापमानः ॥ क्रुद्धोऽपानोप्युर्ध्वमुत्पच तीत्रो-। दानव्याप्तः स्यादुदावर्तरीगः ॥ ६८॥ : भावार्थः - जब यह मनुष्य बातादिकोक वेग को रोकता है से कुपित अपानवायु उत्तर जाकर उद्गानवायुं में ब्यांत होता 🤻

17 110

उदार्वत नामक रोग उत्पन्न होता है। यह सर्थ, विजली, अग्नि व शसके समान भयंकर होता है॥ ६८॥

# अपानवानगोधज उदावर्त.

तस्माद्वेगो नैव संधारणीयो । दीर्घायुष्यं वांछतस्तत्त्वथैव ॥ श्रूह्माध्मानश्वासहृद्दोगहित्रका । रूद्धोऽपानस्तन्क्षणादेव कुर्यात् ॥ ६९ ॥

भावार्थ:—इसिंख्ये जो छोग दीर्घायुष्य चाहते हैं वे कभा वेग संध्यरंण नहीं करें अर्थात् उपस्थित वेगोंको नहीं गेके | अपानवायु के रोधसे उसी समय शूछ, आधान, श्वास हृदयरोग, हिचकी, आदि विकार होते हैं ॥ ६०॥

# मृज्ञायरोधज उदार्थन.

मार्गात् अष्टोऽपानवायुः पुरीषं । गार्ड रुध्वा वक्त्रतो निक्षिपद्धा ॥ सूत्रे रुद्धे मुत्रमलेष सजेदा- । ध्माना बस्तिस्तत्र शुला भवंति ॥ १९० ॥

भावार्थः -- एवं वह अपानवायु स्वमार्ग से अष्ट होकर मलको एक्टम निवादा कर रोक देता है और मुन्तसे बाहर फेकता है। मूत्र का रोध होने पर मृत्र बहुत भोडा २ निकलता है। साथ ही बन्ति में आध्यान (फ्ल जाना) व क्रूंज होता है।।७०॥

#### मलावरे।धज उदावर्त.

शूलाटोपः क्वासवर्चो विवधो । हिका वक्त्राद्वा पुरीषमवृत्तिः ॥ अज्ञानादुद्धे पुरीषे नराणम् । जायेदुचन्कर्तिकावाव तीव्रा ॥ ७१ ॥

भावार्थ: अज्ञान से मल श्ल के वेग को राक देने से शुक्त अधिप ( गुडगुडाइट ) श्वास, मल का विश्वंध, हिचकी, मुख से मल की प्रवृत्ति एवं कतारने जैसी तीत्र पीडा होता है ॥ ७१॥

#### शुक्रावरोधज उदावर्न.

मूत्रापानद्वारग्रुष्कातिशोषः । क्रुच्छाच्छक्रव्याप्तम् राप्तवृत्तिः । शुक्राञ्गयसम्भवत्यत्र क्रुच्छाच्छुकस्यवाद्यापि वेग निरुद्धे ॥ ७२ ॥

भावार्थ:—वीर्य के वेंग की निरोत करने पर मुत्रद्वार, अपानदार (गुदा) व अण्ड में शोफ होता है। ओर किटनता में नीर्य म युक्त मनका प्रवृत्ति होती है। इस से अर्थकर शुक्राव्यर्थ रोग भी होता है। ७०।

<sup>.</sup> १ जिस में बात मन्त्रमूत्र आदिकांकं उर्ध्व अमण हाता है जन ते राग कहते हैं। उन्ने बातविष्मुआदीनां आवर्तां अमणं यस्मिन् स उदावर्तः ॥ . . . . ?

# वमनावरोधज अधुरोधज उदावर्त.

ख्या वेगे सन्निरुध्दे तु कुछं । यैरेवान्नं दोषजालिधिदीधम् । सोकानंदायश्चपाते निरुद्धे । मुर्घाक्ष्णोर्वाजामयासम्भवति ॥ ७३ ॥

भावार्थः अननको रोकने पर जिन दोषोंसे यह रुद्ध अन्न दृषित होजाता है कियों के आधिक्य से कुछ उत्पन्न होता है। शोक व आनंद से उत्पक्त आंसुवोंके जैनाबेंसे शिर व नेत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। १९३।।

# <sup>।</sup> श्चननिरोधज उदावर्त

अस्ति विकाश्य त्रमांगोद्धवास्ते । रोगास्स्युर्वेग निरुद्धे श्रुतस्य ॥ अस्ति। स्ति। विकाश विकाश विकास विकास

शायाधी:—छीक का निराध करने पर नाक, मुल, नेत्र व मन्तक संबंधी रोग जिल्ला मंत्री हैं। इस प्रकार सात प्रकार के उड़ावर्त रोगोंने वात याधिकी जिकित्साका अनोब कुरू के करें।। ७४ ॥

गुक्रोदावर्न व अन्योदावर्न की चिकित्माः

शुक्रीदार्वर्तातमस्यतरूपा । मर्त्ये स्पर्भिर्हर्पयेन् कामिनी शाक् ॥ सर्वोदावर्तेषु यदाच योग्यं । तत्तत्कुयीरात्र तत्रौषधिक्वः ॥ ७५ ॥

भाषार्थः शुक्रोदावर्त रागसे पीडित मनुष्य को अधिकमरप्रवती ली, अपने हुस स्पर्श आदिसे संतोषित करें । इसी प्रकार सर्व प्रकारके उदावर्त रोगोंने भी कुश्र किस को जो अनुकूछ हो बेभी क्रिया करें ॥ ७५ ॥

٠ ، ''د

## अथ हिकारीगाधिकारः।

द्विकानिदान.

यदा तु पत्रनो मुहुर्महुरूपित वक्त्रं भूषं । श्विहांत्रयकुदाननान्याधिकवेगतः पाडयत् ॥ हिनरित यत्तप्व गोधापसहितस्ततः पाणिनां । वढांति जिनवङ्गा विषमक्ष्यविकामयं ॥ ८६॥

भावार्थ---जन प्रकृषित बायु िल्हा (तिहाँ) केन (आनडी) यकृत्र (क्रिगर) कोंको अत्यधिक वेग मे पीहित करता हुआ ओर दिम हिम अन्य करता हुआ, लस्त्रपर

१ विकस शत पाठांतरं [ विद्न्धं दूर्णतं ]

( उदर से मुखकी तरफ) बार २ आता है इसे हिका (हिचकी) रोग कहते हैं। यह रोग प्राणियोंके दिव्य प्राणको नाश करता है। इसिटिये इसका नाम हिका है ऐसा जिनेंद्र देवने कहा है। ७६॥

## हिकाके पांच भेदः

कफेन सहितोतिकोपवश्वता महामाणइ - ।
त्युदीरितमरूतकरोत्याखिलपंचिहकामयं ॥
अथाश्वजनितां तथात्र यमिकां पुनः श्वद्रिकां ।
महामलयनामिकामधिकभूरिगंभीरिकां ॥ ७७ ॥

अर्थ---कपते युक्त प्र'ण नामक महा-दायु कुषित होकर पाच प्रकार के हिक्का रीगको उत्पन्न करता है। उनका नाम क्रमसे अन्नजा, यिमका, श्रुद्रिका, महाप्रख्या व गंभीरिका है। ७७॥

## अञ्जयमिका दिकालक्षणः

सुतीव्रकड्भोजनैर्मस्द्धः स्वयं पातितः।
तदोध्र्वमत उत्पतन् हृदयपार्श्वपीडावहः ॥
करोत्यधिकृतात्रनां विदितनामहिकां पुन-।
श्विरेण यमिकां च वेगयुगलैः श्विरः कंपयन्॥ ७८॥

भावार्थ:—तीक्षण व कटुपदार्थी के अत्यिधिक भाजनसे नीचे दबा हुबा वात एकदम अपर आकर हृदय व प्रसिन्धी में पीड़ा उत्पन्न करते हुए जो हिक्काको उत्पन्न करता है उसे अन्नजा हिक्का कहते है, और जो कंठ व सिरको कंपाते हुए ठहर ठहरकर एक २ दके दो दो हिचिनियोंको उत्पन्न करता है उसे यमिका हिक्का कहते हैं।। ७८।।

# श्रुद्रिकाहिका सक्षण.

. चिरेण षहुकालतो विदिनमंदवेगैः कम- । क्रमेण परिवर्कते अकटजत्रमुलादतः ॥ नृणामनुगनात्मनामसहितात्र हिक्का स्वयं। भवेदियमिह अर्तातिनजलक्षणैः श्रुद्धिका ॥ ७९ ॥

भावार्थ .- जो बहुत देरगे, मंदवेग थे साथ क्रमक्रम से, जनगारिथ ( इसली

१ असूत् हिनरतीति हिम्हा।

हड़ी ) के मूलसे, अर्थात् कंठ और हृदय की संविसे आता है और जिस का नाम भी सार्थक है ऐसे स्वलक्षण से लक्षित उसे क्षुद्रिका हिका कहते हैं ॥ ७९ ॥

महाप्रस्य व गंभीरिका हिकालक्षण.

स्ववेगपरिपीडितात्मबहुममीनर्मृछिका ।
महासहितनामिका भवति देहसंचाछिनी ॥
स्वनाभिमभिभूय हिकयति या च हिका नरा- ।
जुपद्रवति च मणाद्युतधारगंभीरिका ॥ ८० ॥

भावार्थ: — जो मर्माशानों को अपने ब्रेग के द्वारा अत्यंत पीडित करने हुए और समस्त शरीरको कम्पात हुए हमेशा आता है उसे महाहिका कहते हैं । और जे नाभिस्थानको दवाकर उत्पन्न होता है व शरीरमे अनेक ज्वरादि उपद्रवोंको उत्पन्न करता है एवं गम्भीर शब्द से युक्त होकर आता है उसे गम्भीरवा हिक्का कहते हैं ॥८०॥

हिक्काके असाध्य सक्षणः

दीर्घीकरोति तनुपृर्ध्वगतां च दृष्टि ।
हिका नरः क्षवथुना परिपीडितांगः ॥
क्षीणोऽत्यरोचकपरः परिभग्नपार्श्वी—
प्यत्यातुरश्र भिषजा परिवर्जनीयः ॥ ८१॥

भावार्थः — जो हिका रोगांके शरीरको छंबा बनाता है अर्थात तनाव उत्पन्न करता है, जिसमें रोगां अत्यत क्षेण है, दृष्टिको ऊपर करता है, और छोकसे युक्त है, अरोचकतासे सहित है एवं जिसका पार्श्व (पमछी) हटासा माछम होता है ऐसे रोगी को वैद्य असाध्य समझकर छोडे।। ८१॥

#### हिका चिचिग्पा.

हिकोद्रारस्थापनार्धे च बेगा- । क्रोध्दं धीमान् योजयेद्योजनीयैः ॥ प्राणायामस्तर्जनस्ताहनवि । मर्स्य क्षीव्रं जासयेद्वा जलाद्यः ॥ ८२ ॥

भावार्थ:—हिक्का के उद्गार की बैठालने एवं वेगों की रोकने के लिय, अर्थात् उस के प्रकीप की रोकने के लिये कुदाल वैद्य योग्य योजनावोंकी करें। इसके लिये प्राणायाम कराना, तर्जन [इगाना] ताइन करना और जल -आदि से कष्ट देना हितकर है ॥ ८२॥

#### हिकानाशक योग.

शकरामधुकमागधिकानां । चूर्णमेव श्रमयत्यति।हैवकां ॥ हैमगैरिकमथाज्यसमेतं । छेडयन्मणिश्चिलामथवापि ॥ ८३॥

भावार्थ: — शत्रकर, मुलैठी, पीपल, इनके चूर्ण के भक्षणसे अत्यंत वेगसिंहत दिक्का भी उपश्रम होता है। एवं सोना व गेरू को धी में गिलाकर चाटना चाहिये अथवा मनःशिलाको बी में निश्रकर चाटना चाहिये।। ८३।।

#### हिकानाश यागद्रयः

सिंथवाड्यमाईमाम्लरसं वा । सोष्णदुग्धमथवा घृतमिश्रम् ॥ क्षारचूर्णपरिकीर्णमनल्पम् । पातरेव स पिवेदिइ हिक्की ॥ ८४ ॥

भावार्थ—हिक्का रागवालों को, प्रातःकाल खट्टे बिजोरे लिंबु आदि के खट्टे रस में सेंधालोग भिलाकर कुछ गरम करके पिलार्वे | अथवा गरमदूव मे ची व क्षारों के चूर्ण डालकर पिलार्वे तो शोग्र ही हिक्का नाश होता है || ८४ ||

दिककाव्त अन्यान्य योगः

अंजनायलककोलसलाजा- । तर्षणं घृतगुढण्लुतमिष्टं ॥ हिकिनां कटुकरोहिणिका वा । पाटलीकुसुमतत्फलकरूकः ॥ ८५ ॥

भावार्थ: — पुरमा, आवरा, बेर, खील इन की थी व गुडमें भिगीकर हिक्कियोंकी खिलाना चाहिए। कटुक रोहिणी का प्रयोग भी उनके लिए उपयोगी है। एवं पाढल का पुष्प व फल का कल्क बनाकर प्रयोग करना भी हितकारक है।। ८५॥

अधिकऊर्घ्यवातयुक्त हिक्काचिकित्सा.

ऊर्ध्वातवहुलास्वय हिनका- । स्वादिंशद्धिकवस्तिविधानम् ॥ सैथवाम्लसहितं च विरेकम् । योजयेदहिमभोजनवर्गम् ॥ ८६ ॥

भावार्थः - अस्विक ऊर्व्वात से युक्त विका में विशेषतया बस्तिविधानक प्रयोग करना चाहिये। सेघालोण व आम्छ से युक्त विरेचनकी भी योजना करें तथा उष्णभोजनकी का भी प्रयोग करें।। ८६।।

अय मिनश्यायरीगाधिकारः । भतिस्यायनिवानः

हिकास्सम्याग्नाधिनदामधाय मात्रवायनगान् । वस्य साक्षादिहितसकलैः लक्षणभेषनायैः ॥

# मूर्विन व्याप्ताः पवनकफिपत्तासमस्ते पृथम्या । कुद्रा कुर्युनिमगुणयुतान् तान् मतिस्यायरोगान् ॥ ८७ ॥

भावार्थ: अभीतक हिक्का रोगके लक्षण, चिकित्सा आदि को विधिपूर्वक कहकर, अब प्रतिस्थाय ( जुलाम ) रोग के समूह को उन के समस्त लक्षण व योग्य औषधियों के साथ वर्णन करेंगे। मस्तक में ज्याप्त वात, कफ, पित्त व रक्त ज्यस्त या समस्त जिस समय कुपित होजाते हैं यह अपने गुण से युक्त प्रतिहैगाय नामक रोगोको उत्पन्न करते है।। ८७॥

# प्रतिद्वाय का पूर्वकप

स्याद्त्यंतं स्रवधुरिसलांगममर्दो गुरुत्वं । मृभ्रिस्तम्भः सत्तनमिन्निमत्तैस्तथा रोमहर्षः ॥ तृष्णाद्यास्ते कतिपयमहोपद्रवारसंभवंति । माग्रुपाणि मभवति सतीह मितिश्यायरोगे ॥ ८८॥

भावार्थः पित्य य रोग उत्पन्न होने की सम्भावना हो तो, [ रोग होने के पिंहले २ ] छींक काती है, संपूर्ण अंग ट्रटते है, होर में भारीपना रहता है, अंग जकड जाते हैं, बिना विशेष कारण के ही हमेशा रोमांच होता रहता है, एवं प्यास आदि अनेक महान् उपद्रव होते हैं। ये सब प्रतिस्थाय के पूर्वरूप हैं।। ८८।।

वातज प्रतिस्थायके लक्षण.

नासास्वच्छक्षुतिपिहितविरूपातिनदेव कण्डे ॥ श्रोषस्तालुन्यधरपुटयोश्श्वंत्वयोश्रातितोदः । निद्राभंगः सवथुरतिकष्टस्वरातिप्रभेदो ॥ वातं।भ्रद्ते निजगुणगणः स्यात्प्रतिकयायरोगे ॥ ८९ ॥

भागार्थ:—नाम से स्वच्छ [ पतली ] स्वाव होना, नास आन्छादित, विरूप व बंदसा होना, गला, तालू व ओठ सूख जाना, कनपटियोमे हुई चुमने जैसी ताब पीडा होना, निद्रानाद्या, अधिक छींक आना, गला बैठ जाना एवं अन्य वातोद्देक के इक्षण पाया जाना, ये वातज मतिस्याय के उक्षण है।। ८९॥

> पित्रज मितस्याय के लक्षणः पीतस्से। प्णस्क्षयति सहसा स्नावदृष्टोत्तमांगाद् । प्राणाध्दमञ्चलनसहस्रो साति निश्वासवर्गः ॥

१ उपरोक्त प्रकार बातज, पिलज, कफज, सिव्यातज, रक्तज इस प्रकार जुलाम का पाच मेद हैं।

# तृष्णादाइमकटगुणयुक् सत्प्रतिक्यायमेनम् । पित्तोभ्दृतं विदितनि नचिन्हैर्वदेदेदेदे ॥ ९० ॥

भावार्थ: जिसमें मस्तकसे पीत व उष्ण दुष्टलाय एकदम बहता हो, नाक से धूंआ व अग्नि के समान गरम निश्वास निकलता हो एवं तृष्णा, दाह व अय पित्तके लक्षण प्रकट होते हों, उसे शास्त्र वैद्य पित्तके विकार से उत्पन प्रति-इयाय रोग कहें अर्थात् ये पित्तज प्रतिक्याय के लक्षण हैं ॥ ९०॥

#### कफजमित्याय के उक्षण

उच्छूनाक्षो गुरुतर्शिरः कंडताल्बंश्वर्शार्थ- । कंडूपायः शिशिरवहलक्ष्वेतसंस्नावयुक्तः ॥ उष्णप्रार्थो घनतरकफोद्धंधनिक्वासमार्गो । श्रेष्मात्येऽस्मिन् भवति मनुजोऽयं मतिक्यायरोगे ॥९१॥

भावार्थ: — जिसमें इस मनुष्य की आख के ऊपर सूजन हो जाती है, शिर भारी होजाता है, कंठ, तालु, ओठ व शिरमें खुजली चलती है, नाकसे ठण्डा गाढा व सफेद लाव बहता है, उच्चा पदार्थों की इच्छा करता है। निश्वासमार्थमें अति घन [गाढा] कफ जम जाने के कारण, वह बंद रहता है, उसे कफ विकारसे उत्पन्न प्रतिस्थाय रोग समझना चाहिये। ११॥

#### रक्तज प्रतिद्याय लक्षण.

रक्तसाना भवति सतत्र प्राण्यस्ता प्रवश्च । वैभोषातैः प्रतिदिनमतः पीडितस्स्यान्म तुष्यः ॥ सर्वे गंथं स्वयीयद्द महापूर्तिनिश्वासयुक्तो ॥ नैवं वेति प्रवल्किथिरोत्थमतिक्यायरोगी ॥ ९२ ॥

भावार्थः—रक्त विकार से उत्पन्न प्रतिश्यायरोग में नाक से सदा रक्तकाब होता है। आंखे छाछ हो जाती हैं। प्रतिदिन वह उरःक्षतके एक्षणोंसे युक्त होता है। स्वयं दुर्गंध निश्वास से युक्त रहनेसे और समस्त गंध को वह समझता ही नहीं ।। ९२ ॥

सक्षिपातज मतिस्थाय सम्रह

भूयो भूयस्त्वयमुपन्नमं यात्यकस्माच अघि । भूत्वा भूत्वा पुनरपि मुहुर्यः मतिङ्घायनामा ॥ पक्वो वा स्याद्ध च सहसापक्व एवान्न-साक्ष्यत् । सोयं रोगो भवति विवमस्तर्भजस्तर्विष्ठगः ॥ ९४॥ मानार्थः — जो प्रतिक्याय बार २ होकर अकरमात् द्वांघ एक कर अथवा विना पक्त के ही उपशम होता है, फिर बार २ होकर मिटता है एवं जिसमें सर्वदायों के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं, देखे सन्तिपात ज प्रतिक्याय कहते हैं।। ९३॥

# दुप्रशतिस्यायळक्षणः

श्रीवं शुष्यत्यय पुनिरेह क्रियते चापि नासा। स्रातो रोधादतिबहुकफो नस्रते तत्क्षणेन ॥ वैकल्यं स्यात् त्रजति सहसा प्तिनिश्वासयोगा-। हंभं सर्व स्वयमिह नवेच्यंव दुष्टाख्यरोगी ॥ ९४॥

भावार्थ — जिस में नासारंध्र शीष्ट्र सूख जाता है पुनः गीला हो जाता है हृद्ध कफ स्रोतोंको गेक देता है, अतएव नाक रुक जाता है और कभी सहसा खुल जाता है। निश्वास दुर्शंध्र होने के कारण उसे किसी प्रकार का गंध्र का झान नहीं होता है। इसे दुश्रवितश्याय रोग कहते हैं॥ ९४॥

भतिस्यायकी उपेक्षा का दांप-

सर्वे चैत प्रकटितगुणा ये प्रतिक्यायरांगा । अप्नैद्रों प्रमथनगुणां पेक्षिताः सर्वदैव ॥ साक्षात्काळां तरग्रुपगता दुष्टतां मेति कुच्छ्नाः । प्रत्यारूवेया क्षयविषमरोगावहा वा भवंति ॥ ९५ ॥

भावार्थः — ये उपर्शुक्त सर्व प्रकार के जिन के छक्षण आदि कहचुके हैं ऐसे प्रतिस्पाय रोगों के अज्ञानसे दोष दूर नहीं किया जायगा अर्थात् सकाल में चिकित्सा न कर के उपेक्षा की जायगी तो कालांतरमें जाकर वे बहुत दूजित होकर कष्टसाध्य, वा प्रत्याख्येय [छोडने योग्य ] हो जाते हैं अथवा क्षय आदि विषम रोगों को उत्पन्न करते हैं ॥ ९५॥

#### प्रतिस्यायाचिकित्सा.

दोषापेक्षाविहितसक् क्षेभवजनसंगयुक्तो । सिंपःपानाच्छमयति नवीत्यं मित्रयायरागं ॥ स्वेदाभ्यंगित्रकदुषहुगण्डूषणैः श्रोधनाद्यैः । पक्षं कालाद्धनतरककं सावयेन्नस्यवर्गैः ॥ ९६ ॥ भाषार्थ:— दोनों की अपेक्षा से लिये गये (जिन की जहां जरूरत हो) संस्पूर्ण मौषियों से संयुक्त अथवा सिद्ध घृत के पीने से नवीन प्रतिश्याय रोग [अपका] श्रमन होता है, एवं इसपर [पाकार्थ] स्वेह, अभ्यंग [मालिश] सोंठ, मिरच, पीपल आदि से गण्ड्व, वमन आदि शुद्धिवियान का प्रयोग कस्मा चाहिये । कालांतर में जो पक्त होगया है जिसका कक्त गाहा होगया है उसे नस्यप्रयोग करके बहाना ऋहिये ॥ ९६॥

बात, पित्त, कफ, व रक्तज मितश्यायिकित्सा, वाते पंचमकटलवणैर्युक्तसिः मग्नस्तं । पित्ते तिक्तामलकमप्युरैः प्रकृतमेतच्च रक्ते । क्षेष्ठणण्युष्णैरितकदुकतिक्तातिकक्षः कषायः॥ पेयं विद्वद्विहितविधिना तत्मितश्यायभात्ये॥ ९७॥

भावार्धः —यदि वह प्रतिश्याय वातज हो तो घृतमें पंचलवण भिलाकर पीनां अध्या है। पित्तज व रक्तज हो तो कडुआ आम्ल व मधुर रसयुक्त औषधियों से पकाया हुआ घृत पीना हितकर है। कफ ज प्रतिश्याय में उष्ण अतिकटुक तिक्त, रूक्ष और क्षेत्री औषधियों से सिद्ध घृतको विधिपूर्वक विलावे तो प्रतिश्याय की शांति होती है।

प्रतिद्यायपाचनके प्रयोगः

पाक साक्षाद्वजित सहसा सोव्णशुंठीजलेन । भीरेणापि मनरमधुन्नियुमयुक्तार्द्वकेण ॥ तीक्ष्णभक्तैः कडुकलकलायाडकीष्ठुद्रयूषैः । कीलत्याम्लेमीरचसहितस्तत्मितिस्यायरोगः ॥ ९८ ॥

भावार्थः — गुण्डी से पकाये हुए गरम जलको पिलानेसे, लाल सेंजन य आहक से सिद्ध दूव के पीने से, तीक्ष्णमक राई, कल (बेर) मटर, अरहर व मूंग इनसे सिद्ध यूप [दाल] से और मिग्च के चूर्ण से सिहत कुलधी की कांजी के सेवन से प्रति- इयाय रोग शीघ ही एक जाना है ॥९८॥

सक्षिपानज व दुष्ट प्रनिश्यायिकित्या.

सीप्णक्षारैः कदुगणविषकेष्ठितः वावपीरै-। स्तोक्ष्णैर्नस्परिषमपरिषेकावगाहात्रलेषैः॥ गण्ड्षैकी कवलवहुश्वमप्रयोगानुलेपैः। सद्यः शाम्यत्यस्तिलकृतदुष्टमितद्रयायरोगः॥९९॥ Sand the state of the state of the state of the state of the

भावार्थः — सर्वदोषों से दृषित दुष्ट प्रतिश्यायरीम उष्ण, क्षार, कटु औषधि वर्ग से पकाया हुआ घृत, अवपीडन, नस्य व अन्य तिश्ण नस्य, उष्णसेक, उष्णकषाय जलादिक में अवगाहन, अवलेह, गण्डूष, कवलप्रहण, बहुधूम प्रयोग व लेप से शीव्र उपशम होता है ॥ ९९ ॥

प्रतिद्याय का उपसंहार.

इति मतिश्यायमहाविकारान् । विचार्य दोषकमभेदभिन्नान् ॥ मसाधयेत्तरमतिकारमार्गे । रश्चेषभषज्यविश्चषवेदी ॥ १०० ॥

भावार्थ:—-३स प्रकार उपर्युक्त प्रकार से भिन्न २ दोवोंसे उत्पन्न प्रतिश्याय महारोगों को अच्छीतरह जानकर संपूर्ण औषधियों को जानेनेत्राला वैद्य उन दोवो-के नाश करने बाले प्रयोगों के द्वारा चिकित्सा करें॥ १००॥

अंतिम कथन।

इति जिनवन्त्रिनिर्गतसुशास्त्रमहांबुनिधेः। सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो। निस्तिमिदं हि शीकरानिभं जगदेकाहितम्॥ १०१॥

भावार्थः — जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलेकिके लिए प्रयोजनभूत साधनरूपी जिसके दो दुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुदसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथमें जगत्का एक मात्र हितसाथक है [इसलिए ही इसका नाम कल्याणकारक है]॥ १०१॥

इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारके चिकित्साधिकारे श्चद्ररोगचिकित्सिनं नामादितः षोडद्याः परिच्छेदः ।

-:0: -

इत्युम्नादित्याचार्यकृत कल्याणकारक मंत्र के चिकित्साधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाविविसूपित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा दिखित भावार्थदीपिका टीका में क्षुद्ररोगाधिकार नामक सोछहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।

# अथ सप्तद्शः परिच्छेदः।

#### मंगलाचरण व प्रतिशाः

जिनपति प्रणिपत्य जगत्रय-। प्रशुगणार्चितपादसरोरुहम् ॥
हृदयकोष्ठसमस्तक्षरीरजा-। मयचिकित्सितमत्र निरूप्यते ॥ १॥

अर्थ: — जिन के चरणकमल को तीन लोकके इंद्र आकर पूजते हैं ऐसे श्री जिननाथ को नमस्कार कर हृदय, कोष्ठ व समस्त दारीर में उत्पन्न होनेवाले रीग व उनकी चिकित्सा अब कही जाती है। । १॥

# सर्वरागां की त्रिदोषों से उत्पत्ति.

निक्तिलद्राषकृतामयलक्षण-। प्रतिविधानविश्वेषविचारणं ॥ कमयुतागमतत्वविदां पुनः। पुनिरह प्रसभं किमु वर्ण्यते ॥२॥

अर्थः -- सर्व प्रकार के राग बात पित्त कफ के विकार से हुआ करते हैं, कुशल वैद्य उन दोषों के क्रमको जानकर उनकी चिकित्सा करें | दोषों के सूक्ष्मतत्व को जानने बाले विद्वान् वैद्यो को इन बातो को बार २ कहने की जरूरत नहीं है ॥२॥

#### त्रिदोषोत्पन्न पृथक् र विकारः

प्रवरवातकृतातिरुजा भवं - । दतिविदाहतृषाद्यपि पित्तजम् । उरुघनस्थिरकण्डुरता कफी - । द्ववगुणा इति तान् सततं वदेत् ॥३॥

भावार्यः -- वातिवकार से शरीर में अध्यिक पीडा होती है । पित्तविकार से दाह मृषा आदि होती है। कफके विकारसे स्थूल, धन, रिधर व खुजली होती है। ऐसा हमेशा जानना चाहिए ॥ ३॥

## रागपरीक्षाका सूत्र-

अकथिता अपि दोषविश्वषणा । न । ह भवंति विना निजकारणैः । अखिलरोगगणानवबुध्य तान् । प्रतिविधाय भिषक् सञ्जपाचरेत् ॥ ४ ॥

भावार्थः—दोषाविशेषों [ वात पित्त, ककों ] के विना रोगों की उत्पत्ति होती ही नहीं, इसिक्टिये उन दोष रोगों के नाम, छक्षण, आदि विस्तार के साथ, वर्णन नहीं करने पर भी समस्त रोगों को, दोषों के छक्षणों से ( वातज है या पित्तज है स्थादि ) निश्चय कर उनके योग्य, चिकित्सा भिषक करें ॥ ४ ॥ ५२

## अथ हुद्रोगाधिकारः । वातज हुद्रोग चिकित्सा.

पवनदोषकृताधिकवंदनाः । इदयराँगनिवीडितमातुरम् ॥ मगधजान्वितसर्वपमिश्रिते । रहिमवारिभिरव च वामयेत् ॥ ५ ॥

भावार्थ:--वातके विकार से जब हृदय में अत्यधिक वेदना होती है उस रोगी को अर्थात् वातज हृद्रोग से पीडित रोगी को पीपच सरसें। से मिला हुआ गरम पाना विकाकर बमन कराना चिहिया। ५॥

#### वातज हुद्दे।गनाशक योग

लवणवर्गयबोद्धविमिश्रितं । घृतमतुः प्रिविध्टृद्यामधी ॥ जिकदुक्षिग्वजमोदकसंधवा- । निर्पे फलाम्लगणैः प्यासायवा ॥ ६ ॥

अर्थ-वातज हृदयरोगीको छवणवर्ग व यवक्षार से मिला हुआ घृत पिलावें। एवं त्रिकटु, हींग, अजवाईन व सेंघालोण इनको खड़े फल्समृहके रसके साथ अथवा दूध के साथ पिलाना चाहिये॥ ६॥

#### पित्तज हुद्रागिविकित्सा.

अधिकिपित्तकृते हृदयामये । घृतगुढाप्छतदुग्धयुतीषर्थः ॥ वमनमत्र हितं सविरेचनम् । कथितपित्तचिकित्सितमेव वा॥ ७॥

अर्थ—यदि पित्त के विशेष उद्देश से हृदय रोग होजाय तो उस में [ पित्तज हृदय रोगमें ] घृत, गुड व दूव से युक्त [ पित्तनाशक ] औपधियोसे वमन कराना ठीक है एवं विरेचन भी कराना चाहिए । साथ ही पूर्वकथित पित्तहर चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ७ ॥

#### कफज इदोगचिकित्साः

कफकुतोग्रमहाहृदयामये । त्रिकदुकोष्णजलैरिह वामयेत् । अपि फलाम्लयुता त्रिवृता भृत्रं । लवणनागरकैस्स विरेचयेत् ॥ ८ ॥

अर्थ — कफविकारसे उत्पन्न इदयगत महारोग में [कफन इद्रोग में ] त्रिकटु से युक्त उष्णजलसे वमन कराना चाहिये। एवं निशोध, खष्टा फल, संघालोण व शुंठींसे विरेचन कराना चाहिए ॥८॥

इद्रोग में वस्तिप्रयोग.

तद्तुरूपविशेषगुणीषर्थे— । रखिलबस्तिविधानमपीष्यते ॥ हृद्यरोगगणमञ्जमाय त्र्वे । क्रिमिकृतस्य विधिश्व विधीयते ॥९॥ भावार्थ: — हदोग के उपरामन करने के लिये तत्तहोषोके उपरामने योग्य औष-धियों से बस्ति का भी प्रयोग करना चाहिये। यहां से आगे कृमि रोगके निदान व चिकित्सा का वर्णन करेंगे। १ ।।

## अथ क्रिमिरोगाधिकारः।

क्रमिरोग लक्षण.

शिरसि चापि रुजो हृदये भृशं । वमथुसक्षवथुज्वरसंभवैः ॥
किमिकृताथ मृहुर्मुहुरामयाः । प्रतिदिनं प्रभवंति तदुहमे ॥१०॥

भावार्थः — शरीर में क्रिभिगोगों की उत्पत्ति होनेपर शिर व हृदय में अत्यंत श्रीडा, वमन, छीक व ज्यर उत्पन्न होता है। एवं वार २ क्रिमियों से उत्पन्न अन्य अतिसार अम, हृद्रोग आदि रोग भी प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं।।१०॥

## कपपुरीपरकज कृमियां-

असितरक्तिसताः किमयस्सदा । कफपुरीषकृता बहुधा तृणां ॥ नग्वित्रागेमहृक्षतदंतभ- । क्षकगणाः क्षिरप्रभवाः स्मृताः ॥११॥

भावार्थ: — मनुष्यों के कफ व मल में काला, लाल, सफेद वर्ण की नाना प्रकार की किमियां होती है। एवं नाख़न, शिरका बाल, रीम, क्षत (जलम) व दंत की भक्षण करने वाली कृमियां रक्त में होती है। ११॥

#### इमिरोग चिकित्सा.

किमिगणप्रशमाय चिकीर्षुणा । विविधभेषजचारुचिकित्सितं ॥ सुरसयुग्मवरार्जकणिज्जक । स्वरससिद्धघृतं प्रतिपाययेत् ॥ १२ ॥

भावार्थ: — क्रिमियोंके उद्रेकको शमन करने के लिए कुशल वैद्य योग्य विविध औषियोंके प्रयोग से चिकित्सा करे । तथा काली तुलसी, पलाश, छोटी पत्ती की तुलसी, इन के रस से सिद्ध घृत का पिलाना हितकर है ॥ १२॥

#### रुमिरांग शमनार्थ शुद्धिविधान.

कटुकतिक्तकषायगणीपर्ये । रुभयतश्च विश्वद्धिमर्शन्यलम् ॥ स्वणतीक्ष्णतरैश्च निरूद्दणं । क्रिमिकुलप्रश्नमार्थमुदाहृतम् ॥ १३ ॥

भावार्थः - कटुक, तिक्त व कषायवर्ग की औषधियोंसे वमन विरेचन कराना क्रिमिरोगके लिए हितकर है। सेंधानमक व तीक्ष्ण औषियों से निरूहण बन्तिका मयोग करना भी क्रिमिसमूहके शमन के लिए हितकर है। १३॥

#### कृमिज स्वरस.

अपि शिरीपरसं किणिहीरसं । प्रवरकेंबुकिकिशुकसदसम् ॥
विल्लामाश्रतमव पिवेक्सरः । क्रिमिकुलानि विनाशियतुं ध्रुवं ॥ १४ ॥

भावार्थ:—सिरस, चिरचिरा, केमुक, पटाश, इनके रस को तिलके तेल्लमें मिळाकर पानेसे किमियोंका समूह अवस्य ही नए होता है ॥ १४॥

#### विदंग सूर्णः

कृतविदंगविच्र्णमनेकशः । पुनिरिद्याश्वत्रक्रद्रसभावितम् ॥ तिलज्जाकरया च विमिश्रितं । क्रिमिकुल्यलयावहकारणम् ॥ १५॥ ४

भावार्थ — वायविदंगके चूर्ण को अंग्छी तरह कईवार घोडे की छीद के रस से भावना देकर फिर तिलका तेल व शकर के साथ मिलाकर उपयोग करने पर क्रिमिकुल अवस्य ही नष्ट होता है।। १५॥

## मूपिकदार्णादियोग.

अपि च मूचिककणरसेन वा । प्रवररालिविडंगविचृणितम् । परिविलोड्य घृतेन विपाचितं । भवति तिकिमिनाशनभक्षणम् ॥१६॥

भावार्थ--रालि [१] बायुविडंग के चूर्ण को मूसाकानी के रस में धोले | फिर उसे घृतके साथ पकाकर खानेपर किमिनाश होता है ॥ १६॥

#### क्रामिनाशक तेल.

वितुषसारविडंगकषायभावितितिलोद्भवमेव विरेचनौ- ॥ षधगणैः परिपक्कमिटं पिवन । क्रिमिकुलक्षयमाशु करौत्यसौ ॥ १७॥

भावार्थ—तुषरहित वायुविहम के कामय से मावित तिल से निकाहे हुए तेल को विरेचनीषियगणोंके द्वारा पकाकर पीनसे सर्व किमिरोग शीघ ही दूर होते हैं ॥ १७॥

#### सुरसादि यागः

सुरसबंधुरकंद्लकंद्कैः । परिविषक्तमुतक्रमयाम्लिकाम् ॥ अजिज्ञिरां सञ्चतां त्रिदिनं पिवे- । दुद्रसपैविनाधनकारिकाम् ॥ १८ ॥

भावार्थः — तुलसी, वायिवंदंग, सफेदेखर कंदक (वनसूरण) इन से पकायी हुई छाछ से मिश्रित गरम कांजा मे बी मिलाकर तीन दिन पीने से उदर में रहने बाली संपूर्ण कृमि नष्ट हो जाती हैं ॥ १८ ॥

#### कृमिन्न योग.

श्रुषघृष्टिमहाष्ट्रदिनांतरम् । द्धिरसेन पिवेत्किमिनाश्चनम् ॥ अथ कुलत्थरसं सतिलोद्धवं । त्रिकदुद्विंगुविद्दंगविमि।श्रितम् ॥ १९ ॥

भावार्थ:—दही के तोड़ के साथ इंद्रायण के करूक को मिलाकर आठ दिन में एक दफे पीना चाहिये। उससे क्रिमिनाश हो जायगा। तथा कुल्थीके रस या तिल के तेल में त्रिकर, हिंग, वायीवंडग को मिलाकर लेना भी हितवर है। १९॥

## पिष्पलीमूल कल्क.

सुरसजातिरसेन च पेशितं । शवरिष्पिल्यिमृलमजांबुना ॥

पितिदिनं शिपवेत्परिसर्पवान । कटुकितक्तगणैरश्चनं हितम् ॥ २०॥

भावार्थ: —कृमिरोग से पीडित रोगीको तुल्सी व जाई के रस के साथ पिसा हुआ पीपली मूल को, बकरे के मृत्र के साथ प्रतिदिन पिलाना और कृतुतिक्तगणीक द्रव्यों से भोजन देना अत्यंत हितकर होता है ॥ २०॥

#### रक्तज कृमिरोग चिकित्साः

कफपुरीषकृतानिः विलान् जये – । द्वहुविधैः पकटीकृतभेषजैः ॥ रुषिरसंजनितान्किमिसंचयान् । कथितकृष्टचिकित्सितमार्थतः ॥२१॥

भावार्थः — कफ ज और मठज क्रिमियोंको पूर्वोक्त अनेक औपधियों के प्रयोगसे जीतना चाहिय। रक्तमें उत्पन्न क्रिमिसम्होको कुष्ररोगकी चिकित्साके अनुसार जीतना चाहिये। २१॥

#### कामिरोग में अपध्य.

द्धिगुडेश्वरसाम्रफलान्यलं । पिश्चितदुग्धगणान्मधुरान्रसान् । सकलकाकयुताश्चनपानकान् । परिहरेन्क्रिमाभेः परिपीडितः ॥२२॥

भावार्थ: - क्रिमिरोगसे पीडित मनुष्य दही, गुड, ईखका रस, आम इत्यादि प.छ, सर्व प्रकार के दूच, मास व मधुररस, सर्व प्रकारके शाक से युक्त भोजन पानको वर्जन करें ॥ २२ ॥

अथ अजीर्णरागाधिकारः । आमः विदग्धः, विष्टन्धार्जाणे सक्षणः

पुनरजीर्णविकल्पमपीष्यते । मधुरमक्रमिद्दाममथाम्छताम् ॥ उपगतं तु विदग्धमतीव रुग् । मछीनरोधनमन्यदुदीरितम् ॥२३॥ भावार्थ:—अब यहासे आगे अर्जाण रोग का लक्षण, भेद आदि के साथ वर्णन करेंगे | जो खाया हुआ आहार जीण न हो [ पचे नहीं ] इसे अर्जाण रोग कहते हैं | इस का आमींजीर्ण, विद्यार्जाण, विष्टच्याजीर्ण इस प्रकार रीन भेद हैं | खाया हुआ अन्त कच्चा और मधुर रहें, मीठा डकार आदि आवें इसे आमा-जीण कहते हैं | जब मिक्षेत आहार थोडा पच कर खहा हो जावें उसे विद्यार्जीर्ण कहते हैं | जिस से पेट में अर्थन पीडा होनी हो, और पेट फूल जावें और मल भी इक गया हो उसे विद्यार्जीर्ण कहते हैं || २३ ||

अजीणं से अससक विस्तिम्बका विश्वचिका की उपिति.

अलसकें च विलंबिकया सह । प्रवरतीव्रक्ता तु विष्विका ॥
भवति गौरिव योऽचि निरंतरं । बहुतरान्नमजर्णिमतोऽस्य तत् ॥ २४॥

भावार्थ:—जो,मनुष्य नानामकार अलोको गायके समान हमेशा खाता रहता है उसे अजीर्ण होकर भयंकर अलसक, विलम्बिका और अत्यंत तीव्र पीडा करनेवाली विश्चिका रोग उत्पन्न होता है ॥ २४ ॥

अलसक लक्षण.

उदरपूरणतातिनिरुत्सहो । वमधुतृड्यरुद्वसकूजनम् ॥ मस्रनिरोधनतीत्ररुजारुचि । स्त्वस्यस्य विशेषितस्रक्षणम् ॥ २५ ॥

भावार्थ:—जिसमें पेट बिल्कुल भरा हुआ मालुम हो रहा हो, ब्ययंत निरु-स्साह मालुम हो रहा हो, वमन होता हो, नीचे की तरफसे वात रुक् कर ऊपर कंट आदि स्थानोंमें फिरता हो, मलमूत्र रुक जाता हो, तीव पीडा होती हो, और अरुचि हो उसे अलसक राग जानना चाहिए। अर्थात् यह अलसक राग का लक्षण है ॥२५॥

विलम्बिका लक्षण.

कफमरुत्वकातिनिरोधता । श्रुपगतं च निरुद्धमिहाञ्चनं ॥ इह भवेदनिगादविकंविका । मनुजजनमविनाशनकारिका ॥ २६ ॥

भाषार्थ— कपा व वातके अत्यंत निरोधसे वाया हुआ आहार न नांचे जाता है न ऊपर (न निरेचन होता है न तो वमन ही ) ही जाता है अर्थात् एकदम रुक जाता है उसे विलंबिका रोग कहते हैं। यह अत्यत भयंकर है। वह मनुष्यजन्मकी नाश करनेवाला है ॥ २६॥

्रभामाजीर्ण कफ से, विद्ग्धाजीर्ण वित्त से और विष्टन्धाजीर्ण वात से अपन होता है।

#### विपूचिका स्थाण.

वमधुतृह्श्रमशूलविवेष्ट्नैः । परिविमृच्छीनतार्धातसारकैः । चलनज्ञृंभणदाहविवर्णकेहृदयवेदनया तु विष्विका ॥ २७ ॥

भावार्थ — जिसमें वयन, तृपा, श्रन, शून्त, उद्देष्ट [गांले कपडे से दका हुआ जिसा अनुभन ] मूर्छी, अतिसार, कप्न, जंभाई, दाह, त्रिवर्ण, हरक्यीडा आदि विकार प्रकार होते है जूसे विष्विका (हेजा) रोग कहते हैं ॥ २७॥

#### अजीर्ण चिकित्सा.

वमनतापनवित्युताग्निदीपनकर्राष्यपानिवधानतः ॥ पश्चमयद्गतपञ्चनजीर्णनामनश्चनार्थिमवार्युपयोगनः॥ २८ ॥

भावार्थः — त्रमन, स्त्रेदन, वर्तिप्रयोग [ ओषध निर्नित बत्तीको गुदामें रखना ] अग्निदीपन करनेवाली औषधियोंका क्षेत्रन, पान, लंघन (उपवास) ओर गरम पानी पीना, आदि क्रियाबिदे वोंसे अजीर्ण रोगको उपरामन करना चाहिए ॥ २८॥

#### अजीर्ण में लंघन.

अनशनं त्विह कार्यमजीर्णजि-। चुषित एव पिवेदहिमोदकम् ॥ अञ्चनभेषजदीषगणान्स्वयं । न सहते जढराग्निरभावतः ॥ २९ ॥

भावार्थ: — अजीर्ण को जीतने के लिये लंघन अवश्यमेन करें अर्थात् अजीर्ण के लिये लंघन अत्यंत श्रेष्ठ है। प्यास लगने पर ही गरम पानी पीनें। क्यो कि अजीर्ण रेगी की जठरान्नि अतिक्षीण होने से वह भोजन, औषध और दोषों को प्रचाने में समर्थ नहीं होती है। ॥ २९॥

## अजीर्ण नाशक योगः

सततमेत्र विबद्धवणोदकं । गुडयुत्तानपि सर्षपकानपि ॥ त्रिकडुसँधवहिंगुविचूर्णमि- । श्रितफल्लाम्लमिहोष्णमजीर्णवान् ॥३०॥

भावार्थ: — अर्जार्ण रोगी सदा सेघानमक को गरमपानी में डाल कर पीवें | तथा सरसों और इन दोनों को गुड मिलाकर खावें | अथवा त्रिकटु सेंघालोण हींग इन कें चूर्ण को खट्टे फलों के गरम रस में मिलाकर पीना चाहिये || ३० ||

#### अजीर्णहरूगेगद्य.

मगधजामहिमांबुयुतां पृथक् । मनरनागरकल्कमथां अर्थि -छन्यचूर्णमिति नितयं पिने-। दुदरवन्दिविवर्द्धन कारणम् ॥ ३१ ॥ भावार्थ:—पीपल के चूर्ण को जठराग्नि के बढाने के लिये गरम पानीमें मिला-कर अथवा शुंठीके कल्कको गरम पानीमें मिलाकर या हरह और लवण इनके चूर्ण की गरम पानी में मिलाकर पीना चाहिये ॥ ३१॥

#### कुलस्य काथ.

कथितमुष्ककभस्मविगालितं। । दक्तविपककुलत्थरसं सदा ॥ छवणितं त्रिकटूत्कटपातुरः सततमग्रिकर मण्बिन्नरः ॥ ३२ ॥

भावार्थ: — मोरवाके भस्म से काथ कर उस काथ को छानें फिर उस के द्वारा उस पकाये द्वुए कुछर्था के रस में उवण व त्रिकटु निलाकर सदा अर्जाण से पिट्टित पीवें तो अग्निर्दापन द्वोता है ॥ ३२ ॥ 🔊

#### विश्विका चिकित्साः

मधुकचंदनवालजलांबुदांबुरुहानिंबदलांबिसुतण्डुला- । म्बुभिरशंपमिदं मृदितं पिवेत् मशमयंस्तृषयातिविषृचिकाम् ॥ ३३ ॥

आवार्थ: -- मुलैटी, चंदन, खस, नेत्रवाला नागरमोथा, कमल, नीमके पत्ती व उसके जड को चावल के धोवन में मर्दनकर पिलावे तो यह विवृचिका रोग को तुषासे प्रशमन करता है ॥ ३३ ॥

#### त्रिकटुकाद्यंजनः

त्रिकटुकत्रिफलारजनीद्वयात्पलकरं जसुवीजगणं श्वभम् ॥ फलरसेन विशोष्यकृतांजनं प्रशमयत्यधिकोग्रविष्चिकाम् ॥ ३४ ॥

भावार्थ:-- त्रिकटु, त्रिकला, इलदी, नीलकमल, करंज के बीज, इन को खड़े फलोंके रसके साथ बारीक पीसकर सुखाने, इस प्रकार तैयार किये गये अंजन को आंजनेसे उप्र विष्चिका भी दूर होती है ॥ ३४॥

अलसकोऽप्यतिकुल् इर्तारितः । परिहरदिवलीवविलंबिकां ।) अपि विष्ट्विकया परिपीडिता- । निष्ट जयेदितसारिचिकित्सितैः ॥३५॥

भावार्थ:--अलसक रोग अत्यंत कष्ट साध्य है । विलिम्बका को भी शिष्ठ छोड देना चाहिये । विल्लाचिकास पाँडित रोगाँको अतिसारोक्त चिकित्सा के प्रयोग से ठाँक करना चाहिये ।। ३९ ।। विश्विकामें दहन व अन्य चिकित्सा

दहनमत्र हितं निजपार्धिणषु । प्रवलवातयुतातिविष्विकाः । प्रवसमनाय महोष्णगुणीषधानिहेमते।ययुनान्परिपानतः ॥ ३६ ॥

भावार्थ:-प्रबल बातके वेगसे युक्त विकारसे उत्पन्न विषृत्तिका रोग के। शमन करने के लिये, पार्णि स्थान में जलान चाहिये । एवं महान् उप्ण औपधियों को उष्णबल में मिलाकर पिलाना भी हितकर है ॥ ३६ ॥

अजीर्ण का असाध्य लक्ष्ण.

रसनदंतनस्वाधरकृष्णता । वमनताक्षिःनिजस्वरसंक्षयः । रमृतिविनाञ्चनता शिथिन्धांगता । परणकारणमेतद्जीःणिनाम् ॥ ३७ ॥

भावार्थ:—अर्जाण रोग मे जीभ, दात नख, ओठ का काला पड जाना, वमन विशेष होना, आंखे अदर घुस जाना, स्वरनाश होना, रमृतिक्षय होना व अंगशिषिल होना, यह सब मरण के कारण समझना चाहिये अर्थात् ये लक्षण प्रगट होवें तो रोगी शीघ मरता है ॥ ३७॥

मूत्र व योनिरोग वर्णन शतिशाः

अव च मूत्रविकारकतामयानाधिकयोनिगताक्षिजलक्षणान् । प्रवरनामयुताख्विलभेषजैः । प्रकथयामि कथां विततक्रमैः ॥ ३८ ॥

भावार्थ: - - यहां से आगे मूत्रिविकार से उत्पन्न शेग और योनि शेगों को, उन के छक्षण, उत्कृष्ट नामको धारण करनेवाले श्रेष्ठ सम्पूर्ण औषिधयोके साथ २ क्रम से वर्णन करेगे इस प्रकार आचार्थ प्रतिज्ञा करते हैं ॥ ३८ ॥

## मुत्रधातादिकारः ।

बातकुण्डलिका स्थण.

स्वजलवेगविघातविद्षिति विरिविक्सवशादि विस्तज ।

क्वरित मूत्रयुतो मरुदुत्कटः प्रवलवेदनया सह सर्वदा ॥ ३९ ॥

स्जित मूत्रमसौ सरुजं विराग्नरवरो ल्पमतो ल्पमिति व्ययः ।

पवनकुण्डलिकाल्यमहामयो मवति घोरतरो अनिलकोपतः ॥ ४० ॥

भावार्थः — मूल के वेग को धारण करने व क्क्ष पदार्थों के सेवन करने से,

बस्तिगत प्रवल्ल वात प्रकुपित होकर, मूल के साथ मिलकर बस्ति में पीडा करते हुए,

१ नुवाबरोप.

गोलाकार के रूप में फिरता है तो रोगी मनुष्य, अत्यंत व्यथित हो कर, पीडा के साथ बहुत देर से थोडे २ मूत्र को विसर्जन करता है। इसे वातकुंडालका रोग कहते हैं। यह भयंकर रोग वातोद्रेक से उत्पन्न होता है।। ३९।। ४०।।

#### मूत्राष्टीिखका लक्षण

कुपितवातविधातविश्वोपितः पृथुरिहोपलवद्घनतां गतः । भवति मूत्रकृतास्पमहामयो । मलजलानिलरोधकुदुद्धतः ॥ ४१ ॥

भावार्थ:—-वातके कुपित होनेसे वह मूत्र जब सूख जाता है वह बढकर पत्थर के समान घट्ट हो जाता है, जो कि मल मृत्र व वातको रोकता है। वह मूत्रसंबंधी अस्म रोग कहलाता है। इसे मृत्राष्टीलिका के नाम से भी कहते है। वह मूत्रान्य वात विकारसे उत्पन्न होता है व अत्यंत भवैकर है॥ ४१॥

#### वातबस्ति लक्षण.

ज़लगतेरिइं वेगविघाततः प्रतिवृणोत्यथं बस्तिमुखं मरुत्। प्रसुरमूत्रविसंगतयातिरुक्पदनबस्तिरिति प्रतिपाद्यते ॥ ४२ ॥

भाषार्थ: — मूत्र के वेगको रोकने से बस्तिगत वायु प्रकुषित होकर बस्तिके मुखको एकदम रोक देता है। इससे मूत्र रुक जाता है। बस्ति व कुक्षि में पीडा होती है, उसे बातबस्ति रोग कहते है। ४२॥

#### मुत्रातीत लक्षण.

अवधृतं स्वजलं मनुजो यदा । गमयितुं यदि वांछति चेत्पुनः । वजित नेव तदाल्पतरं च वा । तदिह मूत्राभतीतम्रदाहृतम् ॥ ४३ ॥

भावार्थ: -- जो मनुष्य, मूत्र के बेग को रोक कर, फिर उसे त्यागना चाहता है तो वह मूत्र उतरता ही नहीं, अथवा प्रवाहण करने पर पीडा के साथ थोडा २ उतरें इसे मृत्रानीत रोग कहते हैं ॥ ४३ ॥

#### मूत्रजंडर लक्षण.

उद्कवेगविधातत एव तत् । त्रकुरुतं मरुदुत्परिवर्तते । उदरपूरणमुद्धतवेदनं । प्रकटमृत्रकृतं जठरं सदा ॥ ४४॥

भावार्थः — उस मूनके वेग को रोकनेसे, कुपित [अपान ] वाल जब ऊर्ध्व गामी होकर पेट में भर जाता है अर्थात् पेटको फुलाता है [नाभीसे नीचे अफरा ] और उस समय पेट में अस्थंत वेदना को उत्पन्न करता है। उसे मूनजिटर रोग कहा है ॥४४॥

#### मुत्रोरसंग लक्षण.

अपि मनोइरमेइनमध्यमे । मनरबस्तिमुखेति निषड्यते । सृजत एव बळात्मतिवाधतः । सरुज मुजमतोष्यपसंगरुक् ॥ ४५ ॥

भावार्थ:—मनोहर शिश्लेदिय के मध्यभाग वा बस्ति [ मूत्राशय] के मुख में, प्रवृत्त हुआ मूत्र रुक् जाता है, बलात्कार से त्यागने की कोशिश करने पर, प्रतिबंधक कारण मौज्रुक होनेसे, पीडा के साथ धीरे २ थोडा २ निकलता है। कभी रक्त भी साथ आता है, इसे मूत्रोंत्सग रोग कहते हैं ॥ ४५॥

#### मूत्रक्षयलक्षण.

द्रविद्दीनविक्क्षत्रशीरिणः । प्रकटबस्तिगतानिरुपित्तकी । क्षपयतोऽस्य जलं बलतः स्वयं । भवति मूत्रगतक्षयनामकः ॥ ४६ ॥

भावार्थः — जिन के रारीर में द्रवभाग अत्यंत कम होकर रूक्षांश अधिक होगया हो उन की बस्ति में पित्त व वात प्रविष्ट होकर मूत्र को जबर्दस्ती नाश करते हैं। वह मूत्रक्षयनामक रोग है॥ ४६॥

#### मूत्राइमरी लक्षणः

अनिलिपत्तवादितशोषितं । कठिनवृत्तिमिहांबुनिवासितम् । मुखगतं निरुणद्धि जलं श्विलोपममतोऽस्य च नाम तदेव वा ॥ ४७ ॥

भावार्थ: — वात व पित्त के प्रकोप से, मूत्र सूखकर कठिन व गोछ, अस्मरी के समान प्रंथि बास्ते के मुख मे उत्पन्न होता है जिस से मूत्र रुक् जाता है। यह अस्मरी तुल्य होने से, इस का नाम भी मूत्रास्मरी है॥ ४७॥

#### मूत्रशुक्त लक्षण.

अभिमुखस्थितम्त्रनिपीहितः । प्रकुरुतेऽइतयाधिकमैधुनम् । अपि पुरः पुरतस्सइ रेतसा वहति मुत्रमिदं च तदाख्यया ॥ ४८॥

मावार्थ:—जब मूत्र बाहर आनेके लिये उपिश्वित हो और उसी समय कोई अज्ञानसे मैथुन सेवन कर छेवें तो मूत्र विसर्जन के पाहिले [ अधवा पश्चात् ] बीर्यपात [ जी मरम मिला हुआ जल के समान ] होता है इसे मूत्रशुक्रगेग कहते हैं ॥ ४८ ॥

१ इसे प्रयातरों में मूत्रप्रिय कहते हैं ॥

#### उष्णवात लक्षण.

श्रमयुनेष्णिनिरूक्षनिषेवया । कुपितिपित्तयुत्तो मरुदुद्धतः । मजननाननबीस्तगुदं दहन् । गमयतीह जलं ग्रुहुरुष्णवत् ॥ ४९ ॥

भावार्थ:—आधिक परिश्रम करने से, उप्ण व अत्यंत रूक्ष पदार्थों के सेवन से प्रकुपित पित्त [ बस्ति को प्राप्त कर ] बात से संयुक्त हो जाता है तो लिंग के अप्रभाग, बारित, गुदा, इन स्थानों में जलन उत्पन्न करता हुआ गरम [ पीला लाल व रक्त सहित ] मूत्र बार २ निकलता है। इसे उप्णवात रोग कहते हैं ॥ ४९ ॥

#### पित्तज मृशोपसाद लक्षण.

विविधयीतकरक्तामिहोष्णवद्भहुक्थुष्कमथापि च रोचना- । सहशम्त्रमिदं बहुपित्ततः स च भवेदुपसादगदा नृणाम् ॥ ५० ॥

भावार्थ:—पित्त के अत्याधिक प्रकोपसे नाना प्रकार के वर्णयुक्त व पीला, लाल गरम पेशाब अधिक आता है। यि वह स्य जावें तो, गोरोचना के सदश मालूम होता है। इस रोग को मृत्रोपसाद कहते है। ५०॥

#### कफज मूत्रोपसाद स्थाण.

बहरूपिच्छिरुशीतरुगौरवत् । स्रवति कृच्छ्त एव जलं विरात् । कुमुदश्चंखन्नशांकसमप्रभं कफकृतस्सभवेदुपसादकृत् ॥ ५१ ॥

भावार्थ: — कफ के प्रकोप से, जिस में गाढा पिन्छिल (लियालियाहट),ठण्डा, सफेद वर्ण से युक्त पेशाब देर से व अत्यंत कष्ट से निकलता है और वह सृख जाने पर उस का वर्ण कमलपुष्प, शख व चंद्रमा के सदश हो जाता है, उसे कफज मूत्रोपसाद रोग कहते हैं ॥ ५१॥

#### मूत्ररोग निदानका उपसंहारः

इति यथाक्रमतो शुणसंख्याया, निगदिताः सजलाद्भवदुर्गदाः ॥ अथ तदौषधमार्गमतः परं, परहितार्थपरं रचयाम्यहम् ॥ ५२ ॥

मावार्थ: — इस प्रकार मूत्र से उत्पन्न होनेवाले दुष्टरोगों को उन के भेद सिंहत यथाक्रम से वर्णन किया। अब दूसरों के हितकी दृष्टि से उन के योग्य औषधि व चिकित्साविधि को प्रतिपादन करेगे।। ५२।।

#### अथ मूत्रारोगचिकित्सा.

विधिवदत्र विधाय विरेचनं, पर्कटिताचरवस्तिरपीष्यते । अधिकमधुनता रुधिरं स्नवेत्, यदि ततो विधिमस्य च खंहणम् ॥५३॥ भावार्थः - उपरोक्त मूत्ररोग में विधि से विरेश्वन कराना चाहिये तथा पूर्व कथित उत्तरबस्ति का प्रयोग भी हितकर है। अधिकमैथुन से यदि रुधिरस्नाव होता हो तो उसपर बृहंणविधि का प्रयोग करना चाहिये ॥ ५३॥

## कपिकच्छादि चूर्णः

कारिफलेश्वरबीजकारिष्पली-। मधुकचूर्णमिहालुलितं श्रनैः ॥ घृतिसितैः प्रविलिश्च । पेवन्यय- । स्तद्तु मूत्रगदानालिलान् जयंत् ॥५४॥

भावार्थ:— तालमखाने का बीज, पीपल, कौच्च के बीज, मुलेटी इनका अच्छी-तरह चूर्ण बनावें और उसमें घी व शकर मिलाकर चाटे, पीछेसे दूध पीवें । यह स्पूर्ण मूत्र रोगोंको जीत छेता है ॥ ५२॥

#### मूत्रामयन घृत.

किपवलातिबला मधुकेक्षुर । प्रकटगांक्षुरभूरिशतावरी—॥
प्रभुमृणालकशेरकसोत्पलां—। बुजफलांश्रमतीं सह विश्वया ॥ ५५॥
समधृतानि विचूर्ण्ये विभावितो—। दकचतुष्किमिदं पयसा चतु—॥
र्शुणयुतेन तुला गुडसाधितं । घृतवराडकश्चत्कटगंथवत् ॥ ५६॥
घृतमिदं सततं पिवतां चृणां । अधिकवृष्यवलायुररोगता ॥
भवति गर्भवती वनिता प्रजा । प्रतिदिनं प्यसैव सुभोजनं ॥ ५७॥

भावार्थ:—कौंच के बीज, खरेटी, गगरेन, मुलैटी, तालनखाना, गोखुर, शताबरी, प्रमु [?] कमलनाल, कसेरु, नीलोपल, कमल, जायफल, शालपणीं, [सरिबन] पृश्लपणीं [पिठवन] इन सब को समभाग लेकर, मृक्ष्म चूर्ण कर के इस ने चतुर्गुण पानी मिलावें। इस प्रकार तैयार किए हुए यह कल्के, व चतुर्गुण गायके दूध, ५ सेर गुड के साथ चार सेर, (यहां ६४ तोले का एक सेर जानना) सुगध घृत को सिद्ध करें। इस घृत को प्रतिदिन सेवन करने वाले मनुष्य को वृष्म (बीर्य वृद्धि होकर काम शक्ति बढ़ना) होता है। बल, और आयु वृद्धिगंत होते हैं और वह निरोगी होता है। बति गर्भवती होकर पुत्र प्रसूत होजाती है। इस घृत को सेवन करते समय प्रतिदिन केवल दूध के साथ भोजन करना चाहिये [मिरच, नमक, मसाला, खटाई आदि नहीं खाना चाहिये]॥ ५५॥ ५६॥ ५७॥

१ यह घृत से चतुर्योश झाले।

## अय मूत्रकुछाधिकारः।

इकि च मुशकुतामयस्रक्षण प्रतिविधानिम प्रतिपादितम् । अय तद्द्वविधाधिकयोतस्रक्षणिचिकित्सितमत्र निरूप्यते ॥ ५८॥

भावार्थ:—इस प्रकार मूत्रसंबंधी [मूत्राघात ] रेग के लक्षण व चिकित्सा का प्रतिपादन किया है। अब यहां से मूत्र रोगातंगीत, अन्य आठ प्रकार के मूत्रा-घात [मूत्रकृक् ] रोगों का लक्षण और चिकित्सा का वर्णन करेंगे॥ ५९॥

#### बाठ प्रकार मूत्रकृष्ट्र.

अनिक्षपित्तक्षफैराखिकैः पृथक्। तद्भिघातवशाच्छकुताथवा। प्रवत्त्रत्रकेरयाप्यधिकाद्यरीगणिनपिश्डितमूत्रमिहाष्ट्रधा॥ ५९॥

भावार्थ:—बात, पित्त, कफ व सिन्निपात से, चोट आदि लगने से, मल के विकार से, शर्करा व अश्मरीसे [ वातज, पित्तज, कफज, सिन्निपातज, अभिघातज, शक्तज, शर्कराज, अश्मरीज] इस प्रकार अष्टिया, मूत्रकृष्ट् रोग उत्पन्न होते हैं ॥ ५९॥

## अष्टविध मूत्र कुच्छ्रीके पृथक् लक्षण.

तदनु दोषगुणैरिह मेहन । मदरश्वल्यजंक पवनामयैः ॥ अधिकशुस्त्रगुरोदरपूरणैः । मस्तिरोधजमझ्मरिकोदिता ॥६०॥

कथितश्वर्करयाप्युदितकमात् । इदयपीडनवेपयुश्क्ष्यु – ॥ र्बस्रतराग्निनिपातविमोहनैः । छजति मूत्रीमहाहतमारुतात् ॥६१॥

भावार्थ:—वातौदि दोषज मूत्रकृष्त्र में तत्तदीषों के लक्षण व सिन्निपातज में तीनों दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं। मूत्रवाहि स्रोतो पर शक्ससे घाव हो जाने से, अथवा अन्य किसी से चोट पहुंचने से जो मूत्रकृष्ट उत्पन्न होता है उस में अत्तज

र यहा घात शब्द का अर्थ आचार्यों ने इच्छू [ कश् से निकलना ] किया है ॥

२ श्वातज सूत्रकुच्छू--जिसमें बंधण (राङ) मूत्राशय, लिंग स्थानो में तीत्र शिडा हें कर बारंशर थोडा २ मूत्र उतरता है उसे बातज मूत्रकृच्छू कहते हैं।

पैश्विक मूत्रकृष्ट्यू—इस में पीडायुक्त जलन के साथ पीला, लाल मूत्र बारंबार कहते उतरता है ।

कप्तता मूटाक्टब्डू - इस में लिंग और मूत्राधय भारी व स्जनगुक्त होते हैं और विकना मूत्र आता है ¦

मूत्र कुच्छू के सददा लक्षण पाये जाते हैं। मेल के अवरोध से वात कुपित होकर मूत्रकुच्छू को उत्पन्न करता है। उस मे शूल व आध्मान [अफराना ] होते हैं। अक्ष्मरीज मूत्रकुच्छू का लक्षण, अक्ष्मरीरोग के प्रकरण में कह चुके हैं। शक्रराज मूत्रकुच्छू का लक्षण, अक्ष्मरीरोग के प्रकरण में कह चुके हैं। शक्रराज मूत्रकुच्छू का अक्ष्मरीज के सददा लक्षण है। लेकिन् इतना विशेष हैं कि अक्ष्मरी [पित्तसे पचकर] वायुके आधात से जब दुकड़ा २ रेतीला हो जाता है इसे शकरा कहते हैं। जब यह मूत्र मार्ग से [मूत्रके साथ] बाहर आने लगता है मूत्र अत्यंत कष्ट से उतरता है तो हृदय में पीड़ा, कम्प न कांपना ] शूल, अशक्ति, अभिमाध और मूच्छा होती है।। ६०।६१ ॥

## मूत्रकृष्ट्रविकित्सा.

कथितम्त्राविघातचिकित्सितं । प्रकथयाम्यधिकाखिलभवजैः । प्रतिदिनं सुविशुद्धसनोः पुनः । कुरुत बस्तिमिहोत्तरसंक्रितम् ॥ ६२ ॥

भावार्थ: — उपरोक्त मूलकृच्छ् रोगकी चिकित्सा का वर्णन, उनके योग्य समस्त औषधियो के साथ २ करेगे । प्रतिदिन रोगिके शरीर के शोधनकर पुनः उत्तर बित्त का प्रयोग करना चाहिये ॥ ६२ ॥

#### मुत्रकुच्छ्नाशक योग.

त्रपुसर्वीजककरूकमिहाक्षसम्मितमथाम्बसुकांजिकयान्त्रितं । खबणवर्गमिषि प्रिषेक्षरःसभयमुख्यविघातनिवारणम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ:—खीर के बीज के एक तोले कल्क को श्रेष्ठ खई। कांजी के साथ एवं छवण वर्ग को कांजी के साथ पीनेसे, मनुष्य का भयंकर मूलकृष्ट्र भी शांत होता है।। ६३॥

## मधुकादिकस्क.

मधुककुंकुपकल्कि। हांबुना । गुडयुतेन विल्लोइय निशास्थितं ।
 श्रिशिरपाञ्च पिवन् जयतीद्वपप्यत्विल्युत्रविकारपरं नरः ॥ ६४ ॥

भावार्थ: — ज्येप्टमधु व कुंकुम (केशर) के कल्क मे गुड बिलाकर पानी के साथ बिलाना चाहिये। फिर उसे रात्री मे त्रेसा ही रखें। अच्छीतरह ठण्डा होने के बाद [प्रात:काल ] उसे पीनेसे समस्त मूत्रविकार दूर हो जाते हैं। ६४॥

#### दाडिमदि खूर्णः

सरसदादियबीजसुजीरनागरकणं लवणेन सुच्णितं ॥
वितिदिनं वरकांजिकया पिवं- । दशिकसूकीवकाररुजापरम् ॥ ६५ ॥

भावार्थ — रसयुक्त दाडिम (अनार) का बीज, जीरा, शुंठी, पीपल व लवण इन को अच्छीतरह चूर्ण कर, उसे प्रतिदिन कांजी में मिलाकर पीना चाहियें। यह अधिक मूराकृष्क गेग को भी दर करना है ॥ ६५ ॥

#### कपोतकादि योगर्

अपि कपोतकम्लयुतित्रकंटकसुरुधनस्वांत्रिगंणः श्रितम् ॥ कुडुवयुरुमपयोंबुचतुर्गुणं प्रतिपिवेत्सपयः परिपेषितम् ॥ ६६ ॥

भावार्थ:— कपोतक [ सफेट सुर्मा ] पीपलाम्ल, गोखर, कंटकपाली वृक्ष का जड, इन से चतुर्गण पानी डालकर सिद्ध किये हुए दूध को अथवा उपरोक्त औषाधि-योंको दूधके साथ पीसकर (मूत्रकृष्छ रोग को नाश करने के लिए) पीना चाहिए ॥६६॥

तुरगादिस्वरसः

तुरगगदर्भगे।रेटजं रसं कुडुबमात्रमिह प्रपिबेश्वरः ॥ स्वणवर्गयुतां त्रिफलां सदा । हिमजलेन च मुत्रकृतामयम् ॥ ६७ ॥

भावार्थ: -अश्वगंध, सफेद कमल, दुर्गव खेर, इनके रस को कुडुब प्रमाण पीना चाहिये। तथा खबणवर्ग व शिफला के चूर्ण को ठढे जलके साथ मिलाकर पीना चाहिये, जिससे मूत्र रोग दूर होता है ॥ ६७॥

#### मधुकााद योगः

अथ पिनेन्मधुकं च तथा निश्चा- । ममरदारुनिदिग्धिकया सह॥ षुटिघनामलकानि जलामयी । पृथगिहाम्लपयोऽक्षतधाननैः ॥ ६८॥

भावार्थ- मुलेठी, हलदी, देवदारु, कटेली, छोटी इलायची, नागरमोथा, आंबला, इन के चूर्ण व कल्क को काजी, दूध, चावल का घोवन, इन किसी एक के साथ पीना चाहिये॥ ६८॥

स्वरसमामस्रकोद्भवमेव वा । बुहुबसम्मितिमिक्कुरसान्वितम् ॥ भुटिन्निस्राजतुमागाधिकाधिकं गुडजलं मिपेबेत्स जस्रामयी ॥ ६९॥

भावार्थ — मूजामयसे पीडित रोगी को १६ तोले आंवले का रस, अथवा उसमें ईख का रस मिलाकर पीना चाहिये। एवं छोटी इलायची शिलाजीत पीपल इन को गुडजल के साथ पीना चाहिये॥ ६९॥

सत्रुटिरामठचूर्णयुतं पया । घृतगुडान्वितमत्रा पिनं सरः ॥ विविधमुत्रविघातकृतामया- । निधकशुक्रमयानपि नाश्चपेत् ॥ ७० ॥

१ क्रलं इति पाठांत इ।

भावार्थ — छोटी इलायची व हींग के चूर्ण में घी गुड मिलाकर, दूध के साथ पिने से नानाप्रकार के मूलकृष्छ रोगो को एवं शुक्रगत मूलरोगो को भी नाश करता है।। ७०॥

#### क्षारोदक.

यवजपाटलिबेस्वनिदिग्धिका । तिलजिकिशुक्तभद्रकभस्मीन- ।
सृतज्जलं सवरांगविलंगमूषकफलैः त्रुटिभिः परिमिश्रितं ॥ ७१ ॥
मस्तमेतदयार्थयुतं च वा । धृतगुढान्वितमेव पिबेन्नरः ।
सक्रमक्षणभोजनपानकान्यनुदिनं विद्धीत तथामुना ॥ ७२ ॥

भावार्थ:—जैंका पचाग, पाढल, बेल, कटेली, तिल का पचाग, ढाक, नागर मोथा इन को जलाकर अस्म करे। इसे पानी में घोलकर छान लेवे। इस क्षार जल मे दाल-चीनी, विडंग, तरुम्बिक [ कृक्ष जाति की मूसाकानी ] के फल व छोटी इलायची के चूर्ण को मिलावे। फिर इसे घी गुड के साथ ८ तोला अथवा ४ तोला प्रमाण प्रभेहरोगी पीवें। एवं इसी क्षारसे संपूर्ण मक्ष्य, भोजन पानक आदिकोंको बनाकर प्रतिदिन खाने को देथे॥ ७२॥

#### बुट्यादियोग.

विविधम् श्रहजामित्वलाश्मरीमिषिकक्किरया सह सर्वदा। श्मयतीह निषेवितमं बुतत्बुटि शिलाजद्वापिष्पलिकागुर्देः ॥ ७३॥

भावार्थः — छोटी इलायची शिलाजित, पीपल व गुड इनको पानी के साथ सेवन करें तो नाना प्रकार के मूत्ररोग सर्वजाति के अक्सरी एवं शर्करा रोग भी शमन होते हैं ॥ ७३ ॥

## अथ योनिरोगधिकारः। योनिरोग विकित्साः

अथ च योनिगतानित्वलामयान्निजगुणैरुपलीभतलक्षणान् । मञ्चमयेदिह दोषविश्वेषतः मतिनिधाय भिषग्निविधौषधैः॥ ७४॥

भावार्थः सम्पूर्ण योनिरोग, जो उन के कारण भूत, तत्तहोषों के छक्षणों से संयुक्त हैं उन को, उन २ दोषानुसार, नानाप्रकार की औषधियोसे चिकित्सा कर के वैष शनन करें।

विशेष-मिथ्या आहार बिहार दुष्टार्तव, शुक्रदोष, व दैववशात् योनि रोगकी उत्पत्ति होती है। इस के मुख्यतः वातज, पित्तज, कफज, सिन्पातज, इस प्रकार ४ भेद हैं। छेकिन उन के एक २ से पांच २ प्रकार के रोग उत्पन्न होते है। अर्थात् प्रत्येक के पांच २ भेद हैं। इस प्रकार योनिरोग के भेद २० होते है।

## वातज योनिरोग.

- १ जिस योनिसे झाग [फेन] मिला हुआ रज बहुत कष्ट से बहे उसे जदावर्ता योनि कहते है।
  - २ जिस योनि का आर्तव नष्ट होगया हो उसे बंध्या कहने है।
  - ३ जिसको निरंतर पीडा होनी हो इसे, विष्छुता कहते हैं।
- प्र मैथुन करने के समय में जिस में अन्यंत पीड़ा होती हो. उसे विष्लुता योनिरोग कहते हैं।
- ५ जो योनि कठोर व रतन्ध होकर शुल तोड युक्त होवे उस को बातला कहते हैं। ये पांचों योनिरोग इन में बातोद्रेक के लक्षण पाये जाते है, लेकिन् बातला में अन्योंकी अपेक्षा अधिक लक्षण मिलते हैं।

#### वित्रजयोनि रोग।

- १ जिस योनि से दाह के साथ रक्त बहे उस स्रोहितक्षया कहते हैं।
- २ जो योनि रज से सयुक्त शुक्रको बात के साथ, वमन करे (बहाबे) उसे बामिनी कहते हैं।
  - ३ जो स्वस्थान से अप्ट हो उसे प्रसंसिनी कहते है।
- ४ जिस योनिमे रक्त के कम होनेके कारण. गर्भ ठहर २ कर गिर जाता है उसे पुत्रधनी कहते हैं।
- ५ जो दाह, पाक [पकना] भे युक्त हो. साथ ज्वर भी है। इसे पित्तला कहते है।

उपरोक्त पाची थोनिरोग पित्त से उत्पन्न होते है अतएव उनमे पित्तोद्रेक के छक्षण पाये जाते है। छेकिन् पित्तछा में पित्तके अत्यधिक छक्षण प्रकट होते है।

#### कफज योनिरोग।

१ जो योनि, अव्यक्षिक मैथुन करने पर भी, आनंद को प्राप्त न हे<sup>र</sup> उसे अस्थानंदा कहते हैं।

२ जिस में कफ व रक्त के कारण से, कार्णिका [ कमल के बीच मे जो कार्णिका होती है वैसे ही मांसकद ] उत्पन्न हो उसे, कार्णिनी कहते हैं।

३ जो योनि मैथुन के समय में अच्छी तरह मैथुन होनेके पूर्व अर्थात् जरासी मैथुन से ही, पुरुष के पहिले ही दिवत हो जावें और इसी कारण से बीज को प्रहण नहीं करें उसे अचरणा कहते हैं।

४ जो बहुवार मथुन करने पर भी, पुरुष के पीछे द्रवीसूत होवें अत एव गर्भवारण न करें उसे आतिचरणा कहने हैं।

५ जो पिष्छिल (लियलियाहट युक्त) सुजर्ला युक्त व अत्यंत शीत होवें उसे श्रेड्याला योनि कहते हैं। उपरोक्त पाची रोगों में श्लेप्मोदेक के लक्षण पाये जाते हैं। अधेक लक्षण प्रकट होते हैं।

#### सञ्जिपातज योनिरोग।

- १ जो यांनि रज से रहित है, मैथुन करने में कर्कश मालूम होती है, (जिस स्वी क रतन भी बहुत छंटि हो ) उसे पंण्डी कहते हैं।
- २ बड़ा लिंगयुक्त पुरुष के साथ मैथुन करने से जो अण्ड के समान बाहर निकल आती है, उसे अण्डली [अण्डिनी ] योनि कहते है।
- ३ जिस का मुख अत्यधिक विवृत [खुला हुआ ] है और योनि मां बहुत बड़ा है वह विवृता कहलाती है।
  - ४ जिसके मुख मृई के नोक के सद्द्या, छोटी है उसे सूचीवक्ता योनि कहते हैं
- ५ जिस में तीनों दोपोंके लक्षण प्रकट होते है उसे, सिक्यातिका कह सकते हैं यद्यपि उपरोक्त पाचो रोगों में भी तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हैं । सान्निपातिकामें उनका बाहुल्य होता है।। ७४॥

#### सर्वज योनिरागिविकसा

# अखिल्रद्रांषक्वतान्परिष्टृत्य तान् पृथगुद्रीरिनद्रोषयुतामयान् । उपचरेद्रघृपानिवरंचनैर्विधिकृतोत्तरवस्निभिर्ष्यलम् ॥ ७५ ॥

भावार्थः —सन्निपातज योनिरोगोको असाध्य समझकर छोडें और पृथक् २ दे। थों से उत्पन्न योनि को घृत पान, निरेचन व बरित आदि प्रयोगसे उपचार करना चाहिये ॥ ७५ ॥

#### वातलायोनिविकित्साः

## परुषकर्कश्चेत्रज्ञ्ज्युतासु योनिषु विश्वेषितवातहरीषधैः । परिविषकघटोद्भवेबाष्पतापनसुश्चेति वश्चीकृतमानसाः ॥ ७६ ॥

भावार्थः — जिस योनिरोग में योनि कठिन, कर्कश व शुल्युक्त होती है उसे ( वातला योनिको ) बातहर विशिष्ट औषित्रियों से सिद्ध काढे को, एक घडे में भरकर उससे उत्पन्न, बाष्प [ वांफ ] से, ( कुंभी स्वेद से ) स्वेदन [ सेकना ] करना चाहिये। ऐसा मन को वर्शाभूत करनेवाले महापुरुषों ( मुनियों ) ने कहा है ॥७६॥

#### अन्य वातज योनिरोग चिकित्साः

## स्रवणवर्गयुतैर्मधुरौषधैः घृतपयोक्षधिभिः परिभावितैः । अनिस्रयोनिषु पूरणमिष्यते तिस्रजमिश्रितसत्त्विचुनायवा ॥ ७७ ॥

भावार्थ—वात विकारसे उत्पन्न [अन्य] योनिरोगो में ल्वणवर्ग और मधुरौष-धियों को घृत, दूध व दहीं की भावना देकर चूर्ण करके योनि में भरना चाहिये अथवा तिल के तेल के भिगोया गया पिचु [पोया] को योनि में रखना चाहिए ॥७७॥

#### पित्तज योनिरोग चिकित्सा.

## तद्तुरूपगुणापियसाधितैरहिमवारिभिरेव च धावनम् । अधिकदाद्युनास्वीप योनिषु प्रथितक्षीतिबधानिमहाचरेत् ॥ ७८ ॥

भावार्थ—वातज योनिरोग से पीडित योनि को उस के अनुकूछ गुणयुक्त [ वातनाशक ] औपधियोसे सिद्ध [ पकाया हुआ ] गरम पानी से ही धोना चाहिये। अत्यत ढाह्युक्त [ पैक्तिक ] योनिरोगों में शीतिकिया करनी चाहिये।। ७८।।

#### कफज यानिरोगनाशक प्रयागः

## नृपतरुत्रिफलाधिकधातकीकुसुमचूर्णवरेरवचूर्ण्य धा-वनमपीह कषायकषायिते कुरु कफोत्थितपिच्छिलयोनिषु ॥ ७९ ॥

भावार्थ — जां योनि दृगंधयुक्त व पिच्छिल हो, उस पर अमलतास का गूदा जिमला, अधिक भाग ( पूर्वोक्त औषधियों की अपेक्षा ) धायके फूलं, इन को अच्छीतरह चूर्ण कर के युरखना चाहिए और [इन्हीं] क्षंबली औषधियों के काढे से धोना भी चाहिए ॥ ७९ ॥

१ घटोस्कट इति पाठातरं २ परिपाधितैः इति पाठांतरं।

#### कफजयोनिरोग चिकित्साः

मचुरकण्डुरयोनिषु तक्ष्णभे-। षजगणैर्बृहतीफलसेंधवैः। मतिदिनं परिपूरणमिष्टमि-। त्यहिममूत्रमणैरीप धावनम् ॥ ८०॥

मावार्थ—जिस में अत्यिक खुजर्टी चल रही हो, ऐसे कफज योनिरोगों में तीदण औषियां तथा कटेहरी के फल, सेवालोण, इन के चूर्ण की प्रतिदिन मरना चाहिए। तथा गरम किए हुए गामूत्र, बकर्ग के मून आदि मून्यर्ग से घोना भी चाहिये॥ ८०॥

#### कर्णिनी (चिकिन्साः

मबलकर्णवतीष्वीप शोधनैः । कृतसुवर्तिमिहाधिकभेषजैः । इह विधाय विशोधनसर्पिषा, गशमयेद्थवांकुरलेपनैः ॥ ८१ ॥

भावार्थः — कार्णिनी योनिरोग को शोवकीवीशष्ट औपिधवीद्वारा निर्मित वत्ती (योनिपर) रावना उन्हीं औपिधियों से सिद्ध घृत, पोया (पिचु) धारण कराना व पिछाना चाहिये एवं अर्शनाशक छेपों के छेपन से शमन करना चाहिये ॥ ८१॥

#### प्रसंसिनीयानिराग चिकित्सा.

अपि च योनिमिहात्यवलंबिनीं, घृतविलिप्तततुं विविवेशितम् । तिल्जजीरकया प्रविधाय तामधिकवंधनभवसमाहरत् ॥ ८२ ॥

भावार्थः — नीचेका और अत्यंत लटकता हुई ( प्रस्नसिनी ) योनीको घृत का लेपन कर के फिर तिलके तेल अ जीरे से उसे ढककर अर्थात् उनके कल्क को उस पर एवं कर, उसे अन्छीतरह बाधना चाहिये ॥ ८२॥

#### योनिरोगचिकित्सा का उपसंहार.

इति जयेत्क्रमतो बहुयांनिजामयचयान्त्रतिदोषकृतौषधैः। निख्लिखाबनधूपनपूरणैः मृदुविख्यनतर्पणवंधनैः॥८३॥

भावार्थ: इस प्रकार बहुत से प्रकारके योनिजरोगों को ऋम से तरांद्रोष नाशक औषियों से धावन, (धोना) धूपन, [धूप देना] पूरण, [मरना] छेपन तर्पण व बधन विधि के प्रयोग कर जीतना चाहिये ॥ ८३॥

## अथ गुल्मरोगाधिकारः।

#### गुल्म निदान-

अथ पृथक्किस्तर्रुः पवनादिभिभैवति गुल्मस्गुत्रतरा नृणाम् । कथिरजा वनितासु च पचमा विदितगर्भगर्ताास्त्रस्रकाः ॥ ८४ ॥

भावार्थः—वात, पित, कप सन्निपात एव श्रियों के रज के विकार से, पांच प्रकार ( वातिक, पैनिक, रूँ पिक सालिपातिक, रक्तज ) के भयंकर गुल्मेरोग उत्पल होते हैं, जिनमें आदि के गुल्म श्री-पुरुष दोनों को हां होते हैं। लेकिन् रक्तज गुल्म श्रियों में होता है पुरुषों में नहीं। दोपज गुल्मों में तत्तदीषों के लक्षण पाये जाते हैं। सिलिपातिक में त्रिदोषों के लक्षण प्रकट होते हैं। रक्तज गुल्म में पैतिक लक्षण मिलते हैं। औरोंकी अपेक्षा इसमें इतनी विशेषता होता है कि इसमें गर्भ के सभी लक्षण जिले हैं। औरोंकी अपेक्षा इसमें इतनी विशेषता होता है कि इसमें गर्भ के सभी लक्षण जिले मुंह से पानी छूटना, मुख्नंडल पीला पड जाना, रतन का अप्रभाग काला हो जाना आदि ] प्रकट होते हैं। लेकिन गर्भ में तां, हाथ पर आदि परंथक अवयव शूलरहित फडकता है। यह पिंडरूप में दर्द के साथ फडकता है। गर्भ और गुल्म में इतना ही अंतर है।। ८४॥

#### गुल्म चिकित्साः

अधिकृतासिल्रदोषनिवारणौ-। षधवरैः सुविरिक्तशरीरिणास्। अपि निरूहगणैरनुवासनैः प्रश्नमयद्वधिरेपि च पित्तवत्॥ ८५॥

भावार्थ. — गुल्म रोगम अच्छी तरह विरंचन कराकर वातादिक दोपोके उद्देशको पहिचानकर उन दोषोके उपशामक आपिष्ययोका प्रयोग करना चाहिये तथा निरूहण बरित भी देनी चाहिये । रक्तविकारज गुल्म रोगमं पित्तज गुल्म के समान चिकित्सा करनी चाहिये ॥ ८५ ॥

#### गुष्म में भोजन भक्षणादि.

अखिलभोजनभक्षणपानका- । न्यनिलरोगिषु यानि हितानि च । अधिकगुल्मिषु तापनबंधना- । न्यनुदिनं विदधीत विधानवित् ॥८६॥

<sup>?</sup> गुक्सका सामान्य छक्षण—हृदय व मृत्राशय के बीच के प्रदेश में चचल (इधर उधर फिरनेबाला) वा निश्चल, कभी २ घटने बढने वाला गोलग्रथ ॄगाठ ] उत्पन्न होता है इसे गुक्म कहते हैं॥

२ यह रोग पुराना होनेले सुक्स्साध्य होता है इस की चिकित्स। दस महीन बीत जाने के बाद करनी चाहिये ॥

भावार्थः — जो भोजन, भक्षण पानक आदि वातिक रोगियों के लिये हितकर है उन सब को गुल्मरोग से पीडित रोगी को भोजनादि कार्यों में देना चाहिये एवं चिकित्सा विधान को जानने वाला वैद्य प्रतिदिन स्वेदन बंधन आदि प्रयोगों को प्रयुक्त करें।। ८६॥

#### गुल्मनाशक प्रयोगः

अनिद्धरोगहरैर्लवणस्तथोदिर्षु च मितपादितसिषेषा।
उपचरेदिह गुल्मविकारिणां, मलविलाडनवर्तिभिरूप्यलम् ॥ ८७॥
भावार्थः —गृल्मरेगोभ बानिबकारको दर करने बाले लक्षणो से एव उदर
रोग में कहे हुए वृत्तमे चिकित्मा करनी चालिय। तथा मलको नाग करनेबाला बाति
[कारि ] यो के प्रयोग में मी उपचार करना चालियं ॥ ८७॥

#### गुल्मःनयागांतरः

तिलजसर्षपंतिलसुभृष्टप-, ल्लवगणान् नृपपृतिकरंजयाः । लवणकांजिकया सह भक्षयेद्रदरगुल्मविलोडनसत्पट्टन् ॥८८॥

भावार्थ:—-आग्ग्यध व प्रिकारंज के कोपल पत्तों को तिलके तेल व सरसा के तेल के साथ भूजकर उसे नमकान कार्जा के साथ खिलाना चाहिये । वह गुल्मरोगको नाश करने के लिये समर्थ है।। ८८॥

#### विशिष्ट प्रयोग

मलनिरोधनतः पयस। यवंदिनमथाप्यसक्रुट्बहु भोजयेत्। अतिविपन्वसुमाषचयानुलुखलविघृष्टविशिष्ट्यृताप्लुतान्॥ ८९॥

भावार्थः — यदि इस रोग में मलिनिरोध होजाय तो जाँका अन्न दूध के साथ बार २ खिलाना चाहिय । अन्छी तरह पके हुए उडद को उन्हस्कल [आंखनी] में घर्षण [रगड] कर के उत्तम घी में भिगोकर खिलाना चाहिये ॥ ८९ ॥

#### गुल्म में अपध्य.

षहिविधालुक्तमूलकर्गासर्वेदलियुष्किविरूक्षणकाक्रमो— । जनगणान् मधुराणि फलान्यलं परिद्दिदिह गुल्मविकारवान् ॥ ९० ॥

भावार्ध:—गुल्मराग से पीडित मनुष्य बहुत प्रकार के रतालु, पिंडालु आदि आलु, मूली, द्विदल [ मूंग मसूर आदि ] धान्य, सूखा व कक्ष शाक व इन से संयुक्त भोजन समूहों को एवं मीटे कलो (केला जादि ] को नहीं खायें।। ९०॥

#### अथ पांडुरागाधिकारः

#### पांडुरोग निदान

अथ च पाण्डुगदांश्रतुगं ब्रुवं पृथगशेषविशेषितदोषजान् । विदितपांण्डुगुणमत्वभावितान् अपि विभिन्नगुणानगुणमुख्यतः ॥ ९१ ॥

भावार्थ: — अत्र बात, पित्त, कफ व सिन्नियात से उत्पन्न, जिन के होने पर हारीर में पाण्डुता आती है, दोशों के गाण मुख्य भेद से विभिन्न प्रकार के गुणों से युक्त है (अर्थात् सभी प्रकार के पाडुरोगों में पाडुपना यह समानगुण [लक्षण] रहता है। लेकिन् वानज आदि में दोशों के अनुसार भिन्न २ लक्षण भी मिलते हैं) ऐसे चार प्रकार के पाण्डुरोगों को कहेंगे 1 ९१॥

#### वातज पांड्रांग लक्षण.

असितमूत्रसिराननले।चनं । मलनखान्यसितानि च यस्य वै ॥
मरुदुपद्रवपीडितमातुरं । मरुदुदीरितपाण्डुगदं बदेत् ॥ ९२ ॥

भावार्थः - - मूत्र, सिरा, मुख, नेत्र, मल, नग्व आदि जिमके काले हो, और वह वातज अन्य उपद्रवेशि पीडित हो तो उसे वातिकारसे उत्पन्न पाण्डुरोग समझना चाहिये। अर्थात् यह वातिक पाडुरोग का लक्षण है ॥ ९२ ॥

#### पित्रज पांडरोग सक्षण.

निखिलपीतयुत निजिपत्त । धवलवर्णमपीह कफात्मजम् । सकलवर्णगुणत्रितयं।त्थितं प्रतिवदेद्ध कामलक्षणम् ॥ ९३ ॥

भावार्थ—उपर्युक्त अवयथ जिसमे पाँछे हो [पित्त के अन्य उपद्रव भी होते हैं] उसे पित्तज पाडु समझे। और सफेट वर्ण हो (कफ्रज य अन्य उपद्रवो संयुक्त हो) तो कफ्रज पांण्डु कहें। और तीनों वर्ण एक साथ रहे तो सन्निपातज समझे। अब आगे कामछा रोग के स्वरूप को कहेंगे॥ ९३॥

#### कामलानिदान-

प्रश्नामितज्वरदाहनरोऽचिराद्धिकमम्लमपथ्यमिहाचरेत् ॥ कृपितपित्तमतांस्य च कामला मधिकशोफयुतां कृरुते सितां ॥ ९४॥

१ कामिल्यान्यथा इति गठावरं।

भावार्थ:—जिसका ज्वर दाह पाण्डु आदि रोग शांत होगये हो, किंतु [ शांत होते ही ] शीघ्र अत्यधिक खटाई और अन्य [ पित्तीद्रेक करने वाले ] अपथ्य पदार्थों को खाता है व अपथ्याचरण को करता है तो उस का पित्त प्रकुपित होकर, शरीर को एकदम सफेद [ या पीला ] करता है, भयंकर सूजन उत्पन्न करता है, (तंदा निर्वलता आदिकों को पैदा करता है) जिसे कामला रोग कहते हैं॥ ९४॥

#### पांडुराग चिनियसाः

अभिहितक्रमपाण्डुगदातुरो । विदितशुद्धतनुष्टुतक्षरा- ॥ विद्युखितिविफेलामयवा निका- । द्वयमयक्षिकटुं सतनं लिहेत् ॥ ९५ ॥

भावार्थः — उपर्युक्त प्रकारके पाण्डुगेगांसं पाडित गेगांको सबसे पहिछे वमन विरेचनादिसे शरीर शोधन करना चाहिये। हरड, बहंड, आवला, सोठ मिरच पाप्ल इन के चूर्णको अथवा हलदी टारुहलदी, सोठ मिरच पाप्ल इनके चूण को लोहभसम के साथ घी शक्कर मिलाकर मनत चाटना चाहिये। १९५॥

#### पांण्डरोगव्य योग.

अपि विदंगयुतित्रफलांबुदान् । त्रिकदुवित्रकथात्र्यजमोदकान् ॥ अति विच्रण्यं गृहान् समृताप्लुतान् । निल्लिलसारतस्दकसाधितान् ॥९६॥ इति विप्रक्रियदं बहलं लिहन् । जयति पाण्डुगदानथ कामलाम् ॥ अपि च शर्करया त्रिकदुं तथा । गुडयुतं च गवां पय एव वा ॥९७॥

#### कामहाकी चिकित्साः

यदि श्रोफिचिकित्सितभीरितं तदि कामालेनां सततं हितम् । गुडहरीतकमूत्रसुभस्मनिस्तजलं यवशालिगणीदनम् ॥ ९८॥

भावार्धः—त्रायिवडग, त्रिफला, (साट मिरच, पीपल) नागरमोथा, त्रिकटु, चित्रक, आमला, अजवाईन इनको अच्छीतरह चूर्णकर घी व गुड मे भिगोधे। फिर इस में शालसारिद गणोक्त दृक्षों के काथ डाल कर तत्र तक पकार्वे जब तक वह अवलेह के समान गाढा न हों। यह इस प्रकार सिद्ध औपन सर्व पाण्डुरोगोको जीतता है। एवं कामला रोगको भी जीतता है तथा शकर के साथ त्रिकुटु अथवा गुड के साथ गायका दूध सेवन करना भी हितकर है। शोफ विकार के लिये जो चिकित्सा

१ इसका अर्थ इस प्रकार भी हो सकता है कि त्रिफला के चूर्ण, अथवा इलदी दावहलदी के चूर्ण अथवा लोहभरम, अथवा त्रींठ भिरच परित्व के चूर्ण को वी शकर के नाथ चाटना चाहिये। ५५

कही गई है उसका उपयोग कामला में करना हितकर है। गुड, हरड गीमूत्र, लोह-भस्म इनको एकत्र डालकर पकात्रे। यह काढा देना और जो शालि आदि भोजन के लिये उपयोग करना हितकारी होता है॥ ९६॥ ९७॥ ९८॥

#### पाण्डरोग का उपसंहार-

एवं विद्वान् कथितगुणवान् अप्यश्चषान् विकारान्। क्वात्या दोषपश्चमनपरैरीषधैस्साधयत्तान् ॥ कार्य यस्मान्न भवति विना कारणिर्द्विपकारै—। भूयो भूयः तदनुकथनं पिष्टसंपषणार्थम् ॥ ९९ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार उपर्युक्त रोगोके व अन्य सर्वविकारोके दोषक्रमको विद्वान् वैद्य जानकर उनको उपरामन करनेशाले योग्य औपिधयोसे उनकी चिकित्सा करे। यह निश्चित है कि विना अंतरंग व बहिरंग कारण के कार्य होता ही नहीं। इस लिये बार २ उसका कथन करना वह पिष्टपेपण के लिये होजायगा॥ ९९॥

अथ मुर्च्छन्मादापस्माराधिकारः।

मूर्च्छीन्मादाविष पुनरपस्माररोगोऽपि दाँषै-। रंतवीक्षात्विलकरणसंछादकैगौंणमुख्येः॥ उत्पन्नास्ते तदनुगुणरूपीषपैस्तान्विदित्वा। सर्वेष्वेषु प्रबलतरिपत्तं सदोपक्रमेत॥ १००॥

भावार्थ: — मृर्छ [ बेहोश होजाना ] उन्माद (पागल होजाना) व अपस्मार (मिगाँ) रोग, बाह्यांम्यतर कारणोसे कुपित होकर शरीर को आच्छादित करनेवाले और गौणमुख्य भेदोसे युक्त बातादि दोशोसे ही उत्पन्न होते है । इसिलेये उपरोक्त रोगो में दोषोंके बलाबल को अच्छी तरह जान कर उन के अनुकूल अर्थात् उनको उपशमन आदि करनेवाले औषधियोंसे चिकित्सा करनी चाहिये । लेकिन उन तीनो में पित्त की मबलता रहती है । इसिलेये उन में हमेशा [ विशेष कर ] पित्तोपशमन किया करें तो हितकर होता है ॥ १००॥

## मुर्च्छानिदान ।

दोषन्याग्नस्मृतिपथयुतस्याशु मोहस्तमोरू-पेण प्राप्नोत्यनिश्चामिइ भूमी पतत्येव तस्मात् । मूर्च्छामाहुः सतजनिषमचैस्सदा चाह्नुधास्ताः ॥ षद्स्वप्येषं भिषणिइ महान् पिष्ठवांति मङ्ग्यात् ॥ १०१ ॥ भावार्थः — संज्ञावाहक नाडियों में जब दोष व्याप्त हो जाते हैं तो आंखों के सामने अंधेरासा माइम होकर रोगी भूमिपर पडता है । उस समय सर्वइंद्रिय दोषों के प्रबल्ध विकार से आच्छादित रहने से रूपादिक ज्ञान नहीं करते । उसे भूर्छारोग कहते हैं । रक्तजे विषजे व वातज, पिराज व कफज व महेज इस प्रकार यह रोग छह प्रकार का है। इन छहों प्रकारकी मृच्छीओं पित्तशांतिकी क्रिया को करनी चाहिये । वयो कि सब में पित्तकी क्रष्टा रहती है ॥ १०१॥

मृच्छी चिकित्साः
स्नानालेपाञ्चनवसनपानमदं हानिलाद्याः ।
श्रीतास्सर्वे सततामह मूच्छीसु सर्वासु याज्याः ॥
द्राक्षा यष्टीमधुककुसुमक्षीरसपि प्रियालाः ।
सेक्षुक्षीरं चणकचणकाः शकराशालयश्र ॥ १०२ ॥

भावार्थः —इन सब मूर्छांचो मे स्नान, लेपन, भोजन, वक्ष, पान, नायु, आदि में सर्व शीतपदार्थीका उपयोग करना चाहिये [ अर्थात् ठण्डे पानी से स्नान कराना, ठण्डे औषधियो का लेप, ठण्डे पंले की हवा आदि करना चाहिये ! ] मुलैठी, धाय के फल, द्राक्षा, दूध, घी, चिरोंजी, गनेका रस, चना, अतसी [ अलसी ] शक्कर शाली, आदि का खाने मे उपयोग करना हितकर है ॥ १०२॥

#### उन्माद्दनिदान.

उन्मार्गसंक्षुभित्रभूरिसमस्तदोषा।
उन्मादमाश्च जनयंत्याखिलाः पृथक् च ॥
जोकेन चान्य इति पंचविधा विकारा।
स्ते मानसाः कथितदाषगुणा भवंति ॥ १०३॥

भावार्थ:—जिस समय वात पित्त कफ, तीनों एक साथ व अलग २ कुपित होकर अपने २ मार्ग को छोड कर उन्मार्गगामी (मनोवह घमनियों में व्याप्त ) होते हैं तो उन्माद रोग उत्पन्न होता है अर्थात् वह व्यक्ति पागल हो जाता है। यह दोषों से चार [वातादिक से तीन सिन्नपात से एक ] शोक से एक इम प्रकार पांच मेद से विभक्त है। ये पांचो प्रकार के उन्माद मानसिक रोग है। इन मे पूर्वोक्त कमसे, दोषों के गुण [लक्षण] मी होते हैं॥ १०३॥

१ रक्त के गंघ को स्ंवने से उत्पन्न. २ विषमक्षण से उत्पन्न. ३ मदिरा पीनेसे इलन्न.

#### वातिक उम्मादके लक्षणः

तृत्यत्यति मलपति श्रमतीइ गाय-। त्याक्रोश्वति स्फुटपटत्यथ कंपमानः ॥ आस्फोटयत्यानेलकोपकृतोन्मदार्तो । मत्योंऽतिमत्त इव विस्तृतचित्तवृत्तिः ॥ १०४ ॥

भावार्थः — वातप्रकोप से उत्पन्न उन्मादरोग में मनुष्य विशाल मनोन्यापार वाला होते हुए मदान्मरा की तरह कांपते हुए नाचता है, बहुत बडवड करता है। इधर उधर फिरता है। गाता है। किसी को गाली देता है। बाजार में आवारा फिरता है। ताल ठोंकता है। १०४॥

#### पैक्तिकोन्माद का लक्षण.

श्रीतिषयः शिथिलशितलगात्रयिष्टः । तीक्ष्णातिरोषणपरोऽशिशिखातिश्रंशी ॥ तारास्म पद्यति दिवाप्यतितीत्रदृष्टिः । उन्मादको भवति पित्तवशान्मनुष्यः ॥ १०५ ॥

भावार्थ:—पित्तप्रकोपसं जो मनुष्य उन्मादी हो गया है उसे शांतपदार्थ प्रिय होते है। उसका गरीर गरम हो जाता है। वह तीक्ष्ण रहता है। उसे बहुत तीव क्रोध आता है। सर्वत्र उसे अभिशिखा की शंका होती है। उसकी दृष्ट इतनी तीव रहती है कि दिन में भी वह तारावोंको देख छेता है।। १०५॥

#### श्रेरिमकांन्माद.

स्थूलोलपरुग् बहुकफोल्पभुगुष्णंसवी । निद्रालुरलपकथकः सभवन्स्थिरात्मा ॥ रात्रावतिप्रबल्धुरधमितम्नुष्यः । अक्षेष्मप्रकोपकृतदुर्भथनोत्मदार्तः॥ १०६ ॥

भावार्थः — कफप्रकोपसं जो मनुष्य उन्मादसे पीडित होता है वह मनुष्य स्थूङ. अल्पपीडावाला, बहुकफसे युक्त; अल्पभोजी, उष्णप्रिय, निद्रालु व बहुत कम बोलनेपाला, चंचलतासे रहित होता है। राति में उसकी बुद्धि में अत्यिषिक विभ्रम होता है अर्थात् रात्रि में रोग बढ जाता है। यह कठिन रोग है। १०६॥

सिनपातज, शोकज उन्माद्रस्था.

स्यात्सिक्यातजनितिस्तिविधैः त्रिद्विष् । र्लिगैः समीक्षितगुणो भवतीह क्रच्छः ॥ अर्थक्षयाद्यिकवंधुवियोगतो वा । कामाञ्चयादपि तथा मनसो विकारः ॥ १०७ ॥

भावार्थ:—सिनपातज उन्मादरोग में तीनो दोपज उन्माद में कहे गये चिन्ह प्रकट होते हैं। यह भी किंदन साध्य होता है। तथा धननाश, निकटबंधुवियोग, काम क भय आदिसे (शोक उत्पन्न होकर) भी उन्माद रोग होता है।। १०७॥

#### उम्माद्चिकित्सा.

उन्माद्वाधिततत्तुं पुरुषं सदीषः । स्निग्धं तथोभयविभागविशुद्धदेहं॥ तीक्ष्णावपीडनश्रतैः श्विरसे। विरेकैः । धृपैस्सपूरिभिरतः समुपक्रमेन ॥ १०८॥

भावार्थ; — उन्माद से पीडित मनुष्य की दीपों के अनुसार स्नेहन व स्वेदन करा कर वमन विशेचन से शरीर के ऊपर व नीचे के मागोको शोधन करना चाहिये। फिर उसे अनेक प्रकार के तांवण अवपीडननस्य, शिरोबिरेचन, और दुर्गाधयुक्त धून के प्रयोग से चिकित्सा करनी चाहिये॥ १०८॥

#### नस्य व त्रासनः

नस्यानुरुपनमपीद हितं प्रयोज्यं । तैस्रेन तीक्ष्णतरसर्षपजेन युक्तम् ॥ सुत्रासयेद्विविधनागतृणाग्नितायै— । श्रोरेगीनेरपि सुशिक्षितसर्वकार्यैः ॥ १०९ ॥

भावार्थ:—इस रोगमे हितकर नस्य व छेप को तीक्षण सरसोंके तेंछ के साथ प्रयोग करना चाहिये। और अनेक प्रकार के निर्विषसपे घास, अग्नि, पानी, चोर, हाथी व अन्य शिक्षाप्रद अनेक कार्यों से उस उन्मादी को भय व जास पहुंचाना चाहिये॥ १०९॥

उन्माद्नाशक अम्यविधिः

क्षेऽतिप्तिबहुर्भामग्रवाकुलेऽस्मिन् । तं ग्राययेदतिमहाबहलांधकारे ॥ सम्यग्ललाटतटसर्विश्वराश्च लिह्ना । रक्तममोक्षणमपीह भिषग्विद्ध्यात् ॥ ११० ॥

भाषार्थ: — अंधेरे कूए में और जहां अत्यंत भयंकर अनेक शव पडे हों और अत्याधिक दुर्गंघ आरहा हो एवं अंधकार हो वहां उस उन्मादीको सुंठाना चाहिये। तथा कुशल वैष रोगी के छलाट में रहनेवाले भूवं शिराओं को व्यथन कर के रक्तमोक्षण भी करें।। ११०॥

उन्माद् में पथ्य.

स्निग्धातिधौतमधुरातिग्रुरुषकार । निद्राकराणि बहुभाजनपानकानि ॥ वेथाबद्दान्यतिमद्गश्चमैकद्देतून् । संशोधनानि सततं विद्धीत दोषान् ॥ १११ ॥

भाषार्थः - उन्मादीकी बुद्धि को ठिकाने में छानेवाछे और मदशमन के कारण भूत स्निग्ध, अतिशुद्ध, मधुर, गुरु, निद्राकारक ऐसे बहुत प्रकारके भोजनपानादि द्रव्योंको देवें । एवं हमेशा दोषों के शोधन भी करते रहें ॥ १११॥

#### अपस्मार निदान.

भयमिह भवत्यप्यु माणैर्थतः परिमुच्यते !
स्मरणमपि तत्रीवावश्यं विनश्यति मूर्च्छया ॥
मयस्रमस्तापस्माराख्यस्रिदोषगुणोप्यसा- ।
वासितहरितश्वेतर्भूतैः क्षणात्यति क्षितौ ॥ ११२ ॥

सुवि निपतितो दंतान्खादन् वमन् कफर्रुः ह्युसर्न् । बिलककरगात्रोध्दृत्ताक्षः स्वयं बहु क्रजति ॥ मरणग्रुणयुक्तापस्माराऽयमंतकसिक्यन् । स्तत इह नरो मृत्वा मृत्वात्र जीवति कृच्छृतः ॥ ११३ ॥

१ उपरोक्त कार्यों को करने से प्राय: उस का दिल हिकारी में आजाया करता है।

भावार्थः — जिस प्रकार पानी में गिर जाने पर एकदम ऐसा मय उत्पन्न होता है कि अभी प्राण निकल जाता है और मून्छोंके साथ ही साथ स्मरण [बुद्धि] हािक भी अवश्य नष्ट हो जाती है उसी प्रकार इस रोग में भी प्राणवातकभय एवं मूर्छों के साथ स्मरणशक्ति का भी नाश होता है। इसालिये इसे अपस्मार रोग कहते हैं। यथपि यह तीनों दोषों से उत्पन्न होता है किर भी प्रत्येक में वायुका प्रावत्य रहता है। बौत, पित्त, कफज अपस्मारों में यथाकमसे [बेग के आरम्भ में] वह रोगी काला; हरा (अथवा पौछा) व सफेदवर्ण के प्राणि व रूपविशेषोंको देख कर क्षणमाश से ही मूमि पर गिर जाता है। जमीन पर गिरा हुआ वह मनुष्य दांतोको खाते. हुए कफ को वमन करते हुए, ऊर्बश्वास व ऊर्ब्बहिट होकर बहुत जोरसे चिंद्याता है।

यह अपन्मार यम के समान मरण के गुणोंसे संयुक्त है अर्थात् मरणपद है । इस से मनुष्य मर मरकर बहुत कष्ट से जीता है अर्थात यह एक अत्यंत भयंकर रोग है ॥ ११२ ॥ ११३ ॥

अपस्मार की उत्पत्ति में अम.

वजित सहसा कस्माद्यां प्रयं मुहुरागतः । कथितगुणदोषीरुभ्द्तां अतिश्वाविषयागतः ॥ स्वरितमिह सोपस्माराख्यः प्रशाम्यति दोषजो । प्रहकृत इति पायः केचित् ब्रुवंत्यवुषा जनाः ॥ ११४ ॥

भावार्थ:—शीघ्र गमन व आगमनशील व पूर्वोक्तगुणोसे संयुक्त बातादि दोषों से उत्पन्न यह अपस्मार रोग अकस्मात् अपने आप ही आकर, शीघ्र चला जाता है। क्यों कि यह विना कारण के ही शमन ही जाता है इसालिये कुछ मूर्ख मनुष्य इस को प्रहों के उपद्रवसे उत्पन्न मानते हैं। लेकिन् ऐसी बात नहीं हैं। यह दोषज ही है। ११४॥

रोगोंकी विलंबाविलंब उत्पत्ति.

कितिचिदिइ दोषैरंवाग्रद्भवंत्योधकामयाः ! पुनरतिचिरात्कालात्केचित्स्वभावत एव ते ॥ सकलगुणसामग्च्या युक्तोऽपि बीजगणो यथा । प्रभवति श्रुवि प्रत्यात्मानं चिराचिरभेदतः ॥ ११५ ॥

<sup>े</sup> इसका बातजा, पिसज, क्षणज, सम्मिपातज इस प्रकार जार भेद है। २ अपस्थार का सामान्य सकत है।

भावार्थ: — कई महारोग अपने स्वभाव से ही वातादि दोषोंसे शीष्ठ उत्पन्न होते हैं। ऐसा होना उनका होते हैं। ऐसा होना उनका स्वभाव है। जैसे कि जनीन में बोचे गने बीजोंकी पानी, योग्यक्षेत्र आदि सम्पूर्ण गुणयुक्त सामिष्रयोंके भिळने पर भी बहुत से तो शीष्ठ उगते हैं और बहुत से तो देर में। इसी प्रकार मनुष्य के शरीर में भी रोग चिर व [देर] अचिर [शीष्ठ] भेद से उत्पन्न होते हैं।। १९५॥

बहुविधकृतव्यापारात्मोरुकर्भवश्चान्महु-। र्श्वहुरिह महादोषेः रोगा भवन्यविरास्थिरात्॥ सति जलनिश्चावप्युत्तृगास्तंरगणास्स्वयं। पृथक् पृथगुत्पयंते कर्दौचिदनेकशः॥ ११६॥

भावार्थ: — हारीरमे रोगोत्पात्तिके कारण मूत प्रकृषितदोप माँजूद होनेपर भी कोई रोग देर से कोई शांत्र क्यों उत्पन्न होते है। इस के उत्तर में आचार्थ कहते हैं कि पूर्व में किये गये नानाप्रकार के व्यापारों से अर्जित कर्म के वर्शाभूत होकर महान् दोषों से बहुत से रोग शांत्र उत्पन्न होते हैं बहुत से देर से। जैसे कि समुद्रमें [तरंग के कारणभूत] अगांत्र जलराशि के रहने पर मी कभी र बड़े र तरंग एक र कर के [देर र से] आने है। कभी तो अनेक एक साथ (शींव र) आने है। ११६॥

अपस्मार चिकित्सा.

इइ कथितसमस्तोन्मादभैषज्यवर्गेः । भञ्जमयतु सदापस्माररोगं विधिद्यः ॥ सरसमधुकसाराध्दृष्टनस्यम्समूतैः ।— मशमनविधियुक्तात्यंततीवीषधेश्र ॥ ११७ ॥

भावार्थ:—चिकित्सा में कुराळ वैद्य उन्माद रोग में जो औषधिवर्ग बतलाये गये हैं उन से इस अवस्मार रोगर्का चिकित्सा कर उपरामन करें। सफेद निशोध, मुलैठी, वज्रखार इनको गोमूल के साथ पीसकर नस्य देवें [सुंघावें] एवं अवस्मार रोग को दूर करनेवाले तीत्र औषियों के विधि प्रकार नस्य आदि में प्रयोग से चिकित्सा करें॥ ११७॥

नस्यांजन आदि

पुराणघृतमस्य नस्यनयनांजनालेपनै- । विषयमधिकोन्मदादिषहुमानसच्याधिषु ॥

## निरंतरियद्दातितीव्रसदुभेषजैदच्णितै—। स्सदा श्रवधुमत्रा सूत्रविधिना समुत्यादयेत् ॥ ११८॥

भावार्थ:--अपस्माररोग से पीडित मनुत्य को आंख में घी का अंजन और उसीका छेप भी करें। बढा हुआ उन्माद अपस्मार आदि मानसिकरोगों में हमेशा अत्यंत तौक्ण, कहुं (चरमरा) औषधियोके चूर्ण से, शास्त्रोक्तिविधिक अनुसार छींक पैदा करना चाहियें।। ११८॥

#### भाड्यांचरिष्ट.

भार्क्षकषाययुतमायसचूर्णभाग-।
भिक्षोर्विकारकृतसन्मधुरं सुगंधि॥
कुंभे निधाय निहितं बहुधान्यमध्ये।
अस्मारमाशु भमयत्यसकृत्रिपीतम्॥ ११९॥

भावार्थ:—भारंगी के कषाय में छोहभरम व गुड मिलाकर एक घड़े में भर देवें। फिर उसे धान्यों की राशि में एक मद्दीने तक रख कर निकाल छेवें। उसे कपूर आदि से सुगंधित करें। इस सुगंधित व मीठा भाइन्मंदि अरिष्ट को बार २ पीचें तो अपरमार रोग शीव्र ही शमन होता है।। ११९॥

#### अंतिम कश्चन

इति जिनवक्त्रिनिगतमुक्षम्समहांबुनिधेः। सकलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो। निस्तिमिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम्॥ १२०॥

भावार्थः — जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इहलोक बार परलेकके लिए प्रयोजनभूत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शाखसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शाख है। साधमें जगत्का एक मात्र हितसाधक है [ इसिकए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ १२७ ॥

## इत्युद्रादित्याचार्यविरचित कल्याणकारके चिकित्साधिकारे श्रुद्ररोगचिकित्सितं नामादितः सप्तदद्याः परिच्छेदः ।

इत्युमादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा ब्लिखत भावार्थदीपिका टीका में क्षुदरोगाधिकार नामक सत्रहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।



## अथाष्ट्रदशः परिच्छेदः

मंगळाचरण.

मम मनसि जिनेंद्रं श्रीपदांभोजयुग्धं। भवतु विभवभव्याश्चेषमत्तालिवृंदै—॥ रजुदिनमजुरक्तेस्सव्यमानं मतीत—। त्रिश्चवनसुखसंपत्माप्तिहेतुर्नराणाम् ॥ १ ॥

भावार्यः — श्री जिनेद्र भगवान में आसक्त [ अत्यंत श्रद्धा रखनेवाले ] वैनवयुक्त सम्पूर्ण भन्यरूपी मदोन्मक्त अमरसम्ह जिसको प्रतिदिन सेवता है और जो तीनों लोक में स्थित, प्रसिद्ध सम्पूर्ण सुखसंपत्तिके प्राप्ति के कारण है ऐसे श्री जिनेद्रभगवानके दिव्य चरणकमळ्युगळ मेरे मन [हृदय] में हमेशा विराजता रहे ॥ १॥

अथ राजयक्ष्माधिकारः।

राजयस्मर्कानद्रीतद्या.

अखिलततुगताश्चेषामयैकाधिवासं । भवलिषमञ्जाषच्याधितत्वं व्रवीमि ॥ निजगुणरचितस्तैदीषभेदानुभेदैः । भयमतरसुरूपैरात्मरूपैस्स्रीरप्टैः ॥ २ ॥

भावार्थ:—जो सर्व शर्रागत रोगोको आश्रय भूत है (अर्थात् जिसके हांनेपर अनेक श्वास कास आदि रोग उत्पन्न हो जाते है) ऐसे प्रबल विपमशोष [क्षय] रोग के स्वरूप को उन के स्वभाव से उत्पन्न उन दोषों के भेदोपभेद, पूर्वरूप, लक्षण व अरिष्टोंके साथ २ कथन करेंगे ॥ २ ॥

इति क पुस्तके अधिकः पाठोपलभ्यते ।

<sup>+</sup> गंभीरामलम्लसंघितलके श्रीकुंदकुंदान्वये । गच्छे श्रीपनसोर्गवल्यनुगते दंशीगणे पुस्तके ॥ विख्यातागमचश्चषाल्ललिककोर्स्याचार्यवर्यस्य ते । इवेंहं परिचर्यकं चरणयोस्सिहांसनश्रीजुषो ॥

शोषराज की सार्थकता.

विविधावेषमरोगाश्चेषसामंतबद्धः । मकाटितनिजरूपाध्दृतकेतुमतानः ॥ दुरिधगमविकारो दुर्निवार्योऽतिवीर्यो । जगटिभभवतीदं शोषराजो जिगीषुः ॥ ३ ॥

भावार्थ:—जो नाना प्रकार के विषम रोगसमूहरूपी सामंत राजाओं से युक्त है, प्रकट किये गये अपने लक्षणरूपी स्वरूप (पराक्रम) से अन्यरोग लक्षणरूपी राजाओं के ध्वजा को जिसने नष्ट कर दिया है, [ शरीरराज्य में अपना प्रभुत्व जमा लिया है ] जिस के बीर्य (शक्ति व पराक्रम) के सामने चिकित्सा रूपी शत्रुराजा का ठहरना अत्यंत दुष्कर है, ऐसा दुरिधगम [ जानने के लिये किटन ] शोषराज सब को जीतने की इच्छां से जगत् को परास्त करता है ॥ ३ ॥

स्यके मामांतरोकी सार्थकता.

क्षयकरणविशेषात्संक्षयस्स्य।द्रसादे । रज्जुदिनमतितापदशोषणादेष शोषः ॥ तृपतिजनविनाशाद्राजयक्ष्मेति साक्षा । दाधिगतबहुनामा शोषभूषो विभाति ॥ ४ ॥

भावार्थ:— रस रक्त आदि धातुओंको क्षय करने के कारण से " श्रय," उन्हीं धातुओंको, अपने संताप [ ज्वर ] के द्वारा प्रतिदिन शोषण [ सुखाना ] करते रहनेसे " शोष, " राजा महाराजाओं को भी नाश कर देने के कारण "राजयक्ष्मा" [ राजरोग ] इत्यादि अनेक सार्थक नामों को धारण करते हुए यह क्षयराज संसार में शोभायमान होता है । अर्थात, क्षय, शोप, राजयक्ष्मा इत्यादि तपेदिकरोगके अनेक सार्थक नाम हैं ॥ ४॥

शोषरोगकी भेदाभेद्विवसाः

अधिकतरिवेशेषाद्गीणग्रुख्यमभेदात् । पृथगथ कथितांऽसी शोषरागः स्वदांषैः ॥ सकलगुणनिधानादेकरूपीकयाया- । स्स भवति सविशेषस्संनिपातात्मकोऽयम् ॥ ५ ॥

१ राजा जैसा समर्थ पुरुष भी इस रोग से पीड़ित हो आवें तो होगमुक्त नहीं होते हैं।

भावार्ष:—इस रोग में दोपों का उद्रेक अल्पप्रमाण व अधिकप्रमाण में होने के कारण से गौण व मुख्य का व्यवहार होता है। इस गौणमुख्य अपेक्षाभेद के कारण यह शोषरोग पृथक २ दोषज [ वानज, पित्तज कफज ] भी कहा गया है। छेकिन सभी दोषोंके लक्षण एक साथ पाया जाता है और इस की चिकित्साक्रम में भी कोई भेद नहीं है (एक ही प्रकार का चि।कित्साक्रम है ) इसलिये यह राजयदमा 'सिनिपातात्मुक होता है॥ ५॥

राजयध्माकारण.

मलजलगतिरोधान्मैथुनाद्वा विघाता-। दश्चनविरसभावाच्छ्लेष्मरोधात्सिरासु ॥ कुपितसकलदोषैव्यीप्तदेहस्य जंती- । भैवति विषमशोषव्याधिरेषोऽतिकष्टः ॥ ६ ॥

भावार्थः—मलमूत्र के रोकनंसं. अतिमधुन करनेसे, कोई घात [चोट आदि लगना ] होनेसे, मधुरादि पाष्टिकरसरहित भोजन करते करनेसे, रसवाहिनी सिरावों में श्लेष्मका अवरोध होनेसे, प्राणियोंके शरीर में सर्व दोषोंका उद्देक होनेपर यह विषम ( भयंकर ) शोषरोग उत्पन्न हो जाता है। यह अत्यंत कठिन रोग है। ६॥

पूर्वकप अस्तित्व.

अनल इव सधुमो लिंगलिंगीमभेदात्। कथितबहुविकागः पूर्वस्पैरुपेनाः॥ हुतश्रुगिह् स पश्चामकसञ्ज्ञक्षणात्मा। निजग्रुणगणग्रुक्ता व्याधयोप्यत्र तद्वत्॥ ७॥

भावार्थ — प्रत्येक पदार्थोंको जाननेके छिये छिंगछिंगी भेदको जानना आव-स्यक है। जिस प्रकार धूम छिंग है। अग्नि छिंगी है। धूमको देखकर अग्निके अस्तित्व का ज्ञान होता है। इसी प्रकार उन शोष आदि अनेक रोगोंके छिये भी छिंगरूप अनेक पूर्वेरूप विकार होते हैं। तदनंतर जिस प्रकार अग्नि अपने छक्षणके साथ व्यक्त होता है। उसी प्रकार व्याधियां भी पश्चात् अपने छक्षणोंके साथ २ व्यक्त होजाते हैं॥ ७॥

क्षयका पूर्वकप

बहुबह्छकफातिदवासविद्वांगसादः । -वमनगळविश्रोषात्यविमांचोन्मदाश्रः।

## षवस्त्रनयनता निद्राति तत्पीनसत्त्वं। भवति हि सञ्ज शोषे पूर्वरूपाणि तानि॥८॥

भाषार्थ गाढा कप बहुत गिरना, श्वास होना, सर्वांग शिथिछता होजाना, वमन होना, गछा सूखना, अभिमांब होना, मद आना, आंखे सफेद हो जाना, अधिक नींद आना, पीनस होना ये राजयक्ष्माका पूर्वरूप हैं अर्थात् जिनको राजयक्ष्मा होनेवाछा होता है उनको रोग होनेके पहिछे २ उपर्युक्त छक्षण प्रकट होते हैं ॥ ८॥

ग्रुकिशिव्यकुनैस्ते काशिकः काकाग्रधेः। कपिगणकुकलासैनीयने हुवप्नकाले॥ खरपरुषविशुष्कां वा नदीं यः प्रपत्र्यत्। द्वद्दृनविष्ठान् रूक्षवृक्षान् सधुमान्॥९॥

भावार्ध:—जिस को राजयक्ष्मा होनोवाला होता है उसे स्वप्न में, तोते, मयूर [ मोर ] शकुन [ पक्षिविशेष ] नकुल, कौवा, गीध, बंदर, गिरगट ये उस को ( पीठपर बिठालकर ) ले जाते हुए अर्थात् उन के पीठ पर अपन सवारी करते हुए दीखाता है। खरदरा कठिन (पत्थर आदि से युक्त) जलरहित नदी और दावाग्निसे जलते हुए धूम से न्याप्त रूक्षवृक्ष भी दीखते हैं। उपरोक्त स्वप्नों को देखना यह भी राज यक्ष्मा का पूर्वरूप हैं।। ९।।

बात आदिके भेदसे राजयक्माका लक्षण.

पवनकृतविकारासष्टभिन्नस्वरोन्त-।
र्गतनिजकृत्रपार्थों वंससंकोचनं च।
ज्वरयुतपरिदाद्दास्य ज्विकारोऽतिसाराः।
स्वगतनिजरूपाण्यत्र पिचोद्धवानि॥१०॥

अरुचिरिप च कासं कंटजातं सतं तत्। कफकुतबहुरूपाण्युत्तमांगे गुरुत्वम् ॥ इतिदश्वभिरयेकेनाधिकर्वा स्रयाते । परिहरतु यसोऽर्था पंचपद्भिः स्वरूपैः ॥ ११ ॥

भावार्थ: —राजयक्ष्मारोग में बात के उद्रेक से १. स्वर नष्ट या भिन्न हो जाता है २. दोनों कुश प्रार्थ (फंसली) अन्दर चले जाते हैं, ३. अंस (कंबा) का संकोच [सिकुडन] होता है। पित्त के प्रकीप से ४. ज्वर, ५. दाह, ६. खून का आता और ७ अतिसार [दस्त का लगना ] होता है। कफ के प्रकीप से ८. अरुचि ९. कॉस १० गले में जखम और ११. शिर में भागिपना होता है। इन उपरोक्त ग्यारह लक्ष-णोसे अथवा किसी पांच या छह लक्षणों से पीडित क्षयरोगी को यश को चाहने विला वैंच छोड देवें अर्थात् ऐसा होने पर रोग असाध्य हो जाता है।। १० ।। ११ ।।

राजयक्ष्मका असाध्यलक्षण

बहुतरमञ्चनं यः क्षीयमाणोऽतिभुंक्ते । चरणजढरगुह्योद्धृतक्षोफोऽतिसारी । यमहरवरनारीकीतुकासक्तवित्ता । वजति स निरंपक्षः क्षिपमेव क्षयार्तः ॥ १२ ॥

भावार्थ — जो रागा अन्यत आण होते जानेपर भी बहुतसा भोजन करता है ( अथवा बहुत उयादा खानेपर भी, श्लीण ही होता जाता है ) और पाद, जठर (पेट) व गुप्तेद्रियमें जोफ जिसे हुआ है, आंतमार पाडित है, समझना चाहिये वह यमके द्वारा अपहरण की हुई सुंदरिक्षयोमे आसक्त चिनवाला और इस लोकसे निरपेक्ष होकर वहां जल्दी पहुंच जाता है ॥ १२॥

राजयस्माकी चिकिस्सा

अभिहितस्वित्तेषैर्बृहणद्रव्यसिद्धै- । स्सम्रादितचृतवैर्थः स्निग्धदेहं स्वयाते । मृदुतरगुणयुक्तैः छर्दमैः सद्विरेक्तै- । रपि मृदुत्तिरसस्संशोधनैश्शोधयेत्तम् ॥ १३ ॥

भावार्थ-पूर्वमें कथित बृंहण (बस्दायक) द्रव्योसे सिद्ध घृतसे क्षयरोगीके शरीर को स्निग्ध करना चाहिये। पश्चात मृदुगुणयुक्त औपिश्रयोसे मृदुर्छ्दन, रोगीका शिर भारी हो तो मृदुशिरोविरेचन करना चाहिये व मृदुविरेचन भी करना चाहिये॥ १३॥

राजयक्मीकी भाजन

मधुरगुणविशेषाश्चेषश्चास्त्रीन्यवान्या । बहुविधकृतभक्षास्त्रस्यगोधूमसिद्धान् । षृतगुदबहुदुग्धैभीजयनद्वद्गयुषः । कक्कगणयुतमुष्टेरिष्टशाकैस्युपुष्टः ॥ १४ ॥ भावार्थः—मधुर गुणयुक्त सर्वप्रकार के चावल, जी, एवं मधुर गेहुं आदि धान्य व ऐसे अन्य पदार्थों से बने हुंए अनेक प्रकार के भश्य, घी, गुड, दूध, मूंगकी दाल शिक्तकारक फलगण, इष्ट व पुष्टिकारक शाकोंके साथ २ क्षय रोगी को भोजन कराना चाहिये॥ १४॥

अय जाहाकथोग.

तिकदुक्यंक्चव्यसिद्दंगप्रचृषि । घृतगुढलुष्टिंत ना पातरुत्याय लीद्वा ॥ अय घृतगुढयुक्तद्राक्षया पिष्पलीनां । सतत्रमृदुष्योश्चन् सक्षयस्य क्षयः स्यात् ॥ १५ ॥

भाषार्थ:—िशिकटु, मांथा, चात्र, वायिवडंग इन के चूर्णको वी व गुड में अच्छीतरह मिलाकर प्रातःकाल उठकर चाटे अथवा द्राक्षा व पीपल को वी व गुड के साथ भिलाकर बाद में दूध पीवें तो उससे क्षयरांग का क्षय होता है ॥ १५॥

तिलावि योग.

तिलपललसमांशं माषच्ण तयोस्त-।
त्सदृश्वतुरगगंधाधृलिमाज्येन पीत्वा ॥
गुदृशुतपयसा सद्भाजिगंधामुकल्कैः।
मतिदिनमनुलिप्तः स्थूलतामेति मत्येः॥ १६॥

भाषार्थः — तिल का चूर्ण, उडद के चूर्ण उन दोनों को बैराबर लेकें। इन दोनों चूर्णों के बराबर असर्गंध के चूर्ण मिलाकर वी और गुडमिश्रित दूध के साथ पीज़ा चाहिथे। एवं असर्गंध के कल्क को प्रतिदिन शरीर में लेपन करना चाहिथे। उस से क्षयरोगपीडित मनुष्य स्थूल हो जाता है।। १६॥

#### अयनाशक यागांतर

वृषद्धसुमसम्केः पहसर्षिः पिनेद्वा । यवतिस्रमुद्धमापैः शास्त्रिपिष्टैरपूपान् ॥ दहनतुरगर्गधामापनजीस्त्रागो— । भूरयुत्तत्रतपृर्वेर्भक्षयत्पद्धभक्षान् ॥ १० ॥

१ जैते तिबचूर्ण १० तीला, उडदका चूर्ण १० तीला, असगंघका चूर्क, २० तीला.

भावार्थः — अइसा के फल व जड से पकाये हुए मृत की क्षयरोगी पींधें। इसे 'वृष्यृत 'या 'वासायृत 'कहते हैं। तथा जी, तिल, गुड, उडद, शाली इन के आटे का बनया हुआ पुआ भी खावे। एवं मिलावा, अश्वगव, माप, गोखुर, सेहुएड शतावर इन से पक्च मक्ष्यों की भी खावें।। १७॥

#### अयनाराक घृत

' शकुत इह रसैर्वाजाश्वगोवृदकाना—। मसृतखदिरमूर्वा तेजिनीववायभागः॥ घृतयुतपयसा भागेर्नवैतान्सरास्ना—। त्रिकुटुकमधुकैस्तैस्सार्धपकं लिहेदा॥१८॥

भावार्थ; — बकरी, घांडा, गाय इनका मलरस एक २ भाग, गिलाय, खेर की छाल, मूर्वा,चव्य इन पृथक् २ औपिधियों का कपाय एक २ भाग, एक भाग दृध, एक भाग घी, इन नौ भाग द्वयों की एकत्र डालकर पकार्ये। इस मे राम्ना, सोंठ, मिरच, पीपल, मुलंठी इनके कल्क भी डाले। विधिप्रकार सिद्ध किथे हुए इस घृतकी चाटे ती राजयक्ष्मा रोग शात होता है।। १८।।

## **भयरागांतक** घृत.

स्वदिरकुटजपाठापाटलीबिन्नभन्ला-।
तकनृपबृहतीसरण्डकारंजयुग्मैः॥
यववदरकुलत्थोग्राप्तिपंदाग्रिकेःस्वैः।
ववियत्तिल्लेबेभागैः षद्भिरको घृतस्य॥ १९॥
स्नुहिपयसि हरीतत्रयासुराहै सचन्यैः।
प्रश्नमयति विपन्त्रं शेषरोगं घृत तत्॥
जठरमस्त्रिलंबेहान्वातरोगानशेषा-।
नातिबहुविषमोग्रापद्रवंग्रीथंवधान्॥ २०॥

भावार्थ:— खैरकी छाल, क्टाकी छाल, पाठा, पाढल, वेल, भिलावा, अमल-तास, बडी कटेली, एरण्ड, करंज, प्तिकरंज, जो, वेर, कुलधी, बच, चित्रक, इनका मंदाप्ति से पकाया हुआ काढा छह भाग, एक भाग घी और थोहरका दूध, हरड सामुद्रनमक [अथवा देवदारु] चाव, इन के कल्का से सिद्ध किया गया घृत, राजायक्ष्मा उदर, सर्व प्रकार के प्रमेह, सर्विष्ध वातरोग और अतिउपद्रव युक्त विषमप्रंथि रोग को भी दूर करता है।। २०॥

#### महाक्षयरागांतक.

त्रिकटुकत्रुटिनिंबारग्वधप्रंथिभस्ला—। तकदहनसुराष्ट्रोभ्दृतपथ्याजमोदें—॥ रसनखदिरधात्रीशालगायत्रिकारूयैः। क्वथितजलविभागैः पक्वमाज्यौच्चतुर्भिः॥ २१॥

अथ कथितपृते त्रिंबात्सितायाः पलानि । प्रकटगुणतुगाक्षीर्याद्य षट्पस्थमाज्ये ॥ विषतरुमुविडंगक्वाथसमस्थयुग्मं । खजमिथतमञ्जष तं तु दुझोक्तकुंभे ॥ २२ ॥

भ्रुवि बहुतरधान्ये चानुविन्यस्तमंत— । इतवति सति मासार्थे तदुध्टृत्य यत्नात् ॥ प्रतिदिनपिद्द लीट्टा नित्यमेककमंत्र ॥

पलितमनुषानं सरिमस्य प्रसुर्यात् ॥ २३ ॥ घतिमदमितमेध्यं वृष्यमायुष्यहेतुः । प्रसमयति च यक्ष्माणं तथा पाण्डुरोगान् ॥ भवति न परिहारोस्त्येतदेवोपयुज्य । गतिदिनमथ मर्त्यः तीर्यकृद्वा वयस्यः ॥ २४ ॥

भावार्थः — सोठ, मिरच, पीपल, छांटी इलायची, नीब, अमलतास, नागरमोथा, भिलावा, चित्रक, फिटकरी, हरड, अजवायन, विजयसार, खैर, आवला, शाल, [सालवृक्ष] विट्खिदर [दुर्गघ छैर] इन के विधि प्रकार बने हुए चौर भाग काढे की एक भाग धी में डाल कर [विधि प्रकार] पकावे । इस प्रकार सिद्ध एक प्रस्थ (६४ तीले) चृत में तीस पल [१२० तीले] मिश्री, छह पल [२४ तीले] वंशलोचन, और दी प्रस्थ [१२८ तीले] वायविडंग के काढा मिलवें और अच्छीतरह मथनी से मथे। पश्चात् इस की पहिले कहे हुए, मिट्टी के घडे में डाल कर, मुह बंद कर के धान्य की राशि के बिच में रखें। पंद्रह दिन बीत जाने के की बाद उसे वहां से यत्नपूर्वक निकाल कर इसे प्रतिदिन एक २ पल्प्रमाण (४ तीले) चाट कर ऊपर से गाय का दूध पीना चाहिये। यह चृत अत्यंत मेध्य [बुद्धि को बद्दानेवाला] वृष्य, आयु को बढानेवाला (रसायन) है। राजयस्मा व पांडुरोग को शमन

करता है। इस को यदि मनुष्य प्रतिदिन सेवन करे तो, देवाधिदेव तीर्थकर भगवान् के समान [हमेशा] वय [जवानपने] को धारण करता है. अर्थात् जब तक वह जीता है तब तक जवानों के सदश शक्तिशाली होकर जीता है। इस के सेवन करने के समय किसी प्रकार भी परहेज करने की जरूरत नहीं है॥ २१-२२-२३-२४॥

भहातकादिघृत.

घृतगुडसमभागैस्तुल्यमारुकरीयं ।

मृदुपचनविपकं स्नेइमाजूपयुज्य ॥

बिलपिलतविक्षीनो यक्ष्मराजं विजित्योजितसुखसीइतस्स्याद्दोणमात्रं मनुष्यः ॥ २५ ॥

भावार्धः—समान भाग घी व गुड के साथ भिलवि के तेल को मंदाग्नि द्वारा अच्छी तरह पका कर, एक द्रोणप्रमाण [६४ तोले का १६ सेर] सेवन करे तो राजयक्मा रोग दूर हो जाता है और वह मनुष्य बलि व पिलत [बाल सफेट हो जाना] से रिहत हो कर उत्कृष्ट सुष्वी होता है ॥ २५ ॥

शबरादिघृतः

श्ववरतुरगंगंथा वज्रवही विदारी— श्वरकपिफलक्ष्णाण्डैर्विपक्वाज्यतेलं । अनुदिनमञ्जलप्यात्मांगसंपर्दनाचैः । श्वयगद्वपनीय स्थूलकायो नरः स्यात् ॥ २६ ॥

मावार्थ:—सफेद लोघ, असगंत्र, अधिसहारी [हाड संकरी] विदारीकंद, गोखुर, कौच के बीज, जायफल, कूप्पांड [सफेट कह ] इन से पकाये हुए घी तैल को प्रतिदिन लगाकर मालिहा वगैंग्ह करे तो क्षयरेग्य दृग् हो कर मनुष्य का शरीर पुष्ट बन जाता है।। २६॥

सयरोगनाशक वृधिः

अथ श्रृतपयसीक्षोः सद्दिकाराद्यमिश्रे ।
सुनिमलतरवर्षाभ्वेषिचूर्णप्रयुक्ते ॥
समिरिचवरहिंगुस्तोकनकान्वितंऽन्ये— ।
सुरिह सुरिभिद्धना नेन श्रुंजीत शोषी ॥ २०॥

भावार्थ:-पकाये हुए दूध मे शकर, पुनर्नियाके जड के चूर्ण, काली भिरच, धींग

और थोडा छाछ मिलाकर रखें। दूसरे दिन इस को सुगंध दही के साथ मिलाकर क्षय रोगी मोजन करें।। २७॥

#### श्चयरोगिको अश्चपान.

तदति लघुविपाकी द्रव्यमिष्ठमदं य-।
द्रुचिकरमितवृष्यं पुष्टिकृन्मृष्टमेतत्॥
सततमिह नियोज्यं सोषिणायश्वपानं।
बहुविधरसभेदैरिष्टशाकिविशिष्टैः॥२८॥

भावार्थः - जन्दी पक्तेवाले, अग्नि को दीत करनेवाले, रुचिकारक, अत्यंत कृष्य, पुष्टिकारक, शक्तिवर्द्धक ऐसे इन्यों से तैयार किये हुए अन्नपानोंको, नानाप्रकार के रस व प्रिय अच्छे शाकों के साथ राजयहमा से पीडित मनुष्य को देना चाहिये॥ २८॥

# अथ मसूरिकारोगाधिकारः। मस्रिका निदान

त्रथ ब्रह्सोभवज्ञाद्विषांत्रिप-प्रभूतपुष्पोत्कटगंधवासनात् । विषययोगाद्विषमाञ्चनाश्चना-हतुमकापादितिर्धर्मकर्मणः ॥ २९ ॥ मसिद्धमंत्राहृतिहोमतो वधान्महोपसर्गान्गुनिवृंदरोषतः । भवति रक्तासितपीतपाण्डरा बहुमकाराकृतयो मसुरिकाः ॥ ३० ॥

भावार्थ:—कोई कूरग्रहों के कोप से, विषवृक्षों के विषेठ फलों के मृंघने से, विषप्रयोग से, विषम भोजन करने से, ऋतु-कोप से (ऋतुओं के स्वभाव बदलजाना) धार्मिक कार्यों को उल्लंघन करने से, हिसामय यज्ञ करने से, हिसा करने से, मुनि आदि सत्पुरुपों को महान् उपसर्ग करने से, मुनियों के रोप से शरीर में बहुत प्रकार के आकारवाले मसूर के समान लाल, काले, सफेद व पील दाने शर्रार में निकलते हैं, उसे मस्रिका रोग (देवि, माता चेचक) कहते हैं।। २९ ॥ ३०॥

## मस्रिकाकी आकृतिः

स्वदोषभेदात्सिकता संसर्षपा मम्रसंस्थानयुता मस्रिकाः । सपस्तधान्याग्विळवेदछोपमाः सकालपीताः फलसिकाभास्तथा ॥ ३१ ॥ भावार्थः—ने मस्रिकाने अपने २ डायोके गेडसे बाह् [ रेत ] सरसो, मस्र के

१ धर्म इति पाटातर, २ काले पंले फुल के समान,

आकार में [दाल] होती हैं तथा सर्वधान्य व समस्त द्विदल के आकार मे होकर फलके समान योग्य काल में पीले वर्णको धारण करती हैं।। ३१॥

#### विस्फोट लक्षण.

विशेषविस्फोटगणास्तथापरे भवंति नानाद्रुमसत्फलोपमाः। भयंकराः प्रणाभृतां स्वकर्मतो नहिर्मुखांतर्मुखभदभेदिकाः॥ ३२॥

भावार्थ:-प्राणियोंके पूर्वीपार्जित कर्म के कारण से, मसूरिका रोग मे फफोले भी होते हैं, जो अनेक बृक्षों के फलके आकार मे रहते हैं। वे भयकर होते हैं। उन में बहिर्मुख स्फोटक [इसकी मुंह बाहर की ओर होती है] व अंतर्मुख स्फोटक [स्रीग के अंदर की ओर मुखवाली] इस प्रकार दो भेद हैं॥ ३२॥

#### अरंपिका.

# सितातिरक्तारुणकृष्णमण्डलान्यणुन्यरूष्यत्र विभात्यनंतरम् । निमन्नमध्यान्यसिताननानि तान्यसाध्यरूपाणि विवर्जयोद्भिषर्॥३३॥

भावार्थ: सफेद, अत्यधिकलाल, अरुण [साधारण लाल] व काले वर्ण के चकत्तो से संयुक्त, छोटी पिटकाये पश्चात् दिग्वने लगती है। यदि पिटकाओं के मध्यमाग में गहराई हो और उनका मुख काला हो तो उन्हें असाध्य समझना चाहिये। इसलिये ऐसे पिटकाओं को वैद्य छोड देवे। ३३॥

## मस्रिकाके पूर्वरूपः

मसूरिकासंभवपूर्वलक्षणान्यतिज्वरारोचकरोमइर्पता । विदाहतृष्णातिशिरोंगहृदुजः ससंधिविश्लेषणगाढनिद्रता ॥ ३४॥ प्रलापमूर्च्छाश्रमवक्त्रशोषण स्वचित्तसम्मे।हनशृलजृम्भणम् । सञ्चोफकण्डूग्रहगात्रता भृत्रं विषातुरस्येव भवंति संनतम् ॥ ३५॥

भावार्थ:—अत्यधिक ज्वर, अगेचकता, गेमांच, अत्यंतदाह, तृषा, शिग्शल, अंगश्र व हृदयपाडा, सिथयोका ट्रटना, गाद्धनिद्रा, बडबडाना, मृष्छी, अम, मृग्वका मृग्वना, चित्तविश्रम, श्रूछ, जंमाई, गृजन, खुजर्छा, शरीर भारी हो जाना, और विष के विकार से पीड़ित जैसे होजाना यह सत्र मम्रिकागंग के प्रविद्य है। अर्थात् मसूरिका रोग होने के पहिले ये छक्षण प्रकट होते है। ३४॥ ३५॥

#### मस्रिका असाध्यलक्षण

यदा तु श्रृष्ठातिविमोहभोणितपवृत्तिदाहादिकशोफविभ्रमैः । भतिमलापातितृषातिमूर्विछतैः समन्त्रितान्याशु विनासयंत्यसून् ॥ ३६ ॥

भावार्थः — जब ममूरिका रोग में अत्यधिक श्ल, बेहोशी, मुख नाक आदि से रक्तस्राय, दाह, मूजन और अम, प्रलाप (बडबडाना) तृषा, गाढमूच्छी आदि उपदय प्रकट हो तो समझना चाहिये कि वह प्राण को जल्दी हर ले जाता है।।३६॥

जिव्हादि स्थानों में मस्रिका की उपित्त

ततः स्विजद्वाश्रवणाक्षिनासिक्षश्चृत्रीष्ठकंठांधिकरेषु ग्रूर्धनि । समस्तदेहेऽपि गदा भवंति ताः प्रकीर्णरूपाः बहुलाः मसूरिकाः ॥ ३७॥

भावार्थः—ममूरिका का अधिक विकोप होनेपर वह फैलकर जीभ, कान, नाक, आंव, भृ, ओठ, कंठ, पाट, हाथ, शिर इस प्रकार समस्त देह में फैल जाते हैं ॥३०॥

मसृरिकामें पित्तकी प्रवलता और वातिक लक्षण.

भवेयुरेताः प्रवद्यातिपत्ततस्तथान्यदोषोत्वणस्रभणेक्षिताः । कपोतवणी विषयास्सवेदना महत्कृताः कृष्णग्रस्ता मस्रिकाः ॥ ३८ ॥

भावार्थ: — यह म्स्रिका रोग मुख्यतः पित्तके प्रावल्य से उत्पन्न होता है। फिर भी इस मे प्रकृपित अन्य दोपों (वात कफो) के संसर्ग होने से उन के लक्षण भी पाये जाते हैं [अतण्य वातज मस्रिका आदि कहत्वाते हैं ] जिनका वर्ण कबूतर के समान रहता है और मुखकाला रहता है, और जो विषम आकार (छोटे बड़े गोल चपटा आदि) व पीडा से युक्त होने है उन्हें वातिवकार से उत्पन्न (वातज मस्रिका) समझना चाहिये॥ ३८॥

## विश्वजमस्रिका लक्षण.

सपीतरक्तासिनवर्णनिर्णया ज्वरानितृष्णापीरनापतापिताः । सुवीव्रपाकाबहुपित्तसंभवा भवति सृद्यो बहुला मस्रिकाः ॥ ३९ ॥

भावार्थ:—जो मम्बिका पीले लाल या काले वर्णकी होती है, अत्यंत ज्वर, तृष्णा व दाहसे युक्त हैं, एवं जन्दी पक जाती हैं और मृदु होती हैं उनको पित्तज मसूरिका समझे ॥ ३९ ॥

## कफजरक जसिश्वात जमसूरिकालक्षण.

कफाद्यनस्थू छतर।तिश्चीतछा श्चिरप्रपाकाः श्चिशिरज्वर। न्विताः । भवाछरक्ता बहुरक्तसंभवाः समस्तदीर्वराखिछोग्रवेदनाः ॥ ४०॥

भावार्थः -कफिवकार से होनेवाली मस्रिका घट्ट (कडा), रथूल, अतिशितल, रितपूर्वक ज्वर से युक्त व देरसे पक्तनेवाली होती है। रक्तविकार से उत्पन्न मस्रिका म्रो के वर्ण के समान लाल होती है। मिलियानज हो तो उस में तीनों दोयोसे उत्पन्न उस लक्षण एक साथ पाथ जाते हैं॥ ४०॥

## मस्रिका के असाध्य लक्षण

शरावविश्वम्तमुखाः सक्षणिका विद्ययवन्मण्डसमिण्डताश्च याः । घनातिरक्तासितववत्रविस्तृताः उवरातिसाराद्वतश्चस्कुलाः ॥४१॥ विदाहकंपातिरुजातिसारकात्यरांचकाध्मानतृषातिहिकया । भवंत्यसाध्याः कथितेरुपद्ववैरुपद्वताःश्वाससकासिनष्ट्वरैः ॥ ४२ ॥

भावार्थ .—जो ममूरिका सराबेके समान नीचं की ओर मुख्यार्छ है, (किनारे तो ऊंचे बीच मे गहरा) किंका सिंहत है, जलजानेसे उत्पान चकत्तों के सददा चकत्तोंसे युक्त है, घट (कडा) है, अन्यंत लाल व काली है, विरतृत मुख्याली है, व्यर अतिसार, जूल जिस मे होते है, एव दाह, कप, अतिर्पाडा, अतिसार, अति अरोचकता, अफराना, अतितृषा, हिचकी, और प्रबल्खास, कास आदि कायत उपद्वे से संयुक्त होती है उस मसूरिका को असाध्य समझे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

### मस्िका चिकिःसाः

विचार्य पूर्वोद्गतलक्षणेष्वल विलंघनानंतरमेव वाममेत्। सानिवयष्टीमधुकाम्बुभिर्वरं त्रिवृत्तथोद्यत्सितया विरेचयेत्॥ ४३॥

भाषार्थः सम्भिता के पूर्वरूप के प्रकट होने पर रोगी को अच्छी तरह छचन कराकर नींब व अ्थेष्ठमधु के कपाय से दमन कराना चाहिये। एवं निशोत व शक्कर से विरेचन भी कगना चाहिये॥ ४३॥

#### पथ्यभोजन.

समुद्रयूषैरपि षष्ठिकादनं सतिक्तशकैर्मधुरैश्र भोजबेत् । सुन्नीतस्त्रद्रव्यविषयवशीतस्रां पिषेश्यवाग्यथवा शृतप्सुताम् ॥ ५५ ॥ भावार्थ: उस रोगीको मीठे शाक व अन्य मीठे पदार्थ और मुद्रयूप [मूंग की दाल ] के साथ साठी चावल के भान को खिलाना चाहिये अथवा शीतल द्रव्योंसे पकाई हुई घृत से युक्त शीतल यवागू खिलानी चाहिये ॥ ४४ ॥

## तृष्णाचिकित्सा व शयनविधानः

सुत्रीतलं वा श्रृतश्चीतलं जल पिवेतृषातीं मनुजस्तदुद्रमे । तथादकोद्यत्कदलीदलाश्चितं शर्यात नित्यं शयने मसुरिकी ॥ २५ ॥

भावार्ध:-मसूरिका रोगसे पीडिन रोगी की व्यास लगे तो वह बिलबुल टंड या पकाकर ठंड किये हुए जल को पींचे। एवं ममूर्जिका निकलने पर पानी से भिगोये गये केलों के पत्ते जिसपर बिछाये हो ऐसे शयन [ बिछौना ] में वह हमेशा सोवे ॥ ४५ ॥

#### दाह्रनाशकोपचार.

तदुद्भवोभ्द्तविदाहतापित शिराश्च व्यथ्वा रुधिरं ममाक्षयत् । मलेपयेदुत्पलपश्चकेसरेः सचंदनैनिवपयोघिपांकुरैः ॥ ४६ ॥

भावार्थ. — मसुरिका होने के कारण से उत्पन्न भयकर दाह से यदि शरीर तप्तायमान हो रहा है तो शिरामोक्षण कर रक्त निकालना चाहिये और नीलकमल, कमल, नागकेसर व चन्दन सं, अथवा नीव, क्षारीवृक्षों के कोपल से लेप करना चाहिये ॥ ४६॥

#### शर्करादि छेप.

सक्तर्राकिथुककाल्मालिदुमनवालगृलैः पयसानुपेषितः । मलेपयेद्ष्मनिवारणाय तद्वजानकात्ये मर्धुरस्तथापरैः ॥ ४० ॥

भाषार्थ—इसी प्रकार ढाक संमल इन वृक्षों के कोपल व जडको दूध में पिसकर उस में शक्कर मिलाकर, गर्भी व पीडाके शमन करने के लिये लेप करें। इसी प्रकार अत्यंत मधुर औषधियों को भी लेप करना चाहिये॥ ६७॥

## रोवलादि लंप व मस्रिकाचिकित्सा.

सर्ववलोशीरकशेरकाशसत्कुशांधिभिस्सेश्चरसेथ लेपयेत्। ममुरिकास्तैविषनाथ या यथाविषद्मभेषज्यगणैविशेषकृत्॥ ४८॥

१ विहान् इति पाठातर

भावार्थ:-शिवार, खस, कसेरु. कास, दर्भा इनके जडको ईखके रस के साथ पीस कर लगावें। और यदि विषज मस्रिका हो तो विषहर औषधियोंका लेपन करना चाहिये॥ ४८॥

## मस्रिका नाराक क्याय.

सिन्द्वसारामृतचंदनांबुदैविंपकतोयं प्रिपवेत्सवर्करम् । मस्रिकी द्राक्षहरीतकामृतापटांलपाटाकदुरोहिणीयनैः ॥ ४९ ॥ अरुष्करांम्रांबुसधान्यरोहिणी यनैः श्रृतं शीतकषायमेव वा । पिवेत्सदा स्फोटमस्रुरिकापहं सद्यर्करं संसुरसं विशेषवित् ॥ ५० ॥

भावार्थ: — नीवर्का गरी, गिलोय, लाल चंदन. नागरमोथा इन से पकाये हुए काढे मे शकर भिलाकर मसूरिका से पीडित व्यक्ति पीवे। एवं द्राक्षा, हरड, गिलोय, पटोलपत्र, पाठा, कुटकी, नागरमोथा इनके काथ अथवा भिलावा, आम, खरा, धनिया, कुटकी, नागरमोथा इन के काथ वा शीत कषाय को पीवें। ईख के रस में शक्कर मिलाकर पीनेसे स्कोटयुक्त मसूरिका रोग दूर हो जाता है। ४९॥ ५०॥

## पच्यमान मस्रिकामं छेप.

विषयंयमानासु मस्रिकासु ताः मलेपयेद्वातकफोत्थिता भिषक् । समस्तगंधीषधसाधितन सत्तिलोद्धवेनाज्यगणैस्तथापरः ॥ ५१ ॥

भावार्थ: — वात व कफ के विकारसे उत्पन्न जो मस्रिका है यदि वह पक रही हो तो सर्व गंबीषवो से सिद्ध तिलका तैल लेपन करना चाहिथे यदि पित्तज मस्रिका पक रही हो तो, मर्वगंबीषधसे सिद्ध घृतवर्ग का लेपन करना चाहिथे ॥ ५१ ॥

## पच्यमान व पक्तमस्रिकामें लेप.

विपाककाले लघु चाम्छभोजनं नियुज्य सम्यक्परिपाकमागतां। विभिन्न तीक्ष्णैरिह कंटकैरशुभैः सुचकतेलेन निषेचयेद्धिषक् ॥ ५२ ॥

भावार्थ:—मस्रिका के पकनेके समय मे रोगी को इलका व खद्दा भोजन कराना चाहिये। जब वह पक जाय उस के बाद तीक्ष्ण व योग्य कांट्रे से उसे फोडकर उस पर चक्रतेल (चक्की से निकाला हुआ) नया (ताजे) डालना चाहिये। ५२॥ ५८

## व्रणावस्थापन्न मस्रिका चिकिरसाः

विपाकपाकत्रणपीडितास्वपि प्रसाययेत्ताः सत्तवद्विसर्पवत् । अजसमास्रावयुताः प्रपीडयेन्स्रहुर्सुहुर्माषयवप्रलेपनैः ॥ ५३ ॥

भावार्थ: — मस्रिका पक जाने पर यदि व्रण हो जावे तो क्षत (जखम) व चिसर्प रोग की चिकित्सा करें। यदि वह सदा स्नावसहित हो तो बार २ उडद जौ का छेपन से पीडन करना चाहिये॥ ५३॥

## शोषणिकया च क्रिमिजन्यमस्रिकाचिकित्सा.

सुभस्मचृर्णेन विगालितेन वा विक्रीर्म सम्यक्परिशोषयेद्बुधः। कदाचिद्द्यत्किमिभक्षिताश्च ताः धिमिध्नभष्ण्यगणैरुपाचरेत्॥ ५४॥

भावार्थः — अर्छ मस्म को पुन. अन्छा तरह ( छ्टनी आदिसे ) छानकर उसे उन मस्रिकाधापर डाट जिसमे वह साथ मृख जायगा। यदि कदाचित् उन मस्रिका वर्णो में क्रिमि उत्पन्न हो जाय तो क्रिमिनाशक औपिबयों से उपचार करना चाहिये ॥५४॥

### वीजन व धूप.

अशोकनिवाम्रकदंबपछवैः समंततस्तंततमेव वीजयेत् । सुभूषयेद्वा गुडसर्जसद्रसेः सगुगुल्लध्यात्मककुष्ठचंदनैः ॥ ५५ ॥

भावार्थ-मस्रिका से पांडित रोगांको अशोक, नाम. कदम, इन वृक्षोके पत्तोस सदा पंखा करना चाहिये। एवं गुउ, राल, गुग्गुल कन्तृण नामक गंधद्रव्य (रोहिस सोधिया) चंदन इन से धूप करना चाहिये॥ ५५॥

## दुर्गंधितपिच्छिल मसुरिकोपवारः

स पूतिगंधानिष पिच्छिलत्रणान् वनस्पतिक्वाथसुखोष्णकांजिका-। जलैरभिक्षाल्य तिलैस्सुपेशिते बृहत्तदृष्ममश्रमाय शास्त्रवित् ॥ ५६ ॥

भावार्थः — मस्रिकाजन्य त्रण दुर्गवयुक्त व पिच्छिल [ पिलपिला लिविक्विहट ] हो तो उसे नीव क्षीरीवृक्ष, आदि वनस्पतियोके क्वाध व साधारण गरम कांजीसे धोकर तौ। उष्णता के शमनार्थ, तिल को अन्छी तरह पीस कर, वैद्य उस पर लगावें ॥ ६६ ॥

#### मस्रिकी की भोजन.

मस्रमुद्रभवराढकीगणैर्द्धतान्वितैर्यूष्त्वत्तैः फलाम्बकैः। स एकवारं लघुभोजनकमक्रमेण संभीजनमेव भोजयेत्।। ५७॥ भावार्थ: - मसूर, मूंग, अरहर आदि धान्यों से बने हुए घृतमिश्रित यूषखल, खेट्टे फल इनसे उस रोगी को दिन में एक बार लघुमोजन कराना चाहिये। किर उस के बाद क्रम क्रम से उसैकी वृद्धि करते हुए अंत में सभी भोजन खिलावे॥ ५७॥

व्यक्तियां साधु नियुज्य साधयेदुपद्रवानप्यतुरूपसाधनैः। प्रसाद्वीतिसं श्रयने च शाययेत् सुचमेपद्योत्पछपत्रसंवृते ॥ ५८॥

भावार्थ: मस्रिका रोग में, बणोक्त चिकित्सा को अच्छी तरह प्रयोग कर उसे साधना चाहिये । उस के साध जो उपव्रव्य प्रकट हो तो उन को भी उन के योग्य चिकित्सा से शमन करना चाहिये । उसे, घृत छेपन कर, चर्म, कमछ, नीलकमछ के पत्तें जिस पर विद्याया हो ऐसे शयन [बिछीना] पर सुळाना चाहिये ॥ ५८॥

## संधिशोध चिकित्साः

ससंधिशोफास्विप शोफविद्धिं विधाय पत्रीर्धमनैश्व बंधयेत्। विपद्ममप्यात्रु विदार्य साधयेद्यथोक्तनाडीव्रणविद्विश्लणः ॥ ५९ ॥

भावार्थ:-संधियोमे यदि शोफ हो जाय तो शोफ [स्जन] की चिकित्साके प्रकरण में जो विधि बताई गई है उसी प्रकार की चिकित्सा इस में करनी चाहिये। और धमन (नरसळ), बृक्षके पत्तों से बांधना चाहिये। अथवा नाडोसे बांधना चाहिये। यदि वह पकजाय तो बुद्धिमान् वैद्य को उचित है कि वह शीप्र पूर्वोक्त नाडीवणकी चिकित्सा के समान उसको विदारण (चीर) कर शोधन रोपण दि चिकित्सा करें।। ५९॥

#### सवर्णकरणोपाय.

व्रणेषु रूढेषु सवर्णकारणैईरिद्रया गैरिकयाथ लाहित-।
दुर्मिकताभिश्र सुक्षीतसीरभैस्सदा त्रिलिम्पेन् सर्घंतस्सत्तर्करः ॥ ६० ॥

भावार्थ:-त्रण भरजाने पर (त्वचाको) सर्वेर्ण करने के लिये तो उसमे हर्ल्या अथवा गेरू अथवा शीत सुगंधि चंदन वा मंजीठ इन द्रव्योको अच्छी तरह चिसकर वी व शकर मिलाकर उस में सदा लेपन करना चाहिये॥ ६०॥

किपत्यशास्यक्षतवालकांबुभिः कलायकालयकमिलकादलैः। पयोनिष्टृष्टेस्तिलचंदनैरपि मलेपयेह्रव्यवृतानुमिश्रितैः॥ ६१॥

१ द्रव्य, उसका प्रमाण व बार-

२ अन्य जगहके त्वचाके सहदा वर्ण करना । अथवा वर्ण होनेके पूर्व उस त्वचाका जो वर्ण था उस को वैसे के वैसे उस्पन्न करना ॥

भावार: — केथ, शार्ला धान, चावल, खश, नेशवाला, इन को वा मटर, कालेयक, (पीला वर्ण का सुगंधकाष्ट जिस को पीला चंदन भी कहते हैं ) चमेली के पत्ते इन को वा तिल, कालाचंदन इनकी, दूध के साथ पीसकर व गञ्चलत मिलाकर लेप कर तो खचा सवर्ण बन जाता है ॥ ६१ ॥

उपसर्गज मस्रिका चिकित्सा.

महोपसर्गमभवासिलामयाकिवारयन्मंत्रसुतंत्रमंत्रवित् । प्रधानरूपासतपुष्पचंदनैरसमर्चयंज्ञैनपदांम्बुजद्वयम् ॥ ६२ ॥

भावार्थः — महान् उपसर्ग से उत्पन्न मैसूरिका आदि समस्त रोगों को योग्य मंत्रा, यंत्र व तंत्रके प्रयोगसे निवारण करना चाहिये। एवं श्रेष्ठ अक्षत पुष्प चंदनादिक अष्टदव्योसे बहुत भक्ति के साथ श्री जिनेद्रभगवंतके चरणकमल की महापूजा करनी चाहिये।। ६२।।

मस्रिका आदि रोगोंका संक्रमणः

सशोफकुष्ठःवरलोचनामयास्तथोपसर्गप्रभवा मस्रिका। तदंगसंस्वशेनिवासभोजनाकराक्षरं क्षिप्रमिह वर्जति ते॥ ६३॥

भावार्थ:—शोफ, (सूजन) कोढ, ज्वर, नेत्ररोग व उपसर्ग से उत्पन मसू-रिका रोग से पांडित रोगांके स्पर्श करनेसे, उसके पास में रहनेसे एवं उसके छुया हुआ भोजन करनेसे, ये रोग शांघ्र एक दूसरे को बदल जाने हैं ॥ ६३॥

उपसर्गज मस्रिका में मंत्रप्रयाग.

ततः सुमत्रक्षररक्षितस्स्वयं चिकित्सका मारिगणान्निवारयेत्। गुरूषमस्कृत्य जिनेश्वरादिकान् प्रसाधयेन्यंत्रितयंत्रसाधनैः॥ ६४॥

भावार्थः — इसिलिये इन सक्तामक महारोगोको जीतनेक पिहेळे वैद्यको उचित है कि वह पिहेले शिक्तिशाली बीजाक्षरों के द्वारा अपनी रक्षा करलेवें। बाद में जिनेंद्र भगवंत व सद्गुरुवों को नमस्कार कर मंत्रप्रयोगरूपी साधन द्वारा इस रोग को जीतें॥ ६४॥

भूततंत्रविषतंत्रपंत्रविद्यानयेन् तदनुरूपभंषति । भूतपीडितनरान्विषातुरान् वेषद्धभणविशेषतो भिषक् ॥ ६५ ॥ भावार्थ:-भूतों के पीडन [ न्यंतर जाति के देव ] व विषप्रयोग जन्य मसूरिका रोग को उन के आवेश व छक्षणों से पिक्षचान कर, भूतिविद्या मंत्रिविद्या व विषतंत्र की जाननेषाला वैद्य, उनके अनुकूल औषि व मंत्रों से उन्हें जीतना चाहिये ॥ ६५ ॥ द

भूतादि देवतार्ये मनुष्योंको कष्ट देने का कारण.

व्यंतरा सुवि वसंति संततं पीडयंत्यपि नरान्समायया ! पूर्वजन्मकृतक्षपुरोषतः ऋीडनार्थमथवा जिघांसया ॥ ६६ ॥

भावार्थ:-भूत पिशाचादिक व्यंतरगण इस मध्यलोक मे यत्र तत्र वास करते हैं। वे सदा पूर्वजन्मकी शत्रुतासे, विनोद के लिये अथवा मारने की इंग्ला से पीढ़ा देंते रहते हैं।। ६६।।

#### ब्रहवाधायोग्य मनुष्य.

यत्र पंचविधसहुरून्सदा नार्चयंति कुसुमाक्षतादिभिः।
पापिनः परधनांगनानुगा भुंजतेश्वमतिविश्व पृजयन् ॥ ६७ ॥
पात्रदानबिल्भैक्षवर्जिता भित्रशून्यगृहवासिनस्तु थे।
मांसभक्षमधुमद्यपायिनः तान्विश्वंति कुपिता महाग्रहाः॥ ६८ ॥

भावार्थ: — जो प्रतिनित्य, पुष्प अक्षत आदि अध्दैह्यों से पंचपरम गुरुओं ( पंचपरेंमेष्ठी ) की पूजा नहीं करते हैं, हिंसा आदि पाप कार्यों को करते हैं, परधन व परिवयों में प्रेम रावते हैं, अत्यंत विद्वान होने पर भी देवपूजा न कर के ही भोजन करते हैं, खराब शून्य गृह में वास करते हैं, मैंब, मांस, मधु खाते हैं. पीते हैं, ऐसे मनुष्यों को, कुपित महा गृह ( देवता ) प्रवेश करते हैं अर्थात् कष्ट पहुंचाते हैं ॥ ६७॥ ६८॥

## बालप्रद्व के कारण

बाळकानिह बहुमकारतस्तर्भितानि च ताहितान्मुहुः। त्रासितानशुचित्रान्यगेहसंवर्धितानिभभवेति ते ग्रहाः॥ ६९॥

१ जल, चंदन, अञ्चल [चावल] पुष्प नैवेदा, दीप, धूप, फल, ये देवपृजाप्रधान आङ ह्रंब्य हैं।

२ अरहत, तिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सबसाधु, ये पाच जगत के परमदेव व गुरू हैं। ३ मद्य, मांस, मधु इन का त्याग, जैनों के मूलगुणमे समायेश होता है। इन भीजों को जो स्थाग नहीं करता है, यह बाहतव में जैन कहळाने योग्य नहीं हैं। भाषार्थ:—जो लोग बालकों को अनेक प्रकार से [देखो भूत आगया ! चुप रह इत्यादि राति से ] डराते हैं और वार २ मारते है व कष्ट देते हैं एवं उन बालकों को गंदा व सूने घरमें पालन पोषण करते हैं, ऐसे बालकों को वे प्रह कष्ट पहुंचाते हैं ॥ ६९ ॥

श्रीचद्दीनचरितानमंगलान्मातृदेषपरिभृतपुत्रकान्। भाश्रितानधिककित्रारादिभिस्तान्त्रदीमि निजलक्षणाकृतीन्।। ७०॥

भावार्थ:-जिनका आचरण शुद्ध नहीं है, जो अमंगल है, [मंगल द्रव्यके धारण, आदि से रहित हैं,] माता के दोषसे दूपित हैं ऐसे मनुष्य कित्रर आदि क्रूरप्रहों से पीडित होते हैं। अब उन के उक्षण व आकृति का वर्णन करेंगे।। ७०॥

#### किषरप्रहम्हीतलक्षण.

स्तब्धदृष्टिरसृजः सुगंधिको त्रकवक्त्रचित्रविक्षपक्ष्मणः । स्तन्यक्ट्सलिलक्षुरस्पतो यः शिशुः कठिनसृष्टिवर्चसः ॥ ७१ ॥

भावार्थ: — किंनर गृह से पीडित बालक की आंखें स्तन्ध होती हैं। शरीर रक्त के सहश गंधवाल। हो जाता है। मुंह टेढा होता है। एक पलक फडकता है, स्तन पीनेस देष करता है। आंखोंसे थोडा २ पानी निकलता है, मुडी खूब कडा बांध लेता है मन भी कडा होता है। तात्पर्य यह कि उपरोक्त लक्षण जिस बालक मे पाये जांय तो समझना चाहिये कि यह किंनरप्रहमहीत है। ७१॥

#### किसरग्रहःन चिकिस्सा.

सम्रद्दां बहुविषेः कृपारवत्तं कुमारचरितैरुपाचरेत्। किमरार्दितशिशुं विशारदां रक्तमाल्यचरुकैरुपाचरेत्॥ ७२॥

माबार्थ: — बालभइ से पीडित बालक की वालमहनाशक, अम्यंग, स्नान, भूप आदि नाना प्रकार के उपायों से, चिकित्सा करनी चाहिये। खास कर किंतर प्रहमहीत बालक की, लाल फूलमाला, लाल नैवेच समर्पण आदि से उपचार करना चाहिये। ७२।

#### किश्वप्रदृष्ट अभ्यंगस्तानः

बातरोगञ्चमनीषघैरसुगंधैरसुसिद्धितल्जैर्जलंहरतथाः । भ्यंगभावनमिह प्रश्वस्यते किन्नरग्रहग्रहीत पुत्रके ॥ ७३ ॥ भावार्थः—उस किलर प्रद्य से पीडित बाल्क को वातशामक व सुगंधित औषधियों से सिद्ध तिल्का तैल, मालिश व इन ही औषधियोंसे सिधित जल से स्नान कराना चाहिये॥ ७३॥

## किन्नरब्रह्म धूप.

सर्पपैरितिळरोमसर्पानिमॉकिहिंगुवचया तथैव का-! कार्दनीघृतगुडैंथ धूपयेरस्नापयेकिश्चि दिवा च चत्वरे ॥ ७४ ॥

भावार्थः — उपरोक्त प्रह्वाधित बच्चे को सरसो. सर्व प्रकार (गाय, वकरा, मनुष्य आदि के ) के बाल, सांपर्का काचली, हींग, बच काकाइनी, इन मे घी गुड क्लिकाकर (आग मे डालकर) इस-का धूप देवे एवं रात और दिन मे, चीराह में [उपरोक्त जलसे ] स्नान कगना चाहिये॥ ७४॥

#### किन्नरगृहच्न बलि व होम

भाखिपष्टिकयवैः पुरं समाकारयन्मधुरकुष्ठगोष्ट्रतेः । होषयेक्षिरवशेषतीर्थकृत् नामभिःप्रणमनैश्च पंचभिः॥ ७५॥

भावार्थ:—साठी धान, जो इस से पिंड बनाकर बिट देना चाहिये। एवं शाकि-धान्य कूठ गाय का घी, इन से तीर्थकरों के सम्पूर्ण [१००८] नाम व पंचपरमेष्ठियों के नाम के उचारण के साथ २ होम करना चाहिये। जिनसे किन्नरप्रह शांत हो जाते हैं॥ ७५॥

#### किसरगृहस्त माल्यधारण.

भूषरश्रवणसोपवञ्चिका बिल्वचंदनयुर्तेद्रवाञ्चिका । त्रिष्ठमूळसहितां गवादनीं धारयेद्याथितमालिकां त्रिशुं ॥ ७६ ॥

भावार्थ:-भूथर, गीरखमुण्डा, गिलीय, बेले के कांटे, चंदन, इंद्रलेता, सेंजनका जड, गवादनी [ इंदायणका जड ] इन से बनी हुई मालाकी किन्नरप्रह से पीडित बालक को पहना देना चाहिये ॥ ७६ ॥

## किंपुरुषप्रहगृहीतलक्षण.

वेदनाभिरिहमूर्छितिश्विशः चेतयत्यपि ग्रहः करांत्रिभिः। नृत्यतीव विद्यज्ञत्यर्छं गर्लं मूत्रमप्यतिविनम्य जृंभयन् ॥ ७७ ॥

<sup>&#</sup>x27; १ विस्वकंटकान् इति प्रन्यांतरे. २ गल्यांडकः गंडद्वी इति छोके.

. .

- फेनसद्वयति भीषणोत्वपस्यारकिंपुरषनामको ग्रहः । - तं शिरीषद्वद्वसैस्सवित्वकैः स्नापयेदिह विषक्वतारिभिः ॥ ७८ ॥

भावार्थः नानाप्रकारकी वेदनाओं से बालक बेहोरा हो जाता है, कभी होरा में भी आता है, हाथ पैरों को इस प्रकार हिलाता है जिससे वह नाचता हो जैसा माल्म होता है। नमते व जंभाई लेते हुए अधिक मल मूलको त्याग करता है, फैन ( झाग ) को वमन करता है तो समझना चाहिये कि वह भयंकर किंपुरुषापरमार नामक प्रह से पांडित है। इसे शिरोप, तुलसी बेल इन में प्रकाये हुए जल से स्नान कराना चाहिये।। ७७॥ ७८॥

## कियुंरुपग्रहःन तेल व घृत

सर्वगंधपरिपक्रतेत्रमभ्यंजने हितमिति प्रयुज्यते । सीरवृक्षमधुरैश्व साधितं पाययेद्घृतमिदं पयसा युतम् ॥ ७९ ॥

भावार्थ - इस में सम्पूर्ण गधदन्यों से सिद्ध तेल का मालिश करना एवं श्रीरीवृक्ष, (गूलर आदि दूधवाले वृक्ष) व मतुर औषधियों से साधित घृत को दूध मिला कुर पिलाना भी हितकारी है।

## किंपुरुषप्रहल धूप

गांवृषस्य मनुजस्य लोमकेकेनेके करिपतेर्धृतप्लतेः । गृत्रकोक्षिकपुरीषमिश्रितेर्धृपेयदिष विशुं ग्रहादितम् ॥ ८० ॥

भावार्थः - किपुरुष ग्रह से पांडित बालक को, गाय, बेल मनुष्य इन के रोम, केश-ब नख, हाथां के दांत, गृधयक्षा व उल्हू के मल, इन सब को एकश मिलाकर और धी में भिगोकर धूप देना चाहिये॥ ८०॥

#### स्नान, बाह्य. धारण

स्नापथेदंथ चतुष्पथे त्रिशुं दापयेदिह वटाँघिषे विलि । मर्कटीमपि सकुवकुटीमनं तां च विवलतया स धारपेत् ॥ ८१ ॥

भाषार्थः - उपरेक्त ग्रह से पीडित बालक को चौराहेपर स्नान कराना चिहिये। एवं बटबुक्ष के समीप बिले चढाना चाहिये। कीच कुनकुटी (सेमेल) अनंत [उत्पर्क सारिवा] कंद्री [इन के जड ] को हाथ वा गर्ले मे पहनावे॥ ८१॥

१ अन्ये यु कृक्कुटीशरीरवत् क्रथम चित्रावही स्फारिकरिचतकुक्कुटांड तुस्य कंदोते वदाते !

#### गरुडप्रहृण्हीत लक्षण-

पक्षिगंघसहितो बहुत्रणः स्कोटनिष्ठुरविषाकदाहवान् । स्नस्तगात्रिक्षुरेष सर्वतः संविभेति गरुडग्रहार्तितः ॥ ८२ ॥

भावार्थः —गरुडप्रहसे पीडित बालक के शरीर में बहुत से वण होते हैं और भयंकर पाक व दाह सहित फफोले होते हैं। वह पक्षिकी बास से संयुक्त होता है। और सर्व प्रकार से भयभीत रहता है। ८२॥

गरडमहत्न, स्नाम, तैल, लेप.

आम्रनिवकः रेलीकपित्थ जंबुद्धमक थितशीतवारिभिः। स्नापयेद्यः च तद्विपकेतैल प्रस्तेनमपि प्रशस्यते ॥ ८३॥

भावार्थ:—अनेक ओपिधयों से सिद्ध तेल को लेपन कराकर आम, नीम, केला, कैथ, जंबू इन वृक्षों के द्वारा पकाये हुए पानाको ठण्डा करके उस गरुडप्रहसे पीडित बच्चे को स्नान कराना चाहिये, एवं उपरोक्त आम्रादिकों से साबित तैल का मालिश व उन्हीं का लेप करना भी हितकर है ॥ ८३॥

## गरुडप्रहुव्न वृत्वधूपनादि.

यद्वणेषु कथितं चिकित्सितं यद्घृतं पुरुषनामकप्रहे । यच्च रक्षणसुभूपनादिकं तद्धितं शकुनिपीडिते शिशौ ॥ ८४ ॥

भावार्थः—इस गरुडप्रहके उपसर्ग से होनेवाले वणो मे भी पूर्व कथित वण चिकित्साका प्रयोग करना चाहिये। एवं किंपुरुष प्रहपीडाके विकार में कहा हुआ घृत, मंत्रा, रक्षण, धूपन आदि भी इसमें हित है। ८४॥

गंधर्व (रेवती) प्रद्यगृहीत लक्षण।

पाण्डुरोगमित्रिलोहिताननं पीतमृत्रमलमुत्कटज्वरम् । इयामदेहमथवान्यरोगिणं घ्राणकर्णमसक्तत्रमाथिनम् ॥ ८५ ॥

भावार्थः — गंघर्व जाति के धुकुटि, रेवती नामक प्रहसे पीडित बालक का शरीर पाण्डुर (सेफेटी लिये पीला) अथवा स्थाम वर्णयुक्त होता है । उसकी आंखें

१ तक्कियक्च इति पाठातर। २ खस, मुलैठी, नेत्रवाला, सारिवा, कमल, ले.भ, प्रियंगु, मंजीड, गेर इमका लेप करना भी हितकर है। अन्यंत लाल होती हैं। मूज व मल एकदम पीला हो जाता है, तीव ज्वर आता है, अथवा कोई अन्य रोग होता है। वह बालक नाक य कान को बार २ विशेषतया रगडता है।। ८५॥

रेवतीप्रहत्न स्नान, अभ्यंग, घृत.

तं शिशुं श्रृङ्गाटिरेवतीसुगंधर्ववंशविषमप्रहार्तितं । सारिबाख्यसहितात्वगंधश्रृंगीपुनर्नवसमूखसाधितैः ॥ ८६ ॥ मंत्रापुतसिख्छैिनिषेचयेत्ङ्कष्टसर्जरसिद्धतैक्षम- । भ्यंजयदिख्छसारसदुमैः प्रकसिपितित पाययेच्छिशुम् ॥ ८७ ॥

भावार्थ:—ऐसे विषम प्रह से पंडिन बालक को सारिवा [अनंतमूल] अश्वगंध मेढासिंगी, पुनर्नवा इन के जड से सिद्ध व मंत्र से मंत्रित जल से स्नान कराना चाहिये। एवं कूठ व राल से सिद्ध तेल को लगाना चाहिये। सर्व प्रकार के सारस वृक्षों के साथ पकाये हुए घृतको उस बालक को पिलाना चाहिये॥ ८६॥ ८७॥

#### रेवतीग्रहकपृप.

भूपयेदिष च संध्ययोस्सदा गृधकोशिकपुरीष सद्धृतैः। धारयेद्वरणनिवजां त्वचां रेवतीग्रहनिवारणीं शिशुम्॥ ८८॥

भावार्थ:-रेवती प्रहसे दृषित बाटकको दोनो संध्या समय मे गृध्र (गीध) व उल्लंक (उल्लंक्) के मल को घृत के साथ भिलाकर धूनी देना चाहिये। एवं उस बालक को वरना वृक्ष व नीमकी छाल को पहनाना चाहिये।। ८८॥

पृतना [भूत ] बहगृहोत लक्षण.

विद्धिभिष्ममसक्राद्विसर्जयन् छर्दयन् ह्षितलोमकस्तृषाः । स्कृपवत्यधिककाकगंधवान् पूतनाग्रहगृहीतपुत्रकः ॥ ८९॥

भावार्थः — जो बालक बार २ फटे मल विसर्जन कर रहा है, वमन कर रहा है, जिसे रोमांच हो रहा है. तृपा लग रही है एवं जिसका शरीर कीवे के समान बासवाला हो जाता है उमे पूतना [भूतजाति के] ग्रहसे पीडित समझना चाहिये ॥८९॥

#### पुननाग्रहत्त स्नानः

स्वस्थ एव दिवसं स्वापित्यसी नैव रात्रिषु तमिद्धभूतजित्— पारिभद्रवरणार्कनीलिकास्फोतपक्वसलिलैनिषेचयेत् ॥ ९०॥ भाषार्थ: — पूतनागृहीत बालक का शरीर स्वस्थ होते हुए भी, दिन और रात में वह सुखपूर्वक नहीं सोता है ( उसे नींद नहीं आती है ) उसे भूत को जीतने बाले नीम, वरना, अकौबा, नील आस्फोता, [ सारिवा ] इन औषधियोंसे पकाये हुए पानीसे सेचन करना चाहिये ॥ ९० ॥

## पूतनाग्रहस्न तैल व धूपः

कुष्टसर्जरसतालकोप्रगंधादिपक्वतिलजं विलेपयेत् । अष्टमृष्ट्रगणयष्टिकातुगासिद्धसर्पिरपि पाययेच्छिशुम् ॥ ९१ ॥

भावार्थः — कूठ, राल, .हरताल, वचा [ द्व गिलोय ] आदि औषधियोंसे पक तिलके तेलको इसमें लेपन करना चाहिये। एवं च अप्टमधुरीषध [काक्रोल्यादि] मुल्हटी व वंशलोचन से सिद्ध घृतको उस बालक को पिलावें।। ९१।।

## पूतनाग्रहव्न बलि स्नान.

स्नापयंदिप शिशुं सदैव सोच्छिष्टभाजनजर्लेविधानवित् । शून्यवेश्मनि रहस्यनावृते नित्कुरूटनिकटे (१) भिष्यवरः ॥ ९२ ॥

भावार्थ:—बालप्रह के उपचार को जानने वाला वैद्यवर पूतनाविष्ट बालक को शून्य मकान अथग किसी एकांत स्थान व खुले शून्य बगीचे के समीप में जूठे भोजन के जल से सदैव रनान कराना चाहिये।। ९२॥

## पूतनाग्रहक धूपः

चंदनागुरुनमालपत्रातालीसकुष्ठस्वदिरैर्धृतान्वितैः । केश्वरामनस्वमानुपास्थिभिः धृपयेदपि शिशुं द्विसंध्ययोः ॥ ९३ ॥

भावार्थ:—चंदन, अगुरु, तम्बाखू, तालीसपत्र, क्ठ, खदिर प्राणियों के केश, रोम, नख व मनुष्योंकी हड़ी इन को चूर्ण कर फिर इस मे घी मिलाकर दोनों संध्या-कालों में धूनी देना चाहिये॥ ९३॥

#### पुननाव्न घारण व बळि.

विश्वीजसितसर्पोङ्गुरी धारयेदपि च काकविक्षका । स्थापयेदविलिमहोत्कुरूटमध्ये सदा कृत्रसमितं शिकोः॥ ९४॥

१ अपरे गिरिकणीमाहः

भावार्यः -- पूतना पीडित बालक को लाल एरण्ड, सफेद सरसों, हिंगोट स्वर्ण-ब्रह्मी इन को धारण कराना चाहिये। एवं शून्यप्रह के बीच में सदैव खिचडी से बिल इदान करना चाहिये॥ ९४॥

बतुप्तना [ यक्ष ] ग्रहगृहीत स्थानः

द्वेष्टि यस्तनमतिज्वरातिसारातिकासवमनपतीति ।
काभिरितितिश्चर्वसाम्छगंधोत्कटो विगतवर्णे च स्वरः ॥ ९५ ॥

अनुपूतनाव्न स्नानः

तं विचार्य कथितानुपूतनानामयश्चिषपग्रहादितम्। तिक्तवृक्षदस्रपक्कवारिभिः स्नापयेदधिकमंत्रमंत्रितैः॥ ९६॥

भावार्थ:—जो बालक माता के स्तनके दूध को पीता नही, अत्यंत ज्वर, अतिसार, खांसी, बमन और हिका से पीडित हो जिस का शरीर बसा या खड़े गंध से युक्त हो और शरीरका वर्ण बदल गया हो एवं स्वर भी बैठ गया हो तो उसे यक्ष जाति के पूतना प्रहसे पीडित समझना चाहिये। उसे कडुए बृक्षों के पत्तों से पकाये हुए पानी को मंत्रसे मंत्रित कर उससे स्नान कराना चाहिये। ९५॥ ९६॥

अतुप्तनाध्न तैल व पृत.

कुष्ठसर्जरसतालकाद । रसीवीरसिद्धतिल नं प्रत्येपयेत् । पिष्पत्नीदिकाविशिष्ठसृष्ट्येभैविषयवधृतेमय पाययेत् ॥ ९७ ॥

भावार्थः — कूठ, राल, हरताल, मैनसिल, कांजी इन से सिद्ध तिलके तेलका उस बालक के शरीर में माल्शि करना चाहिये। एवं पीपल, पीपलामूल और मधुरवर्ग [ काकोल्यादिगण ] के औषियों से पकाये हुए घृत को पिलाना चाहिये। ९७॥

अनुपूतनाञ्ज धूप व धारणः

केशकुक्फुटपुरीषचपसपत्त्रचा घृतयुनाः सुघूषयेत् । धारयदपि सङ्ककुटोमननां च विवलतया शिशुं सदा ॥ ९८ ॥

भावार्थः — मुर्गे का रोग, मल व चर्म एवं सर्वका चर्म [कांचली] के साथ घी मिलाकर धूपन प्रयोग करना चाहिये । एवं कुक्कुटी सारिव कन्दूरी इन को धारण कराना चाहिये ॥ ९८ ॥

#### षिक्षान.

पूर्तभक्ष्यबहुभाजनादिकान् सिन्नवेद्य सततं सुपूजयेत्। स्नापयेदपि श्रिशुं यहांतरे वर्णकैर्विरिचतीज्वले पुरे ॥ ९९ ॥

भावार्थ: अनेक प्रकार के भक्ष्य भोजन आदि बनाकर, उन से प्रह्की पूजा करनी चाहिजे। तथा सामने अनेक प्रकार के चित्र विचित्रित कर उस बाइक को मकान के बीच में स्नान कराना चाहिये॥ ९९॥

## शीतप्तनाप्रहगृहीत लक्षण.

श्रीतवेषिततनुर्दिवानिश्चं रोदिति स्त्रीपिति चातिकुंचितः। सांत्रकूजमितसार्य विद्वानिधः श्रिशुर्भवितशीतकार्दितः॥ १००॥

भावार्थः -- ठण्ड के द्वारा जिस बालक का शरीर कंपाय मान होता है, रात-दिन रोता रहता है एवं अत्यंत संकुचित होकर सोता है, आंतडी में गुडगुडाहट शद्व होता है, दस्त लगता है, शरीर कच्चे किसी दुर्गंध से युक्त होता है तो समझना चाहिये कि वह शीतपूतना प्रहसे पीडित है।। १००।।

## शीतपूतनाध्न स्नान व तैल.

तं कपित्यसुरसाम्रविल्वभङ्घातकैः क्वथितवासिभस्सदा । मूत्रवर्गसुरदारसर्वगंधेविषक्वतिस्तर्जं प्रस्तेषयेत् ॥ १०१ ॥

भावार्थ: - उस बालक को कैथ, तुल्सी, आम, बेल, भिलाया इन से पकाये हुए पानी से स्नान कराना चाहिये। मृज्ञवर्ग [गाय आदि के आठ प्रकार के मृज्ञ] देवदारु, व सर्व सुगंधित औषधियोसे सिद्ध तिल के तेल से लेपन करना चाहिये॥ १०१॥

## शीतप्तनाञ्न घृत.

रं।हिणीखदिरसर्जनिवभूर्जार्जुनां त्रिप्रविपनववारिभिः। माहिषेण पयसा विपक्तसर्पिः श्रिशुं मतिदिनं प्रपाययेत्॥ १०२॥

भावार्थ:—कायफल, खेर का वृक्ष, रालवृक्ष, नीम, भोजपन, अर्जुन [कुहा] वृक्ष इन के छाल का कषाय, भैस का दूध, इन से सिद्ध घृत को शीत पूतना से पीडित बालक को प्रतिदिन पिलाना चाहिये॥ १०२॥

शीतपूतनाव्न धूप व धारण.

निवपत्रफणिचर्मसर्जनिर्यासमङ्बद्धविद्सर्वाजिगं-। धैस्मुधृष्य विज्ञुमत्र विवगुंजासकाकलतया स घारयेत्॥ १०३॥ भावार्यः-नीम का पत्ता, सांप की कांचली, राल, उल्लू व खरगोश के वीट अजगंघा, [अजवायन] इन औषाधियों से धूप देना चाहिये। विंबलता, धुंघची, काका-दनी [काकतिंदुकी] इनको धारण कराना चाहिये॥ १०३॥

शीतपूतनाव्न बिंछ स्नानका स्थान.

मुद्रयुषयुतभोजनादिकैः अर्चयेदापे ज्ञिज्ञं जलाश्रये। स्नापयेद्धिकमंत्रमंत्रिते मंत्रविद्विधिविषक्ववारिभिः॥ १०९॥

भावार्थः - मुद्रयूष ( मूंग की दाल ) से युक्त भोजन भक्ष्य आदि से जलाशग्र के [ तालाव नदी आदि ] समीप, शीतपूतना का अर्चन करना चाहिये । एवं जलाशय के समीप ही उस बालक को मंत्रों से मंत्रित, विधि प्रकार [ पूर्वोक्त औषधियों से ] पकाये गये जल से मंत्रज्ञ वैद्य रनान करावें ॥ १०४॥

पिशाचमहगृहीत लक्षणः

शोषवत्सुरुचिराननः शिशुः भीयतेऽतिबहुश्चक्सिराततः । कोमलांधितलपाणिपल्लवो मूत्रगंध्यपि पिश्वाचपीडितः ॥ १०५ ॥

भावार्थ:—जो बालक सूखता हो, जिसका मुख सुंदर दिखता हो. रोज क्षीण होता जाता हो, अधिक भोजन [या रतन पान] करता हो, पेट नसो से व्याप्त हो [नसें पेट पर अच्छीतरह से चमकते हो ] पादतल व हाथ कोमल हो, शरीर मे गोमूल का गंध आता हो तो समझना चाहिये वह पिशाच ग्रह से पीडित है ॥ १०५॥

पिशाचग्रहःन स्नानीपाध व तेल.

तं कुवेरनयनार्कवंशगंधर्वहस्ततृपविल्ववारिभिः । सिनाषिच्य पवनघ्नभेषजैः पवचतैल्यमुलेपयेच्छिञ्चम् ॥ १०६ ॥

भावार्य. — उसे कुनेराक्षि [पाटल ] अकावा, वंशलोचन, अमलतास, बेल, इनके द्वारा पकाये हुए पानी से अच्छीतरह रनान कराकर वातहर औषधियों के द्वारा पकाये हुए तेलको उस पिशाच पीडित बालक के शरीर पर लगाना चाहिये ॥ १०६॥

पिशाच प्रहत्न धूप व धृत.

अष्टमृष्टगणयष्टिकातुगाक्षरिदुग्धपरिपक्वसद्घृतम् । पाययेदपि वचस्सङ्ग्रष्टसर्जैः शिशुं सत्तनमेव धूपयेत् ॥ १०७॥ भावार्थः — अष्ट मधुरीपिध वर्ग [ काकोल्यिद ] मुलैठी वंशलोचन व दूधसे पकाये हुए अन्छे घृत को उस बालक को पिलावें। एवं वच, कूठ, राल, इन से उस बालक को सतत धूपन प्रयोग करना चाहिथे॥ १००॥

पिशाचग्रहन धारण बाले व स्नानस्थान.

चाष्युश्रसमयूरपक्षसर्पत्वचाविरचिताश्च धारयेत् । वर्णप्रकवळं च गोष्ठमध्ये शिशो स्नपनमत्र दापयेत् ॥ १०८ ॥

भावार्थः- नीलकंट (पिक्षाविशेष) गृध्न, मयूर इन का पंखा, सांपकी कांचली, इन से बनी हुई माला व पोटली को पहनाये। वर्णपूर युक्त अन्न को अर्पण [बली] करें धनं उस बालक को गोठे में स्नान करावें।। १०८।।

राक्षसगृहीत सक्षण.

फेनमुद्भपति जुंभते च संदिगमूर्ध्वपवलोकते रुदन् । मांसगंध्यपि महाज्वरोऽतिरुद्राक्षसग्रहगृहीत पुत्रकः ॥ १०९ ॥

भावार्थ:-राक्षस ग्रह से पांडित बालक फेन का वमन करता है, उसे जंभाई आती है, उद्देग के साथ रोते हुए ऊपर देखता है। एवं उस के शरीर से मांसका गंध आता है। महाज्यर से वह पीडित रहता है एवं अति पीडा से युक्त होता है।। १०९॥

राक्षस ग्रहःनस्नान, तेल, घृत.

नक्तपालबृहतीद्वयाग्निमन्थास्युरेव परिषेचनाय था—। न्याम्लमप्याहेममंबुदोग्रगंधामियंगुसरलैः शताह्रकैः॥ ११०॥ कांजिकाम्लद्धितक्रमिश्रितैः पक्वतैलम् मुलेपनं शिकोः। वातरोगहरभेषजैस्सुमृष्टेंद्च दुग्धसहितैः घृतं पचेत्॥ १११॥

भावार्थ:—करंज, दोनों कटेहरी, अगेशु, इन से पकाये हुए जल से उस राक्षस प्रह पीढित बालक को स्नान कराना चाहिये। एवं गरमकांजी को भी रनान कार्य के उपयोग में ला सकते हैं। नागरमोथा, वच, प्रियंगु, सरलकाण्ट, शतावरी इनके काथ व कल्क, कांजी, दही व छाछ इन से साधित तैल को मालिश करना चाहिये। एवं बातरोग नाशक औपधि व मधुरीषि के क्याथ कल्क व दूध से साथित घृत उसे पिलाना चाहिये॥ ११०॥ १११॥

राभसग्रहस्न धारण व बलिदान. धारयेदापि क्षिञ्जं हरीतकीगीरसर्घपवचा जटान्विता । माल्यभक्ष्यतिलतण्डुलैक्जुभैरर्चयंदिह ।क्षेजुं वनस्पती ॥ ११२ ॥ भावार्थः — राक्षसप्रहपीडित बालक को हरड, सफेद सरसों, वच, जटामांसी इनकी पोटली आदि बनाकर पहनाना चाहिये। एवं पुष्पमाला, नाना प्रकार के भश्य, तिल व चावल से प्रहाविष्ट शिशु का पूजन इक्ष के नीचे करना चाहिये॥ ११२॥

राक्षसग्रहगृहीत का स्नानस्थान व मंत्र आदिः

स्नापयेदसुरपीडितं शिशुं शीरवृश्चनिकटे विचश्चणः । जैनशासनविशेषदेवतारश्चणैरपि च रश्चयेत्सदा ॥ ११३ ॥

भावार्थ: — उस राक्षसम्महर्पाडित बालक को बुद्धिमान् थैब दूधिया (बड पिएल आदि) बुक्ष के पास में ले जा ५.र स्नान करावें। एवं जैनशासन देवता सम्बन्धी मंत्र व यंत्र के द्वारा भी उस बालक की रक्षा करनी चाहिये॥ ११३॥

देवताओं द्वारा बालकों की रक्षा

व्यंतराइच भवनाधिवासिनोऽष्ट्रपकारविभवोपलक्षिताः । पाति बालमञ्जुभग्रहार्दितं स्पष्टमृष्टबल्डितुष्टचेतसः ॥ ११४ ॥

भावार्थ:—अन्ट प्रकार के विभवीसे युक्त भवनवासी व्यंतरादिक सम्यग्दिन्द देव यदि उन को अनेक प्रकार से मनोहर गंध पुष्प नैवेच आदि से आदर करें तो उस से प्रसन्त होकर अञ्चभग्रह से पीडित बालक की रक्षा करते है ॥ ११४॥

इति बालग्रहानदान चिकित्साः

#### अथ ब्रहरोगाधिकारः।

प्रहं।पसर्गादि नाराक अमोघ उपायः

यत्र पंचपरमेष्ठिमंत्रासन्मंत्रितात्मकवचान्नरोत्तमान् । पीडयंति न च तान् ग्रहोपसर्गामयाग्निविषश्चसंभ्रमाः ॥ ११५ ॥

भावार्थः-जिन्होने सदा पंचपरमेष्टियों का नामस्मरण से अपनी आत्मा को पित्रत्र बनालिया है, उनको म्रह्मिडा सन्वन्धी रोग, अग्नि विष, शस्त्र आदि से उत्पन्न दुःख नहीं होते है ॥ ११५॥

मनुष्योंके साथ देवताओं के निवास.

माजुर्वेस्सइ वसंति संततं व्यंतरोरगगणा विकुर्वणैः। ते भवंति निजलक्षणेक्षिता अष्टभेददश्वभेदभेदिताः॥ ११६॥ भावार्थ: — आठ प्रकार के व्यंतर, दस प्रकार के भवनवासी देव, अपने कैकि-यक शक्तिसे मनुष्यों के साथ हमेशा निवास करते हैं जो अपने २ खास लक्षणों से देखे जाते हैं ॥ ११६॥

ग्रहपाँडाके योग्य मनुष्यः

तत्त्रयुक्तपरिवारकिनरा मानुषानभिविश्वति यायया । भिषाशून्यगृहवासिनोऽश्वचीनक्षतान् क्षययुतानधर्मिणः ॥११७॥

भावार्थः — उन देवताओं परिवार रूपेमं रहनेवाले किन्नर अपने स्वामी से औरत होकर एकांत में, सूने घरमें रहनेवाले, अपवित्र, धर्मद्रोही, व धर्माचरण रहित मनुष्योंको मायाचारसे पींडा देते हैं ॥ ११७॥

देवताविष्टमनुष्य की बेग्रा.

स्वाभिन्नीकचरितानुकारिणः किमराश्च बहत्रस्वचेष्टितै । राश्रयंति मनुजानतो नरास्तत्स्वरूपकृतवेषभूषणाः ॥ ११८ ॥

भावार्थ:—अपने स्वामी के स्वभाव व आचरण को अनुसरण करने वाले [स्वामी की आज्ञा पालन के लिये] बहुत से कि बर अपनी २ चेष्टाओं के साथ मनुष्यों के पीछे लग जाते हैं जिससे मनुष्य भी उन्हीं के समान वेष म भूषा से युक्त होतें है ॥ ११८ ॥

देवपीडित का रुधण.

पण्डितोऽति गुरुदेवभक्तिमान् गंधपुष्पनिरतस्युपृष्टिमान् । भास्वरानिमिष्कोचनो नरो न स्वपित्यपि च देवपीडितः ॥ ११९ ॥

भावार्थ:—देवद्वारा पीडित मनुष्य का आचरण बुद्धिमानों के समान मालुम होता है। और वह देव गुरुओमें विशेष भक्तिको प्रकट करता है। सदा गंधपुष्पको धारण किया हुआ रहता है। उसका शरीर पुष्ट रहता है, उसकी आंखें तेज व खुळी हुई रहती हैं। और वह सोता भी नहीं है।। ११९।।

बसुरपीडित का लक्षण.

निंदतीह गुरुदेवताःस्वयं वक्रदृष्टिरभयोऽभिमानवान् । स्वेदनातिपरुषो न तृतिमानीहगेष पुरुषोऽसुरादिंतः ॥ १२०॥ भावार्थ:—असुर के द्वारा पीडित मनुष्य देव गुरुवोंकी निंदा करता है, उसकी दृष्टि बक्त रहती है, वह किसी से भय नहीं खाता और अभिमानी होता है। उस के दारीर से पसीना बहता रहता है एवं कठार रहता है, उसे कितना भी खावे तो तृप्ति नहीं होती ॥१२०॥

## गंधवंपीडित का लक्षण.

क्रीडतीह वनराजिरम्यहम्योंचश्रैचपुर्छिनेषु हृष्टवान् । गंधपुष्पपरिमालिकाश्च गंधर्वजुष्टपुरुषोभिऽवांछति ॥ १२१ ॥

भावार्थ: — गंधर्थ से पीडित मनुष्य जंगल, सुंदर महल, ऊंचे पहाड व नदीके किनारे आदि प्रदेश में बहुत हर्प के साथ खेलता रहता है। एवं सदा गंध, पुष्पमाला आदिको चाहता रहता है।। १२१॥

#### यक्षपीडित का लक्षणः

ताम्रवन्त्रतनुपादलोचनो याति श्रीघ्रमतिधीरसत्त्ववान् । प्रार्थितः स वरदो महान्नुतिर्यक्षपीडितनरस्सदा भवेत् ॥ १२२ ॥

भावार्थः -यक्ष से पीडित मनुष्य का मुख, शरीर, पाद, आखे लाल रहती है, वह शीघ्रगामी व अत्यंत धीर व शक्तिशाली ( अथवा बुद्धिमान् ) रहता है। प्रार्थना करनेपर वह वर देता है। और उस का शरीर महाकांतियुक्त रहता है। १२२॥

#### भूतपितृपीडितका लक्षण.

तर्पयत्यिप पितृश्विवापदानादिभिर्जलमपि प्रदास्यति । पायसञ्जाउपांसळांखपो दृष्टभूतिपतृपीदितो नरः ॥ १२३ ॥

भावार्थ: -दृष्ट भूतिषितृ से पीडितमनुष्य पिति ने उद्देश्य से निवाप [ तर्पण ]
- दान आदि से उन का तर्पण करता है और जलका तर्पण भी देता है। एवं वह खीर ईख,
गुड़ व मांस को खाने मे लोलुपी रहता है।। १२३।।

#### राक्षस पीडित का छक्षण.

मांसमयरुधिरानियोऽतिशूरोऽतिनिष्ठुरतरः स्वळज्जया । वर्जितोऽतिबळवानिशाचरः श्रोफरुग्भवति राक्षसो नरः ॥१२४॥ भावार्थ: -राक्षस से पीडित मनुष्य को मांस, मद्य व रक्त अत्यंतप्रिय होते हैं। वह अत्यंत शूर, कूर, ठजारहित, बळशाळी एवं रात्रि में गमन व रने वाला होता है। उस के शरीर में सूजन व पीडा रहती है॥ १२४॥

## पिशाचपीडित का लक्षण.

धूसरीऽतिपरुषः लरस्वरः शीचद्दीनचरितः प्रछापवान् ॥ भिष्मश्चन्यगृहवासछोछुपः स्यात्पिशाचपरिवारितो नरः ॥ १२५ ॥

भावार्थः — पिशाच ग्रह से पीडित मनुष्य का शरीर धूसर (धुंदला) व अति कठिन स्ता है, स्वर गर्दभसदश कर्कश होता है। एवं च उसका आचरण मलिन रहता है। सदा बडबड करता रहता है। एकांत व सूने घर मे रहनेकी अधिक इच्छा करता है॥ १२५॥

## नागप्रहपीडित का लक्षण.

सर्पवत्सरति यो महीतले सृक्षमोष्ठमपि लेडि जिह्नया। कृप्यतीह परिपीडितः पयःपायसेप्सुरुरगग्रहाकुलः॥ १२६॥

भावार्थ: जो उरग ग्रहसे पीडित है वह सर्प के समान भूतलमें सरकता है। और मुख के दोनों ओरके कोनों को एवं ओष्ठ को जीभसे चाटता है। कोई उसे कुछ कष्ट देवें तो उनपर खूब क्रोधित होता है। दूध व खीर को खानेकी उसे बडी इच्छा रहती है॥ १२६॥

प्रहॉ के संचार व उपद्रव देने का काल-

देवास्ते पौर्णमास्यामसुरपिरचरास्संध्ययोस्संचरंति । मायोञ्छम्यां विश्लेषादभिहितगुणगंधर्वभृत्याद्वभृत्याः ॥ यक्षा मंश्व क्षिपंति मतिपाद पितृभूतानि कृष्णाख्यपक्षे । रात्रौ रक्षांसि साक्षाद्वयकृतिदिनभूस्ते पिश्लाचा विश्लंति ॥१२०॥

पंचम्यामुरगाश्ररंति नितरां ताजुक्तसङ्घलणे—। र्ज्ञात्वा सत्यदयादपादिकगुणः सर्वक्रभक्तस्स्वयम्॥ साध्यान्साधयतु स्वमंत्रबङ्धवद्धेषज्ययोगेभिषक्। क्र्राः कष्टतरा ग्रहा निगदिताः कुच्छ्रास्तु बालग्रहाः॥ १२८॥ भावार्थः—देवगण प्रायः पौर्णमासी के रोज, असुर व उन के परिवार दोनों संच्या के समय में, गंधर्व व उन के परिवार अष्टमी के दिन, यक्षगण प्रतिपदा के रोज पितृभूत कृष्णपक्ष में, राक्षस राजी में पिशाच भी राजि में एवं नागग्रह पंचमी के रोज अमण करते हैं एवं मनुष्योंको कष्ट देते हैं। इन ग्रहों को पूर्वोक्त प्रकार के सर्व छक्षणों से अच्छीतरह जान कर सत्य, दया, दमादिगुणोंसे युक्त, सर्वञ्च व उनके द्वारा प्रतिपादित धर्ममें अत्यधिक श्रद्धाछ वैद्य, उनमे से साध्य प्रहोंको उनके योग्य मंत्र या प्रभावशाली औषध आदिसे दूर करें, ये प्रह अत्यंत कृर एवं कष्ट से जीते जाते हैं इसी प्रकार बालग्रह भी कष्ट साध्य कहा गया है।। १२७॥१२८॥

## शरीर में प्रहोंके प्रभुत्व.

प्रहामयात्यञ्जतिद्वयरूपा नानाविश्वेषाकृतिवेषभूताः । मनुष्यदेहाशिविश्वंत्यचित्याः कोपात्स्वशक्त्याप्यधिकुर्वते ते ॥ १२९॥

भाषार्थ:-प्रहामय को उत्पन्न करने वाले प्रह, आश्चर्यकारक दिव्यरूप को धारण करनेवाले अनेक प्रकार की विशिष्ट आकृति व वेष से संयुक्त एवं अचित्य होते हैं। अत एव प्रहोत्पन रोग भी इसी प्रकार के होते हैं। वे क्रोध से मानव शरीर में प्रविष्ट होते हैं और आत्मशक्तिके बल से शरीर में अपना अधिकार जमा लेते हैं। १२९॥

#### प्रहामय चिकित्सा.

तान्साधयेदुग्रतपोविश्वेषैध्यानैस्समंत्रीषधासद्धयांगैः । तेषामसंख्यातमहाग्रहाणां शांत्यर्थमित्थं कथयांति संतः ॥ १३० ॥

भावार्थः — उन महाप्रहोंकी पीडा को उम्मतप, प्यान, मंत्र, औषध या सिद्ध योग के द्वारा जीतनी चाहिये। असंस्थात प्रकार के महाम्रहों के उपद्रवी की शांति के लिये इसी प्रकारके उपायों को काम में लेना चाहिये ऐसा सज्जन पुरुष कहते हैं।।१३०॥

प्रहामय में मंजबलिदानादिः

यमनियमदमां चत्सत्यभीचाभिवासो । भिषगिषकसुमत्रैमीत्रितात्मा स्वमंत्रैः ॥ अपि बहुविधभूवाशेषरत्नातुलेप- । सृगमखबल्डिधूपैः साधयेत्तान् ब्रहाख्यान् ॥ १३१ ॥ भावार्थ: अनेक प्रकार के यमवत, नियमवत, सत्य, शौच आदि गुणोंसे युक्त विष स्वयं अनेक मंत्रोंसे मंत्रित होकर, उन प्रहोंके योग्य मंत्रोंसे एवं अनेक प्रकार के आभूषण, रत्न, अनुख्येन, पुष्पमाळा, पवित्र नैवेध धूप आदिसे उन प्रहोंको जीतें ॥१३१॥

प्रहामयःन घृततेल.

्यस्ततगरहिंगुयाजकोमींसगोकी—
प्यस्तकदुकतंबीविवनिवेद्रपुष्पी ॥
विकदुकपदुरुक्ताशेषगंधेलकाक्षी [१] ॥
सितगिरिवरकणींमृतकेश्यक्रमृलैः ॥ १३२ ॥
ताकीतमाकदलसालपलाश्चपारी ।
भद्रेष्टुदीमधुकसारकरंजयुग्मैः ॥
गंधाश्मतालकश्चिकासितसर्षपाद्य ॥
व्याध्यक्षिंद्रवृंकश्चरपिद्वालविद्भिः ॥ १३३ ॥
पश्चल्यांष्ट्रस्तरकृत्कुररोमचर्म— ।
दंश्चिषाणश्चलतां समभागयुक्तैः ॥
अष्टमकारवरमृत्रसुपिष्टकल्कैः
काथैविंपकचृततेलिमिह प्रयोज्यम् ॥ १३४ ॥

मावार्थ: - लहसन, तगर, हींग, वच, समुद्रेफन, सफेद दूव [ श्वेतदूर्व ] गिलोय फड़वी तुंबी ( कड़वी लौकी ) विंबफल, नीम, कालेहारी, सोंठ, मिरच, पीपल, सेंधानमक, समस्त गंधद्रव्य, इलायची,श्वेतिकिणिही वृक्ष, भूत केशतृण, अकौवा के जड, तालीस पत्र तमालपत्रा,साल,पलाश,धूपसरल, इंगुली, मुलैटी,छोटी करंज, बड़ी करंज, गंधक, हरताल, मैनशिल, सफेद सरसों, कटेली, अकौवा, लाल सेंजन [रक्तशीमु] राल, मैनफल वृक्ष, बिल्ली का मल, गाय, घोडा, ऊंठ, गधा, कुत्ता इनके रोम, चर्म,दांत, सींग व मल इन सब को समभाग लेकर आठ प्रकीर के (गाय बकरा भेड भैस घोडा गधा ऊंट हाथी इनके) मूल में अच्ली तरह पीसकर कल्क तैयार करे और उपरोक्त औषधियों के काथ भी बनालेवें। इन कल्ककाथ से सिद्ध घृत तेल को इस गृहामय में पान अभ्यंजन नस्यादि कार्यों में उपयोग करना चाहिये॥ १३२॥ १३३॥ १३४॥

१ खूष इति पाठातरे.

२ गोऽजाविमहिषाश्वानां सरोष्ट्रकरिणां तथा। मूत्राष्ट्रकमिति ख्यातं सर्वशास्त्रेषु संमतम् ॥

प्रद्यामयःन वृत, स्नान घूप, छेप.

अभ्यंजनस्यनयनांजनपानकेषु । सर्पिः पुराणमपि तत्पारिपक्रमादुः ॥ स्नानं च तत्काथितभेषजसिद्धतोयैः । धूपं विक्षेपनमय कृतचूर्णकर्वतैः ॥ १३५ ॥

भावार्थः—इस प्रहामय में उन्ही औषिधयोंसे पक्त पुराने घृत को अभ्यंग्र (मालिश ) नस्य, नेत्रांजन, पानक आदि में उपयोग करना हितकर है। एवं उन ही औषिधयोंसे सिद्ध पानिसे रोगीको रनान करावें। उन्हीं औषिधयों के चूर्णसे धूपन प्रयोग करना हितकर है।। १३५॥

#### उपसंहार

इति कथितंविश्वेषाश्चेषसद्भेषजैस्तत् । सद्दश्विरसबीभत्सातिदुर्गेषजादैः ॥ विरचितवदुर्यागैः भ्रूपनस्यांजनादै—। भिषगित्वछविकारान्मानसानाशु जेयात् ॥१३६॥

भाषार्थः—समस्त प्रकार के मानसिक (प्रह्नगृहीत) विकारोंको आयुर्वेद शास में कुशल वैश्व उपर्युक्त प्रकार के विशिष्ट समस्त औषिधयों के प्रयोग एवं तत्सदृश गुण रखनेवाळे रसरिहत, देखनेमें घृणा उत्पन्न करनेवाले, अत्यंत दुर्गंधयुक्त औषिथयों से तैयार किये हुए धूप, नस्य व अंजनादि अनेक प्रकार के योगों के प्रयोग से चिकित्सा कर जीतें ॥ १३६॥

#### वंत मंगलः

इति जिनवक्शनिर्गतसुत्रास्त्रमहांबुनिधः । सकळपदार्थिवस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरनिर्म जगदेकहितम् ॥ १३० ॥ मावार्थः—जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्रपी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलोकके लिय प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथमें जगतका एक मात्र हितसाधक है [ इसलिये इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ १३७॥

# इत्युप्रादित्याचार्यविरचित कल्याणकारके चिकित्साधिकारे श्रुद्ररोगचिकित्सिते बालग्रहभूततंत्राधिकारेऽ-प्यष्टादशः परिच्छेदः।

क्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक ग्रंथ के चिकितसाधिकार में विधानाचस्पतीत्युपाधिनिभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शाक्षी द्वारा टिखित भावार्थदीपिका टीका में क्षुद्ररोगाधिकार में बालप्रह्म्ततंत्रप्रकरण नामक अठारहवां परिच्छेद समाप्त हुआ।



# अथ एकोनार्विश: परिच्छेदः

अथ विषरागाधिकारः । संगळाचरण व प्रतिकाः

त्रिञ्चनसद्धुरुं गुरुगुणोशतचारुग्नुनि—। त्रिदश्चनरोरगार्चितपदांबुरुहं बरदं ॥ श्वशिषवल्लं जिनेश्वमिवद्य विषापहरं। विषमविषाधिकारभिषयैककथा क्रियते॥ १॥

भावार्थ:—तीन लोकके हितेषी गुरु, उत्तमोत्तम गुणोसे युक्त मुनिगण, देव, मनुष्य, धरणेंद्र आदेसे पूजित चरण कमल जिनका, जो भन्योंकी इच्छा को पूर्ति करने-बाले है, चंद्रके समान उज्वल है, और विषयविषको अपहरण करनेवाले हैं ऐसे श्री जिनेद्र भगवत को नमरकार कर अब भयंकर विषसंबंधी प्रकरण का निरूपण किया जाता है।। १।।

## राजा के रक्षणार्थ वैद्य

नृपतिरशेषमैत्रविषतंत्रविदं भिषजं । कुलजमलोखुपं कुश्चल्यसुत्तमधर्मधनं ॥ चतुरुपधा विश्वद्वमधिकं धनबंधुयुतं । विधिवद्युं विधाय परिरक्षितुमात्मतनुम् ॥ २ ॥

भावार्थ: — जो राजा अपनी रक्षा करते हुए सुखसे जीना चाहता है वह अपने पास अपने शरीर के रक्षण करने के लिये समस्त मंत्र व विषतंत्रको जाननेवाले, कुलीन, निर्लोभी, समस्त कार्य मे कुशल उत्तम धर्मरूपी धनसे संयुक्त,हरतरहसे उत्तम व्रत नियमा-दिक्त अद्ध, अधिक धन व बंधुवाँसे युक्त वैद्य को योग्य रीतिसे रखें ॥ २ ॥

१ राजा के द्वारा पराजित शत्रुगण, अर्गन क्रकृत्योधे राजाद्वारा दक्षित व अपमानित मनुष्य किसीपर किसी कारण विशेष से राजा कह हो जाये वे, अथवा ईप्यदिषादिसे युक्त राजा के क्रदुम्बी वर्ण, ऐसे ही अनेक प्रकार के मनुष्य अवसर पाकर राजाको विषययोग से मार डाम्यते हैं। कभी दुष्ट स्त्रिया अपने सीमाग्य की इच्छा से अर्थात् वशीकरण करनेके लिये नानाप्रकार के विषयुक्त दुर्योगों को प्रयुक्त करती हैं। इन विषवाधाओं से बचने के लिये विषयंत्रप्रवीणवैद्य को राजा को अपने पास रखना पडता है।

#### वैद्यको पास रसनेका फल-

स च इको स्वराज्यमाधिकं मुखभानमुनिरं। सकल्पहामहीबलयञ्जनुतृपप्रलयः।। स्वपरसमस्तचकारिषुचिककया जनितं। विविधविषोपसर्गमपहत्य महात्मतया॥ ३॥

भावार्थः - वह समस्त भूमण्डलके राजावों के लिये प्रलय के रूप में रहनेवाला राजा अपने शत्रुमण्डल के द्वारा प्रयुक्त समस्त विषोपसर्ग को परास्त कर अपने प्रभाव से क्रिरकाल तक अपने राज्य को सुखमय बना देता है।। ३॥

राजा के मति वैद्यका कर्तव्य.

भिषगि बुद्धिमान् विश्वदति द्विष्ठक्षणि वित् । सुकृतमहानसादिषु परीक्षितसर्वजनः । सवतिमहाममादचरितः स्वयमन्यमनो – ॥ वचनकुतेंगितैः समिमवीक्ष्य चरेदचिरात् ॥ ४॥

यावार्थः—विषप्रयोक्ता के लक्षण व विषलक्षण को विशद रूपसे जाननेवाले सुदिमान वैष को भी उचित है कि वह अच्छे दिग्देश आदि में शिल्प शास्त्रानुसार निर्मित, सर्वोपकरण सम्पन रसोई घर आदि में रसोईया व अन्य परिचारक जनोंको अच्छीतरह परीक्षा कर के रखें। स्वयं हमेशा प्रमादरिहत होकर, विषप्रयोग करने वाले मनुष्य का मन, कार्योकी विष्टा व आकृति आदिकों से उस को पहिचानें और प्रयुक्त विष का शीन्न ही प्रतीकार कर के राजा की रक्षा करें।। 8 ।।

## विषप्रयोक्ताकी परीक्षा.

इसित स जल्पित क्षितिमिहालिखित प्रचुरं । विगतमनाच्छिनित हणकाष्ट्रमकारणतः ॥ भयचिकतो विक्रोकयाते पृष्टमिहात्मगतं । न क्षपित बीचरं विरसवर्णविहीनमुलम् ॥ ५ ॥

इति विपरीतचेष्टितगणैरपरैश्र भिष- । ग्विषदमपोद्य साम्रमस्तिछं विषञ्जष्टमपि ॥

# जिनम्रुखनिर्गतागमविचारपराभिहितै- । रवितथलक्षणैः समवबुध्य यतेत चिरम् ॥ ६॥

भावार्यः—विषप्रयोग करनेवाला मनुष्य इसता है, बडबड करता है, जमीन को व्यर्थ ही खुरचता है, अन्यविश्यतिचित्त होकर कारण के बिना ही तृण काष्ठ आदिको तोडता रहता है। मयभीत होकर अपने पिछे देखता है, कोई प्रश्न न करे तो भी उत्तर देता है। उसका मुख विरस व वर्णहीन हो जाता है, इन विपरीत व इसी प्रकार के अन्य विपरीतचेष्टासमूहों से विषप्रयोक्ता को पहिचानना चाहिये (अर्थात् उपरोक्त लक्षण विषप्रयोग करनेवालों में पाये जाते हैं) इसी प्रकार विषयुक्त अन (भात) आदि सभी पदार्थों को जिनेंद्र भगवीन के मुखसे उत्पन्न हेत्वादि से अहित परमागममें कहे गये अव्यभिचारी लक्षणों से [यह पदार्थ विषयुक्त है ऐसा] जानकर उस के प्रतीकार आदि में परिश्रम पूर्वक कार्य करे। । ५ ॥ ६ ॥

#### प्रतिशाः

उपगतसिद्विषु कथयामि यथाक्रमतौ । विविधविश्वेषभोजनगणेष्वपरेषु भृतं ॥ विषक्रतलक्षणानि तदनंतरमौषधम— । प्यात्विलविषमभेदिविषवेगविधि च ततः ॥ ७ ॥

भावार्थः — आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं कि यहां से आगे क्रमशः नाना प्रकार के विशिष्ट भोजनद्रन्य य इतर आसन, वस्त्र पुष्पमाला आंदि में विषप्रयोग करने पर उन द्रव्यों में जो विषजन्य एक्षण प्रकट होते है उन को, तत्पश्चात् उस के प्रतीकारार्थ आष्ट्रभ, तदनंतर सम्पूर्ण विषोक भेद, इस के भी वाद विषजन्य वेगों के स्वरूप को प्रतिपादन करेंगे ॥ ७॥

# विषयुक्तभोजनकी परीक्षा.

बिक्कितभोजनेन सह मिक्किसंहितिभि-। भैरणिमह मयांति बहुवायसपद्धतयः ॥ हृतभ्राजि तभ्दृत्रं नटनट(यति दत्तमरं॥ श्विसिक्निस्त्रनीस्त्रवर्णमितिदुस्सहभूमयुतं॥ ८॥

१ दांतीन, स्नानजल, उवटन, काथ, खिडकने के वस्तु, चदन, कस्तूरी आदि लेपन द्रव्य, शच्या, कवच, आभूषण, खडार्ज, आसन, घोडे व हाथा के पीठ, नस्य, धूंवा (सिगरेट आदि) व अंजन द्रव्य में विषययोग किया करते हैं। भावार्थ:—भोजन इव्य मस्तुत होनेपर उस से एक दो प्राप्त बिल के रूप में बाहर निकाल कर रख देना चाहिये। यदि वह विषसंयुक्त हो तो उस में मिक्खयां आकर बैठ जानें, कौवा आदि प्राणि खाजानें तो ने शीघ्र मर जाते हैं। उस अन को अग्नि में डालनेपर यदि " नटनट " " चटचट " शब्द करे, उससे मीर के गले के समान नीलवर्ण, व दु:सह [सहने को अशक्य] धूंवां निकलें (धूंवा शीघ्र शांत नहीं होकर ज्योति भिन्न भिन्न होनें) तो समझना चाहिये कि वह अन विषयुक्त है। क्यों कि ये लक्षण विषयुक्त होने पर ही प्रकट होते हैं॥ ८॥

परोसे हुए अन की परीक्षा व हातमुख्यात विषयुक्त अन्त का छक्षण.

विनिहितभोजनोर्ध्वगतबाष्पयुताक्षियुगं-।
भ्रमति स नासिकाहृदयपाडनमप्यधिकम्॥
कर्षृतमक्ममाशु नखशातनदाहकरं।
मुखगतमश्मवत्र कुरुते रसनां सरुजाम्॥ ९॥

भावार्थ:—विषयुक्त अन को थाली आदि में परोसा जावें उस से उठी हुई भाप यदि लग जायें तो आखों में भ्रांतता होती है। नाक व हृदय में अत्यधिक पांडा होती है। उस अन को [खानेको] हाथ से उठावे तो फोरन नाखून फटने अथवा गिरने जैसा मालूम होता है और हाथमें जलन पैदा होती है। विषयुक्त अन (प्रमाद आदिसे खाने में आजावें) मुंह पर पहुंचते ही जीभ पत्थर के समान कठोर व रसज्ञान शून्य हो जाता है। और उस में पांडा होती है॥ ९॥

मामाशय पकाशयगत विषयुक्त मकका लक्षण.

ह्दयगतं तु प्रसेकबहुमोहनदाहरूजं । वमनमहातिसारजदताधिकपूरणताम् ॥ उदरगतं करोति विषमिद्रियसंभ्रमतां । द्रवगतळक्षणानि कथयामि यथागमतः ॥ १०॥

मावार्थ. - वह विषयुक्त अन इदय [ आमाशय ] में जावे तो अधिक लार टप-

१ आजकल भी बहुत से भोजनके पहिले एक ग्रास अन्न को अलग रखते हैं। बहुत से जगह जीमने को बैठने के पहिले बहुत से ग्रासोंको मैदान व ऊंचे स्थानों में रखते हैं। जबतक कौवा आदि नहीं खाबे भोजन नहीं करते हैं। यदि पितरोंके उद्देश से ऐसा करे तो भले ही मिष्यास्व माने, लेकिन् विषयीक्षाके उद्देश से करें तो वह मिष्यास्व नहीं है। इसिल्ये जैन धर्मावलिंग्वयों को भी यह विषय विधान है। हेय नहीं। इससे ऐसा सिद्ध होता है।

कता है। एवं मूर्च्छा, दाह, पीडा, वमन, अतिसार, जडता व आध्मान (अफराना) आदि विकार उत्पन्न होते हैं। यदि वह अन उदर [पकाशय] में चला जावें तो इंदियों में अनेक प्रकार से अम उत्पन्न होते हैं। इंद्रियों में विकृति होती है। वे अपने २ कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। आंग क्रमशः द्रवपदार्थीमें डाले हुए विष के लक्षणका कथन करेंगे॥ १०॥

द्रवपदार्थगतविषस्रण.

विषयुतसद्देव बहुवर्णाविचित्रतरं।
भवति सुलक्षणं विविधवुद्वुदफेनयुतम्॥
यदपि च सुद्रमावतृवरीगणकारसे।
सुक्षचिररेखया विरचितं बहुनीलिकया ११॥

भावार्थ: - इवपदर्थों [ दूध पानी आदि ] में विषका संसर्ग हो तो उन में अनेक प्रकार के विचित्र वर्ण प्रकट होते हैं। तथा उस द्रव में बुल्बुले व झाग पैदा होते हैं। म्ंग, उडद, तुवर आदि धान्यके द्वारा पकाये हुए रस में यदि विष का संसर्ग हो जाय तो उस में बहुतसी नालवर्णकी रेखायें दिखने लगती हैं।। ११॥

मद्य तोयद्धितकदुग्धगतविशिष्टविपलक्षण.

विषमिप मद्यतोयसुद्भतकालिकया । विल्लिलितरेखया प्रकुरते निजलक्षणतां ॥ दिभगतमल्पपीतसहितं प्रभया सितया । सुरुचिरतास्रया प्यसि तक्रगतं च तथा ॥ १२ ॥

मावार्थ:—मद्य या जल में यदि विषका संसर्ग हुआ तो उसमें काले वर्णकी रेखायें दिखने लगती हैं। दहीमें विष रहा तो वह दही सफेद वर्णके साथ जरा पिटे वर्णसे भी युक्त हो जाती है। दूध और छाल में यदि विषमिश्रित होवें तो उन में छाल रंग की रेखायें पैदा होती हैं॥ १२॥

द्रवगत, व शाकादिगतविपलक्षण.

पुनरिप तद्दवेषु पतितं मितिषिषिषि । द्वितयमधान्यदेव विकृतं न च पश्पति वा ॥ अश्वनविश्वेषशाकवहुसूपगणोऽत्र विषा— । द्विरसविकीर्णपर्युषितवच्च भवेदिषरात् ॥ १३ ॥ भाषार्थ:—विषयुक्त द्रवपदार्थी में पतित प्रतिबिम्ब एक के बजाय दो दीखने छगता है या अन्य विकृतक्ष्प से दिखता है अथवा बिछकुछ दीखता ही नहीं। भोजन विशेष [भात, रोटी आदि] शाक, दाछ वगैरे विषद्धित होनेसे शीघ्र ही विरस कैछे हुए अथवा फटे जैसे ब बासीके समान हो जाते हैं।। १३।।

दंतकाष्ठ, अवलेख, मुखवास व डेपगतिवपलक्षण.

विषयुतदंतकाष्ठमविश्वीणीविक् चेयुतं । भवति ततो मुखन्वयथुरुग्रविपाकरुजः ॥ तदिव तदावलेखमुखवासगणेऽपि नृणां । स्फुटितमसुरिकामभृतिरप्यमुलेपनतः ॥ १४ ॥

भावार्थ:—दतीन में विषका संसर्ग हो तो वह फटी छिदी या बिखरी हुईसी ब कूचीसे रहित हो जाती है। ऐसे विषयुक्त दतीन से दांत्न करनेसे मुंह में सूजन भयं-कर पाक, (पकना) व पीडा होती है। विषयुक्त अवलेख [जीभ आदिको खुरचने की सलाई ] व मुखवास (मुंह को सुगंधित करने का द्रव्य, सुगंधित दंतमंजन आदि) के उपयोग से पूर्ववत् मुख में सूजन, पाक व पीडा होती है। विषयुक्त ल्पेनद्रव्य [स्नो सेंट, चंदन आदि] के प्रलेपन से मुख फट जाता है या स्कोट [फफोले] मसूरिका आदि पिडकायें उत्पन्न होती हैं।। १४॥

वस्त्रमाल्यादिगतविषलक्षणः

बहिरखिळांगयोग्यवरवस्तुषु तद्वदिह ।
प्रकटकवायतोयवसनादिषु श्रोफरुजः ॥
श्विरसि सकेशशातवहुदुःखिमहास्रगति—।
विवरधुसेषु संभवंति मारुयविषेण गृणाम् ॥ १५ ॥

भावार्थ: सर्व अंगोपांग के [श्रृंगार आदि ] काम मे आनेवाले, सुगंध कषाय जल, वल, आदि विषजुष्ट पदार्थों के व्यवहार से सर्वशीर में सूजन व पीडा होती है। विषयुक्तमाला को शिर में धारण करने से, सिर के बाल गिर जाते हैं, सिर में अत्यंत पीडा होती है। रोमिक्टियों मे से खून गिरने लगता है। १५॥

मुकुटपादुकागतविषलक्षण.

प्रकुटिश्वरोचलेखनगणेष्वपि मास्यमित् । मविदितलक्षणैः सद्युपलक्षयितव्यमिह् ॥

# अवदरणातिज्ञोफबहुपादगुरुत्वरुजा । विषयुत्तपादुकाचपकृताश्र भवेयुः ॥ १६ ॥

भावार्ध:-विषयुक्तमुकुट, शिरोऽवलेखन [कंघा आदि] आदि न्यवहार में आनेपर माला के विष के सदश लक्षण प्रकट होते हैं। विषयुक्त पादुका [खडाऊ जूता आदि] के पहरने से पाद फट जाते हैं, सूजन हो जाती है, पाद भारी पींडा से संयुक्त व स्पर्शकान शून्य हो जाते हैं॥ १६॥

वाहननस्यधूपगतविषलक्षणः

गजतुरगोष्ट्रपृष्ठगतदुष्ट्विष्ट्रेण तदा- । ननकफसंस्रवश्च निजधातुरिहोरुषुगे (१) ॥ गुद्दश्यणध्वजेषु पिटकाश्वयथुमभवो । विवरमुखंषु नस्यवरधूपविषेऽस्रगतिः ॥ १० ॥

भावार्थ:—हाथी, घोडा व ऊंठ के पीठपर विषप्रयोग करनेसे, उन सवारीयों के मुंह से कफ का साव होता है (आंखे ठाल होती है) और धातु स्नाव होता है | उन पर जो सवारी करते हैं उन के दोनों ऊरू में गुदा अण्डकीय में पुन्सी व स्जन हो जाती है | विषयुक्त नस्य व धूम के उपयोग से स्नोतों ( मुख नाक आदि ) से रक्त बहता है और इंद्रिय विकृत होते हैं || १७ ||

अंजनाभरणगतविषलक्षण.

विकृतिरैयेंद्रियेषु परितापनमश्चगति—। विषयदुक्षांजनेन भवति प्रयत्नांध्यमपि॥ विषानहतप्रभाणि न विभात्यखिलाभरणा—। न्यतिविदहन्त्यरूंष्यपि भवति तदाश्रयतः॥ १८॥

भावार्थ:—विषयुक्त अंजन के उपयोग से आंख मे दाह, अश्रुपात, व अंधेपना भी आजाता है। विषसे दूषित आमरण उज्वल ६५ से दिखते नहीं ( जैसे पहिले चम-कते थे सुंदर दिखते थे वैसे नहीं दिखते ) और वैसे आमरणोको धारण करनेसे उन अवयवोमें जलन होती है और छोटी २ फुन्सी पैदा होती है।। १८।।

र इंद्रियोंमें बिकृति नस्य व धूमप्रयोग से होती है। क्यों कि अजन के प्रयोगसे केवल आखोमें विकार उत्पन्न होता है अन्य इदियो में नहीं। प्रथातर में भी लिखा है।

<sup>&</sup>quot; नस्यधूमगते किंगमिंद्रियाणां तु वैकृतम्।"

विषयभिनीक्ष्य तत्क्षणिवरागीवछोषनता । भवति चकोरनीयिवहगश्च तथा म्नियते ॥ पुनरपि जीवनिजीवक इति क्षितिमुद्धिखति । पृषतगणोऽति रौति सहसैव मबूरवरः ॥ १९ ॥

भावार्थ > विषयुक्त भोजन द्रव्य आदि को देखने से चकोर पक्षी के आंख का रंग बदल जाता है। जीवनजीवक पक्षी मर जाते हैं। पृषत् (सामर) भूमि को खुरचने लगता है। मौर अकस्मात् शब्द करने लगता है। १९॥

#### विषाचिकित्सा.

इति विषसंप्रयुक्तवहुवस्तुषु तद्दिषतां । मवलविदाहदरणश्वयथुमकरः ॥ विषमवगम्य नस्यनयनांजनपानयुतैः । विषमुपसंहरेद्दमनमत्र विरेकगणैः ॥ २० ॥

भावार्थ: - प्रबळ दाह, दरण [ फटजाना ] सूजन आदि उपद्रवों से उपरोक्त अनेक बस्तुवों में विषका संसर्ग था ेसा जानकर उन पदार्थी के उपयोग से उत्पन्न विष विकारों को, उन के योग्य मस्य, नेत्रांजन, पानक, छेप आदिकों से एवं वमन व विरेचन से विष को बाहर निकाल कर उपशमन करना चाहिये ॥ २०॥

क्षितिपतिरात्मदक्षिणकरे परिवंध्य विषं। क्षपयति मूचिकांजरुहामपि चार्गगतं ॥ हृदयमिहाभिरक्षितुमनास्सपिवत्मथमं । घृतगुडमिश्रितातिहिम्शिवरसं सततम् ॥ २१ ॥

१ मृग पश्चियोंसे भी विष की परीक्षा कीजाती है। इसलिये राजावीं को ऐसे प्राणियों को रसोई घर के निकट रखना चाहिये।

२ मुद्रिकामिति पाठातरं। इस पाठके अनुसार अनेक औ। पश्चिमोंसे संस्कृत व विध्नविनाशक रानोपरानो से संयुक्त अंगूठी को पिहनना चाहिये। श्लोकमें " पारिकंध्य " यह पद होनेते एवं ग्रंपातरों में भी " मूषिका का पाठ होने से उसी को रक्खा गया है!

३ चांतगतमिति पाठांवरं ॥

भावार्थ: --राजा अपने दाहिने हाथ में मूर्षिकों और अजहाँ नामक औषध विशेष को बांचलेंबें तो उस हाथ से अन्न आदि कोई भी विषयुक्त पदार्थ का स्पर्श करने पर वे निर्विप हो जाते हैं। विषसे हृदय को रक्षण करने की इच्छा रखनेवाला राजा प्रथम वी व गुडसे मिश्रित अस्यंत ठंडा शिम्बी धान्यका रस [यूष] हुमेशा पीवें ॥२१॥

विषय घृत.

समधुकश्चर्कराविविषसहितेंद्रस्ता । त्रिकदुकवूर्णसंस्कृतघृतं मिविलिश्च पुनः ॥ चपतिरश्चंकया स गरमध्यूभिनीतमरं । सरसरसान्नपानमबग्नुश्च सुखी भवति ॥ २२ ॥

भावार्थ:—मुळेठी, शकर, अशीस, इंद्रलता, त्रिकटु इनके कषाय कल्क से संस्कृत चृत की विषयीडितको चटा देवें । उस के बाद अच्छे रससहित अन्नपानक साथ भोजन करावे जिससे विषकी पीडा दूर होती है ॥ २२ ॥

विषभेद्रक्षणवर्णन प्रतिशा

अथ विषभेदलक्षणचिकित्सितमप्याखिलं । विविधविकल्पजालम्रुपसंद्वृतमागमतः ॥ सुविदितवस्तुविस्तरमिहाल्पवचोविभवैः । कृतिपयसत्पर्थिनिगदितं मबदामि विदास ॥ २३ ॥

भावार्थ: अब अनेक प्रकार के भेदों से युक्त सम्पूर्ण विष के भेद, लक्षण व चिकित्साको आगम से संग्रह करके, जिसका अत्यंत विस्तृत वर्णन होनेपर भी संक्षित रूप से जैसे पूर्वाचार्योंने अनेक शुभ मागोंसे कथन किया है उसी प्रकार हम भी कथन करेंगे ॥ २३ ॥

कदंश्येतः सिपडको नेदे चांजमसीन्नमः।
गंधलेश्नपानैस्तु विषं जरयते नृणां।
द्षानां विषपीतानां ये चान्ये विषमोहिताः।
विशं जरयते तेषां तस्मादजहहा स्मृता।
मृषिका लोमशा कृष्णा भवेन् सापि च तद्गुणा।

१ यह रामवाली काली चूहेकी भाति हाती है।

२ इस का कद सफेद छोटी २ फुन्सी के सहश 'उठावंस युक्त होता है। उस को भैद करने पर सुरमा के सहश काला दिखता है।

प्रयातर में कहा है।

#### त्रिविधपदार्थ व पोषकलक्षणः

त्रिविधमिहोदितं जगित वस्तुसमस्तमिदं । निजगुणयुक्तपोषकविधातक नोभयतः॥ दिधष्टतदुग्धतक्रयत्रशास्त्रिमस्रगुडा-। द्यखिस्रमपापहेतुरिति पोषकमात्महितम्॥ २४॥

भावार्थ:—इस लोकमे जितने भी वस्तु हैं वे सब तीन भेदसे विभक्त है। एक पोषक गुणसे युक्त, दूसरा निघातक गुणसे युक्त व तीसरा पोषक व निघातक दोनो मुणोले रहित। दही, घी, दूप, छाछ, जी, शालि, मसूर, गुड आदि के सेघन भापके कारण नहीं है और आत्माहित को पोषण करने वाला है। अतएव ऐसे पदार्थ भोषक कहालते है। २॥

विघात व अनुभयलक्षण.

विषमधुमधमांसिनिकराद्यतिपापकरं । भवभवघातको भवति तच विघातकरं ॥ तृणबहुवृक्षग्रस्मचयशेरुष एव तृणा— । मतुभयकारिणो अवि भवेगुरभक्षगणाः ॥ २५ ॥

भावार्थ: — विष, मधु, मद्य, मांस आदि पदार्थ मनुष्यको अत्यंत पापार्जन करानेवाछे हैं और भवभवको बिगाडनेवाछे हैं। इसालिथे उनको विघातक कहा है। घास, बहुतते बृक्ष, गुल्म, बीरुध वैगरह मनुष्योको न विघातक है न पोषक हैं। परंतु मनुष्योको लिथे लोकमें थे अभक्ष्य माने गये हैं।। २५॥

#### मद्यपान से अनर्थः

नयविनयाद्युपेतचरितोऽपि विनष्टमना । विचरात सर्वमाळपति कार्यमकार्यमपि ॥ स्वमृदुहित्रषु मातृषु च कामवन्नाद्रमते । द्याचेमश्चिचिं सदा हरति मद्यमदान्मनुनः ॥ २६ ॥ अथ इह मद्यपानमातिपापाविकारकरं । परुषतरामयेकनिलयं नरलाधनकृत् ॥ परिहृत्युत्तमैराविलधर्मधनैः पुरुषे— । हभयभवार्थधातकमनर्थनिमित्तामिति ॥ २७ ॥ भावार्थ: मैनुष्य नीति, विनय आदि सच्चरित्रोंसे युक्त होते हुए भी मध के मद से उसकी मानसिकविचारशक्ति नष्ट होकर वह इधर उधर [पागलो के सदृश] फिज्ल पृमता है। हेयाईय विचाररहित होकर सर्व प्रकर के वचनोंको बोलता है। बडवड करता है। यह कार्थ है यह अकार्य है इत्यादि भेदज्ञान उसके हृदयमें न होनेसे अकार्यकार्थ को भी कर डालता है। स्वस् (माभी) पुत्री व माता के साथ में भी कामांत्र होकर भोगता है। पिवित्र और अपिवित्र पदार्थोंको विवेकशून्य होकर खा लेता है। २६॥

अतएव यह मद्यपान अत्यंत पाप व विकारको उत्पन्न करनेवाला है। एवं अनेक भयंका रोगोंके उत्पन्न होनेके लिये एक मुख्य आवारभूत है। एवं यह मनुष्यको हलका बना देता है। इसलिये उत्तम धर्मात्मा पुरुगोने उस मद्यपानको दोनों भवके कल्याणकी सामग्रियोंको घातन करनेका निमित्त व अत्यंत अनर्धकारी समझकर उसे छोड दिया है। वह सर्वदा हेय है।। २७॥

विष का तीन भेद.

इति कथितेषु तेषु विषमेषु मयागमतः।
पृथगवगृक्ष लक्षणगुणैस्सइ विधीयते॥
त्रिविधविकल्पितं वनजजंगमक्रात्रिमतः।
सक्लिमिहोपसंहतवचीभिरशेपहितं॥ २८॥

भावार्थः—इसपकार कथन किये हुए विश्वमित्रयों का आगम के अनुसार पृथक् पृथक् रूप से छक्षण व गुणों के कथनपूर्वक निरूपण किया जायगा। वह विश्व वनज (स्थावर) जंगम व कृतिम भेद से तीन प्रकार से विभक्त है। उन सब को बहुत संक्षेप के साथ सबके हितकी वांछा से कहेगे।। २८॥

दशविवस्थावराविषः

स्थिरविषमत्र तद्दशिवधं भवतीति मतं ।
सुविमलमूलपल्लवसुपुष्पफलमकरैः ॥
त्वगपि च दुग्धनिर्यसनतद्वमसारवरै— ।
रिषकसुधातुभिर्वहृविधोक्तसुकंदगणैः ॥ २९ ॥

भावार्थ: च्यनज (स्थायर) विष दसप्रकार के होते हैं। मूलग [जड ] बिष, पत्राथिष, पुर्यायेष, फलविप, त्वग् [छाल] विष, दुग्धविष, दक्षानिर्यास (गोद) विष रससारविष, धातुविष, कंदविष, इस प्रकार यह विष दस प्रकार का है, अर्थात् उपरोक्त मूल आदि [वनस्पति व पार्थिव,] दश प्रकार के अवयवों में विष रहता है ॥ २९ ॥

मूलपत्रफलपुष्पविषवर्णन.

अथ कृतकारकाश्ववरमारकगुंजलता—।
प्रभृतिविषं भवेदमल्लमूलत एव सदा ॥
विषदलिका करंभसहितानि च पत्रविषं।
कनकसत्त्रेविकादिकलपत्रसुष्णविषं॥ ३०॥

भावार्थः -- इतिक, अरक, अश्वमार [कनेर ] गुंजा [ घुंघची ] आदि के जड मैं विष रहता है । अतः इसे मूळविष कहते हैं। विषदिक्ता (विषपित्रिका ) करंभ आदि के पत्रोंमे विष रहता है । इसिल्ये वे पत्रविष कहळाते हैं । कनक (धत्तूर ) तुम्बिका (कडवी छोकी ) आदि के फळ, पत्ते व फूळ में विष रहता है । इसिल्ये फळविष आदि कहळाते हैं ॥ ३०॥

सारनिर्यासत्वक्धातुविषवर्णन.

विषमिह सारानिर्यसनचर्म च चिह्नंतरो-दिंनकरतिस्वकस्तुहिगणोऽधिक दुग्धित्वषं ॥ जलहरितालगंधकक्षिलाद्युद्धधातुनिषं । पृथगथ वस्यते तद्जु कंदानिषं निषमम् ॥ ३१ ॥

भावार्थः—चिल्ल दक्षके सारनिर्यास (गोंद) व छाल, सार, निर्यास, त्विग्वष कहलाते हैं। अकीवा, लोध, धूहरकी सब जाति ये दुग्वविष हैं, अर्थात् इनके दूधमें विष रहता है। जल, हरताल, गंधक, मैनसिल, संखिया आदि ये धातुविष हैं अर्थात् खानसे निकलनेवाले पार्थिव विष हैं। अब उपर्युक्त विपोसे उत्पन्न पृथक् २ लक्षण कह कर पश्चात् कंदविष का वर्णन करेंगे।। ३१।।

रै इतक आदि जिन के दूसरे पर्याय शब्द टीका में न लिख कर वैसे ही उष्टृत किये गये हैं ऐसे विषों के पर्याय आदि किसी काष में भी नहीं मिलता । यह भी पता नहीं कि यह कहा मिल सकता है। इन्हें व्यवहार में क्या कहते हैं। इसीलिये बड़े २ टीकाकारोंने भी यह लिखा है कि-

मूलादिविषाणां यःनपरैरिप शातुमशक्यत्वान् तत्र तानि हिमवत्प्रदेशे किरात-शबरादिभ्यो श्रेयानि

२ बिह्न इति पाइांतरं

#### 🧗 💛 😕 🧪 मूलादिविषजन्य सञ्जाण.

मलपनमोहनेष्टनमतीव च मूलानेषा—
 च्छुसनिकृंभनेष्टनगुणा अपि पत्रविवात् ॥
 जठरगुरुत्वमोहनमनानि च पुष्पविवात् ।
 फल्लिषतोऽहिर्वृषणशोफिविदाहगुतम् ॥ ३२ ॥

भावार्थ: -- यदि मूळविष खाने में आ जाय तो प्रलाप (बडक्डाना) मूर्का, व उद्देष्टेन हो जाता है। पत्रविषके उपयोगसे खास, जम्भाई उद्देष्टन उत्पन्न होता है। पुण्पविषसे पेटमें भारीपन, मूर्का, बमन हो जाता है। फळविषसे अरुचि, अंडकोच मैं स्जूजन व दाह उत्पन्न होता है।। ३२॥

# ख**क्**सारानिर्यसनाविषजन्यलक्षण

त्वगमलस।रिनर्थसनवर्गविषेश्व तथा।
शिरसि रुजाननातिपरुषांध्यकफोल्वणता।।
गुरुरसनातिफेनवमनातिविरेकयुतम्।
भवति विशेषलक्षणिमहास्विलदुग्धविषे॥ ३३॥

भावार्थ:—त्वक् ( छाल ) सारनिर्यास [गोद] विष से शिरोपीडा, मुखकाठिन्य, अंधेपना, कपातिरेक होते हैं। सम्पूर्ण दूधसंबंधी विष से जीभ के भारी होना मुख से अत्यंत फेन का बमन व अत्यंत विरेचन आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ३३॥

घाठ्विषज्ञन्य सक्षण.

हृदयिवदाहमोहमुखश्चोषणमत्र भवे - । दिषकृतधातुजेषु निखिलेषु विषेषु नृणां ॥ अय कथितानि तानि विषमाणि विषाणि । पुरुषमकाल एव सहसा क्षपयंति भृशं ॥ ३४ ॥

भावार्थः — धातुज सर्वविष के उपयोग से मनुष्यों में हृदयदाह, मूर्श्का, मुखशोषण होता है। इसनकार पूर्वकथित समस्त भयंकरिवष शाणियों को उन के आयुष्यकी पूर्ति इए विना ही अकाल में नाश करते हैं॥ ३४॥

र गीले कपडे से शरीर को दकने जैसे विकार माल्म होना ॥

# त्रयोदराविधकंदजविष व कालकृटलक्षण.

कंदजानि विषमाणि विषाणि ज्ञापयामि निजलक्षणभेदैः। काछकूटविषकेर्कटकोचत् कर्दमाख्यवरसर्षपकेन ॥ ३५ ॥ वत्सनाभनिजमूलकयुक्तं पुण्डरीकसुमहाविषसम्भा । मुस्तया सहितमप्यपरं स्यादन्य हालहलनामविषं च ॥ ३६ ॥ मृत्युं हैंपनिजलक्षणपालाकाक्यमन्यदपंर च तथा वै-। राटकोष्रविषमध्यतिघोरं नीरज्ञासनवज्ञादवगम्य ॥ ३७ ॥ तस्त्रयोदश्रविधं विषम्रुक्तलक्षणैस्समधिगम्य चिकित्सेत्। स्पर्शहानिरतिवेपथुरुद्यत् कालकूटविषल्लक्षणमेतत् ॥ ३८॥

भावारी:- कंदज विप अत्यंत भयंकर होते है, अब उन का लक्षण, भेदसीहतं वर्णन करेंगे । कालकूट, कर्कटक, सर्पपक, कर्दमक, वस्तनाम, म्लक, पुण्डरीक, महाविष संभाविष [ श्रुंगीविष ] मुस्तक, हालाहल, पालक, वैराटक इस प्रकार कंदज विष तेरहप्रकार के होते है। यह महावीर भगवान के शासन से जानकर कहा गया है। ये विष अत्यंत उम्र व घोर हैं और मनुष्यो को साक्षात् मृत्यु के समान भयंकर है। [ ये विष किसी प्रकार से उपयोग मे आजाय तो ] इन विपो के पृथक् २ लक्षणों से विप का निर्णय कर उनकी चिकित्सा करनी चाहिये। कालकूट विष के संयोग से सार्पर का स्पर्शज्ञानशक्ति का नाश व अत्यंत कम्प (काम्पना ) ये उक्कण प्रकट होते हैं 👭 ३५॥ ३६॥ ३७॥ ३८॥

, । कर्कटक व कर्दमकाविषजन्यलक्षण,

उत्पतत्यटति चातिहसत्यन्यानशत्यधिककर्कटकेन । 🕝 कर्दमन नयनद्वयपीत सातिसारपरितापनमुक्तम् ॥ ३९ ॥

भावार्थः --- कर्कटक विषसे दूषित मनुष्य उक्तस्ता है। इधर उधर फिरता है। अत्यधिक इसता है। कर्रमक विषसे मनुष्यकी दोनों आंखे पीछी होजाती है। और अतिसार व दाह होता है ॥ ३९ ॥

स्विप बन्सनाभ विपजन्य रक्षण.

सर्षपेण बहुवातविकाराध्यानञ्चलपिटकाः प्रभवः स्यात् ॥ 🐡 पीतनेत्रमलम्त्रकरं तद्वत्सनाभगतिनिञ्चलकंठम् ॥ ४० ॥

भाषार्थः — सर्वपक विषसे अनेक प्रकारके वातिवकार होते हैं। और पेटका अफराना, शूल व पिटक (फुन्सी) उत्पन्न होते हैं तथा आंख, मल, मूत्रा पीछे हो जाते हैं। ग़र्दनका विलकुल स्तंभ होता है अर्थात् इधर उधर हिल नहीं सकता है।।४०॥

मूलकवुंदरीकविषजन्यलक्षण.

मूखकेन वमनाधिकहिका गात्रमोक्षविषमेक्षणता स्यात्। रक्तकोचनमहोदरता तत् पुण्डरीकविषमातिविषेण ॥ ४१ ॥

भाषार्थः मूलक विषसे अत्यंत वमन, हिचकी, शरीर की शिथिलता व आख़ों की विषमता होजाती है। पुंडरीक विषसे, आंखे लाल होजाती हैं। और उदर फूल [आध्मान] जाता है।। ४१॥

महाविषसांभाविषजन्यस्था.

त्रंथिबन्गद्दयेप्यतिश्र् संभवेदिइ महाविषदोषात् । संभयात्र बहुसादनजंघोरूदराद्यधिकत्रोफविवृद्धिः ॥ ४२ ॥

मावार्थः—महाबिष के दोष से प्रंथि [गांठ] व इदय में अत्यंत शूछ उत्पन्न होता है। संमा [ श्रुंगी ] नामक विष से शरीर ढीला पड जाता है और जंघा[ जांघ ] उक्क, उदर, आदि स्थानों में अत्यधिक शोफ उत्पन्न होता है॥ ४२ ॥

स्तंभितातिगुरुकंपितगात्रो प्रस्तया इततनुर्मनुजस्त्यात् । श्रामतः त्यसिति प्रसति ना हालाइलेन विगतात्विलचेष्टेः॥ ४३॥

भाषार्थ:-मुस्तकविषसे मनुष्यका शरीर स्तब्ध, भारी व कंप से युक्त होता है। हालाहल विषसे मनुष्य एकदम भ्रमयुक्त होते हुए व श्वाससे युक्त और मूर्व्छित होता है। उसकी सर्व चेष्टायें बंद होजाती हैं॥ ४२-४३॥

पालकवैराटाविषजन्यलक्षणः

दुवेळात्मगळकद्धमरुद्दाक्संगवानिइ भवेदिति पाला-। केन तद्दतिदुःखतनुर्वेशटकेन इतविद्वलहृष्टिः ॥ ४४ ॥

मावार्थ: — पालाक विषके योग से एकदम दुर्बल होजाता है। उस का गला, सास, न वचन सब के सब इक जाते है। एवं च वैराटक नामक विष से रोगी के शारीर में अत्यंत पीड़ा होती है। एकदम उसकी दृष्टि विह्नल होजाती है। १४॥

# कंदजाविषकी विशेषता

भोक्तलक्षणविषाण्यतितीत्राण्युत्रवीर्यसहित।न्यहितानि । ध्नंति तानि दश्रभिस्स्वग्रणैर्युक्तानि मर्त्यमचिरादिषकानि ॥ रैं५॥

, भावार्थः — उपर्युक्त प्रकार के छक्षणों से वर्णन किये गये तेरह प्रकार के कदजविष अरक्त तीव व तीववीर्ययुक्त होते हैं और मनुष्योंका अत्यंत अहितं करते हैं। ये कंदजविष तेरह प्रकारके स्वगुणोंसे संयुक्त होते हैं। अत्रण्य (अन्य विषोंकी अपेक्षा) मनुष्योंको शीघ्र मार डाछते हैं।। ४५॥

## विषके दशगुण.

रूप्तपुष्णमतितीक्षणमयाशुब्याप्यपाकिलघु चोप्रविकर्षि । सूक्ष्ममेव वित्रदं विषमेतन्मार्यदेत्रगुणान्वितमाश्च ॥ ४६ ॥

भावार्धः — रूक्ष ( रूखा ) उणा [ गरम ] तीरण ( मिर्च आदि के स्ट्रस ) आशु ( शीघ्र फैलाने वाला ) न्यापक (व्यवाधि) ( पहले सब गरीरमें न्यात होकर पथात पकें ) अपाकि [ जठराप्रिसे आहार फे सहश पक्षने में अशक्य ] लघु [ इल्ला ] विकार्षि [ विकारि ] ( संधिवंधनों को ढीला करने के स्वभाव ) सूक्षम [ वारीक के बारिक छिरीमें प्रवेश करनेवाला गुण ] विशद [ पिष्छिलता से रहित ] ये विषक दश्यन गुण हैं । इन दश ही गुणोंसे संयुक्त जो भी विष मनुष्य को शीघ्र मार डालते हैं॥ इता

# दशगुणोंके कार्य.

रूक्षतोऽनिलमिहोज्णतया तत् कोपयत्यिप च पित्तमथासम् । सूक्ष्मतः सरति सर्वश्वरीरं तीक्ष्णतोऽनयवमर्मविभेदी ॥ ४७ ॥

भावार्धः विषके रूक्षगुण से वातोदेक होता है उच्च गुणसे पित्त व रक्तका उद्रेक होता है । सूक्ष्मगुणयुक्त विष सर्वशारीर में सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयवो में जल्दी पसरता है। तीक्ष्णगुण से अवयव व मर्मका भेद होता है। ४७॥

्रव्यापकादित्वस्रदेहिपहाप्नोत्याश्च कारकतयाश्च निहंति । तिद्विकार्षिगुणतोऽधिकधातून् सोभयन्त्यपि विशेदिशदत्वात् श्लेष्ठिः।।

भावार्थ: - व्यापक ( व्यवायि ) गुण से वह सर्वदेह को शीघ्र व्याप्त होता है। आशु गुण से जल्दी मनुष्य का नाश होता है। विकाबि ( विकाशि ) गुण से सर्व धातु श्रुभित होते हैं और विशद से सर्व धातु वो मं वह प्रवेश करता है। ४८॥

1 . 3

# लंघनादिइ निवर्तियतुं तश्रैव शक्यमितपाकिगुणत्वात् । क्षेत्रयत्यपि न शांचितमेतद्विसमाशु शमयेद्विषमुग्रम् ॥ ४९ ॥

भावार्थ: — बह विष लघुगुण के कारण उसे शरीर से निकालने के लिये कोई चिकित्सा समर्थ नहीं होता है। अविपाकि गुण से युक्त होने से यदि उसका शोधन शिह्न न करे तो वह अत्यधिक दुःख उत्पन्न करता है। यह सब तरह के विष अत्यंत भग्नेकर है। इसलिये इन को योग्य उपायों के द्वारा उपशमन करना चाहिये ॥४९॥

# दृषीविषस्रमण.

# श्रीर्भजीर्णमनलाश्वानिपातात्यात्यात्यातिहिमवृष्टिविष्ट्रष्टम् । तिद्विषं तरुणसुप्रविषय्नैराहतं भवति दृषिविषाख्यम् ॥ ५० ॥

भावार्थ: — शीण व जीण [ अत्यंत पुराना ] होने से, आग से जल जाने से बिक्की गिरजाने से, अत्यधिक धूपमें सूख जानेसे, अतिहिम [ बरफ ] व वर्षा पड़ने से, कामिवनाशक भीषधियोक सयोग से जिस विपका गुण नष्टप्राय हो चुका हो अथवा (उपरोक्त कारण से दशगुणों में से कुछ गुण नाश हो चुका हो अथवा दशोगुण रहते हुए भी उनके शक्ति अत्यंत मंद हो गया हो ) जो तरण [ पारिपक ] हो उस कि को दूषीविष कहते हैं ॥ ५० ॥

# दूर्वाविपजन्यलक्षण.

ं भावार्थः — दूषीविप के उपयोग होकर जब वह प्रकोपावस्था को प्राप्त होता है तब वमन, अरोचकता, प्यास, ज्वर, दाह, श्वाम, कास, विषमञ्चर, सूजन, उन्माद (पागलपना ) अतिसार व उदररोग [ जलोदर आदि ] को उत्पन्न करता है । अर्थात् दूषीविष के प्रकुपित होनेपर ये लक्षण ( उपदव ) प्रकट होते हैं। प्रकुपित कोई दूषी

के न्ये शारीर में रहा हुआ यह (कम शाक्तिवाला) विष विपरीत देशकाल व अन्नपानोंके संयोग हो व दिन में सोना आदि विरुद्ध आचरणों से, प्रथम स्वय बार २ होकर पश्चात् धातुओं का दूषित करता है (अपने आप स्वतत्र प्रते धातुओं को दूषण करनेकी शाक्ति इस के अंदर नहीं रहता है) अत इसे " दूषीविष " कहा है।

विष शरीर को कृश कर देता है, कोई सुखा देता है, कोई अंशवृद्धि या अंडबृद्धि आदिको को पैदा कर देता है। कोई तो अधिक निद्रा करता है। कोई पेटको फुला देता है, कोई शुक्रधातु का नाश करता है। यह दूषीविष इसी प्रकार के अनेक प्रकार के अन्थकर रोगों को उत्पन्न करता है॥ ५१॥ ५२॥

# स्थावरविष के सप्तवेगः

#### प्रथमवेग सक्षण

स्थावरोग्रविषवेग इदानीपुच्यते प्रथमवेगविशेषे । स्तब्धकुष्णरसना सभयं मुच्छी भवेष्ट्टद्वरुग्न्यमणं च ॥ ५३ ॥

भावार्थ:—स्थावर विष के सात वेग होते हैं। अब उन वेगो के वर्णन करेगे। विष के प्रथमवेगमें मनुष्यकी जीभ स्तन्ध [जकडजाना] य काली पड जाती है। भय के साथ मृष्छी हो जाती है। हृदय मे पीडा व चक्कर आता है। ५३॥

#### द्वितीयवेगलक्षण.

वेपशुर्गकरुजातिविदाहस्वेद्भृँभणतृषोदरशुलाः।
ते द्वितीयविषवेगकृतास्स्युः सांत्रकूजनमपि मबलं च ॥ ५४ ॥

भावार्थः — विपके द्वितीयवेग में शरीर में कंप, गलपीडा, अतिदाह, पसीना, जंभाई, तृपा, उदरशूल आदि विकार उत्पन्न होते हैं एवं अंत्र में प्रबल शब्द [ गुड-गुडाहट ) भी होने लगता है ॥ ५४॥

#### ततीयवेगलक्षण.

भाषश्रूलगलतालुविशोषोच्छ्नपीतितिमिराक्षियुगं च । ते तृतीयविषवेगविशेषात् संभवंत्यासिलकंदविषेषु ॥ ५५ ॥

भावार्थ:—समस्त कंदज [स्थावर] विषोंके तीसरे वेग में आमाशय में अत्यंत शूल होता है [इस वेग में विष आमाशयमें पहुंच जाता है] गला और ताळू सूख जाते हैं। आखें सूज जाती है और पीली या काली हो जाती हैं।। ५५॥

## चतुर्थवेगस्थण.

सांअक्जनमधोदरञ्जा हिकया च श्विरसोऽतिगुरुत्वम् । तच्चतुर्थविषवेगविकाराः प्राणिनामतिविषप्रभवास्ते ॥ ५६ ॥ भावार्थ:— उम्र विपोंके मक्षण से जो चौथा वेग उत्पन्न होता है उस में प्राणियों के अंत्रमें गुडगुडाहट शद्ध, उदरशूल, हिचकी और शिर अत्यंत भारी हो जाता है ॥ ५६ ॥

पंचम व षष्टवेगलक्षण.

पर्वभेदकपसंस्रववैवर्ण्य भवेद्धिकपचमवेगे। सर्वदोषविषमोप्यातिसारः शुलमोहसहितः खलु षष्टे ॥ ५७ ॥

भावार्थ:— विषके पांचवे वेग में संत्रियों में भिदने जैसी पीडा होती है, कर्फ का साव [गिरना ] होता है। शरीर का वर्ण बदछ जाता है और सर्व दोषों [बात गित्त कर्फों ] का प्रकीप होता है। विष के छटे वेग में बहुत दश्त छगते हैं। शूछ होता है व वह म्िंछत हो जाता है। ५७॥

सप्तमवेगलक्षण.

स्कंषपृष्ठचलनाथिकभंजाश्वासरोथ इति सप्तवनेते । तं निरीक्ष्य विषवेमविधिज्ञः शीघ्रमेय अमर्वद्विषमुग्रम् ॥ ५८ ॥

भाषार्थः — सातर्थे थेग में कंबे, पीठ, कमर टूटते है और आस रुक जाता है। उन सब विषयेगों को जाननेवाला वैद्य, उयरोक्त लक्षणों से विष का निर्णय कर के शौद्य ही भयंकर विष का शमन करे।। ५८॥

विषाचि कित्सा.

प्रथमद्वितायवंगचिकित्सा.

वामयत्त्रयमवेगविषांते श्रीततीयपरिषिक्तशरीरम् । पाययेध्ट्रतञ्जतागदमेव शोषयेदुभयती द्वितये च ॥ ५९ ॥

भावार्थः—विश्वके प्रथमवेग में विषद्धित रोगी को वमन कराकर शरीर पर ठंडा जरू छिडकता अथवा ठंडा पानी पिछाना चाहिये। पश्चात् घृत से युक्त अगद [विषनाशक औषि ] पिछावें। द्वितीयवेग में वमन कराकर विरेचन कराना चाहिये॥ ५९॥

तृतीयच ुर्थवेगचिकिस्सा.

नस्यमं ननमथागदपानं तत्तृतीयावेषवेगविशेषे । सर्वप्रुक्तमगदं घृतहीनं योजवेत्कथितवेगचतुर्थे ॥ ६० ॥ भावार्थः — विष के तृतीय वेग में नस्य, अंजन व अगद का पान कराना चाहिये। चतुर्थ विषवेग में समस्त अगद घृतहीन करके प्रयोग करना चाहिये॥ ६०॥

#### पंचमपष्टवेगचिकित्सा.

पंचमे मधुरभंषजानिर्यूपान्वितागदमथापि च पष्टे । योज्युयेचदतिसारचिकित्सां नस्यमंजनमितप्रवस्तं च ॥ ६१ ॥

भावार्थ: — विषके पंचमवेग में मधुर औषधियोसे बने हुए काथ के साथ अगद प्रयोग करना चाहिये। और छठे विषवेग में अतिसाररोगकी चिकित्सा के सहश चिकित्सा करें और प्रवल नस्य अंजन आदि का प्रयोग करें ॥ ६१॥

#### सप्तमवेगचिकित्सा.

तिक्ष्णमंजनमधाप्यवर्पाडं कारयेच्छिरसि काकपदं वा । सप्तमे विषक्वताधिकवेगे निर्विषीकरणमन्यदशेषम् ॥ ६३ ॥

भावार्थः—विष के सप्तमवेग में तीक्षण अंजन व अवर्षांडनस्य का प्रयोग करना चाहिये। एवं शिर में काकपद (कौवेके पादके समान शस्त्र से चौरना चाहिये) का त्रयोग और भी विष दूर करनेवाले समस्त्र प्रयोगों को करना चाहिये॥ ६२॥

# गरहारी वृत.

सारिवाग्निककदुत्रिकपाठापाटळीककिणिहीसहरिद्रा-। पीळुकामृतळबासग्निरीपैः पाचितं घृतमरं गरहारी ॥ ६३ ॥

भावार्थः—सारिवा, चित्रक, त्रिकटु, (सोठ मिर्च पीपल ) पाठा, पाढल, चिर-चिरा, हलदी, पीलुवृक्ष, अमृतबेल, शिरीप इनके द्वारा पकाया हुआ घृत समस्त प्रकार के विषोंको नाश करता है ॥ ६३ ॥

#### उप्रविषारी घृत.

कुष्ठचंदनहरेणुहरिद्रादेवदारबृहतीद्वयगंजि— । ष्ठापियंग्रसविडंगसुनीस्टीसारिवातगरपूर्तिकरंजैः ॥ ६४ ॥

पक्कसिंपिरित्वलोग्रविषारि तं निषेच्य जयतीह विषाणि । पाननस्यनयनांजनलेपान्योजययद्घृतवरेण नराणाम् ॥ ६५ ॥ भावारे: क्ट, चंदन, रेणुका हल्दी, देवदारु, छोटी बडी कटेहरी, मंजीठ, फ्लियंगु, वायविदंग, नीलीबृक्ष, सारिवा, तगर, दुर्गधकरंज, इनसे पका हुआ धृत समस्त उम्र विषोंको नाश करनेके लिये समर्थ है। [इसलिये इसका नाम उम्रविषारि रखा है] इसे सेवन करनेवाला समस्त विषोंको जीतता है। एवं विषपीडित मनुष्योंको इस उत्तम घृत से पान, नस्य, अंजन लेपनादिको योजना करनी चाहिये॥ ६४॥ ६५॥

# दूशीविषारिअग**द**ः

पिष्पलीमधुककुंकुमकुष्ठध्यामकस्तगरलाधसमांसी—।
चंदनोरुकचकामृतवल्येलास्सुचूर्ण्य सितगव्यघृताभ्याम्।। ६६॥
मिश्रितीषभसमूहमिमं संभक्ष्य मंक्षु श्रमयत्यतिद्षी—।
दुविषं विषमदाहतृषातात्रज्वर्भभृतिसर्वविकारान्॥ ६०॥

भावार्ष:—पीपल, मुलैठी, कुंकुम [ केशर ] क्ठ, ध्यामक [ गंधद्रव्य विशेष ] तगर, लोध, जटामांसी, चंदन, सञ्जीखार, गिलोय, छोटी इल्लायची, इनको अच्छीतरह चूर्णकर शकर व गाय के घृतके साथ मिलावे, उसे यदि खावे तो दूषीविष, विषमदाह, तृषा, तीवज्वर आदि समस्त दूपीविपजन्य विकार शांत होते हैं ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

# इति स्थावरविषवर्णन.

अथ जंगमविषवर्णनः

जंगमविष के पोडशभेद.

जंगमाख्यविषयप्यतिघोरं शोच्यते तद्तु षोडशभेदम् । दृष्टिनिश्वसिततीक्ष्णभुदंष्ट्रालालम्त्रमखशुक्रनखानि ॥ ६८॥

वातिपत्तगुदभागनिजास्यिस्पर्शदंत्रश्चेखशूकञ्चनानि । षाडशमकटितानि विषाणि माणिनामसुहराण्यशुभानि ॥ ६९ ॥

भावार्थः — अब अत्यंत भयंकर जंगम (प्राणिसम्बधी) विष का वर्णन करेंगे। इस विष के (प्राणियों के शरीर में) सोछह अधिष्ठान [ आधारस्थान ] हैं। इसिक्यें इसका भेद भी सोछह है। दृष्टि [ आंख ] निश्वास, डाढ, टाछ [ छार ] मूत्र, मछ

१ सित इति पाठांतरं।

( विष्ठा ) शुक्र [ धातु ] नख ( नास्तृत ) नात, पित्त, गुदाप्रदेश, अस्थि (हड़ी) स्पर्श, मुखसंदंश [ मुख के पकड ] शूक [ डंक या कांटे ] शव [ मृत शरीर ] ये स्थावर विष के सोछह अधिष्ठान ( आधार ) हैं। अर्थात् उपरोक्त आधार में विष रहता है, वे विष प्राणियों के प्राणघात करनेवाले हैं, अतएव अशुभ स्वरूप हैं।। ६८।। ६९।।

# वृष्टिनिश्वासदंष्ट्रविष.

दृष्टिनियसिततीव्रविषास्ते दिव्यरूपश्चजगा स्वि जाता। दंष्ट्रिणोऽश्वस्वरवानरदुष्टश्वानदाश्व [?] दश्वनोग्रविषाढ्याः॥ ७०॥

भावार्थः — जा दिव्यं सर्प होते है उन के दृष्टि व निश्वास में तीविष रहता है जा भूमि में उत्पन्न होनेवाले सामान्य सर्प है उन के दृष्ट्र (दाद्र) में विष होता है। घोडा, गधा, बंदर, दुष्ट (पागल) कुता, विश्वा आदि के दांतो में उपविष होता है।।७०॥

# दंष्ट्रप्तश्च विष.

श्चिश्वमारमकरादिचतुष्पादमतीतमहुदेहिगणास्ते । दंतपंक्तिनखतीव्रविषात्राभेकवर्गगृहकोकिलकाथ ॥ ७१ ॥

भावार्थ:—शिशुमार (प्राणिविशेष) मगर आदि चार पैरवाले जानवर व कई जाति के मेंडक (विषेली) व छिपकली दांत व नास्तृनमें विषसंयुक्त होते हैं ॥ ७१॥

# मलमूत्रदंष्ट्रगुकलालविष-

ये सरीस्रपगणागणितास्ते मृत्रविद्दशनतीत्रविषाढ्याः। मृषका बहुविधा विषश्चका वृश्चिकाश्च विषश्चास्रमलोगाः॥ ७२ ॥

भावार्थ: — जो रेंगनेवाले जीव हैं उनके मूत्र, मल व दांतमें तीव्रविष रहता है। बहुतसे प्रकार के चूहों को शुक्र [धातु] में विष रहता है। बिष्हु वों के लार व मल में विष रहता है। ७२।।

# स्पर्शमुखसंदंशवातगुद्विष.

ये विचित्रतनवो बहुपादाः स्पर्श्वदंश्वपवनात्मगुदोग्नाः । दंशतः कुणभवर्गजलुका मारयंति ग्रुखतीत्रविषेण ॥ ७३ ॥

१ ये सर्प देवलोक में होते हैं। ऐसे सर्प केवल अच्छीतरह देखने व श्वास छोड़ने मात्र से विप फैल कर बहुत दूर तक उस का प्रभाव होता है!

भाषार्थ: — जो प्राणी बहुत विचित्र शरीरवाले हैं जिनको बहुतसे पाद हैं वे स्पर्श मुखसंदंश, वायु व गुदस्थान में विषसहित हैं। कणम [प्राणिविशेष] जलौंक के मुखसंदंश में तीवविष रहता है ७३॥

#### अस्थिपिसविष-

कंटका बहुविवाहतदुष्टसर्पजाश्र बरकीबहुमत्स्या-। स्यीनि तानि कथितानि विवाण्येषां च पित्तमपि तीत्रविषं स्यात् ॥ ७४ ॥

भावार्थ:—कंटक [कांटे] विष से मरे हुए की हर्डी, दुष्टसर्प, वरकी आदि अनेक प्रकार की मछडी, इन की हर्डी में विष होता है। अर्थात् ये अस्थिविष है। बैरकी आदि मत्त्यों के पित्त भी तीत्र विषसंयुक्त है।। ७४॥

## शुकशविषय.

मिक्कास्समञ्जका भगरायाः श्रूकसंनिहिततीव्रविवास्ते । यान्यचित्यबहुकीटञ्चरीराण्येव तानि श्रवरूपविचाणि ॥ ७५॥

भावार्य: — मक्ली, मच्छर, अमर आदि श्क [ कडा विवैद्या बाल ] विषसे युक्त रहते हैं। और भी बहुतसे प्रकार के अचित्य सूक्ष्म विवैद्य कीडे रहते हैं [ जो अनेक प्रकार के होते हैं ] उनका मृत शरीर विषमय रहता है । उसे शवविष कहते हैं ॥ ७५॥

# जंगमविषमें दशगुण.

जंगमेष्विप विषेषु विश्वेषमोक्तलक्षणगुणा दशमेदाः । संत्यधोऽसिलक्षरीरजदोषान् कोपयंत्यधिकसर्वविषाणि ॥ ७६ ॥

भावार्थ:—स्थावर विषोंके सदश जंगम विषमें भी, वे दस गुण होते हैं। जिन के छक्षण व गुण आदिका [स्थावर विषप्रकरण में ] वर्णन कर चुके है। इसिंख्ये सर्व जंगमविष शरीरस्थ सर्वदोष व धातुओंको प्रकृपित करता है।। ७६।।

# पांच प्रकार के सर्पः

तत्र जंगमविषेष्वतिवीवा सर्पजातिरिष्ठ पंचविधोऽसी । भौगिनोऽष बहुमण्डलिनो राजीविराजितश्वरीरयुताश्च ॥ ७७ ॥

तत्र ये व्यतिकरमभवास्ते वैकरंत्रानिजनामविश्वेषाः । निर्विषाः शुक्तश्रीममतिमाभास्तोयतत्समयनाजगराद्याः ॥ ७८ ॥ मावार्थ:— उन जंगम विषो में सर्पजाित का विष अत्यंत भवंकर होता है। वह सर्प दवींकर, मंडली, राजीमंत, वैकरंज, निर्विष इस प्रकार पांच भेदसे विभक्त है। जो फणवाले सर्प हैं उन्हें दवींकर कहते हैं। जिस के शरीर पर अनेक प्रकार के मंडल [चकते ] होते हैं वे मंडलीसर्प कहलाते हैं। जिनपर रेखायें (लकीर) रहती हैं वे राजीमंत कहलाते हैं। अन्यजाित की सर्पिणी से किसी अन्य जाित के सर्प के संयोग से जो उत्पन्न होता है उसे वैकरंज कहते हैं। जो विष से रादित व न्यूनविष संयोग से जो उत्पन्न होता है उसे वैकरंज कहते हैं। जो विष से रादित व न्यूनविष संयुक्त है पानी व पानीके समन (वर्षात्) मे उत्पन्न होते हैं या रहते हैं, जिनके शरीर का वर्ण तोते के समान हरा व चंद्रमा के समान सफेद है ऐसे सर्प व अजगर (को अलबधिक लम्बा चौडा होता है मनुष्य आदिकोंको निगल जाता हैं) आदि सर्प निर्विष कहलाते हैं। ७७॥ ७८॥

#### सर्पविषचिकित्सा

द्दष्टिनिश्वसिनतीव्रविषाणां तत्यसाधनकरीषधवर्गैः । का कथा विषयतीक्ष्णसुद्दंष्ट्राभिर्दश्चंति मनुजानुरगा ये ॥ ७९ ॥ तेषु दंशविषवेगविशेषात्मीयदोषकृतस्रमस्यान् । सिचिकित्सितमिड मविधास्य साध्यसाध्यविधिना मतिबद्धम् ॥ ८० ॥

भावार्थ:—दृष्टिभिष व निश्वास विषवाले दिन्यसर्पों के भिषशमनकारक अषिधियों के सम्बन्ध में क्या चर्चा की जाय! (अर्थात् उनके विषशमन करनेवाले कोई आष्य नहीं हैं और ऐसे सर्पों के प्रकाप उसी हालत में होती है जब अधर्म की पराकाष्टा आदिसे दुनिया में भयंकर आपिक्ता सानिष्य हो) जो भीमसर्प अपने विषम व तहिण हालों से मनुष्यों को काट खाते हैं, उस से उत्पन्न विषयेग का स्वरूप व विकृत दोषजन्य लक्षण, उसके [विषके] योग्य चिकित्सा, व ताष्यासाष्यविचार, इन सब बातों को आगे वर्णन करेंगे ॥ ७९॥ ८०॥

#### सर्पवंश के कारण.

पुत्ररक्षणपरा मदमत्ता ग्रासलोभवश्चतः पदघातात् । स्पर्शतोऽपि भेयतोऽपि च सपस्ति दशंति बहुषाधिकरोषात् ॥ ८१ ॥

भावार्थः—ने सर्थ अपने पुत्रोंके रक्षण करनेकी इच्छासे, मदोन्मत्त होकर, आहार के लोभ से [अथवा काटने की इच्छासे] अधिक धका लगनेसे, स्पर्शसे, क्रोधसे, प्रायः मनुष्योंको काटते ( डसते ) हैं ॥ ८१॥

१ भयभीतविसर्पा इति पाठातर।

#### त्रिविधदंश व स्वार्थतेलक्षण.

दंशमश फणिनां त्रिविधं स्यात् स्वर्पितं रदितश्चद्विहितं च । स्वर्पितं सविषदंतपदैरकदिकत्रिकचतुर्भितिह स्यात् ॥ ८२ ॥

तिमामसद्भानसत्युक्तं शोफवद्विषमतीत्रविषं स्यात् । तद्विषं विषद्रैरतिशीद्यं नाभयेदभानकल्पमभेषम् ॥ ८३ ॥

भावार्थ:—सपोंका दंश तीन प्रकार का होता है। एक स्वर्षित, दूसरा छिनत व तीसरा उदिहित। सर्थ जब अपने एक; दो, तीन या चार विषेठ दांतो को लगाकर काट खाता है उसे स्वर्षित कहते हैं। वह दांतोकी घाव से युक्त वेदना शोफ के समान ही अत्यंत ती विषयुक्त होती है। उसे विषनाशक क्रियाको जाननेवाले वैद्य शीघ दूर करें। दान्तों के घावको भी दूर करें। ८२॥ ८३॥

# रचित [ रिदत ] लक्षण

स्रोहितासितसितस्रुतिराजीराजितं श्वयथुम्ब यदन्यत् । सन्त्रवेद्रचितमस्पविषं द्वात्वा नरं विविषमाश्विह कुर्यात् ॥ ८४ ॥

भावार्थः — जो दंश लाल, काले व सफेद वर्ण युक्त लकीर [रेखा] से युक्त हो (जखम न हो) साथ में शोध (सूजन) भी हो उसे राचित (रिदत) नामक सर्प दंश समझना चाहिये। वह अल्पविष से युक्त होता है। उसे जानकर शीव उस विष को दूर करना चाहिये। ८४।

#### उद्विहित (निर्विष ) सक्षण.

स्वस्थ एव मनुजोप्यहिदष्टः स्वच्छज्ञोणितयुत्तप्ततयुक्तः । यतुप्ततं श्वयथुना परिहीनं निर्विषं भवति तद्विहिताख्यम् ॥ ८५ ॥

भावार्थ: — सर्पसे उसा हुआ मनुष्य स्वस्थ ही हो [ शरीर वचन आदि में किसी ग्रकार की विक्रित न आई हो ] उस का रक्त भी दूषित न हो, कटा हुआ स्थानपर जखम (दांतों के चिन्ह) मान्द्रम हो, लेकिन् उस जगहमें सूजन न हो ऐसे सर्पदंश [ सर्प का काटना ] दांतों के चिन्हों (क्षत ) से युक्त होते हुए भी निर्धिष होता है। उसे उद्दिहित (निर्धिष) कहते हैं। ८५॥

# सर्पांगाभिहतलक्षण-

भीरुकस्य मनुजस्य कदाचिज्ञायते श्वयथुरप्यहिदेह-। स्पर्जनात्तदभिषातनिमित्तात् सोभितानिलकृतो विविषोऽयम्॥ ८६॥

भावार्थः — जो मनुष्य अत्यंत डरपोक हो उसे कदाचित् सर्प के शरीर के स्पर्शसे [ उस्त्री के घवराहट से ] कुछ चोट भी छग जाय तो इस भय के कारण से [ या उसे यह अम हो अप्ते कि मुझे सर्प डसा है ] शरीर मे वात प्रकुपित होकर सूजन उत्पन हो जाती है उसे सर्पागाभिहत कहते हैं। यह निधिष होता है।। ८६ !!

# दवींकर सर्पलक्षणः

छत्रलांगलश्राक्षसुचक्रस्यस्तिकांकश्रधराः फाणनस्ते । याति श्रीव्रमचिरात्कुपिता दर्शकराः सपवनाः प्रभवंति ॥ ८७ ॥

भावार्थ: — जिन के शिरपर छत्र, हल, चंद्र, चक्र (पहिये) स्वस्तिक व अंकुश का चिन्ह हो, फण हो, जो शीव्र चलनेत्राले व शीव्र कुपित होते हों, जिन के शरीर व विष में बात का आधिक्य हो उन्हें दर्शीकर सर्थ कहते हैं ॥ ८७ ॥

# मंडलीसर्पलक्षण.

मण्डलैर्बहुविधेर्बहुवर्णेश्वित्रिता इव विभात्यतिद्वित्रीः । मंदगामिन इहामिनिषाद्याः संभवति भ्रुवि मण्डलिनस्ते ॥ ८८ ॥

भावार्थ:—अनंक प्रकार के वर्ण के मंडलो (चकतों) से जिनका शरीर चित्रित के सदश माल्म होता हो एवं धीरे २ चलने वाले हो, अत्यंत उप्णविषसे संयुक्त हों, अत्यधिक लम्बे [व मोठे] हो ऐसे सर्प जो भूमि में होते हैं उन्हें मंडलीसर्प कहते हैं ॥ ८८॥

# राजीमंतसंपलक्षण.

चित्रिता इत्र सुचित्रविराजीराजिता निजरुचे स्फुरिताभा । बारुणाः कफकुता वरराजीमंत इत्यभिद्दिताः सुवि सर्पाः ॥ ८९॥

भावार्थ:—जो चित्रविचित्र (रंगिविरगे) तिरछी, सीधी, रेखावों [ लक्षीरों ] से वित्रित से प्रतीत होते हों, जिनका शरीर चमकता हो, कोई २ लालवर्णवाले हों जिनके शरीर व विषमे कफकी अधिकता हो उन्हें राजीमंत सर्प कहते हैं ॥ ८९ ॥

## सर्पजविषांसे दोषों का प्रकोपः

भोगिनः पवनकांपकर।स्ते पित्तपुक्तबहुमण्डास्टिनस्ते । जीवराजितशरीरयुताश्चेष्माणग्रुग्रमधिकं जनयंति ॥ ९० ॥

भावार्थः — दर्शीकर सर्प का विप वात प्रकोपकारक है। मंडली सर्प का विप पित्त को कुपित करनेवाला है तो राजीमंतसर्प का विष कि की क्षुभित करता है।।९०॥ वैकरंज के विष से देशप्रकांप व दर्शीकर द्ष्टलक्षण.

यद्वयव्यतिकरोद्भवसर्पास्ते द्विदेषगणकोपकरास्ते । वातकोपजनिताखिलाचिन्हास्संभवंति फणिदष्टविषेऽस्मिन् ॥ ९१ ॥

भावार्थ:—दो जाति के सर्प के सम्बंध से उत्पन्न होनेवाले वैकरंजनाम कं सर्प का विव दो दोषों का प्रकोप करनेवाला है। दवींकर सर्प से उसे हुए मनुष्य के अधिर में वातप्रकोप से होनेवाले सभी लक्षण प्रकट होते है। ९१॥

# मंडलीराजीमंतद्यलक्षण.

पित्तजानि बहुमण्डास्टिद्षे स्रभणानि कफजान्यापे राजी-। मद्भिषमकाटितानि विदित्वा शोधयेत्तदुचितीषधमंत्रैः ॥ ९२ ॥

भावार्थ: — मंडली सर्प के काटनेपर पित्तप्रकोप से उत्पन्न दाह आदि सभी लक्षण प्रकट होते हैं। राजीमंत सर्प के काटने पर कफप्रकोप के लक्षण प्रकट होते हैं। उपरोक्त लक्षणों से यह जानकर कि इसे कीनसे सर्प ने काट खाया है, उन के खिल क्षोपन्न व मतो से उस विप को दूर करे। १२ ।।

#### दवींकरविषज सप्तवेग का लक्षण

द्वींकरोग्राविषवेगकृतान्विकारान् बक्ष्यामहे प्रवरत्नक्षणलक्षितास्त्रान् ।
आदौ विषं रुधिरमाग्रु विद्ध्य रक्तं कृष्णं करोति पिश्चितं च तथा दितीय ९३
चक्षुर्गुरुत्वमधिकं शिरसो रुजा च तद्भच्तीयविषवेगकृतो विकारः ।
कोष्ठ प्रवच विषमाश्च कफमसेक कुर्याचतुर्थविषवेगविश्चेषितस्तु ॥ ९४ ॥
स्रोतेः विधाय कफ एव च पंचमेऽस्मिन् वेगे करोति कृपितः स्वयस्त्रप्रदिका ।
अधे विदाहहृद्ययहमूर्य्छनानि पाणविमाक्षयति सप्तमवेगजातः ॥ ९५ ॥

भावार्थः — द्वींकर सर्प के उप्रविष से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन का उन के विशिष्ट इक्षणों के साथ वर्णन करेगे। दवींकर [फणवाडा] सर्प के काटने पर सब से पहिले विष (अभ वेग में) रक्त को दूषित कर रक्त को काला कर देता है [जिस से शरीर काला पढ जाता है और शरीर में चींटियों के चलने जैसा मालूम होता है ] दितीयवेग में विष मांत को दूषित करता है [जिस से शरीर अत्यधिक काला पढ जाता है शरीर पर सूजन गांठें हो जाती हैं ] तीसरे वेग में (विष मेद को दूषित करता है जिस से ) आंखों में अत्यधिक भारीपना व शिर में दर्द होता है। चौथे वेग में विष कोष्ठ [जैदर] को प्राप्त हो कर कफ को गिराता है अर्थात् मुंहसे कफ निकलने लगता है (और संधियों में पीड़ा होती हैं ) पांचवे वेग में विष के प्रमान से प्रकुषित कफ स्रोतों को अवरोध कर के भयंकर हिचकी को उत्पन्न करता है। छठे वेग में अत्यंत दाह (जलन) हृदयपिंहा होती हैं और वह व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। सातवें वेग में विष प्राण का नाश करता है अर्थात् उसे मार डालता है। ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥

मंडलीसपीवेषजन्य सप्तवंगी के लक्षण.

तद्वच मण्डल्भिवषेऽपि विषमदुष्टं रक्तं भवेत्मथमवेगत एव पीतम् । मांस सपीतनवनाननपाण्डरत्वमापादयेत्कदुकवक्तामपि दितीये ॥ ९६ ॥ तृष्णा तृतीयविषवेगकृता चतुर्थे तीत्रज्वरो विदिवपंचमतो विदादः । स्यात्षष्टसप्तमविषाधिकवेगवारप्युक्तक्रमात्स्यृतिविनाञ्चयुतासुमोक्षः ॥९७॥

भावार्थ: — मंडली सर्प के उसने पर, उस विष के प्रथमनेग में विष के द्वारा रक्त दूषित होकर पीछा पड जाता है। द्वितीयनेग में विष मांस को दूषित करता है जिससे आंख, मुख आदि सर्व शरीर पाहुर वा अत्यधिक काला हो जाता है। मुंह कडवा भी होता है। तृतीयवेग में अधिक प्यास, चतुर्थवेग में तीवज्वर व पांचवें वेग में अत्यंत दाह होता है। षष्ट वेग में हृदयपीडा व मूर्च्छा होती है। सममवेग में प्राण का मोक्षण होता है। ९६॥ ९७॥

राजीमंतसपीविषजन्य सप्तवेगोंका लक्षण.

राजीमतामि विषं प्रथमोरुवंगे ।
रक्तं प्रदृष्य कुरुतेऽरुणि चिछलाभं ॥
मांसं द्वितीयविषवेगत एव पाण्डं—।
कालासितं सुबहुलामि तत्तृतीये ॥ ९८ ॥
मन्यास्थिरत्विष्ठरसोतिरुजां चतुर्थे ।
वावसंगमाश्च कुरुतेऽधिकपंचमेऽस्मिन् ॥

# वेगे विषं गस्त्रनिपातमपीह पष्टे । माणक्षयं बहुकफादपि सप्तमे तत् ॥ ९९ ॥

भावार्थ: — राजीमंत सर्प के काटने पर उत्पन्न विषके प्रथमवेग में रक्त दूषित होकर वह लाल पिलपिले के समान हो जाता है। दितीयवेग में मांसको दूषित करता है और अत्यंत सफेद हो जाता है। तृतीयविषवेग में लार अधिक रूप से बहने लगती है। चतुर्थवेग में मन्यास्तम्भ व शिर में अत्यधिक पींडा होती है। पंचमवेग में वचन बंद [बोलती बंद ] हो जाता है। छठे वेग में उसका कंठ रक जाता है। सातवें वेग में अत्यधिक कक्त बढ़नेसे प्राणक्षय हो जाता है। ९८॥ ९९॥

दंशमें विष रहनेका काल व सप्तवेगकारण

पंचाश्वदुत्तरचतुङ्ग्रतसंख्ययात्तमात्रास्थितं विषमिहोग्रतयात्मदंशे । भारवंतरेष्वपि तथैव मरुद्विनीतं वेगांतराणि कुरुते स्वयमेव सप्त ॥१००॥

भावार्थः — विष अपने दंश [ दंशस्थान—काटा हुआ जगह ] में ( ज्यादा से ज्यादा ) चारसो पचास ४५० मात्रा कालतक रहता है । शरीरगत रस रक्त आदि धातुओं को मेदन करते हुए, वायुकी सहायतासे जब वह विष एक धातुसे दूसरे धातु तक पहुंचेता है तब एक नेग होता है । इसीतरह सात धातुओं में पहुंचने के कारण सात ही नेग होते हैं [ आठ या छह नहीं ] ॥ १०० ॥

सस्त्रासनियतिममात्मगुणोपपन्नं । वेगांतरं व्यनुपसंद्युतमोषधाये – ॥ राखेव नासयति विश्वजनं विषं तत् । तस्माद्ववीम्यगदतंत्रमथात्मस्वत्या ॥ १०१ ॥

भावार्थ: -- रुपों के विष भी शस्त्र व बिजली के सदृश शीव्र मारक गुण ते संयुक्त है। ऐसे विष को उस के बेगों के मध्य २ में ही यदि औषि मंत्र आदि से शीघ्र दूर नहीं किया जावें अथवा शरीर से नहीं निकाला जावे तो वह प्राणियों को शीघ्र मार डालता है। इसिल्ये अपनी शक्तिके अनुसार (इस विप के निवारणार्थ) अगदनतंत्र (विष नाशक उपाय) का वर्णन करेगे।। १०१।।

१ हाथ को घुटने के ऊपर से एकवार गोल बुमाकर एक चुटकी स्मारने तक जो समय लगत। है उसे एक मात्रा काल कहने हैं।

२ जैसे विष जब रम धातुंन पहुचता है तब प्रथमवेग, रस से रक्त कों पहुचाता है तो दूसरे वेग होता है इत्यादि।

## सर्पदृष्टचित्रसम्साः

# सर्वेस्सर्पेरेव दष्टस्य शास्त्रासूर्ध्व बध्वा चांग्रुलीनां चतुष्के । उत्कृत्यासृन्मोक्षयेद्दंशतोन्यत्रोत्कृत्याग्नी संदद्देच्चूषयेद्वा॥ १०२ ॥

• भाषार्थ:—सर्व प्रकार के सर्पों में से कोई भी सर्प हाथ या पांत्र में काटा हो तो उस काटे हुए जगह से चार अंगुल के ऊपर [कपडा, डोरी, वृक्ष के छाल आदि जो वखत में मिल जाय उन से ] कसकर बांधे लेना चाहिये । पश्चात् काटे हुए जगह को किसी शक्ष से उखेर कर (मास को उखाड कर ) रक्त निकालना चाहिथे [जिस से यह निष रक्त के साथ निकल जाता है ]। यदि (हाथ पैर को छोड कर ) किसी स्थान मे अन्यत्र काटा हो, जहां बांध नहीं सकें वहां उखेर कर अग्निसे जला देवें अथवा मुख में मिट्टी आदि भर कर उस विष को चूस के निकाल देवे ॥ १०२॥

#### सर्पविषमें मंत्रकी प्रधानता.

मत्रैस्सर्वे निर्विष स्याद्विषं तद्यद्वत्तद्वद्वेषजैभैव साध्यम् । श्रीव्र मंत्रैर्जीवरक्षां विभाय प्राज्ञः पश्चाद्योजपेद्वेषजानि ॥ १०३॥

भावार्थ: — जो विष औषियों से साध्य नहीं होता है (नहीं उतरता है) ऐसे भी सर्व प्रकार के विष मंत्रों से साध्य होते हैं। इसिटिये शीप्र मंत्रों के प्रयोग से पहिले जीवरक्षा कर तदनंतर बुद्धिमान् वैद्य आंषियोजना करे॥ १०३॥

#### विवापकर्षणार्थ रक्तमोक्षण

दंशाद्ध्वाधस्समस्ताः शिरास्ता विद्वानस्त्राद्धंधनाद्रक्तमोक्षम् । कुर्यात्सर्वोगाश्रितोग्रे विषेऽस्मिन् तद्वद्वीमान् पंचपंचांगसंस्थाः ॥ १०४॥

भावार्थ: — जहां सर्पने काटा हो उस के नीचे व ऊपर [आसपास में ] जितने शिराये हैं उन मे किसी एक को अन्छीतरह बांधकर एवं अक्ष्मसे छेद कर रक्तमोक्षण करना चाहिये। (अर्थात् फस्त खोंछना चाहिये।) यदि वह विष सर्वांगमे व्याप्त हो तो पंचाग मे रहनेवाछी अर्थात् हाथ पैर के अग्रमाग में रहनेवाछी या छछाट प्रदेश मे रहनेवाछी शिराओं में से किसी को व्यथ कर रक्तमोक्षण करे।। १०४॥

१ इस प्रकार बाधनेसे रक्तवाहि।नेवा सर्क्षचित होकर नीचे का रक्त नीचे, ऊपर का ऊपर ही रह जाता है, जिससे विष सर्वे शरीर में नहीं फल पाता है, क्यों कि रक्तके द्वारा ही विष फैलता है। २ दो हाथ, दों पैर, एक शिर, इन्हें पंचाग कहते हैं।

#### रक्तमाक्षण का फल-

दुष्टं रक्ते निहते तद्विषारूयं शीघं सर्वे निर्विषत्वं गयाति । पश्चाच्छीःतांभाभिषिक्तो विषातों दध्याज्यक्षारैः पिवेदोषधानि ॥१०५॥

भावार्थ:—दुष्टरक्त को निकालने पर वह सम्पूर्ण विष शांघ्र दूर होजाता है। तदनंतर उस सर्पत्रिषदूषित को ठण्डे पानी से स्नान कराना चाहिये। बाद में दही, ची ब दूध के साथ औषधियोको पिलावें॥ १०५॥

द्वींकर सर्वोंके सप्तवेगों में पृथक् २ चिकित्सा.

श्वस्यं प्राक्दवीकराणां तु वेगे रक्तस्रावस्तद्वितीयेऽगदानाम् । पानं नस्यं तत्तृतीयेंऽजनं स्यात् सम्यग्वाम्यस्तच्चतुर्थेऽगदोपि ॥ १०६ ॥ पोक्तं वेगे पंचमे वापि षष्टे श्वतिस्तायैध्वस्तगात्रं विषातम् । श्वीतद्वव्यालेपनैः संविलिप्तम् तीक्ष्णेरूर्ध्व शोधयेत्तं च धीमान् ॥ १०७ ॥ वेगेष्यस्मिन्सप्तमे चापि धीमान् तीक्ष्णं नस्यं चांजनं चोपयुज्य । कृषान्मूध्नाश्चिक्षतं काकपादाकारं साद्वं चर्म तत्र गद्ध्यात् ॥ १०८ ॥

भावार्थ:—दर्वांकर सर्पों के प्रथमवेग में शस्त्रप्रयोग कर रक्त निकालना चाहिये। द्वितीयवेग में अगदपान कराना चाहिये। तृतीय वेग में विषनाश, नस्य व अंजन का प्रयोग करना चाहिये। चतुर्धवेग में अच्छीतरह वमन कराना चाहिये। पूर्व कायित पंचम व षष्ट वेग में शीतल जलेंसे स्नान [वा धारा छोड़ना]व शीतल औषधियों का लेप कर के बुद्धिमान् वैद्य तीक्षण उर्ध्वशोधन (वमन) करावे। सातवें वेग में तीक्षण नस्य व अंजन प्रयोग कर मरनक के मध्यभाग में कौंवे के पैर के आकार के शस्त्र से क्षत (जलम) कर के मांठे चर्म को उस के उपर रख देवे॥ १०६॥ १०६॥ १०८॥

मंडली व राजीमंतसपों के सप्तवेगोकी पृथक् २ विकित्साः
प्राग्वेगेऽस्मिन् मण्डलेंपिण्डतानां अस्त्राण्येव नातिगाढं विद्ध्यात् ।
सपिंमिश्रं पायित्वागद तं शीघ्र सम्यग्वामयेचिद्वितीये ॥ १०९ ॥
तद्वद्वाभ्यस्तच्तिये तु वेगे श्रेषेष्वन्यत्पूर्ववत्सर्वमेव ।
राजीमिज्ञिद्ष्टवेगेऽपि पूर्वे सम्यक्श्रुक्षणातिगाढं विदाये ॥११०॥

सित्दीपाछ।बुना तत्र दुर्घ्ट रक्तं संशोध्यं भवेशिविषार्थम् । छर्दि कृत्वा तद्वितीयेऽगदं वा तत्मिद्धं वा पाययेत्सद्यव।गूम् ॥ १११ ॥

शेषान् वेगानाशु दर्वीकराणां वेगेषुक्तैरीषधैस्साधयेतान् । ऊर्घ्वाधस्संशोधनस्तीवनस्यैःसाक्षात्तीकृषैरंजनार्वेरशेषैः ॥ ११२ ॥

भावार्थः — मंडली सर्प के दंश से उत्पन्न विष के प्रथमवेग में अधिक गहरा शक्ष का प्रयोग न करते हुए साधारणक्ष्य सं छेद कर रक्त मोक्षण करना चाहिये। दितीयवेग में घृतमिश्रित अगद पिलाकर प्रश्नात् शीघ ही बमन कराना चाहिये। तीसरे वेग में भी उसी प्रकार वमन कराना चाहिये। बाकों के चतुर्थ पंचम षष्ट व सप्तम वेग में व्यक्तिर सर्प के वेगों में कथित सर्वचिकित्सा करनी चाहिये। राजीमंत सर्प के विष के प्रथमवेग में शक्ष द्वारा अधिक गहरा दंश को विदारण (चीर) कर जिस के अंदर दीपक रखा हो ऐसी तुम्बी से विपद्धित रक्त को निकालना चाहिये जिससे बह निर्विष हो जाय। दितीयवेग में वमन कगकर अगदपान करावें अथवा उस अगद से सिद्ध श्रेष्ठ यवागू पिलावें। इस के बाकी के तृतीय आदि वेगों में दर्वीकर सर्पके विष के उन वेगोमें कथित औषध, वमन, विरेचन, तिवनस्य व तीक्षणअंजनप्रयोग आदि सम्पूर्ण चिकित्साविधि द्वारा चिकित्सा कर इस विष को जीतें॥ १०९॥ १९०॥ ११०॥

#### विग्धविद्वलक्षण.

कुष्णास्नात्रं कृष्णवर्णे क्षतं या दाइं।पेतं पृतिमांसं विशिर्णे । जानीयात्तिहम्धविद्ध शराचैः कुरैर्दत्तं यद्विषं सत्रणेस्मिन् (१) ॥ ११३॥

भावार्थः — [ शरादिक से वेधन करते ही ] जब घावसे कृष्णरक्त का स्नाव होता है, घाव भी कृष्णवर्ण का है, दाहसहित है, दुर्गंध युक्त मांस टुकडे २ होकर गिरते हैं, ऐसे छक्षणोंके पाये जानेपर समझना चाहिये कि यह दिग्धाबिद्ध [ विषयुक्त शस्त्र से उत्पन्न ] वण है ॥ ११३॥

# विषयुक्तवणलक्षण.

कृष्णोपेतं मुर्च्छया चा।भिभूतं मत्ये संतापज्तरोत्यीदितांगम् । तं रष्ट्वा विद्याद्विष तत्र दत्तं कृष्णं मांसं श्रीयेतं यद्वणेऽस्मिन् ॥११४॥

भावार्थ: — जो वणपीडित मनुष्य काला होगया हो, मुर्छिस संयुक्त हो संताप व ज्वर से पीडित हो, जिस वण से काला गांस टुक्तडा होकर गिरता जाता ही तो समझना चाहिये उस ब्रण में किसीने निष का प्रयोग किया है। अर्थात् विषयुक्त ब्रण के ये लक्षण हैं॥ ११४॥

# विषसंयुक्तवणचिकित्सा.

उत्क्रिश्नं तत्प्तियांसं व्यपोश्च रक्तं संस्नाव्यं जलूकाप्रपातैः । शोध्यश्रायं स्याद्विषाट्यत्रणार्तः शीतकार्यैः क्षीरिणां सेचयेत्तम् ॥११५॥

श्वीतद्रव्येस्सिद्दिषद्रनेसुविष्टैर्वस्त्रं सांतदीय दिश्वाद्रणं तत् । क्वर्यादेवं कंटकोत्तीक्ष्णतो वा वित्तोभ्द्ते चावि साक्षाद्विषेऽस्मिन् ॥११६॥

भावार्थः—विषयुक्त वर्णके क्रेट्युक्त [ सडा हुआ ] व दुर्गंधसंयुक्त मांस को अलग कर, उस मे जींक लगाकर दुष्टरक्त को निकालना चाहिये। एवं विष्ले वर्णपीडित मनुष्य का शोधन कर के उसे शीतऔपधोस सिद्ध वा क्षीरांबुक्षोसे साधित काढे से सेचन कर ना चाहिये।। ११५॥

विषनाशक शीतद्रव्योको [उन्हों के बषाय व रस से ] अच्छी तरह पीस कर उस पिड़ीको बस्तके साथ व्रणपर छेप करना चाहियं अर्थात् छेप छगाकर बस्न बांधे अथवा कपडेमे छगाकर उसे बांबे।तीक्ष्ण कटकसे उत्पन्न व्रण व जिसमें पित्त की प्रवस्ता हो ऐने विप में भी उसी प्रकार की [उपरोक्त] चिकित्सा करे॥ ११६॥

#### सर्पविषारिअगद्-

मांजेष्ठामधुकात्रिवृत्सुरतरुद्राक्षाद्दारद्वाद्ध्यं । भाङ्गींव्योषविद्दंगिह्युखवणैःसर्वे सम चूर्णितम् ॥ आज्येनाखुखितं विषाणनिहितं नस्यांजनाखेपने-। र्धन्यात्सवेविषाणि सर्परिपुबत्येषोऽगदःपस्तुतः ॥ ११७॥

भावार्थ — मजीठ, मुलैठी, निसोत, देवदारु, द्राक्षा, भारगी, दारुइछदी, त्रिकटु, (सोंठ,मिर्च,पीपछ) वायित्रहर्ग, हिंगु, सेंघाछोण, इन सबको समभागमें छेकर चूर्ण करे। तदनंतर उस चूर्ण को घृत के साथ अच्छी तरह मिछावे, फिर किसी सींग में रखें। इस का उपयोग नस्य, अजन व छपन में किया जाय तो सर्व सर्पविषका नाश होता है।। ११७॥

#### सर्वविषारि अगवः

षाठाहिंगुफलत्रयं त्रिकटुकं बक्राजमोदाग्निकं। सिंधृत्यं सविदं विदंगसिंदतं सौवर्चलं चूर्णितम् ॥ सर्वे गव्यष्टृतेन मिश्रितमिदं श्रृंगे निषाय स्थितं। सर्वाण्येव विषाणि नाज्ञयति तत् सर्वात्मना योजितम् ॥ १४८ ॥

भावार्यः—पाढ, हींग, जिफला, जिकुटु, पित्त पापडा, अजवाईन, चित्रक, सेंबालोण, विक्नमक, बाबाविडंग व कालानीन इन सब को अच्छीतरह चूर्ण कर गाय के घृत्तके साब मिलावें एवं सींग में रखें। तदनंतर इसका उपयोग नस्य, अंजन, लेपन आदि कर्त्व कार्त्वों में करने से सर्वप्रकार के विष नाश को प्राप्त होते हैं।। ११८॥

# द्वितीय सर्वविषारि अगद्

स्थीणेयं सुरदाक्ष्वंदनयुगं शियुद्धयं ग्रुग्गुलुं । तालीसं सक्कृटं नरं कुटजद्दुयाकायिसीवर्चे ॥ कुष्ठं सत्कदुरोहिणीत्रिकदुकं संचूर्ण्य संस्थापितम् । गोश्रृंगे समपंचगण्यसहितं सर्वे विषं साधयेत् ॥ ११९ ॥

भावार्थः — थुनियार, देवदारु, रक्तचंदन, खेतचंदन, छाछ सेंजिन, संपेद सेंजन, इंग्नुछ, तालीस पर्श, आहुवृक्ष, कुडा, अजवायन, अकीवा, चित्रक, काछानीन, कूठ, कुटकी, शिकटुक, इन सब को अच्छीतरह चूर्ण कर पंचगन्यके साथ मिछाकर गाय के सींग में रखें। फिर इसका उपयोग करने पर सर्थ प्रकार के विष दूर होते हैं। ११९

#### त्ततीयसर्वविषारि अगदः

तास्त्रीसं बहुकं विदंगसाहतं कुष्ठं विदं सैयवं। भार्क्सो हिंगुसूगादनीसिकाणिहिं पात्रां पटोलां वर्षा ॥ पुष्पाण्यर्ककरंजवन्त्रसुरसा भञ्जातकांकोलजा-। न्याचूर्ण्याजपयोष्टतांबुसहितान्येतद्वरं निग्रहेत् ॥ १२०॥

भावार्थः—तालीस पत्र, बडी इलायची, वायाविलंग, कूट, विडनोन, संभालोण, भारंगी, हींग, इंद्रायण, चिरचिरा, पाढ, पटोलपत्र, बचा, अर्कपुष्प, भिलावेका फूल, एवं अंक्लेल्युस्म इन सम को अच्छी तरह चूर्ण कर बकरी के दूध, खूब व मूत्र के साथ मिलाकर पूर्वीक्त प्रकार से उपयोग करें तो यह विष को नाश करता है।। १२०॥

#### संजीवन अगद.

मंजिष्ठामधुश्चिग्रशिग्ररजनीलाक्षाश्चिलालंगुदी । पृथ्वीकांसहरेणुकां समधृतां सचूर्ण्य सम्मिश्चितम् ॥ सर्वैर्मूत्रगणैस्समस्तलवणैरालोड्य संस्थापितं । श्रृंगे तन्मृतमप्यलं नरवरं संजीवनो जीवयेत् ॥ १२१ ॥

माबार्थ:—मजीठ, मुळैठी, लाल सेंजिन, सफेद सेंजिन, हलदी, लाख, मैनसिल हरताल, इंगुल, इलायची, रेणुका इन सब औषिधयोंको समभागमें लेकर अच्छी तरह चूर्ण करें। उस चूर्ण में आठ प्रकार के मूल व पांच प्रकार के लवण को मिलाकर अच्छी तरह आलोडन [मिलाना] कर श्रृंग में रखे । यदि इसका उपयोग करें तो बिलकुल मरणोन्मुखसा हुआ मनुष्य को भी जिलाता है। इसिल्थे इस का नाम संजिवन अगद है। १२१।।

# श्वेतादि अगद.

श्वेती बृधरकर्णिकां सांकिणिहीं श्लेष्मातकं कट्फलं। व्याघीमेघनिनादिकां बृहतिकामंकोलनीलीमिष ॥ तिक्तालाबुसचालिनीफलरसेनालोह्य श्रृंगे स्थितं। यस्मिन्वेदमनि तत्र नैव फणिनः कीटाः क्वतां वा प्रदाः॥ १२२॥

मादार्थः — अपराजिता, बूचरकार्णका, चिरचिरा, लिसोडा, कायफल, छोटा कटेहरी, पलारा, बडी कटेहरी, अंकोल, नील, इनको चूर्ण कर के कडवी तुम्बी व चालिनी के फल के रस में अच्छी तरह मिलाकर सीग में रखे। जिस घर मे यह औषधि रहे, वहां सर्प कीट आदि विषजंतु कभी प्रवेश नहीं करते हैं। यहां तक कि कोई भी प्रह भी प्रवेश नहीं कर पाते हैं। १२२।

# मंडलिवियनाशक अगद्.

मोक्ता वातकफोित्यताखिळविषप्रध्वंसिनः सर्वथा।
योगाः पित्तसमुद्धत्रेष्ट्वपि विषेष्वत्यंतश्चीतान्विताः॥
बक्ष्यंतेऽपि सुगंधिकायवफळद्राक्षाळवंगत्वचः।
इयामासोपरसादवाकुरवका विल्वाम्लिका दाहिमाः॥ १२३॥
श्वेताइमंतकताळपत्रमभुकं सत्कुंडळीचंदनं।
कुंदेंदीवरसिंधुवारककपित्थेदे।इवपुष्पयितां॥

# सर्वश्लीरघृतप्लुताः समसिताः सर्वात्मना योजिताः । सिमं ते श्रमयंति मण्डलविषं कर्मेव धर्मा दश्ल ॥ १२७ ॥

भावार्थ: — इस प्रकर वात व कफोद्रेक करनेवाले समस्त विषों को नाश करने में सर्वधा समर्थ अनेक योग कहे गये हैं। अब पित्तोद्रंक करनेवाले विषों के नाशक शीतगुणविधिक औषधियों के योग कहेंगे। सफेद सारिवा, जटामांसी, मुनक्का, खवंग दांखचीनी, स्थामखता, [कालीसर] सोमखता, शक्किती (शार्व्हवक्ष) दवा, लाल कटसरैया बेलफल, तिंतिडीक, अनार, अपराजिता, लिसोडा, मेथी, मुलैटी, गिलोय, चंदन, कुंदपुष्प, नीलकमल, संभाद, कैथ, कलिहारी, इन ६व को चूर्ण कर सर्वप्रकार (आठ प्रकार) के दूध व घी में भिगों के रखें। उस में सब औषधियों के बराबर शकर मिला कर उपयोग में लावें तो मंडलिसपाँके विष शीघ ही शमन होते हैं जिस प्रकार कि उत्तमक्षमा आदि दशवमों के धारण से कमों का उपशम होता है।। १२३॥ १६४॥

#### वाद्यादिसे निर्विधीकरण.

मोक्तिः रूपातप्रयोगैरसद्दशिवचगप्रणाशैरकार्थै-। रालिप्तान् वंश्वशंखप्रकटपट्दभेरीमृदंगान् स्वनादैः ॥ क्रुर्युस्ते निर्विषत्वं विषयुतमञ्जूजामामृतानाश्च दिग्धान् । दृष्ट्वास्यं तारणान्यप्यजुदिन (१) मचिरस्पर्श्वनात्स्तंभवृक्षाः ॥१२५॥

भावार्थ: — भयंकर से भयंकर त्रिपो को नाश करने में सर्वथा समर्थ, जो ऊपर औषधों के योग कहे गये हैं, उनको बांसुरी, शंख, पटह, भेरी, मृदंग आदि वाष विशेषों पर लेपन कर के उन के शेद्ध से विश्वपीडित मनुष्यों के जो कि मृतप्रायः हो चुके हैं, विश्व को दूर करें अर्थात् निर्विश्व करे ॥ १२५॥

सर्पके काटे विना विषकी अप्रवृति.

सर्पाणामंगसंस्थं विषमिषकुरुते श्रीघ्रमागम्य दंष्ट्रा-। ग्रेषु व्याप्तस्थितं स्यात् सुजनमिव सुखस्पर्शतःशुक्रवद्दा ॥

१ जब तमाम नायुमंडल विषदृषित है। जाता है इसी कारण से तमाम भनुष्य विषयसित होकर अस्यत दुःख से संयुक्त हैं और प्रत्येक मनुष्य के पास जाकर औषध प्रयोग करने के लिये शक्य नहीं है, ऐसी हालत में दिन्य विषनाशक प्रयोगोंको भेरी आदि वाशों में लेपकर जीर से बजाना नाहिये। तब उन वाशों के शह जहां तक सुनाई देता है तहा तक के सर्व विष एकदम दूर हो जाते हैं।

# वेषां दंष्ट्रा यवस्तावादिश्ववद्यविषकास्ततस्ते श्वजंगाः । श्वंबत्युध्वृत्य ताभ्यो विषमतिविषमं विश्वदोषप्रकोषस् ॥१२६॥

माबार्थ:—जिस प्रकार प्रियतमा के दर्शन स्पर्शनादिक से अववा विन के स्पर्ध से सुख माछ्म होता हो ऐसे पदार्थों के स्पर्श से, सर्वांग में व्याप्त होकर रहनवाड़ा शुक्र, खुक्रवाहिनी शिराओं को बात हो जाता है, उसी प्रकार सर्प के सर्वांग में संस्थित विष, कोबायमान होने के समय शरीर से शीव आकर डाढों के अप्रमाग को प्राप्त हो जाता है। उन सर्पों के डाढ विदश अर्थात् मछली पकड़ने के काटे के समान अव्यंत बक बाते हैं। इसलिये वे सर्प उन डाढों से काटकर समस्तदोषप्रकांपक व अत्यंत विषम विषकों, उस बाद में छोडते हैं अर्थात् काटे विना सर्प विष नहीं छोडते हैं। १२६॥

# बिवगुण.

अत्युष्णं तिक्षणमुक्तं विषमतिविषतंत्रश्विणः समस्तं । तस्माच्छौतांबुभिस्तं विषयुतमनुजं सचयेत्तदिदित्वा ॥ कीटानां श्वीतमेतत्कफवमनकृतं चाग्निसंस्थेदभूपे—। रुष्णालेपोपनाहैरधिकविषहरैःसाधयेदाश्च भीमान् ॥ १२७ ॥

भावार्थः — विष अत्यंत उच्ण एवं तीक्ष्ण है ऐसा विषतंत्रामें प्रवीण योगि-भीनें कहा है। इसिल्ये इन विषों से पीडित मनुष्य को ठण्डे पानीसे स्नान कराना आदि शीतोपचार करना हितकर है। कीटोका विष शीत रहता है। इसिल्ये वह कफरृद्धि व वमन करनेवाला है। उस मे अग्निस्वेद, धूप, लेप, उपनाह आदि विषहरप्रयोगों से शीम्न चिकित्सा करनी चाहिये॥ १२७॥

#### विषपीतसक्षण.

नांसाद्रं ताळकाभं मृजति मलियहाध्माननिष्पीहितांगः।
फेनं वक्त्रादजस्नं न दहति हृदयं चाप्तिरप्यातुरस्य।।
तं दृष्ट्वा तेन पीतं विषमतिविषमं क्षेयमेभिः स्वरूपै—।
र्दृष्टस्यासाध्यतां तां पृथगय कथयाम्याजितासोपदेशात्॥ १२८॥

भावार्थ: — जो आध्मान ( पेट का फूलना ) से बुक्त होते हुए, कहा मांस व हरताल के सहश वर्णवाले मल को बार २ विसर्जन करता है, मुंह से हमेशा फैन [झाग] टपकता है, उसके (मरे हुए रोगों के) हृदय को अग्नि भी ठीक २ जैला नहीं पाता है।

१ क्यों कि अंत समय में विषसवींग से आकर इदय में स्थित हो जाता है।

इन जक्षणों से समझना चाहिय कि उस रोगीने अत्यंत विषम विषको पीषाः है। अब आतोपदेश के अनुसार सर्प के काटे हुए रोगीके प्रथक् २ असाध्य उक्षणों को कहेंगे ॥ १२८॥

# सर्पदृष्टके असाध्यलक्षण.

वस्मीकेष्म् प्रदेवायतनिवृत्तनक्षारवृक्षेषु संध्या—।
कांस्र सञ्चत्वरेषु मकटकुल्किकेन्स्रास्त तद्दारुणोग्र—॥
ख्यातेष्वर्भेषु दष्टा द्वयथुरिय सुकृष्णातिरक्तश्र दंशे।
दंष्ट्राणां वापदानि स्वसितकाधिरयुक्तानि चत्वादि यस्मिन् ॥१२९॥
ध्रुत्तृद्पीद्याभिभूताः स्थाविरतरनराः क्षीणगात्राश्र वासाः।
पित्तात्यंतातपात्रिमदततन्नुयुता येऽत्यजीर्णामयार्ताः॥
येषां नासावसादो सुल्यमतिकुटिलं संधिभंगाश्र तीत्रो।
वाक्संगोऽतिस्थिरत्वं हनुगतमि तान् वर्जयेत्सर्पदृष्टान् ॥ १३०॥

भावार्थ: — बामी, देवस्थान, स्मशान, क्षीरवृक्षों [पीपळ वड आदि] के नीचे, इन् स्थानों में, संख्या के समय में, चौराहे में (अथवा यहार्थ संस्कृतम्प्रदेश) कुळिको— दयकाळ में, दारुण व खराव ऐसे प्रसिद्ध भरणी, मघा आदि नक्षत्रों के उदयं में, जिन्हें सर्प काटा हो जिन के दंश (कटा हुए जगह) में काळा व अत्यंत ळाळ सूजन हो, जिनके दंश में कुळ सफेद व रुधिरयुक्त चीर दंष्ट्रपद [दांत गढे के चिन्ह] हो, भूख यास की पीडा से संयुक्त, अधिक वृद्ध, क्षीणशरीवाले व बाळक इन को काटा हो, जिनके शरीर में पित्त व उष्णताकी अत्यंत अधिकता हो, जो अजीर्ण रोगसे पीडित हों, जिनके नाक मुडगया हो, मुख टेडा होगया हो, संधिवंधन [हिन्देगों के जोड] एकदम शियेळ होगया हो, रुक् रुक् कर बोळता हो, जावडा स्थिर होगया हो [हिले नहीं] ऐसे सर्प से व.ाटे हुए मनुत्यों को असाध्य समझ कर छोड देवें ॥ १३०॥

# सर्पदष्ट के असाध्यलक्षण.

राज्यो नैवाहतेषु प्रकटतरकताभिः क्षतेनैव रक्तं । श्रीतांभोभिनिंषिक्ते न भवति सततं रोमहर्षो नरस्य ॥ वर्तिर्वक्तादलस्रं मसरति कफना रक्तमूर्ध्व तथाषः ॥ सुप्तिर्मुक्तं विदार्थे प्रविदितविधिना वर्जयेत् सर्पद्षान् ॥ १३१ ॥

भावार्थ: — छता (कोडा, वेंत आदि) आदि से मारने पर जिनके शरीर में रेखा (मार का निशान) प्रकट न हों और शस्त्र आदि से जखम करने पर उस्र से

रक्त नहीं निकलें, ठंडे पानी (शरीरपर) छिडकने पर भी रोमांच [रोंगटे खडे ] न हो, खफ से उत्पन्न बत्ती मुंह से हमेशा निकलें, ऊपर [ मुंह नाक, कान आदि ] व नीचें ( गुदा शिश्व ) के मार्गसे रक्त निकलता रहे, और निद्रा का नाश हो, ऐसे सर्पदृष्ट रोगी को एक दफे विधिष्रकार निदारण करके पश्चात् छोड देनें अर्थात चिकित्सा न करें ॥ १३१॥

अस्माद्र्धे दिपादमबलतरचतुःपादषट्पादपाद । ज्याकीर्णापादकीटमभवबहुविषध्वंसनायीषधानि ॥ दोषत्रैविध्यमार्गमविदिद्वविधिनासाध्यसाध्यक्रमेण । मञ्चक्तं मोक्तमेतत्युक्जिनमतमाश्रित्य वक्ष्यामि साक्षात् ॥ १३२ ॥

भावार्थ:—अब यहां से आगे द्विपाद, चतुष्पाद, घट्पाद व अनेक पाद [पैर] बाले प्राणि व कीटों से उत्पन्न अनेक प्रकार के विषों को नाश करने के लिये तीन दोषों के अनुसार योग्य औषध का प्रतिपादन भगवान् आदिनाथ के मतानुसार आचार्योंने स्पष्टरूप से किया है उसी के अनुसार हम (उप्रादिचार्य) भी वर्णन करेंगे॥ १३२॥

मर्त्याथ न्वापदानां दश्चननस्वश्वस्वदिश्विताप्रश्लबेषु । मोद्यभृष्णासगुद्यच्छ्वयथुयुत्तमहावेदनाव्याकुछेषु ॥ बात्तश्रेष्मोत्यतीव्रमब्छविषयुतेषुद्धतोन्मादयुक्तान् । मर्त्यानन्यानयान्ये परुषतर्दशामानुषांस्तं दश्चति ॥ १३३ ॥

भावार्थ:—जिन मनुष्यों को किसी जंगली क्र्र जानवरने काट खाया या नख-प्रहार किया जिस से बढ़े भारी घाष होगया हो, जिसे तृष्णा का उद्देक, तीव रक्तस्राव, शांफ आदिक महापीडांय होती हो, बात व कफ से उत्पन्न तीव विषवेदना हो रही हो ऐसे मनुष्य दूसरे उन्माद से युक्त मनुष्योंको बहुत भयंकर क्रोध के साथ काट खाते हैं ॥ १३३॥

हिंसकमाणिजन्य विषका असाध्यलक्षण.

व्यासैर्देष्टाःकदाचित्तदद्भुगुणयुताश्चारुत्तेष्टा यदि स्युः । तानेवादर्भदीपातपजलगतविवान्त्रपत्त्यंति ये च ॥ श्रद्धस्पर्श्वावलोकादिषकतरजलत्रासती निगसीते । मस्पष्टादष्टदेहानिष परिहरतां दृष्टरिष्टान्विशिष्टान् ॥ १३४ ॥ भावार्थ:—हिंसक प्राणियोंसे काटे हुए मनुष्यों की चेष्टा काटे हुए प्राणि के समान यदि होवें, दर्पण, दीप, घूप व जल में उन्हीं का रूप देखें अर्थात् दृष्ट प्राणियों के रूप दीखने लग जावें, एवं जलत्रास रोग से पीडित होवें तो समझना चाहिये कि उन के ये अरिष्ट लक्षण हैं। इसल्यिये उन की चिकित्सा न करें। यदि किसी को किसी भी प्राणिने नहीं भी काटा हो, लेकिन् जलत्रास से पीडित हो ते। भी वह अरिष्ट समझना चाहिये। जल के बाह्र स्पर्श दर्शन आदिक से जो डरने लगे उसे जलत्रास रोग जानना चाहिये।। १३४॥

## मूषिकाविषस्भवः

शुक्रोग्रा म्चिकारूया मकटबहुविधा यत्र तेषां तु शुक्रां। स्पृष्टैंदेतैर्नस्वैर्वाप्युपहतमनुजानां क्षते दुष्ट्रक्तम्।। कुर्यादुत्कणिकातिश्वयथुपिटाकिकामण्डलग्रंथिमूच्छां। तृष्णा तीत्रज्वरादीन् त्रिविधविषमदाषोद्भवान्वेदनाट्यान्॥१३५॥

भावार्थ: — मूषिका छुने, मे उम्र विष रहता है अर्थात् मूषिक शुक्रविषवाले हैं। ऐसे मूषिको के बहुमेद हैं। जहां इन के शुक्र गिरे, शुक्रसंयुक्त पदार्थ का स्पर्श होवें, दांत नख के प्रहारसे क्षत होवे तो उस स्थान का रच दूवित होकर उसी स्थान में केणिका [किनारे दार चिन्ह] भयंकर सूजन, पुल्सी, मंडल [चकत्ते] प्रांथ [ग्रांठ] एवं मूच्छी, अधिक प्यास, तीनव्यर आदि तीनों विषमदोषों से उत्पन्न होनेवाली बेदनाओं को उत्पन्न करता है। १३५॥

## मूषिकविषचिकित्सा.

ये द्धाम्यकारूपेर्नप्तरुपद्यांकोलकोश्वातकीभिः। सम्यग्वाम्या विरेच्या अपि बहुनिजदोषकमात्कुष्ठनीस्री॥ ज्याधीश्वेतापुनभूक्षिकदुकबृहतीसिंधुवारार्कचूर्ण। पेयं स्यात्तैःश्विरीषांबुद्दरविकाणिक्षी किंद्युकक्षारतोयैः॥ १३६॥

१ इस थे यह नहीं समझना चाहिये कि मूिकों के शुक्र को छोडकर किसी भी अन्य अवयव भें विष नहीं रहता है। क्यों कि आचार्यने स्वयं " दतैर्नेखें " इन शब्दों से व्यक्त किया है कि नख दंतादिक में भी विष रहता है। तंत्रांतर भें भी छिखा है—

शुक्रेणाथ पुरीषेण मूत्रेण च नसीस्तथा। दंश्राभिया मूषिकाणां विषं पंचिषधं समृतं॥ इस से यह तात्पर्य निकला कि मूषिकों के शुक्र में,अन्य अवयवी की अपेक्षा विष की प्रधानता है।

२ कर्णिका-कमलमध्यवीजकोशाकृति ।

भावार्ध:—जिनको मूपिकने काटा है उन को दोषों के उद्रेक को देख कर अमलतास, मैनफल, अंकोल, यादवी तोरई, इन औषियोसे अच्छीतरह वमन व विरेचन कराना च्यहिये। पश्चात् कूठ, नीली, छोटी कटेहरी, सफेद चुनर्ववा, (समाछ्) विकटुक, बडी कटेली, निर्गुण्डी, अकीवा इन के चूर्ण को शिरीष, मेथा, रव, चिरचिरा, किंशुक (पलाश) इन के क्षारजल के साध मिलाकर पिलाना चाहिये। ११६।

## मूचिकविषःनघृत.

मत्येकं मस्थभागैःद्धिघृतपयसां काथभागैश्रत्यभिः । बजाकीस्रकीगोजीतृपक्रकुटजन्याधिकानक्तमास्तैः ॥ कस्कैः कापित्थनिस्तित्रिकदुकरजनीरोहिणीनां समांत्रैः । पकं सर्पिविष्टनं समयति सहसा मूषकाणां विषं च ॥ १३७॥

भावार्थ: एक प्रस्थ (६४ तोले) दही, एक प्रस्थ दूध, सेहुंड, अकीवा, सफेद आक, गोजिन्हा, अमलतास, कूडा, कटैली, करंग इन औषधियों से सिद्ध काथ चार भाग अर्थात् चार प्रस्थ, कैथ, नील, सोंठ, मिरच, पीपल, हलदी, कुटकी इन सममाग औषधियों से निर्मित कल्क, इन से सब एक प्रस्थ घृत को यथाविधि सिद्ध करें। इस घृत को पीने से शोघ ही मूषिकविष [चूहे के विष] शमन होता है। १३७ ।

#### कीटविषवर्णन.

सर्पाणां मूत्ररेतः श्वमकरुधिरांडास्रवीत्यंतकीटा-। श्वान्ये संमूर्किताचा अनलपवनतायोज्जवास्ते त्रिघोक्ता॥ तेषां दोषानुरूपैरुपश्चमनविधिः मोच्यतंऽसाध्यसाध्य । व्याधीन्यत्योषधाचैरस्विकविषद्वरैराद्वेतीयैरमंभिः॥ १३८॥

भावार्थ: — सपी के मल मूत्र शव शुक्र व अंड से उत्पन्न होनेवाले, असंत विषेठे कोडे संसार में बहुत प्रकारके होते हैं। इस के अतिरिक्त स्थावर विषवृक्ष व तीक्षण वस्तु समुदाय में संमूर्कन से उत्पन्न होनेवाले भी अनेक विषेठे कीडे होते हैं। ये सभी प्रकार के कीट अग्निज, वायुज, जलज [ पित्त, वायु, कफप्रकृतिवाले ] इस प्रकार तीन मेदों से विभक्त हैं। उन सब के सबंघसे होनेवाले विषविकार की उपशमन्त्रविधि को अब दोषों के अनुक्रम से अनेकविषहर अमेष्यऔषधियों का योग व साध्यासाध्यविचार पूर्वक कहा जायगा ॥ १३८॥

#### कीरदच्छक्षण.

लूताशेषोग्रकीटपभृतिभिरिह दष्टमदेशेषु तेषां ।
नृणां तन्मदमध्यादिकविषहतरक्तेषु तत्मे।क्तदेशिः ॥
जायंते मण्डलानि श्वयथुपिटिकका ग्रंथयस्तीव्रश्लोकाः ।
दद्विश्वशस्य कण्ड्किटिभकितिसत्किणिकाद्यग्ररोगाः ॥ ? ३९ ॥

भावार्थ: — मकडी आदि सम्पूर्ण विषैठे कीडों द्वारा काटे हुए प्रदेशों में, उन विकों के मंद, मध्यम आदि प्रभाव से रक्त विकृत होने से दोषों का प्रकोप होता है जिससे अभेक प्रकार के मंडल [चकत्ते] शोथयुक्त पुन्सी, प्रथि (गांठ) तीवसूजन दाद, श्विमकुष्ठ, खुजली, किटिम कुष्ठ, कठिन कर्णिका आदि भयकर रोग उत्पन्न होते हैं १३९॥

कीटमक्षणजन्य विषविकिस्सा.

अज्ञानात्कीटदेहानशनग्रुणयुतान् भक्षयित्वा मनुष्याः। नानारागाननेकप्रकटतरमशेषद्रवानाप्नुवंति ॥ तेषां दृषीविषष्टेनरभिहितवरभेषज्ययोगैः प्रशांति । कुर्यादन्यान्यथार्थे निस्तिलविषहराण्योषधानि प्रवीमि ॥ १४०॥

भावार्यः जो मनुष्य भोजन करते समय अज्ञान से भोजन में मिळे हुए कीडे के शारीर को खा जाते हैं, उस से अनेक प्रकार के घोर उपद्रशें से संयुक्त रोग उत्पन्न होते हैं। उसमें दूषीविष नाशार्थ जिन औषधियों का प्रयोग बतलाया है उन से चिकित्सा करनी चाहिये। आगे और भी समस्तिविषों को नाश करनेवाले औषधियों को कोंगे ॥ १४०॥

#### क्षारागद.

अर्कोकोलाग्निकाश्वांतक्ववनिचुलप्रद्राव्यंतकानां ।
श्लंब्मातक्यामलक्यार्जनन्यकटुकश्रीकिपत्यस्तुद्दीनाम् ॥
पोटागोपापमार्गामृतसितबृद्दत्ति कंटकारी श्रमीना- ।
मास्फोतापाटलीसिधुकतकचिरिवित्वारिमेदद्रुमाणाम् ॥ १४८ ॥
गोजीसर्जोक्षभूर्जासनतक्षतिलकप्लक्षसोमांविकाणां ।
इंद्रकाशोककाव्यर्थमरतकश्चिरीषोग्रशिग्रद्वयानाम् ॥
उष्णीकारंजकारुष्करवरसरले।चत्पलाश्चद्वयानाम् ।
नक्ताद्वानां च मस्मालिलमिद्द विपचेत् षट्टुणैर्मृत्रभागैः ॥ १४२ ॥

तन्मृत्राग्रुद्धशुक्काम्प्रपरिगलितं क्षारकल्पेन पक्त्वा । तस्मिन् दद्यादिमानि त्रिकटुकरजनीकुष्ठमंजिष्ठकोत्रा— ॥ वेगागारोत्थधूमं तगररुचकहिंगूनि संचूर्ण्य वस्त्रैः । श्रुक्ष्णं चूर्णे च साक्षाश्चिखिळविषहरं सर्वथैतत्मयुक्तम् ॥ १४३ ॥

भावार्थ:—आक, अंकोल, चित्रक, सफेद कनेर, [ श्वेतकरवीर ] नागरमीथा, हिज्जलकृक्ष, [ समुद्रफल ] प्रग्रह ( किरमाला ) अहमंतक, लिसोडा, आंवला, अर्जुनकृक्ष, (कुहा ) अमलतास, सोठ, मिरच, पीपल, कैथ, थृहर, घोंटा, [श्रृगालकोलि-एक प्रकार कर करें ] बोल, चिरचिरा, गिलोय, चंदन, वडी कैंटेली, छोटी कटेली, हामीकृक्ष अपराजिता [ कोयल ] पादल, सम्हाल, करंज, आरिमेद ( दुर्गंधयुक्त खैर ) गोजिव्हा, सर्जबृक्ष, ( रालका कृक्ष ) भोजपत कृक्ष, विजयसार, तिल्ककृक्ष, [ पुष्पवृक्षविहोष ] अश्वत्थवृक्ष, सोनलता, आंविकवृक्ष, दुंटूक, अशोक, यागरी, देवदार, सिरस, बच, शिम्र, [ संजन ] मधुशिम्र, उष्णीकरंज, भिलावा, सरलवृक्ष, ( धूपसरल ) दोनो प्रकार के पलाहा, [ सफेद लाल ] कलिहारी, इन औषधो के मूल छाल पत्रादिक को जलावर मरम करे । इस मसम को छहगुना गोमूल मे अच्छीतरह मिलाकर साफ सफेद वस्त्र से छानकर क्षाराधिक के अनुसार पकार्वे । पकते समय उस मे सोठ, मिरच, पीपल, हलदी, कृट, मंजीठ, बच, बेग, गृहधूम, तगर, कालानमक, हींग इन को वस्त्रगालित चूर्ण वर के भिलावें । इस प्रकार सिद्ध क्षारागद को नस्य, अंजन, आलेपन आदि कार्यों में प्रयोग करने पर सर्वप्रकार के विशोंको नाहा करता है ॥ १४१ ॥ १४२ ॥ १४३ ॥

### सर्वविवनाशक अगद्.

मोक्तेऽस्मिन् क्षारम्त्रं छवणकदुक्रगंघाखिलद्रव्यपुष्पा- । ण्याक्षोष्वाचूर्ण्यं दत्वा घृतगुडसिहतं स्थापितं गांविषाणे ॥ तत्साक्षात्स्थावरं जंगमविषमधिकं क्वात्रेमं चापि सर्वे । इन्यात्रस्यांजनालेपनबहुविधपानमयोगैः प्रयुक्तम् ॥ १४४ ॥

भावार्थः — अन्य अनेक प्रकार के क्षार, गोमूल, छवण, त्रिकटु सम्पूर्ण गंध द्रव्य, व सर्व प्रकार के पुष्पों को सुखाकर चूर्ण कर के घी गुड के साथ उपर्युक्त योग में मिलावें। पश्चात् उसे गाय के सींग में रखे। उस औषधि के नस्य अंजन, लेपन व पान आदि अनेक प्रकार से उपयोग करे तो स्थावर, जंगम व कृत्रिम समस्त विष दूर होते हैं।। १९४॥

### विषरदितका लक्षण व उपचार.

मोक्तेस्ताव्रविषापहैरतितरां सञ्जेषजैनिविषा-। भूतं मर्त्यमबेक्ष्य शांततनुसंतापत्रसकेंद्रियम् ॥ कांक्षामप्यश्चनं मतिस्रुतिमछं सत्स्याद्यनीछी गुक्त-। न्यन्मुखेश्च ततोऽयपक्वमस्तिछं [?] दद्यात्स पेयादिकं ॥ १९५॥

भावार्थः — उपर्युक्त तीत्र त्रियनाशक औषिधयों के प्रयोग से जिसका विष उतर गया हो इसी कारण से शरीर का संताप शीत होगया हो, शंदिय प्रसन्न हो, भोजन की बच्छा होती हो, मल मूत्रादिक का विसर्जन बराबर होता हो [ ये विषरहित का लक्षण है ] ऐसे मनुष्य को योग्य पेयादिक देवें ॥ १४५ ॥

विष में पथ्यापथ्य आहारविहार.

निद्रां चापि दिवाञ्यवायमधिकं व्यायाममत्यातपं।
क्रोधं तैळकुछत्थसिचळछुरासीवीरतक्राम्लिकम् ॥
त्यक्त्वा तीत्रविषेषु सर्वमञ्जनं शीतिक्रयासंयुतं।
योज्यं कीटविषेष्वश्चेषमहिमं संस्वेदनाळेपनम् ॥ १४६॥

भावार्थः — सर्व प्रकार के विष से पाँडित मनुष्य को दिन में निद्रा, मैथुन, अधिक व्यायाम, अधिक धूप का सेवन व कोध करना भी वर्ज्य है। एवं तेल, कुल्थी, तिल, हाराब, कांजी, छांछ, आस्लिका आदि [ उच्ण ] पदार्थों को छोडकर तीव्रविष ने समस्त ग्रीतिक्रियाओं से युक्त भोजन होना चाहिये अर्थात् उसे सभी शीतोपचार करें। परंतु यदि कीट का विष हो तो उस में सर्व उच्ण भोजन व स्वेदन, लेपन आदि करना चाहिये। (क्यों कि कीटविष शीतोपचार से बढता है)॥ १४६॥

दुःसाध्य विषिविकित्साः

बहुविधविषकीट।शेषल्यतादिवर्गै-।
रुपहततन्नुमर्त्येषूत्रवेगेषु तेषाम्।।
सपयति निश्चितोद्यच्छस्नपातैर्विदार्य।
स्वहिविषमिव साध्यस्स्यान्महामंत्रतंत्रैः॥ १४०॥

भाषार्थ: — अनेक प्रकार के विशेष्ठे कीडे, मकडी आदि के काटनेपर विष का वेग यदि भयंकर होजाय तो वह मनुष्य को मार देता है। इसिक्टिये उस को (विष जन्यवण को ) शक्ष से विदारण कर सर्पके विष के समान महामंत्र व तंत्राप्रयोग के साधन करना चाहिये ॥ १४७॥

अंतिम कथन,

इति जिनवक्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहांबुनिधेः । सक्रञ्जपदार्थविस्तृततरंगङ्कुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि शीकरनिमं जगुदेकहितम् ॥ १४८ ॥

भावार्थः — जिसमें संपूर्ण इन्य, तत्व व पदार्थक्षी तरंग उठ रहे हैं, इह ठोक परछोकके लिय प्रयोजनीमूत साधनक्षी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्रके सुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथमे जगतका एक माञ हितसाधक है [ इसलिये इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ १४८॥

इत्युग्रादित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके चिकित्साधिकारे सर्वविषचिकित्सितं नाम एकोनविंदाः परिच्छेदः।

इत्युग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक ग्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा हिखित भावार्थदीपिका टीका में समस्त विषचिकित्सा नामक उन्नीसवां परिच्छेद समाप्त हुआ।



# अथ विंशः परिच्छेदः

#### मंगलाचरणः

किशानसानवृषभादिजिनानभिवंद्य । घोरसंसारमहार्णवेश्वरणकारणधर्मपथोपदेशकान् ॥ सारतरान् समस्तविषमामयकारणछक्षणाश्रये । र्श्वरिचिकित्सितानि सहकर्मगणैः कथयाम्यशेषतः ॥ १ ॥

भावार्थः — घोर संसाररूपी महान् समुद्र को तारने के लिये कारणभूत, धर्म मार्गका उपदेश देनेवाले, श्रेष्ठ व पूज्य वृषमादि महाबीर पर्यंत तीर्थंकरों की बंदना कर समस्त विषम रोगों के कारण, लक्षण, अधिष्ठान व [ रोगो को जीतने के लिये ] अनेक प्रकार के सम्पूर्ण चिकित्साविधानो को, उन के सहायभूत छेदन भेदन आदि कमीं (किया) के साथ २ इस प्रकरण में वर्णन करेगे, ऐसी आचार्य प्रतिका करते हैं ॥ १॥

## सप्त धातुओंकी उत्पत्तिः

आहृतसान्नपानरसतो रुधिरं, रुधिराच मांसम-।
स्मादपि मांसतो भवति मेद्, इतोऽस्थि ततोऽपि ।।
मञ्जातः श्रुभशुक्रमित्यभिद्दिता, इह सप्तविधायधातवः।
सोष्णसुक्रीतभूतवक्षतथ विकोषितदोषसंभवाः॥ २ ॥

भाषार्थ: — मनुष्य जो अन्नपानादिक का प्रहण करता है वह (पचकर) रस रूप में परिणत होता है। उस रससे रुविर, रुविर [रक्त] से मांस, मांस से मेद, मेदसे अस्थि, अस्थि से मजा, मजा से वीर्य [शुक्र] इस प्रकार सप्त धातुकों की उत्पत्ति होती है। और वे सात धातु उप्ण व शीत स्वभाव वाले भूतों की सहायता से विशिष्ठ वातादि दोषों से उत्पन्न होने वाले होते हैं। अर्थात् धातुओं की निष्पत्तिमें भूत व दोष भी मुख्य सहायककारण हैं॥ २॥

रोग के कारण लक्षणाधिष्ठान.

षाद्विधकारणान्यनिरुपित्तकफास्रमञ्जेषतोभिघा- । तक्रमतोऽभिघातराहेतानि पंच सुरुक्षणान्यपि ॥

# त्वक्चिरोऽस्थिसंविधमनीजठरादिकमीनर्मछ- । स्नायुयुताष्ट्रभेदनिजवासगणाः कथिता रुजामिह ॥ ३ ॥

भाषार्थ:— रोगों के उत्पत्ति के लिये वात, पित्त, कफ, रक्त, सिनपात [त्रिदोष] य अभिधात इस तरह छह प्रकार के कारण हैं। अभिधातजन्य रोग को छोड कर वाकी के रोगों के पांच प्रकार के (बात पित्त कफ रूप सिनिपातजन्य) छक्षण होते हैं। त्वक् [त्वचा] शिरा अस्थि [हिंद्दि] सांधि (जोड) धमनी, जठरादिक (आमाशय, पकाशय, पक्तत्, प्रीहा आदि) मर्म व रनायु ये आठ प्रकार के रोगोंके अधिष्ठान हैं, ऐसा नहिंपीने कहा है।। है।

खादमकार के उपक्रम व चतुर्विधकर्मः

सर्वेचिकित्सितान्यपि च षष्टिविकस्पविकस्पिता-। नि कपदो ब्रवीमि तनुशोषणछेपनतिशेषचना-॥ भ्यंगवरीरतापननिषंधनलेखनदारणांग दि-। म्ळापननस्यपानकषळग्रहवेधनसीवनान्यपि ॥ ४ ॥ स्नेहनभेदनैषणपदाहरणास्नविमोक्षणांगसं-। पीडनशोणिबस्थितकषावसुकलकघृतादितैलनि-॥ वीपणमंत्रवर्तिबमनातिबिरेचनचुर्णसम्रणो । ध्दूपरसिक्रयासम्बसादनसोद्धतसादनादपि ॥ ५ ॥ छदनसोपमाहामिथुनाज्यविषद्नाञ्चरोविरेचनो- । त्पत्रसुदानदारुणमृदुकरणाग्नियुतातिकुष्णक- // र्मोत्तरबस्तिविषध्नसुर्वृहणोग्रसक्षारसित । किनिघ्नकरणान्नयुताधिकरक्षाणान्यपि ॥ ६ ॥ तेषु कषायवर्तिघृततैलसुकल्करसिक्रयाविच्-। र्णनान्यपि सप्तत्रैव बहुज्ञोधनरोपणतश्रतुर्दश्च- ॥ पष्टिरुपक्रपास्तदिइ कर्म चतुर्विधमाग्निशस्त्रस-। क्षारमहै। वधैराविलरोगगणमञ्जमाय भावितं ॥ ७ ॥

मावार्थः - उन रोगीं का समस्त चिकित्साक्रम साठ प्रकार से विभक्त है जिन

१ ''रोग'' यह सामान्य शह रिखने पर श्री, समझना चरिये कि ये साठ उपक्रम प्रण रोगों को जीतने के लिये हैं। क्यों कि तकातर में ''अणस्य पश्चित्रप्रक्रमा अवंति"ऐसा उल्लेख किया है।

को अब अमशः कहेंगे। १. शोषण ( सुखना ) २. छेपन ( छेप करना ) ३. सेचन ( तरहे देना ) ४. अभ्यंग, [ मलना ] ५. तापन [ तपाना=स्वेद ] ६. बंधन [बांधना] ७. लेखन [ ख़ुरचना ] ८ दारण | फाडदेना ] ९. बिम्लापन [ विरुयन करना ] १०. नस्य, ११, पान, १२. कबल्प्रहण [ मुख में औषध धारण करना ] १३. व्यधन [वींधना ] १७. सीवन [सीना ] १५. स्तेइन [चिकना करना ] १६. भेदन [चिरना] १७. एषण [ढूंढना] १८. आहारण [निकालना] १९ रक्तमोक्षण [खन निकालना] २ • .पीडन .(दबाना सूतना) २१ .क्रोणितास्थापन [सून को रोकना]२ २ .कषाय [काढा] २३ कल्क [लुगदी] २४.घृत२५. तैल, २६.निर्वापण [ज्ञांति करना] २७. यंत्र २८. वर्ति, २९. वमनै २०. विरेचन, ३१. चूर्णन [अयचूर्णन गुरखना] ३२. भूपन (भूप देना) ३३. रसिक्रया ३४. अवसादन [ नीचे को बिठाना ] ३५. उत्सादन ( ऊपर को उकसाना ) ३६. छेदन [ फोडना ] ३७. उपनाह [ पुलिटिश ] ३८. मिथुन [ संधान≕जोडना ] ३९. घृत. [बी का उपयोग ] ४ ●. शिरोविरेचन, ४१. पशदान (पत्ते लगाना, पत्ते बांघमा) ४२. दारुण कर्म [ कठोर करना ] ४३. मृदु कर्म [ मृदु करना ] ४४. अग्निकर्म ( दाग देना ) ४५. कृष्णकर्म ( काजा करना ) उत्तर बस्ति ४७. विषय ४८. बृंहण कर्म [ मासादि बढाना ] ४९ क्षारकर्म, ५०. सितकर्म [ सफेद करना ] ५१. कृतिज्ञ [ कृमिन!शक-विधान ] ५२. आहार ( आहारनियंत्राण ) ५३. रक्षाविधान, ये श्रेपन उपज्ञम हुए । उपरोक्त क्राय, वितं, वृत, तैल, कल्क, रसिक्रया अवचूर्णन इन सात उपक्रमों के शोधन, रोपण, कार्यद्वय के भेदसे [ प्रत्येक के ] दो भेद होते है अर्थात् एक २ उपक्रम दो २ कार्थ करते हैं। इसिछिये इन सात उपक्रमों के चौदह भेद होने हैं। उत्पर के ५३ उपक्रमों में कशायादि अंतर्गत होने के कारण अथवा उन के उल्लेख उस में हो जाने के कारण द्विविध शिधन रोपण ] १४ अपेक्षाकृत भेद में से एकविध के उपन्नमोंका उद्धेख अपने अप हो जाता है। और अपेक्षाकृत जो सात भेद अवशेष रह जाते हैं उन को ५३ उपक्रमों में मिलाने से ६० उपक्रम हो जाते है। सम्पूर्ण रोगों को प्रशमन करने के लिये अधिकर्ध, रास्त्रकर्म, क्षारकर्म, औषधकर्म, इस प्रकार चतुर्विध कर्म कहा गया है।। ४।। ५।। ६।। ७।।

> स्तेह्रनादिकर्मकृतमत्योंको पथ्यापथ्यः स्तेह्नतापनोक्तवमनातिविरंचनसानुवासना— । स्थापनरक्तमोक्षणिवरःपरिशुद्धिकृतां नृणामयो— ।। स्वाप्नतिरोपनैशुनिचरासनचंक्रवणस्थितिमया । सोच्चवचःसञ्जोकगुरुभोजनभक्षणवाहनान्यपि ॥ ८ ॥

आसपश्चीततायबहुवातिनेषवणतिहवातिनि-।
द्राद्यत्विलान्यसात्म्यवहुदोषकराण्यपहृत्यमा ॥
समेकं निजदोषसंश्चमनभेषजासिद्धजलाद्यश्चेषमा।
हारमुदाहराम्यज्ञुपमागमचोदितमग्निवृद्धये॥ ९॥

भावार्थः — जिस रोगी को स्नेहन, तापन, स्वेदन विरेचन, अनुवासन, आस्थापन, रक्तमाक्षण, शिरोबिरेचन का प्रयोग किया है उसे उचित है कि वह अतिरोध [क्रोध] मैथुन बहुत समय तक बैठा रहना, अधिक चलना फ्रिस्ना, अधिक समय खंडे ही रहना, अत्यंत श्रम करना, उच्च स्वर से बोलना, शोक करना, गुरु भोजन, वाहनारोहण, धूप, ठण्डा पानी व अधिक हवा खाना, दिन में सोना, आदि ऐसे कार्यों को जो असाल्य, व अधिक दोबोत्पादक हैं, एक मास तक छोड कर, अपने दोध के उपशमन के यांग्य औष्धिसद्ध जल अदि समस्त आहार को, अग्निवृद्धवर्ध प्रहण करना चाहिये जिसे आगम के अनुकूल वर्णन करेंगे ॥ ८॥ ९॥

### अभिवृद्धिकारक उपायः

अष्ठमहाक्रियाभिरुद्राधिरिहाल्पतरो भवे । न्द्रणामनल्डवर्धनकरैरमृतादिभिरावहेश्वरः ॥ यत्नपरोऽग्निमणुभिस्तृणकाष्ठचयैःक्रमक्रमा । दत्र यथा विरूक्षगणैः परिवृद्धितरं करिष्यति ॥ १०॥

भावार्थः -- आठ प्रकार के महािक्रयावों [ स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवास नबस्ति, आस्थापन बस्ति, रक्तमोक्षण, शिरोबिरेचन ] से मनुष्योंकी उदरानि मंद हो जाती है। उसे अग्निवृद्धिकारक जलादि के प्रयोगों से वृद्धि करनी चाहिये। जिस प्रकर जरासे अग्निकण को भी प्रयत्न करनेवाला सूक्ष्म व रूक्ष, घास, काष्ट्र, फूंकनी आदि के सहायता से क्रमशः वढा देता है।। १०॥

अग्निवर्द्धनार्थ जलादि सेवाः

उष्णजलं तथैव श्रृतज्ञीतलमप्यज्ञुरूपतो । यवाग्रं सविकेष्यद्षवरभूष्यस्वलानकृतानकृतानपि ॥ स्वल्पघृतं घृताधिकसुभोजनमित्यथास्तिलं । नियोजयेत्त्रिद्वियुतैकभेदगणनादिवसेष्वनलशिकक्रमात् ॥११॥ भावार्थः — स्नेहनादि प्रयोग से जिन का अग्निसंद हो गया हो, उन के तीन प्रकार के अग्नि (मंदतर, मंदतम, मंद) के अनुसार क्रमशः तीन २ दिन, दो २ दिन एक २ दिन तक गरम जल, गरम कर के ठंडा किया हुआ जल, यवागू, विलेपी, यूष, धूष्य, [?] घी हींग आदि से असंस्कृतखल व संस्कृतखल, अल्पष्टृतयुक्तभोजन, अधिकष्टृतयुक्तभोजन को एक के बाद एक इस प्रकार अग्निवृद्धि करने के लिये देते जायें।। १९॥

## भोजन के बारह भंद.

#### शीत व उष्णलक्षण.

दाहतृपातिसंाण्णमदमग्रहतानितरक्तिपात्तनः । स्रीव्यसनातिमूच्छेनपरानिप श्रीतलभाजनभृत्रम् ॥ पीतचृतान्विरोचतत्रम्निकातिबलासरोगिणः । क्रिम्नणलाक्तरानिषक्षमुक्णतरैः समुपाचरेतसदा ॥ १२ ॥

भावार्थः — जो रोगी दाह, तुना, गरमी, मद, मध, रक्तिभित्त, क्षीव्यसन ( मेथुन ) व मूर्च्छा से पीडित हैं, उन्हे शीतल भोजन के द्वारा उपचार करना चाहिये। जिन्होंने घृत [स्नेह] पीया हो, जिन को विरेचन दिया हो, जो वात व कंफ के विकार से पीडित हों, एवं जिनका मल क्षेदयुक्त हो रहा हो, उन को अत्यंत उप्णभोजनों से उपचार करना चाहिये॥ १२॥

### स्निग्ध, दक्ष, भोजनः

वातकताययानतिविरूत्ततत्त्वधिकव्यवायिनः। क्रिन्नपरान्विश्वेषवद्वभक्षणभोजनपानकादिभिः॥ स्नेह्युतैः कफःप्रवछत्तंदिखमेहिमहातिषेदसो । रूक्षतरैर्निरंतरमरं पुरुषानश्चनैः समाचरंत् ॥ १३॥

भावार्थ: — जो घातन्याधिसे प्रस्त है जिनका शरीर रूक्ष है, जो अधिक मैथुन सेवन करते हैं व अधिक परिश्रम करते हैं उन को अधिक स्नेह ( धी, तैल आदि ) संयुक्त अनेक श्रकार के सक्य मोज्य पानक आदियों से उपचार करना चाहिये। कफा-धिक्य से युक्त हो, तांदिल हो [ पेट बढ गया हो, ] विशिष्ट प्रमेही हो, मेदोहा है से युक्त हो, उन्हें रूक्ष व कर्कश [ कठिन ] आहारोसे उपचार करना चाहिये ॥ १३॥

1 1 1

द्रव, शुष्क, एककास, द्विकाल भोजन

तीत्रहुपातिश्चोषणविशुष्कतन्निय दुर्चलान्द्रवै— । मेरिपहोदराक्षिनिजकुक्षिविकारयुत्तप्तताकुलां— ॥ द्वारिनराष्ट्रयेदिह विशुष्कतरैरनलाभिजृद्धये । मंदसमाप्रिकालुषुभिरेकवरदिकभोजनैः क्रमात् ॥ १४ ॥

भावार्थ:—जो रोगी तीवतृषा से युक्त हो, जिसका मुख अत्यधिक सूख गया हो, जिसका शरीर शुष्क हो, दुर्बल हो, उन को द्रवपदार्थी से उपचार करना चाहिये। प्रभेही, महोदर, अक्षिरोग, कुक्षिरोग, क्षत व दुक्तार से पांडित रोगी को शुष्क पदार्थोंसे उपचार करना चाहिये। मंदािश में अग्निवृद्धि करने के लिये एक दफे लघुभोजन कराना चाहिये। समाग्रि में दो दफे भोजन कराना चाहिये। १४।।

श्रीषघरोषिणामश्रनमीषघसाघितमेव दापये—।
दिशिविशीनरोगिषु च हीनतरं घर्ऋतुप्रचोदितं ॥
दोषश्रमनार्थमुक्तमतिषुष्टिकरं वळवृष्यकारणं।
स्वस्यजनोचितं भवति वृत्तिकरं प्रतिपादितं जिनैः॥ १५॥

भावार्थ:— जो आंपघडेपी है [आंपघ छाने में हिचिकिचाते है ] उन्हें आंपघियों से सिद्ध (या मिश्रित ) मोजन देना चाहिये । जिन को अग्नि एकदम कम हो गयी हो उन्हें माश्राहीन [ प्रमाण से कम ] भोजन देना चाहिये । दोषों के रामन करने के लिये छहों ऋतुओं के योग्य (जिस ऋतु में जो २ भोजन कहा है ) भोजन देना चाहिये । [ यही दोषशमन भोजन है ] स्त्राधपुरुषों के शरीर के रक्षणार्थ, पृष्टि, बल, वृष्य कारक (व समसर्वरसयुक्त ) आहार देना चाहिये ऐसा भगवान् जिनेद्र देवने वहा है ॥ १५॥

## मेवजकर्मा दिवर्णनश्रीतशाः

द्वादश्वभौजनकपविधिविहितो दश्वपंच चैवस-।
द्रंषजकर्मनिर्मितगुणान्दशभेषजक।लसंख्यया ॥
सर्वभिद्वाज्यतेलपरिपाकविकल्परसन्निपष्टिभे-।
दानपि रिष्टमर्मसहितानुपसहरणैर्बबन्चिहम्॥ १६॥ ....

भावार्थः — इस प्रकार बारह प्रकार के भोजन [ शीत, उष्ण, शिनम्ध, इक्ष, इव, शुष्क, एककाल, दिकाल, औषत्रयुक्त, मात्राहीन दोषशमन और वृष्यभोजन ] व उसका

विधान भी किया गया है। अब पंद्रह प्रकार के औषधकर्म व उन के गुण, दश औषध-काल, सम्पूर्ण घृततैलों के पाक का विकल्प (भेद) रस के तेसठ भेद, अरिष्टलक्षण, मर्मस्थान, इन को संक्षेप से आगे आगमानुसार कहेंगे॥ १६॥

### दशमीषधकाल.

संश्वमनाग्निदीपनरसायनबृंहणळेखनोक्तसां— ।
 प्राहिकवृष्यश्वोषकरणान्तिततिद्वेळयमेथे। ध्वभा ॥
 गोभयभागश्चित्तसविरेकविषाणि विषीषधाष्यि ।
 पाहरश्वेषभेषजकृतािखळकर्मसमस्तवेदिनः ॥ १७ ॥

भावार्थः— १ संशमन, २ अग्निदीपन, ३ रसायन, ४ बृंहण, ५ छेखन, ६ संग्रहण, ७ बृष्य, ८ शोषकरण, ९ विख्यन, १० अधःशोधव, ११ ऊर्धशोधन, १२ उभयमागशोधन, १३ विरेचन, १४ विष, ६५ विषोधध, ये सम्पूर्ण औषधियों के पंदह कर्म हैं ऐसा सर्वज्ञ भगवान ने कहा है ॥ १७ ॥

## दश्रजीवधकालः

निर्भक्त, प्राग्भक्त, अर्ध्वभक्त व मध्यभक्तलक्षणः
पातरिहीषधं बलवतामस्तिलामयनाशकारणं ।
पागपि भक्ततो भवति शीव्रविपाककरं सुलाबह्म् ॥
अर्ध्वमथाशनादुपरि रोगगणानपि मध्यगं ।
स्वमध्यगान्विनाश्चयति दक्तमिदं भिषशाधिजानता ॥ १८ ॥

भावार्थः — १ निर्मक्त, २ प्राग्मक, ३ उच्चिमक ४ मध्यमक्त, ५ अंतराभक्त, ६ सभक्त, ७ सामुद्र, ८ मुहुर्मुहु, ९ प्रास, १० प्रासांतर ये दस औषधकाल
[औषध सेवन का समय] है। यहां से इसी का वर्णन आचार्य करते हैं। अनादिक का
बिल्कुल सेवन न कर के केवल औषधका ही उपयोग प्रातःकाल, बल्बौन् मनुष्यों के
लिये ही किया जाता है उसे निर्भक्त कहते हैं। इस प्रकार सेवन करने से औषध
अत्यंत वीर्यवान् होता है। अत्तएव सर्वरोगों को नाश करने में समर्थ होता है। जो
औषध भोजन के पहिले उपयोग किया जावे उसे भागभक्त कहते हैं। यह काल शीध

१ इन प्रकार के औषध सेवन की बलवान् सनुष्य ही सहन कर सकते हैं। बालक, बूढे, स्त्री कीमल स्वभाव के मनुष्य ग्लानि की प्राप्त करते हैं।

२ " तत्र निर्भक्तं केकलमेवीषधमुपयुज्यते " इति पंयातेर ।

4 56 4

है। प्रश्नानेवाला व सुखकारक होता है। उद्भिर्मक्त उसे कहते हैं जो भोजन के पश्चात् ख्राया पीया जावे, यह भोजन कर के पाँछे खाया पीया हुआ औषध, हारीर के उर्ध्य भाग स्थित सर्वरोंगों को दूर करता है। मध्यभक्त उसे कहते हैं जो भोजन के बांच में सेवन किया जावे। यह भोजन के मध्य में दिया हुआ औषध, हारीर के मध्यगत समस्त रोगों को नाहा करता है। विद्य वैद्य को उचित है उपरोक्त प्रकार व्याधि आदि को विचार करते हुए औषधप्रयोग करें।। १८॥

### वंतरभक्तसभक्तस्रभण.

अंतरभक्तमीषधमयाप्रिकर्रं परिपीयते तथा । मध्यगते दिनस्य नियतोषयकालसुमोजनांतरे ॥ औषभरोषिबालक्कश्ववृद्धजने सहसिद्धमीषप्रै— । देंयमिहाश्चनं तदुदितं स्वगुणैश्र समक्तनामकं ॥ १९ ॥

माबार्थ:—अंतरभक्त उसे कहते हैं जो सुबह शाम के नियत भोजन के बीच ऐसे दिन के मध्यसमय में सेवन किया जाता है। यह अंतरामक्त अग्नि को अव्यंत दीपन करनेवाला, [इदय मनको शक्ति देनेवाला पथ्य] होता है। जो औषधों से साधित [काथ अदि से तैयार किया गया या भोजन के साथ पकाया हुआ] आहार का उपयोग किया जाता है उसे सभक्त कहते हैं। इसे औषधद्वेपियोको [दवा से नफरत करनेवालो को ] व बालक, कुश, इद्ध, जीजनों को देना चाहिये॥ १९॥

# सामुद्रमुदुर्मुदुलक्षण.

जर्ध्वपधःस्वदोषगणकोपवश्चादुपयुज्यते स्वसा-। मुद्रविश्वेषभेषजमिहाश्चनतः मथमावसानयोः ॥ श्वासविश्वेषबहुद्दिक्षिषु तीव्रतरमतीतसो-। द्वारिषु भेषजान्यसकृदत्र मुहुर्मुहुरित्युदीरितं ॥ २०॥

भावार्थः — जो आष्य भोजन के पहले व पछि सेयन किया जावे उसे सामुद्र कहते हैं। यह ऊपर व नांचे के भाग में प्रकृपित दोषों को शांत करता है। स्नास, तीवहिका, [हिचकी] तीव उद्गार (ढकार) आदि रोगों में जो औषप [भोजन कर के था न करके] बार बार उपयोग किया जाता है उसे मुहुमुंहु कहते हैं।। २०॥

१ इते प्रयांतरों में "अधीमक" के नामते कहा है। लेकिन् दोनी का अभिनाय एक हा है।

#### प्रासमासांतर लक्षण.

ग्रासगतं विचूर्णमबलाग्निषु दीवनबृंहणादिकं । ग्रासगणांतरेषु वमनीषधपूमगणान् सकासानि-॥ श्वासिषु तत्वशांतिकरभेषजसाधितसिद्धवोगले-। - ज्हानिष योजयोदिति दश्लीषधकालविचारणकमात् ॥ २१ ॥

भावार्थ:—ग्रास उसे कहते हैं जो कवल के साथ, मिलाकर उपयोग करें। जिन के अग्नि दुर्बल हो जो क्षीणशुक्त व दुर्बल हो उन्हें दीपन, बृंहण, वाजीकरण श्रीविधिस चूर्ण को ग्रास के साथ उपयोग करना चाहिये। ग्रासांतर उसे कहते हैं जो ग्रासो [ कवल ] के बीच ( दोनों ग्रासों के मध्य ) में सेवन किया जाने। ग्रास आसपिंडितों को, वमनौषध सिद्ध वमनकारक धूम व कालादिकों को शांत करनेवाले औपिंचियों से अवलेहों को ग्रासांतर में ग्रयोग करना चाहिये। इस प्रकार कमशः दस औषव काल का वर्णन हुआ ॥ २१॥

## स्नेहपाकादिवर्णनप्रतिज्ञा.

स्नेहिविपाकलक्षणमतः परमूर्जितमुच्यतेऽधुना- । चार्यमतैः प्रमाणमपि कल्ककषायिवचूर्णतेलस् ॥ पिःप्रकरावलहनगणेष्वतियोगमयोगसाधुयो- । गानिजलक्षणैरालिलजास्वफलं सकलं प्रवीम्यहं ॥ १२ ॥

भावार्धः — यहां से आगे स्नेहपाक (तैल पकाने) का लक्षणे, कल्क, कषाय, चूर्ण, तैल, घृत, अवलेह इन के प्रमाण, अतियोग, अयोग व साधुयोग के लक्षण, सम्पूर्ण शासको कल आदि सभी विषय को पूर्वाचार्यों के मतानुसार इस प्रकरण में वर्णन करेंगे ॥ २२॥

## काथपाकविधिः

द्रव्यगुणा बतुर्गुणजलं परिषिच्य विषक् - ।
मष्टभागमविश्वष्टमपरैः श्रुतकीर्तिकृपारनंदिभिः ॥
पोडश्वभागश्चेषितमञ्जूकष्टतादिषु वीरसेनस् - ।
रिष्रमुखेः कषायपरिपाकविधिविदितः पुरातनैः ॥ २३ ॥

भावार्थः — जहां घृत आदि के पाक में कशाय पाक कां विधान नहीं छिखा हो, ऐसे स्थानी में औपध द्रव्य से चतुर्गुण [चौगुना] जल डाल कर पकार्थे। आठवां भाग शेष रहने पर उतार कर छान छेने ऐसा श्रुतकीर्ति व कुमारनंदि मुनि कहते हैं। हैकिन् पुरातन बीरसेन आदि मुनिपुंगव द्रव्य से चतुर्गुण जल डालकर, सोलहवां भाग शेष रखना चाहिये ऐसा कहते हैं॥ २३॥

### स्नेहपाकविधि-

दृष्याचतुर्युणांभिति विषक्षकषायविश्वेष-।
पादश्चेषिततदर्भदुग्धसिहते च तदर्भछते छतस्य ॥
पादौष्यधक्रस्कयुक्तमित्वछं परिपाच्य छतावश्चेषितं ।
बहुरपूज्यपादकथितं तिळ्लादिविपाकछक्षणम् ॥ २४ ॥

भाषार्थः — औषधद्रव्य को चतुर्गुण जल में पकावें। उस कषाय की चौधाई हिस्से में ठहरावें, उस से अर्धभाग दूध, अर्धभाग घी (स्नेह) दूध व घी से [स्नेह] चौधाई भाग औषधकल्क। इन सब को एकत्र पकाकर घृत के अंश अवशेष रहने पर उतारलें। यह पूज्यपाद आचार्य के द्वारा कहा हुआ स्नेहपाक का लक्षण विधान है॥ २४॥

#### स्तेहपाकका त्रिविधमेद

मोक्तघतादिषु मिनिहिताखिळपाकविधिविश्वेषिते । ज्वेषु समस्तसूरिमतभंदविकल्पकृतः मशस्यते ॥ पाकमिह त्रिक्षा प्रकटयंति सृदुं वरचिक्कणं खरा । युक्वळचिक्कणं च निजनामगुणैरपि श्वास्त्रवेदिनः ॥ २५ ॥

भाषार्थ: -- उपर्युक्त प्रकार घृत आदि के पाक के विषय में जो आचारों के परस्पर मतमेद पाया जाता है, वे सर्व प्रकार के विभिन्न मत भी हमें मान्य है। स्नेह पाक तीनप्रकार से विभक्त है। एक मृदुपाक, दूसरा चिक्कणपाक, तीसरा खरचिक्कण पाक, इस प्रकार अपने नाम के अनुसार गुण स्खनेवाले तीन पाकों को शास्त्रज्ञोंनें कहा है। २५॥

### मृदुचिक्रणसरचिक्रणपाकलक्षण.

स्नेहवरीषधाधिकविवेकगुणं मृदुपाकमादिश्चेत् । स्नेहविविक्तकल्कवहुपिच्छिलतो अनतीह चिक्कणं ॥ कल्कमिहांगुलिद्दय विमर्दनतः सहसैव वर्तुली—ः। भूतमवेस्य तं खरमुचिक्कणमाहुरतोतिदग्थता ॥ २६ ॥ भावार्थ: — स्नेह पकाते २ जब तैल व उस में डाला हुआ औषध अलग २ [ तैल अलग, औषध अलग, तैल औषध घुले नहीं ] हो जावे इसे मृदुपाक कहते हैं। जिस कल्क में तैल का अंश बिलकुल न हो, लेकिन वह लिबलिवाहट से युक्त हो, ऐसे पांक को चिकाण अर्थात् मध्यपाक कहते हैं। जिस कल्क की दोनों अंगुलियों से मर्दन [ मसलने ] करने पर शीव्र ही गोल वा बत्तीसा बन जावे तो इस पाक को लरचिकाण पाक कहते हैं, हैं दग्ध पाक निर्गुण होता है ] ॥ २६॥

स्तेह आदिकों के सेवन का प्रमाण.

स्नेहपरिममाणं षोढिशिकाकुडुचं द्रवस्य चूर्णे। विडालपादसदृशं वरकलकिमहासमात्रकं॥ संव्यमिदं वयोवलश्वरीरिवकारिवशेषतोतिही—। नाधिकतां वदंति बहुसंश्रमनीषधसंग्रहे तृणाम्॥ २७॥

भावार्थ: — जो रोगशमनार्थ संशमन औषधप्रयोग किया जाता है, उस में स्नेह [ घृतैतल ] चूर्ण व कल्क के सेवन का प्रमाण एक र तोला है। द्रव पदार्थ (काथादि) का प्रमाण एक कुडव (१६ तोला) है। लेकिन रोगी के वय, शक्ति, शरीर, विकार [रोग] की प्रबलता अप्रवलता, आदि के विशेषता से अर्थात् उस के अनुसार उक्त माजा से कमती या बढती भी सेवन करा सकते है। ऐसा संशमन औषधं संप्रह में मनुष्यों के लिये आचार्यप्रवरोंने कहा है॥ २७॥

रसोंके त्रेसठ भेदः

एकवरद्विकित्रिकचतुष्कसर्वचष्ट्कभेद्भं-। गैरिविछै रसास्त्रिकयुताभिकषष्टिविकल्पकाल्पिताः॥ तानिधगम्य दोषरसभेदविद्शिंबपूर्वमध्यप-। श्रादपि कर्पनिर्मेछगुणो भिषगत्र नियुज्य साथयेद् ॥ २८॥

भाकार्थ: — [अब रसों के त्रेसट भेद कहते हैं ] एक २ रस, दो २ रसों के संयोग, तीन २ रसों के संयोग, चार २ रसों के संयोग, पांच २ रसों के संयोग व छहो रसों के संयोग से कुछ रसों के त्रेसट भेद होते हैं। दोपभेद रसभेद, पूर्वकर्म मध्यकर्म व पश्चात्कर्म को जाननेवाला निर्मछगुणयुक्त वैच, रसभेदों को अच्छी तरह जान कर, उन्हें दोपों के अनुसार प्रयोग कर के, रोगों को साधन करें।

रसभेदों का खुकासा इस बकार हैं-एक २ रस की अपेक्षा छह भेद होते

हैं [क्यों कि रस छह ही है ] जैसे १ मधुर रस (मीठा) २ अम्छ [खड़ा]रस, ३ टबण [नमकीन] रस, ४ कटुक [चरपरा] रस, ५ तिक्त (कडवा) रस, ६ कषाय (कषैला)रस. दो २ रक्षों के संयोग से १५ भेद होते है । १ मधुराम्छ, २ मधुरलवण, ३ मधुर तिक, ४ मधुरकदुक, ५ मधुरकपाय. इस प्रकार मधुर रस को अन्य रसों में मिलाने से ५ भेद हुए। १ अम्बलवण, २ अम्लकटुक, ३ अण्लितक, ४ अम्लकपाय, इस प्रकार अम्बरस को अन्य रक्षों के साथ मिळाने से ४ भेद हुए । १ छवणातिक्त, २ छवणकटुक, ३ छवणकपाय. इस तरह छवणरस अन्य रक्षो के साथ मिलाने से ३ भेद हुए। १ कटुकातिक, २ कटुककपाय, इस प्रकार कटुक को तिक्त रे। मिछाने से २ भेद हुए। तिक्तकंषाय इन दोनो केन्संयोगसे एक भेद हुआ। इस प्रकार १५ भेद हुए । तीन २ रसों के संयोग से २० मेर होते हैं । वह इस प्रकार है । मधुर के साथ दो २ रसीके संयोगे करने से उत्पन्न दश भेद. १ मधुराम्छळवण, २ मधुराम्छकटुक, ३ मधुराम्छातिक्त, ४ मधुराम्छकषाय, ५ मधुरछवण कटुक, ६ मधुरछवणतिक्त, मधुरलवणकपाय, ८ मधुरकदुकातिक्त, ९ मधुरकदुककपाय, १० मधुरितक्त कषाय ) अम्लरस<sub>्</sub>के साथ मधुर व्यतिस<del>्वि</del>त अन्य रसों के संसर्ग से जन्य छह भेद । १ अम्लब्ब्वण कटुक, २ अम्लल्ब्वणितिक्त. ३ अम्लल्बण कपाय, ४ अम्लकटुकपाय, ५ अम्लकटुति्क्त, ६ अम्लितिक्तकपाय । लवण रस के साथ संयोगजन्य तीन भेद । 🤾 ह्रियण्कदुकात्कित, २ खबणकदुकपाय, ३ खबणतिकतकषाय । कदुकरस के साथ संयोगजन्य एक भेद 找 ृकटुतिक्तकषाय । इस प्रकार २० भेद हुए । चार चार रसों के संयोग से १५ भेद होते है। इस भे मधुर के साथ संयोगजन्य दश भेद अम्छरस के साथ संयोग से उत्पन्न भेद चार, छवण के साथ संसर्गजन्य भेद एक होता है। इस प्रकार पंद्रह हुए। इस का विवण इस प्रकार है।।

१ मधुराम्छलवणकटुक, २ मधुराम्छलवणितक्त, ३ मधुराम्छलवणकपाय, 
४ मधुराम्छकटुककषाय, ५ मधुराम्छकटुकितक्त, ६ मधुराखवणितक्तकटुक, ७ मधुराम्छितिक्तकषाय, ८ मधुराखवणकटुककषाय, ९ मधुराकटुतिक्तकषाय, १० मधुराखवणितक्तकषाय, १० मधुराखवणितक्तकषाय, १० मधुराखवणितक्तकषाय,

्र १ अम्छव्यणकदुतिक्त, २ अम्छ्छ्यणकदुक्याय, ३ अम्छ्ख्यणिककपाय, १ अम्छकदुतिक्क्षपाय । १ छ्यणकदुतिककपाय ॥

. पाच रसों के संयोग से ६ भेद होते हैं। वह निम्ने खिलानुसार है।

१ मधुराम्छळवणकदुतिक २ मधुराम्छळवणकदुकपाय ३ मधुराम्छळवणितकः कष्य, मधुराम्छकदुतिककत्राय, मधुरळवणकदुतिककषाय। इस प्रकार मधुरादि रस के संयोग से ५ मेद हुए । १ अम्छळवणकटुतिक्तकषाय अच्छादिरसों के संयोग से, यह एक भेद हुआ ।

छहों रसों को एक साथ मिछाने से एक भेद होता है यथा मधुराम्छछवणकदुतिक्त कष्मय । इस प्रकार कुछ रसों के त्रेसठ भेद का विवरण समझना चाहिये ॥ २८ ॥

## मयोगातियोगसुयोगस्क्षण.

सर्वमिहा तिलामयविरुद्धमयोगमितप्रयोगस्- । यद्वरभेषजैरतिनियुक्तमभेषविकारविष्ठहं ॥ सम्यगितः प्रयोगसुपदिष्टसुपक्रमभेदसाधनै— । रायुररं विचार्य बहुरिष्टगणैरवबुध्य साध्येत् ॥ २९ ॥

भावार्थ:—जो औषधप्रयोग रोग के लिये हरतरह से विरुद्ध है उसे अयोन कहते हैं। जो रोग के शक्ति की अपेक्षा [ अविरुद्ध होते हुए भी ] अधिकमात्रा से प्रयुक्त है उसे अतियोग कहते हैं। जो योग रोग को नाश करने के लिये सर्व प्रकार से अनुकूल है अतएव रोग को पूर्णरूपेण नाश करने में समर्थ है उसे सम्यग्योग कहते हैं। वैध को उचित है कि अरिष्ट समूहों से रोगी के आयु को विचार कर, अर्थात् आयुका प्रमाण कितना है, इस बातको जानकर, अनेक भेदसे विभक्त उपक्रम (श्रतीकार) कसी साधनों से रोग को साधना चाहिये, [ चिकित्सा करनी चाहियें ] ॥ २९ ॥

#### रिधवर्णनप्रतिका-

स्वस्थजनोद्धवान्यिषकृतातुरजीवितनात्रहेतुरि-।

ष्टान्यिप चारुवीरिजनवचोदितस्रक्षणस्रितानि ता-॥

नयत्र निरूपयाम्याक्वस्यर्भिरपूनपहंतुमिच्छतां।

तत्विदां नृणाममस्युक्तिवधूनिहिताभिकांश्विणाम्॥ ३०॥

भावार्थः—अब आचार्य कहते हैं कि जो भन्य तत्वथेता संपूर्ण कर्मशत्रुओको नाश कर मुक्तिलक्ष्मी को घरना चाहते है, उन के लिये हम स्वस्थ मनुष्य मे भी उत्पन्न रोगी के प्राण को नाश करने के लिये कारणभूत रिष्ट [ मरणिचन्हों ] का निरूपण श्री महावीरमगवंत के वचनानुसार लक्षणसहित करेंगे ॥ ३०॥

#### रिष्ठसे मरणका निर्णय.

मेघसगुभतैर।भेकवृष्टिरिवेष्टविक्षिष्टरिष्टस- । न्दर्भनतो तृणां मरणमप्यचिराज्यवतीति तान्यक्षे-॥

## षागमपारमस्यमनसैव विचार्य निश्चितं बदेत् । स्वप्नविकारचेष्टितविरुद्धविद्धसणतो विचसणः ॥ ३१ ॥

भावार्थ:—समस्तशाको में प्रभीण वैद्य जैसे अत्यधिक बादलों के होनेपर बर्सात होना अनिवार्य कह सकते हैं, उसी प्रकार विशिष्ट मरणिचन्होंके प्रकट होने से मरण भी शीष्र अवस्य होता है, ऐसा अपने मन में निश्चय कर कहें। विकृतस्वप्न, विरुद्धचेष्टा, व विद्वलक्षण, इनसे आयु का निर्णय कर सकता है एवं मरण का ज्ञान कर सकता है।। ३१॥

#### मरणस्वकस्वजः

स्वप्नगतोऽतिकंटकतरूनिधरोहाति चेद्धयाङ्गुलो । भीमगुहांतरेऽपि गिरिकूटतटात्पतित सधोमुखः ॥ यस्य खिरोगळोरसि तथोच्छितवेणुगणभकार- । ताळादिसमुद्धवो भवति तज्जनगारणकारणावहम् ॥ ३२ ॥

भावार्थ: — यदि रोगी स्वय्न में व्याकुछ होकर अपने को तीनकंटकबृक्ष पर चढते हुए देखना हो, कोई भयंकर गुफा में प्रवेश कर रहा हो, कोई पर्वत वगैरह से नीचे मुखकर गिरता हो एवं यदि रोगी के शिर, गछ व हृदय में ऊंचे बांस व उसी प्रकार के ऊंचे ताछ [ताड] आदि इक्षों की उत्पिश्त माळ्म पडती हो तो यह सब उसके मरणचिन्ह है ऐसा समझना चाहिये अर्थात् ये उक्षण उस के होनेवाछे मरण को बतछाते हैं || ३२ ||

यानलरोष्ट्रमर्दभवराइमहामहिषोष्ट्रस्यसः—।
व्याख्युगान् वजेत् समाधिकः दिशं त्वरितं च दक्षिणं॥
तैळविक्षिप्रदेइमसिता वनिता अथवातिरक्तमाः—।
व्यावरधारिणी परिष्ठसन्त्यसकृत्परिजृत्यतीव सन् ॥ ३३॥

त्रेतगणैस्सञ्चयबहुभस्मधौरयवात्मभृत्यव-। गैरतिरक्तकृष्णवसनावृत्तकिगिभिरंगनाभिर-॥ त्यंतविरूपिणीभिरवयुत्त नरोः यदि नीयतेऽत्र। सार्वासतिकोत्यकक्तत्तक्षेश्वयानपि यः प्रशस्यति॥ ३४॥ भाषार्थ:—जो स्वप्नमें खद्यर, ऊंट, गधा, स्वर, भैंस व अयंकर व्याव्र (शेर) आदि क्र्र मृगोंपर चढकर शीव्र ही दक्षिण दिशा की ओर नाते हुए हत्य को देख रहा हो, शरीर पर तेळ छगाये हुए स्वयंको छाछवस्त्र व माछा को धारण करनेवाछी काछी बी बार २ परिहास करती हुई, नाचती हुई बांधकर छेजा रही हो, शस्य (कांटे) व मस्म को धारण करनेवाछ प्रेतसम्ह, अथवा अपने नौकर या अत्यंत छाछ वा काछे कपडे पहने हुए साधु, अत्यंत विकृत रूपवाछी जी, यदि रोगी को पकडकर कहीं छे जाते हुए हत्य को देख रहा हो, जो रूर्व, तिछ के कल्क, खळ, छोहसमूहों को स्वप्न में देखता हो तो समझना चाहिये यह सब उस रोगी के मरण के चिन्ह हैं। ऐसे रोगीकी चिकित्सा न क्रुरनी चाहिये॥ ३३॥ ३४॥

बिशिष्ट रोगों में विशिष्टस्वप्न व निष्फळस्वप्न.

श्वोणितिपत्तपाण्डुकफमारुतरोगिषु रक्तपीतपा—।
ण्डुमकरारुणाभवहुवस्तुनिदर्शनतो मृतिस्तु ते—॥
वां सयरोगिणामपि च वानर्षंगुत्तया यथामकु—।
त्वात्मविचितितान्यस्तिखदर्श्वकान्यफ्छानि वर्णयेत् ॥ ३५ ॥

भाषार्थः — रक्तिपित्तसे पीडित लाल, पांडुरोगाँ पाँला, कफरोगी सफेद व बातरोग से पीडित लाल वर्ण के बहुत से पदार्थों को देखें और क्षयरोग से पीडित मनुष्य बंदर को मित्र के सहश अधवा उस के साथ मित्राता करते हुए देखें तो इन का जकर मरण होता है। जो स्वप्न रोगी के प्रकृति के अनुकृत्ल हो, अभिन्न स्वभाववाला हो एवं संस्कार गत हो जो विषय व वस्तु बार बार चिंतवना किया हुआ हो वही स्वप्न में नजर आंबें] ऐसे स्वप्न फलराहित होते हैं।। ३५॥

दुष्ट स्वप्नों के फल.

स्वस्यजनो अचिरादधिक रेग्गचयं सम्वेति चातुरे । मृत्युमुखं विज्ञत्यसद्द्वामुरनिष्ठुररूपदुष्टदु — ॥ स्वप्ननिदर्जनादरञ्जामसुखाम्युद्वैकदेतुसु । स्वप्नगणान्त्रवीम्युरुतरामयसंद्रतिभेदवैदिवस् ॥ १६॥

भावार्थः पूर्वोक्त प्रकार के असुस्त्रा व राक्षस जैसे भयंकर, दुष्ट स्वप्नों को यदि स्वस्थ मनुष्य देखें तो शीव्र ही अनेक प्रकार के रोगों से प्रस्त होता है। रोगी

देखें तो शीक प्रमुद्धसपर जाता है। अब विस्तृत रोगसम्हों से भेर को जानके अलें के किये अत्युक्त सुंख व अम्युदय के हेतुभूत शुभस्यनों को कहेंगे॥ ३६॥

शुप्तस्यप्न.

पंचार्क्ष्मरपतीत्वरवेटिश्वजैनसंभव- । स्वप्नगणान् जिनेंद्रभवनानि मनोहरमिश्रवांश्वान् । । नदीसमुद्रज्ञसंतरणोन्नतशैल्वाजिसद्वारणा-। रोहणान्यपि च सौक्यकराण्यभिषदयतां नृणाम् ॥ ३७ ॥

भाषार्थ:— जोग रोगी स्वप्न में पंचपरमेष्ठी, अपने गुरु, राजा, जिनेंद्रश्रम्धन में बतलावे हुए सोछह स्वप्न, जिनेंद्रमंदिर, सुंदर मित्र बांधव आदि को देखता हो एवं अपनेको नदी समुद्र को पार करते हुए, उनत पर्वत, सुंदर घोडा व हाथीपर चहते हुए देखता हो यह सब शुभ चिन्ह हैं। रोगीके लिये सुखकर हैं॥ ३७॥

### भन्य प्रकार के भरिष्ठलक्षण.

भर्म उपद्रवान्वित्तमशामयपीडितमुग्रमर्मरो- ।
गञ्यथितांगयष्टिमथवा तमतीतसमस्तवेदनम् ॥
स्यक्तंनिजस्वभावमसितद्विजतद्वसनोष्टनिष्ठुरं ।
स्तन्थनिमग्नरक्तविषमेक्षणमुद्रतङोचनं त्यजेत् ॥ ३८ ॥

मायारं:—जो मर्म के उपद्रव से संयुक्त महामय पांडित है, भयंकर मर्मरोगंस व्यक्तिलत है, जिस की समस्तवेदनायें अपने आप अकस्मात् चिकित्साक विना शांत होगयी हों, शरीरका वास्तविकस्वभाव एकदम बदल गया हो, दांत काले पडगये हो, जीभ व ओंठ काली व कठिन होगयी हों, आंखें स्तन्ध [ जकडजाना ] निमम्म ( अंदर की ओर घुसजाना ) लाल व विषम होगई हों अधवा आंखे उभरी हुई हो, ऐसे रोगीकी चिकित्सा न कर के छोड देना चाहिये । अर्थात् ये उस रोगी के मरण चिन्ह हैं । इन चिन्हों के प्रकट होनेपर रोगी का मरण अवश्य होता है ॥ ३८॥

पश्यति सर्वमेव विक्वताकृतिमार्तविश्वेषश्वक्रजाति। विक्वति श्रुणोति विकृति परिजिन्नति गंधमन्यतः॥ सर्वरसानपि स्वयमपेतरसो विरसान्त्रवीति यः। स्पर्श्वमरं न वेत्ति विक्रपत्यबलस्तमपि त्यजेद्विषक्॥ ३९॥ भाषार्थः — जो रोगी सर्वेरूप को विकृतरूप से देखता है, आर्तनाद जैंब निकृत राष्ट्र को सुनता है, गंध को भी विकृतरूप से स्ंघता है, अपनी निकृत के रस रहित, विकारस्वाद (निस्वाद) अथवा विकृत रत्तवाली होनेसे सम्पूर्ण रसों को विरस कहता है, स्पर्शकों भी नहीं जानता एवं प्रलाप करता है, निर्वल है, ऐसे रोगी को वैच अंसाध्य समझकर लोड देवें ॥ १९ ॥

आननसंभृतश्वयथुरंघिगतः पुरुषं -।
हंति वदंघिजोष्यनुतदाननगः प्रमदां -॥
गगुरागतस्तयोर्मृतिकरोर्धश्वरीरगतो -।
प्यर्धतनोविंशोषणकरः कुरुते मरणं॥ ४०॥

भावार्थ: — पुरुष के मुख में शोध उत्पन्न होकर ऋमशः पाद में चला जावे तो और खी के प्रथम पाद में उत्पन्न होकर मुख मे आजावें तो, मारक होता है। गुद्ध भाग में उत्पन्न शोध, एवं शरीर के अर्धभाग में स्थित होकर अर्धभ्रारि को सुखानेवाला शोध श्रीपुरुष दोनों को मारक होता है।। ४०॥

> यो विपरीतरूपरसगंधविवर्णमुखो । नेशरुजां विना सृजति शीतस्रनेत्रजसम् ॥ दाइनखद्विजाननसमुद्रतपुष्पसुग- । भीतिसितासितैररुणितैरनिमित्तकृतैः ॥ ४१ ॥

मावार्थ:—जो रोगौ विपरीत रूप रस गंधादिकों का अनुभव करता हो, जिसका मुख विवर्ण (विपरीत वर्णयुक्त ) होगया हो, जिस के नेत से कोई नेत्ररोग के न होनेपर भी शांतळ पानी बहरहा हो, जिस के शरीर में अकस्मात् दाह और नाख्न, दंत व मुखमण्डळ में आक्स्मात् सफेद, काळे व ळाळ पुष्प (गोळबिंदु) उत्पन्न होगये हों, तो समझना चाहिये कि उस रोगी का मरण अत्यंत सिनकट है ॥ ४१॥

#### अन्यरिष्टः

यश्च दिवानिश्वं स्विपिति यश्च न च स्विपिति । स्पृष्टललाटकूटघिटितोक्ट्रितभूरिश्चिरः ॥ यश्च मल्लं बृहत्सृत्रति श्वक्तिविद्दानतन्तु— । र्यःमलपनात्पतत्यपि सचेतन एव नरः ॥ ४२ ॥ यथ समस्तकोकमीप घूमहिमांबुदुतं । यथ घरातछं सिलति तद्दिवराङ्गान्नतं ॥ यथ रजोविकीर्णरवि पश्यति चात्मवपुः। यश्र बजं न वेचि दहनादिकृतां मनुजः ॥ ४३ ॥ यश न पश्यति प्रविदितप्रतिविद्यमरं । यथ निषेष्यते कनकपासिकपद्धतिभिः॥ यश्र दिवाकरं निश्चित्रशिञ्चतिवन्द्यनिछं। यश्र श्वरीरिणं समुपलक्षयति मक्टम् ॥ ४२ ॥ यस्य ससाटपद्दमुपयंति 🖣 युक्तगणा । यस्य शिरस्यकारणविकीर्णरजोनिचयः॥ यस्य निमन्नमेव इतुविकंबबृहद्भूषणं ॥ यस्य विनष्टशीनविकृतस्वरता च भवेत् ॥ ४५ ॥ षस्य सितं तद्व्यसितवच्छुविरं घनव-। धस्य दिवा निश्चेष बृहद्प्यतिसुक्ष्मतरं ॥ यस्य मृद्स्तथा कठिनवद्विममप्यहिमं। यस्य समस्तबस्तु विपरीतगुणं तु भवेत् ॥ ४६ ॥ तान्परिदृत्य दुष्टबङ्गरिष्टगणान् मनुषान् । साधु विचार्य चेष्टितानेजस्वभावगुणैः॥ व्याधिविश्रेषविद्रिषगश्चेषभिषक्त्रवरः। साध्यतमापयान्सत्तमेव स साधयतु ॥ ४७ ॥

मावार्थ: — जो रोगी दिन रात सोता हो, जो बिल्कुल नहीं सोता हो, जिस के ल्लाट प्रदेश में स्थित शिरायें उठी हुई नजर आती हों, जो भोजन न करने पर भी बहुत मल विसर्जन करता हो, मूर्कित न होने पर भी बहुबह करते हुए गिर पहता हो, सम्पूर्ण लोक को, धूवां, ओस, व पानिसे ल्याप्त देखता हो, महीतल को रेखा व रंधें। [छिद सूराक ] से ल्याप्त देखता हो, अपने शरीर पर धूल विखेर लेता हो, (अथवा अपने शरीर को धूलि से ल्याप्त देखता हो,) अग्नि से जलने व शक्वादिक से भिद ने छिद ने आदि से उत्पन्न बेदनाओं को बिल्कुल नहीं जानता हो, दर्पणादिक में अपने प्रतिबिन्च को नहीं देखता हो, जिस पर [स्नान से शरीर साफ होने के पश्चात् भी ] कनकमाक्षिक (सुनैरी रंगवाली मिल्ल्यां) समृह आ बैठता हो, राति में सूर्य को, दिन में चंद्र के सहश कांतियुक्त सूर्य को व न रहते हुए भी अग्नि व वायु को देखता

हो, जो प्रेत राक्षस आदि प्राणियों को अच्छी तरह देखता हो, जिस के ठठाट पर यूक [जूं] समूह आकर बैठ जाता हो, शिर बिना कारण रज से [जूछ आदि ] व्याप्त हो जाता हो, हन गहरी मालूम पडती हो, नाक अल्प अथवा विकृत होगयी हो, जिसको सफेद वस्तु मी काछे दिखते हों, छिद्रसहित मी छिद्ररहित [ठोस] दिखते हों, दिन, रात्रिको समान दिखता हो, बडा भी सूक्ष्मकृप से दिखता हो, मृदु भी कठिन मालूम होता हो, ठण्डा भी गरम मालूम होता हो, अर्थात् जिसे समस्त पदार्थ विपरीत गुण से दिखते हों ऐसे मरणिचन्होंसे युक्त मनुष्योंको उनके खमाव, चेष्टा, गुण आदि-योंको से अच्छी तरह बिचार कर के, उस रोगीको चिकित्सा में प्रवीण कुशल वैद्य साध्य रोगी को बहुत प्रयत्न के साथ साधन करे अर्थात् चिकित्सा करें॥ ४२ ॥ ४६ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

रिष्टलक्षणका उपसंहार और मर्मवर्णन प्रतिशा

मोक्तानेतानिष्टरिष्टान्मनुष्यान् । त्यक्त्वा भीमान् मर्भसंपीडितांश्र ॥ इात्वा वैद्यः पारभेक्तिकित्सां । यत्नादृक्ष्ये मर्मणां छक्षणानि ॥ ४८ ॥

भावार्थः — उपर्युक्त प्रकार के मरणचिन्हों से युक्त रोगियोंको एवं मर्म पीडासे ज्यात रोगियोंको बुद्धिमान् वैद्य छोडकर बाकीके रोगियोकी चिकित्सा करें। अब बहुत यत्नके साथ मर्मों का छक्षण कहेंगे ॥ ४८ ॥

शाखागत मर्भवर्णन.

क्षिप्र व तलहृदय मर्म.

पादांगुरुयंगुष्ठमध्ये तु मर्म । क्षिमं नाम्नाक्षेपकेनात्र मृत्युः ॥ तन्मध्यांगुरुयामानुपूर्ध्यं तलस्य । माहुर्मध्ये दुःखमृत्युं हृदास्यम् ॥ ४९ ॥

भावार्थ: — पाद की अंगुळी व अंगूठे के बीच में "क्षिप" नाम का मर्मस्थान है। वहां भिदने से आक्षेपक वातव्यात्रि होकर मृत्यु होती है। मध्यमांगुळी को छेकर पादतळ के बीच में "तळहृदय" नाम का मर्म स्थान है। वहां भिदने से पिड़ा होकर मृत्यु होती है। ४९॥

कूर्चकूर्च शिरगुक्त मर्मः

मध्यात्पादस्योभयजोपिरष्टात् । क्रुची नाम्नात्र क्षते तद्भमः स्यात् ॥ गुल्फाधस्तात्कूर्चश्चीचीतिदुःखं । भोफी गुल्फे स्तब्धसुतिस्बरुक्च ॥ ५० ॥

भावार्थ:—पादतल पे मध्य [क्षिप्रमर्म] से ऊपर की ओर पिजेकी तरक ] दोनोंतरफ "कूर्च" नाम का मर्म है । वहां जखम होने पर पाद में अमण बा कम्पन होता है। गुल्फ की संधि से निचे [दोनों बाज ] "कूर्चिशर" नाम का मर्म है। वहां विधने से सूजन और पीडा होती है। पाद और जंघा की संधि में "गुल्फ" नाम का मर्म है। वहां चोट लगने से, स्तन्धता [जकड जाना] सुप्ति (स्पर्श ज्ञान का नाश) और पीडा होती है॥ ५०॥

इंद्रवस्ति जानुमर्भ.

पार्षिणप्रत्यूर्थस्वजंघार्धभागे । रक्तस्रावादिंद्रवस्तौ सृतिस्स्पात् ॥ जंघोर्वोः संघी तु जानुन्यमोधं । खंजत्वं तत्र सतं वेदना च ॥ ५१ ॥

भावाधी: — एडी को छेकर ( एडी के बराबर ) ऊपर की ओर पिंडली के मध्य भाग में '' इंड्यिस्त '' नाम का मर्भ है। वहां चोट लगने वा विधनेसे, रक्तस्नाव होकर मरण होता है। पिंडली और उस की जोड में '' जानु '' [ घुटना ] नामका मर्न स्थान है। वहां क्षत होने पर छंगडापन, और पिंडा होती है। ५१।

आणि व उवाममें

जातुन्यूर्ध्व त्र्यंगुलादाणिरुक्व । स्थाब्ध्यं सक्त्थ्वः क्षोफबृद्धिः क्षतेऽस्मिन् ॥ द्धर्वोर्मध्ये स्यादिहोर्वाति मर्म । रक्तस्रावात्सक्तिस्मकोफक्षयश्च ॥ ५२ ॥

भावार्थ: — जानु के ऊपर (दोनों तरफ) तीन अंगुल में आणि नामक मर्म है, जिस के क्षत होनेपर पाँडा साथल की स्तन्त्रता व शोफकी वृद्धि होती है। ऊरु [साथल] के बीच में ऊर्वी नामक मर्म है। वहां विंघने से एक साव होने के कारण, साथल

में सूजन होती है ॥ ५२ ॥

रोहिताक्ष मर्म.

जन्यों स्तूर्ध्व वंक्षणस्याप्यधस्ताद्रोम् छे रोहिता हो अप तद्द्त्।
पक्षाचातः सिविध श्लोफोऽस्त्रपातो मृत्युर्वा स्यात्माणिनां वेदनाभिः ॥ ५३ ॥
भावार्षः — डवीं मर्भ के ऊपर वंक्षणसंधि के नीचे उस (साथळ) के मूळ में
'' रोहिताक्ष'' नाम का मर्म है। वहां क्षत होनेपर रक्तसाव होने से पक्षाचात,
( टकुआ) व पैर में सूजन होती है। कभी २ अत्यंत पीडा के साथ प्राणियों का बरण
भी होजाता है॥ ५३॥

विट्यममें.

अण्डस्याधो वंक्षणस्यांतराखे ग्रुक्रध्वंसी स्याद्विदीपाख्यमर्म । सक्धनेकस्मिन् तान्यथैकादश्चेव सक्ध्यन्यस्मिन् बाहुयुग्मेऽपि तद्वत् ॥५४॥

भावार्थः अण्ड व वंक्षण संधि के बीच में " विटप " नाम का मर्न है । वहां क्षत होनेपर शुक्रधातु का नाश होता है [ इसीलिये नपुसंकत्व भी होता है ] इस प्रकार एक टांग में ग्यारह मर्भ स्थान हुए । इसी प्रकार दूसरी टांगमें दोनों हाथोमें ग्यारह र मर्म स्थान जानना चाहिये ॥ ५४ ॥

पादे गुरफसुआनुसदिटपनामान्येव वैश्वषतो । बाही तन्मणिनंधकूर्परस्रसत् कक्षाक्षतंधारणा—॥ ख्यानि स्युः कथिता उपद्रवगणाश्वात्रापि सर्वे चतु—। श्वत्वारित्रदिहाखिळानि नियतं मर्गाणि त्राखास्वछं॥ ५५॥

भावार्थ: — ऊपर कहा गया है कि जो पावों के मर्म होते हैं वे ही हाथ में होते हैं। के किन् इन दोनों में परस्पर इतना विशेष है कि जो पैर में गुल्फ, जानु विटप मर्म हैं हाथों में उन के जगह कमशः मिंग में क्रिया में उन के जगह कमशः मिंग में क्रिया में "क्रिय वे स्थान में "मिंग में "मिंग में " क्रिया में "क्रिय वे स्थान में होते हैं। इस प्रकार शाखाओं [हाथ पैर] में ४४ चवालीस निश्चित मर्गों का वर्णन हुआ ॥ ५५ ॥

गुद्रबस्तिनाभिमभवर्णन.

भथ प्रविधान्युद्रोरसस्थितानश्चेषमर्गाणि विश्चेषळक्षणैः।

गुदे च बस्ती वरनाभिमण्डके क्षते च सद्यो मरणं भवेन्नुणाम् ॥ ५६॥

भादार्थ:—अब पेट व हृदय में रहनवाले सम्पूर्ण मर्मी को उन के विशेष स्थाण कथन पूर्वक कहेंगे ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं। अपानवायु व मलके निकलनेके द्वारभूत बृहदंत्र से मिला हुआ जो गुद है वही " गुद मर्म " है। कमर के भीतर जो मूत्राशय [ मूत्र ठहरने श्थान ] है वही " बति मर्भ " कहलाता है। आमाशय व पक्काशय के बीच में शिराओं से उत्पन्न जो नाभिश्यान है, वह "नाभिमर्म" कहलाता है। इन तीनों मर्म स्थानों के क्षत होनेपर मनुष्यों का सब [ उसी वखत ] ही मरण होता है। ५६ ॥

इंद्य, स्तनमूल, स्तनरोहितमभेलक्षण

उरस्ययामाश्चयमार्गसंस्थितं स्तनांतरे तद्भृदये इतः पुनः ।
करोति सद्यो मरणं वर्थागुलद्भयेष्यधस्तात्स्तनयोरिहापरे ॥ ५७ ॥
ककाधिकेन स्तनमूलमर्गणि कफः प्रकोपान्मरणं भवेन्तृणाम् ।
स्तनोपरि मंगुलतस्तु गर्मणी सरक्तकोपात्स्तनरोहितौ तथा ॥ ५८ ॥

भावार्थ: — छाती भें दोनों रतनों को बीच, आमाशय के उत्पर के द्वार में रियत, जो द्वार है (जो रक्त संचालन के लिये मुख्यसाधनभूत है) वह ''द्वार मर्म'' कहलाता है। वहां क्षत होनेपर उसी वखत मरण होता है। दोनों स्तनों [चूचियों] के नीचे दो अंगुलप्रदेश में '' स्तनमूल '' नाम का मर्भस्थान है। वहां क्षत होने तो कफप्रकोप से, अर्थात प्रकुपितकोष्ठ में कफ भरजाने से मृत्यु होती है। दोनों चूचियों के जपर दो अंगुल प्रदेश में '' स्तनरोहित '' नामक दो मर्म रहते हैं। वहां क्षत होने तो स्क प्रकुपित होकर [ रक्त कोष्ठ में भरजाने से ] मरण होता है। ५७॥ ५८॥

कपाल, अपस्तम्ममभेलक्षणः

भथांसक्टादुपरि स्थपार्थयोः कपारुकारूये भवतस्तु मर्गणी। तयात्र मृत्यू रुधिरेऽतिष्यतां गते पुनर्वातवहे तथापरे ॥ ५९ ॥ मधाननाद्यादभयत्र बक्षसो मतेस्त्वपस्तंभिषक्षेषमर्गणी। ततम् सुरुप्रभवतीह दहिनां स्वषातपूर्णोदरकासनिस्वनैः ॥ ६० ॥

भावार्थ: — अंसक्टों (कंबी के नीचे, पार्खों पंसवाडों ) के उत्तर "कपांड " नाम के दो मर्भ हैं। यहां क्षत होनेपर, रक्त का पीप होकर मृत्यु होती है। छाती के दोनों तन्फ वात बहनेवाडी दो नाडियां रहती हैं। उन में "अपस्तम्म " नाम के दो मर्भ रहते हैं। इस में क्षत होनेपर उदर में वात मरजाता है व कासश्वास से मृखु होती है। ५९॥ ६०॥

१ इसे प्रयानरी में " अपलाप " भी कहते हैं।

#### कटीकतरण.

भोक्ता द्वादश्वमम्ब्रसणगुणाः कृती तथा वससि । भायः पृष्ठगतान्यपि मतिपदं वसामि मर्माण्यहम् । वंश्वस्योभयतः कटीकतरुणे पृष्ठस्य मुले मति ॥ भोण्यस्थ्याश्रितममेणीह कुरुतः शुक्रसयः क्रीवताम् ॥ ६१ ॥

भावार्थ: — इस प्रकार कुक्षि व वक्षस्थान में बारह प्रकार के मर्मस्थान कहे गये हैं। और पीठमें रहनेवाले मर्मस्थानों को भी कहेंगे। पीठ के वंशारिध के दोनों तरफ, पीठ के मूल में कमर के दोनों हिंदुयों में "कटीकतरुण " नामक दे। मर्म रहते हैं। बहां क्षत होनें तो शुक्र का नाश व नपुंसकता होती है।। ६१।।

कुद्धंदर, नितम्ब, पार्श्वसंधिममँ छक्षण
पृष्ठस्योभयपार्श्वयोर्धनबाहिभीगे तथा मर्मणि ।
वंशस्योभयतः कुद्धंदर इति मख्यातसन्नामनि ॥
तत्र स्यात्सततं नृणां सतमधः काये च श्रोकावहम् ।
चेष्ठाध्वंसपरं स्वकाशयनिजमच्छादनं मर्मणी ॥ ६२ ॥
भोणीकांदद्वगोपरीह नियतं चद्धौ नितंत्रौ ततः ।
भोणीकांदद्वगोपरीह नियतं चद्धौ नितंत्रौ ततः ।
भोणी पार्श्वयुगस्य मध्यनिलयो सधी च पार्श्वादिका- ।
वस्नापूर्णमहोदरेण मरणं प्राप्ने।ति मर्त्यः सते ॥ ६३ ॥

भावार्थ:— पीठ के दांनो पार्श्वीं (पसदाडों) के बाहर के भाग में, बंशास्थि (पीठ के बांस की हड़ी) के दोनों बाजू "कुकुंदर" नाम के दो मर्मस्थान हैं। उन में चोट छग जाय तो शरीर के निचछे भाग [कभर से नीचे] में सूजन अथवा चेष्टा नष्ट होकर मरण होता है। दोनों श्रोणीकांड (पूर्वोक्त कटीकतरुण) से ऊपर के आशय [स्थान] को ढकनेवाछे पंसवाडे से बंधे हुए "नितम्ब" नामक दो मर्म हैं। इन में चोट छगने से, शरीर का निचछा भाग सूख जाता है और दुर्बछ होकर मरण होता है। श्रोणी व दोनो पसर्टीयोंके बीच में "पार्श्वसांधे" नामक दो मर्म स्थान है। उन में चोट छगने से, उदर (कोठा) में रक्त भरकर मृत्यु होती है। ६२॥ ६३॥

बृहती, असंफलक मर्भ लक्षण

वंशस्योभयभागतस्तनयुगस्यामृत्ततोष्यार्तवं । पृष्ठंऽस्मिन् बृहतीद्वयाभिहितमर्भण्यत्र रक्तस्रते ॥

# मृत्युः पृष्टतस्रोपरि त्रिकगते मर्गण्यथासाटकं [ १ ] स्यातां तत्फलंकं क्षतंऽपि करयोः स्वापातिक्योषो नृणाम् ॥ ६२ ॥

भावार्थ:—दोनों स्तनों के मूलभाग से लेकर सीधा, पीठ में पृष्ठवंश [पीठ के बांस ] के दोनों भागतक, " बृहती " नाम के दो मर्मस्थान हैं। वहां अभिधात होने से रक्तसाव होकर मृत्यु होती है। पीठ के जपर के भाग में [पीठ के बांस के दोनों तरफ ] विकस्थान से बंधे हुए " असंफलक " नाम के दो मर्म हैं। वहां जसम होनेपर हाथ सूख जाते हैं अथवा सुन्न पढ जाते हैं॥ ६४॥

### कक्या अंसमर्मलक्षण

श्रीनांसद्वयमध्यभागनियतौ स्यातां क्रकन्यांसकौ । तत्र स्तब्धिशरोंसवादुनिजपृष्टे स्यान्नरो वीक्षते ॥ तान्येतानि चतुर्दश्च प्रतिपदं पृष्ठे च पर्माण्यनु ॥ व्याख्यातान्यत जध्वजनु विहिताश्चेषाणि वक्ष्यामहे ॥ ६५ ॥

भाषार्थ: — प्रीवा व अंस [कांघे] के बीच में "क्रकत्यांसक " नाम के दो मर्मस्थान होते हैं। जिन में आधात होने से शिर, अंस, बाहु व पीठ के स्थान स्तब्ध (जक्र जाना) होते हैं। इस प्रकार पीठ में रहने वाले चौदह प्रकार के मर्म स्थान कहे गये हैं। अब इंसली की हड़ी के ऊपर रहनेवाले सर्व मर्मस्थानोंको कहेंगे। ६५॥

## अर्ध्वजनुगत मर्भ वर्णन.

कंटे नाडीग्रुभयत इतो व्यत्ययान्नीरुमन्ये । द्वे द्वे स्यातामधिकतरमर्पण्यमी मूकतो ना ॥ वैस्वर्थे वा विरस रसनाभावतो मृत्युरन्या । श्राष्टी प्रीवाश्विरामातृका मृत्युरूपाः ॥ ६६ ॥

भावार्थ:—कंठ नाडी के दोनों पार्शी में चार धमनी रहती हैं। उन में एक बाजू में एक "नीठा" एक "मन्या" इसी तरह दूसरी बाजू में भी एक "नीठा; एक "मन्या" नाम के चार मर्म स्थान हैं। उन में चोट छगने से गूंगापना, स्वर विकार, जीम विकृतरसवाळी (रस ज्ञानकी शृत्यता) होकर मृत्यु होती है। प्रांवा (गठा) के दोनों तरफ, चार चार शिरायें रहती हैं। उन में भातृका नामक आठ मर्म रहते हैं। उन में चोट छगने से उसी समय मरण होता है ॥ ६६ ॥

## कृकाटिका विधुर ममेळझण.

प्रीवासंधावापे च शीर्षत्वक्रन्मर्भणी दे। स्यातां मृत्योनिंखयनिजरूपे कुकाटाभिधाने ॥ कर्णस्याधो विधुर इति मर्मण्यथा कर्णसंधी। बाधिर्ये स्यादुपहतवती मोक्त तत्पृष्टभागे॥ ६०॥

भावार्थ: कंठ और शिर की संधिमें मस्तक के बराबर रहनेवाळे हो मर्म स्थान होते हैं जो साक्षात् मृत्यु के समान होते हैं। उनका नाम " क्रकारिका " हैं। इन में चौट लगने से शिरकम्पने लगता है ] कान के नीचे पीछे के माग में काल कि सिंधि में " बिधुर " नाम के दो मर्म हैं। वहां चौट लगने से बहरापन हो, जाता है। इल ॥ ६७॥

### फण अपांगमभैलक्षण.

घ्रांणस्थांतर्गतमुभयतः स्रोतसो मार्गसंस्थे।
मर्मण्येतेऽप्यभिइतफणे तत्रा गंधमणाद्यः ॥
अक्ष्णोबीसे मितिदिनकटाक्षेऽप्यपांगिभधाने।
मर्मण्यांध्यं जनयत इतस्तत्रा घातान्नराणां॥ ६८॥

भावार्थ: — नाक के अंदर दोनों बाजू, छिद्र के [स्राक] मार्ग में रहनेवाले अर्थात् ि छिदमार्ग से श्रिवद, ''फण'' नामक दो मर्म रहते हैं। वहां आघात पहुंचनेक्ष गंधप्रहण शक्ति का नाश होता है। आंखों के बाहर के भाग में ( अुकुटी पुच्छ से नीचे की ) '' अपांग '' नाम के दो मर्म हैं। वहां चोट लगने से अंधापन हो जाता है।। ६८॥

शंख, आवर्त, उत्क्षेपक, स्थपनी सीमंतमभेटक्षण.

भू पुच्छोपर्य नुगतललाटा नुकर्णे तु शंखी—।
ताभ्यां सद्यो मरणमध्य मर्भ भुवोक्त ध्र्यभागे ॥
आवर्ता ख्यावमळनयन ध्वंसिनी दृष्ट्यप्रध्ना—।
ब्युत्क्षेपावप्युपरि च तयोरेव केशांतजाती ॥ ६९ ॥
जीवेत्तत्र सत्वति सश्चल्ये ध्यवा पाकपाता—।
भ्दूमध्ये तत्तिविव विदितं स्यात् स्थपन्येक पर्म ॥
पंचान्ये च प्रविदितमहासंध्यश्चोत्तमांगे।
सीमंता ख्यो मरणमपि दृश्चित्तना शोन्मदैश्व ॥ ७० ॥

भावार्थ: — भू पुष्छ के उपर छछाट व कर्ण के बीच में शंखनामक दो मर्म स्थान हैं। जिनपर आघात होने से सब ही मरण होता है। भू के उपर के भाग में आवर्त नामक दो मर्मस्थान हैं। जिनपर आघात होने से दोनों आंखे नष्ट हो जाती हैं। हांखमर्गों के उपर की सामा में "उत्क्षेपक" नामक दो मर्मस्थान है। इन में शल्य (तार) आदि छगे तो जबतक उन में शल्य हसा रहें तबतक मैंनुप्य जाता है। अथवा स्वयं पक कर वह शल्य अपने आप ही गिरजाव तो भी जीता है। छिकिन वह शल्य खींच कर निकाछ दिया जावें तो उसी समय मृत्यु होती है। दोनों भुओं के बीच में "स्थपनी" नाम का मर्म है। उस में आघात होने से, उत्क्षेपकमर्म जैसी घटना होती है। शिर्म में पांच महासंधियां [जोड] हैं। वे पांच हो सीचि सीमंत" नाम से भ मर्म कहछाते हैं। वहां आघात पहुंचने से चित्तवि- अम व पानछपना होकर, मृत्यु भी होजाती है। ६९॥ ७०॥

# भृंगाटक अधिमर्मकक्षणः

जिद्वाघाणअवणनयनं स्वस्वसंतर्पणीनां । वध्ये चत्वार्यमाछिनिक्षराणां च श्रृंगाटकानि ॥ सद्यो मृत्यून्यधिकृतक्षिरासंधिवंधैकसंघौ । केषावर्तावाधिपतिारिति सिममृत्युः प्रादिष्टः ॥ ७१ ॥

भाषार्थ:—जीम, नाक, कान, आंख इन को तर्पण [तृप्त ] करनेवाळी चार अकार की निर्मळ शिराओं के चार सिलिपात (मिळाप) रहते हैं । वे शिरासान्निपात "श्रृंगाटक" नाम के मर्म हैं। वे चार हैं। इन में आधात पहुंचने से उसी समय मृत्यु होती है। मस्तक में [मस्तक के अंदर ऊपर के भाग में ] जो शिरा और संधि का मिळाप है और जहां केशों के आवर्त [भंवर] है। वही " अधिपति" नामक मर्मस्थान है। वहां अभिधात होने से शीघ्र ही मरण होता है ॥ ७१॥

## सम्पूर्ण मर्मोंके गांच मेद्-

सप्ताधिकत्रिश्वदिद्दोत्तर्गागे मर्गाणि कंडमभृतीष्वश्चेषा-। ण्युक्तानि पंच प्रकराण्यथास्थिस्नायुक् संध्युव्रश्चिराहस्वमांसैः ॥७२॥

भावार्थः — इस प्रकार कंठ को आदि छेकर मस्तक पर्यंत सैंतीस मर्मस्थान, कहे गये हैं। एवं वे मर्मस्थान, अस्थि, स्नायु, संधि, शिरा व मांस के भेदसे पांच प्रकार से यथा — अस्थिमर्भ, स्नायुमर्भ, संधिमर्भ, शिरामर्भ व मांसमर्भ विभक्त हैं॥ ७२॥

कटीकतकणिनितांसफलके तथा शंखका ।
नितंबसितानि तान्यमिलनास्थिममिण्यलं ॥
सक्त भर रूर्वक् विरसाककन्यांसका— ।
सबितिविधुरैरिप सुविटपं तथोत्क्षेपकाः ॥ ७३ ॥
सिन्नेऽऽण्यपि स्नायुवर्षाण्यक्षेषाण्युक्तान्यूर्ध्व संधिममिणि बह्ये ।
जानुन्येवं क्षेरे गुल्फसीमंतावर्ताख्याक्चाधिपेनाप्यथान्ये ॥ ७३ ॥
कक्ताटिकाभ्यां पणिबंधकौ तथा कुकुंदुरे मर्भमयोकसंध्यः ।
अपालकाख्यस्थपनीफणस्तनमधानमूलान्यपि नीलमन्येका ॥७५॥
शृंगाटकाबांगसिराधिमातकाक्चार्यां बृहत्यूर्जितपार्श्वसंध्यः ।
हुआभ्यपस्तंभकलोहिताक्षकाः माहुक्किराममिविश्वषवेदिनः ॥७६॥
तलहृद्येंद्रबस्तिगृद्दनाम् शृतस्तनशिक्तान्यपि ।
मक्तिवांसमर्भगण इत्यख्विं मितपादितं जिनेः ॥
बहुविधममिविद्धिषगशेषविपसगरोगलक्षणैः ।
समुवितमाचरेत्तद्पि पंचविधं फलम् मर्मणाम् ॥ ७७ ॥

भावार्थ:—कटांकतरण, अंसफलक, रांख, नितम्ब नाम के जो मर्भरथान हैं वे अस्थिगत मर्मस्थान हैं अर्थात् अस्थिममें है। कक्षधर, कूर्च, कूर्चिशर, कक्षन्यांतक, बस्ति, बिधर, विटप, उत्क्षेपक, क्षिप्र व आणि नाम के जो मर्भ कहे गथे हैं वे स्नायुममें कहलाते हैं। जानु, कूर्य, गुल्फ, सांमंत, आवर्त, अधिपति, कृकाटिका, मणिबंध कुर्कुद्धर इतने मर्मे संविममें कहलाते हैं। अपालक (अपलाप) स्थपनी, फण, स्तनमूल, नीला, मन्या, खंगाटक, अपांग, मातृका, उर्था, बृहती, पार्श्वसंधि, हृदय, नामि, अपस्तम्भक, लोहिताक्ष ये शिरामभे हैं ऐसा सर्वज्ञ भगवान् ने कहा है। तल्हदय, इंद्रबस्ति, गुदा, स्तनरीहित ये मांसममें हैं अनेक प्रकार के मर्मों के मर्म जाननेवाला वैध, सम्पूर्ण विपरीत व अभिपर्वागत लक्षणोंसे रोग को निश्चय कर उचित चिकित्सा करें। इन मर्मों के फल भी पांच प्रकार के हैं। अतएव फिर (दितीय प्रकार) से इन सभी मर्मों के १ सर्बंप्राणहर, २ कालात प्राणहर, ३ विशल्यम्न, (शल्य निकलते ही प्राणघात कैरनेवाले) ४ वैकल्य- कर, रुजाकर इस तरह, पांच भेद होते है॥ ७३॥ ७४॥ ७५॥ ७५॥ ७५॥ ७५॥

सद्यशणहर व काळांतरमाणहरमर्भे.

शोधत्कंडिक्षरागृदोहृद्यवस्त्युक्तोरुनाभ्यां सदा । सद्यः गाणहराणि तान्यभिपतिः श्रंसी च भूगाटकैः॥

# वक्षो पर्मतलेंद्रवस्तिसहितं क्षिणाणि सीमंतकैः । पार्श्वे संधियुगं बृहत्यपि तथा घ्नत्येव कालांतरात् ॥ ७८ ॥

भावार्थः — ८कंठ की शिरा, १ गुदा, १ इदय, १ बित, १ नामि, १ अधि-पति, २ शंख, ४ शृंगाटक, थे १९ मर्म सद्यः प्राणहर हैं। अर्थात् इन में आघात पहुंचनेपर, तत्काल मृत्यु होती है। ८ वक्षस्थल [ छाती ] के मर्म, ४ तलहृदय, ४ इंद-बेस्ति, ४ क्षिप्र, ५ सीमंत, २ पार्श्वसंधि, २ बृहती, ये २९ मर्म कालांतर प्राणघातक है [इन में आघात पहुंचने से, कुछ समय के बाद मरण होता है ]॥ ७८॥

## विशल्यप्र वैकल्यकर व रुजाकरमर्भः

ान् विद्योत्तिकस्थरक्र्यांगनीका कक-॥

ग्वांसावर्त कुकुंदुरांस्रफलकोद्यल्लोहितासाणिभि-।

ग्वांसावर्त कुकुंदुरांस्रफलकोद्यल्लोहितासाणिभि-।

ग्वांसावर्त कुकुंदुरांस्रफलकोद्यल्लोहितासाणिभि-।

ग्वांभयां सफणे नितंबविधुर तत्क्ष्राभ्यां सह ॥ ७९॥

क्रकाटिकाभ्यां तरुले च मर्गणी भवंति वैकल्यकराणि कार्णैः।

सकुर्वशीर्षामाणिवंधगुल्फको रुजाकराण्यष्टविधानि देहिनाम्॥८०॥

भावार्थः—१ उत्क्षेपक १ स्थपनी, थे मर्भ विश्वल्यन्न हैं। अर्थात् धुसा हुआ कल्य निकलते ही प्राण का घात कर देते हैं। २ जानु, ४ उनी, २ निटप, २ कक्षधर ४ कूर्च, २ अपांग, २ नीला, २ कक्कन्यांसक (अस) २ आवर्त, २ कुकुंदर, २ अंस-फ्लक, ४ लोहिताक्ष, ४ आणि, २ मन्या, २ फण, २ नितम्ब, २ विधुर, २ कूर्पर, २ क्काटिक, २ कटीकतरुण, थे ४८ मर्ग, वैकल्यकर हैं। अर्थात् इन मे चीट लगने से अंगों की विकलता होती है। ४ हाथ पैरों के कूर्चिशर, २ मणिबंध, २ गुल्फ थे आठ सर्म इजाकर हैं अर्थात् इन में आधात पहुंचने से मनुष्योको अत्यंत पीडा अथवा कछ होता है। ७९ ॥ ८० ॥

#### मनींकी संख्या

सद्यः प्राणहराणि तान्यसुभृतामेकोनसिद्धितिः ।
कालात्त्रिसदिहैकहीनिधिना त्रीण्येव सल्योद्गमात् ॥
चत्वारिसदिहाष्टकोत्तरयुतं वैकल्यमस्याबहेन ।
दृष्टावेव रुनाकराणि सततं मर्माणि संख्यानतः ॥ ८१ ॥
भावार्थः—इस प्रकार उन्नीस मर्भ सद्यः प्राणहरनेवाले है । उन्नीस मर्भ,

कालांतरमें प्राणघात करनेवाले हैं। तीन मर्भ विशल्यका हैं। अडतालीस मर्भ वैकल्यकारक हैं। आठ मर्भ रुजाकर हैं। इस प्रकार कुल १०७ मर्भ स्थानोंका कथन किया गया है॥ ८१॥

्रुपक्षान्ममिधातक्षतयुतमनुजा वेदनाभिक्रियंते । सद्दैद्यमोक्तयुक्ताचरणविविधभैषज्यवैर्गः कदाचित् ॥ जीवंतोष्यंगक्षीना बिधरचलक्षिरस्कन्धमूकोन्मदभ्रा— । न्तोब्दृत्ताक्षा भवंति स्वरविकलतया मन्मना गद्गदाश्च ॥ ८२ ॥

भावार्थ: — गर्भस्थानो भे आंघात पहुंचने से उत्पन्न जरूमसे पीडित मनुष्य, उस की प्रवल बेदना से, प्रायः एक पक्ष [पंदह दिन] के अंदर मर जाते हैं। कदाचित् उत्तम वैद्य के द्वारा कहे गये, योग्य आचरणों को बराबर पालन करने से व नामा-प्रकार के औषधों के प्रयोग से बच भी जाय, तो भी वह, अगृहीन, बहरा, कांपने हुए शिर व कंधों से युक्त, मूक्त, पागल, आंत, ऊर्ष्यनेत्रवाला, स्वरहान अथवा मनमन, गहद स्वरवाला होकर जीता है।। ८२।।

### मर्भवर्णन के उपसंहार.

मर्गीगुष्टसममपाणमित्वलैस्त्रामयैनी सतै-।
रन्ते विद्धामिहापि मध्यमहतं पार्श्वाभिसंघिहतम्॥
तत्तत्स्थानविश्वेषतः प्रकुरते स्वात्मानुरूपं फलं।
तद्श्र्याद्भिषगत्र मोहमपनीयाप्तोपदिष्टागमात्॥ ८३॥

भावार्थः — मर्गों के प्रमाण अंगुष्ट [अंगल] के बगबर है अर्थात् कुछ मर्भ एके अंगुल प्रमाण है कुछ दो, कुछ तीन । सम्पूर्ण भयंकर रोग व कोई चोट से, मर्मोका अंत प्रदेश मध्यप्रदेश या पार्श्वप्रदेश पीडित हो, तो उन उन विशिष्ट स्थानों के अनुकूल फल (परिजाम) भी होता है। जैसे सद्याः प्राणहर मर्भ के अंत प्रदेश विधजाय, तो बह [तत्काल प्राणनाश करनेवाला भी ] क.लांतर में मारता है। कालांतर में मारक मर्भ का

१ जर्बी, कूर्वाधिर, विटप और कक्षघर ये मर्भ एक एक अंगुल प्रमाणके हैं। स्तनमूल, मिणवंच गुल्फ ये मर्भ दो अगुल प्रमाणवाले हैं। जानु और कूर्पर तीन र अंगुल प्रमाणवाले हैं। हृदय बात्ति, कूर्च, गुदा, नामि और धिर के चार मर्म, शृगाटक और कपाल के पाच मर्म, एवं गले के दश मर्म, ८ मातुका, दो नीला, दो मन्या ये सब चार चार अगुल प्रमाण के हैं। इनको छोडकरके जो मर्मस्थान बच जाते हैं वे सब अद्धागुल प्रमाण के हैं। अंतप्रदेश बिंध जाय तो विकल्पताकारक हो जाता है । सद्देश को उचित है कि आप्त के द्वारा उपदिष्ट आगमों के आधार से अज्ञान को दूर कर विद्व मर्भी के स्थानानुकूल जी फल है उन को देखकर कह दें ॥ ८३ ॥

### उद्यादित्याचार्य का गुरुपरिचयः

## ं श्रीनंद्याचार्यादश्रंषागमज्ञाद्ज्ञात्वा दोषान् दोषजातुप्ररोगान् । तद्भेषज्यमक्रमं चापि सर्वे प्राणावादादेतदुध्हत्य नीतम् ॥ ८४ ॥

भावार्थः—सन्पूर्ण आयुर्वेदशास्त्र की जाननेवाले, श्रीनंदि आचार्य की कृपासे नाणांवादपूर्व शास्त्र से. उप्दूत किथे गये इस अष्टाग संयुक्त आयुर्वेद शास्त्र को, और उस में कथन किये गये त्रिदोष स्वरूप, त्रिदोषजन्य मयंकर रोग य उन को नाश करनेवाले औषघ व प्रतीकाराविधि इत्यादि सर्वविषयों दो [ सम्पूर्ण आयुर्वेद शास्त्र को जाननेवाले श्रीनंदि नामके आचार्यकी कृपा से ] जानकर प्रतिपादन किया है। मुख्याभिष्ठाय इतना है कि उग्रादित्याचार्य के गुरु श्रीनंद्याचार्य थे ॥ ८४ ॥

मर्हागोंके प्रतिपादक पृथक् २ भाचार्यों के शुभनाम.

शास्त्राक्षयं पूज्यपादमकटितमधिकं श्रन्थतंत्रं च पात्र- ।
स्वामिमोक्तं विषोग्रग्रह्शमनविधिः सिद्धसेनैः मसिद्धैः ॥
काये या सा चिकित्सा दश्ररथगुरुमिमेधनादैः शिश्चनां ।
वैद्यं चुष्यं च दिष्यामृतमपि कथितं सिंहनांदेश्वनींद्रैः ॥ ८५ ॥

भावार्थः -- श्री पूज्यपाद आचार्यने शालाक्यतंत्र, पात्रकेसरी स्वामी ने शल्यतंत्र, श्रांसद्ध आचार्य तिद्धसेन भगवान् ने अगदतंत्र व भूतविद्या [ प्रहरोगशमनविधान ] दशरय मुनिश्चर ने कायचिकित्सा, भेघनादाचार्यने कीमारभृत्य और सिंहनाद मुनीद्धने धाजीकरणतंत्र व दिन्यरसायनतंत्र को बढे विस्तार के साथ प्रतिपादन किया है। १ शल्यतंत्र. २ शालाक्यतंत्र. ३ अगदतंत्र. ४ भूतविद्या. ५ कायचिकित्सा. ६ कीमा-

र द्वादशांग शास्त्र में जो दृष्टिवाद नाम का जो बारहवा अंग है उसके पांच भेदों में से एक भेद पूर्व (पूर्वमत) है। उसका भी चीदह मेद है। इन भेदों में जो प्राणाबाद पूर्वशास्त्र है उसमें विस्तारके साथ अर्थगायुर्वे का कथन किया है। यही आयुर्वेद शास्त्रका मूलकास्त्र अथवा मूलवेद है। उसी वेद के अनुसार ही सभी आचारोंने आयुर्वेद शास्त्र का निर्माण किया है।

२ सिंहसेने इति क. पुस्तके।

रमृत्य. ७ वाजीकरणतंत्र व ८ रसायनतंत्र. ये आयुर्वेद के आठ अंग हैं। इन आठों, अंगों को उपरोक्त आचार्यों ने अपने २ प्रंथों में विशेषरीति से वर्णन किया है यह पिंडार्थ है। ८५॥

अष्टांग के प्रातिपादक स्वामी समंतभद्र-

अष्टांगमुप्यखिष्ठमत्र समंतभद्रैः श्रोक्तं सविस्तरवचांविभवैविंशेषात् । संक्षेपतो निगदितं तदिहात्मशक्त्या कल्याणकारकमशेषपदार्थयुक्तम् ॥

भावार्थ:— शतःसमरणीय भगवान् समंतभद्राचार्यने तो, पूर्वोक्त आठों अंगों को पूर्ण रूप से, बड़े विस्तार के प्रतिपादन किया है अर्थात् आठों अंगों को विस्तार के साथ प्रतिपादनकरनेवाळे एक महान् प्रंथ की रचना की है। उन आठों अंगों को इस कल्याणकारक नामके प्रंथमें अपने शक्तिके अनुसार, संक्षेपसे हम [उग्रादित्याचार्य] ने प्रतिपादन किया है।। ८६।।

### प्रंथनिर्माणका स्थानः

वैंगीषत्रिकश्चिगदेशजननप्रस्तुत्य सानूत्कट । प्रोद्यद्भुसखताविताननिरते सिद्धैस्सविद्याधरैः ॥ सर्वैर्मदरकन्दरापमग्रहाचैत्याखयाखंकृते । रम्ये रामगिरी मया विरचितं शास्त्रं हितं प्राणिनाम् ॥ ८७ ॥

भावार्थः — किंग देशमें उत्पन्न सुंदर सानु ( पर्वतके एक सम भूभाग प्रदेश ) मनोहर वृक्ष व छतावितान से सुशोभित, विद्याओंसे सिद्ध विद्याधरोंसे संयुक्त, मंदराचछ [ मेरु पर्वत ] के सुंदर गुफाओं के समान रहनेवाछे, मनोहर गुफा व चैत्याछयों (मंदिर) से अछकृंत, रमणीक रामगिरि मे प्राणियों के हितकारक, इस शास्त्र की हमने ( उप्रादित्याचार्य ) रचना की है ॥ ८७॥

### श्रंथकर्ताका उद्देश-

न चात्मयशसे विनोदननिमित्ततो वापि स-।
त्कवित्वनिजगर्वतो न च जनानुरागाश्चया-॥
त्कृतं प्रथितशास्त्रमततुक्जैनसिद्धांतपि-।
त्यहर्निश्चमनुस्मराम्यखिलकर्मनिर्मृलनम्॥ ८८॥

माबार्थ: हमने कीर्ति की छोलुपता से वा विनोद के छिये अथवा अपने

कवित्व के गर्व से, या हमारे ऊपर मनुष्यों के प्रेम हो, इस आशय से, इस प्रसिद्ध क्या की रचना नहीं की है। छेकिन् यह समस्तकर्मोंको नाश करनेवाला महान् जैनिश्चित्रांत है, ऐसा स्मरण करते हुए इस की रचना की है।। ८८।।

मुनियों को आयुर्वेद शास्त्र की आवश्यकता.

आरोग्यशास्त्रमिथगम्य सुनिर्विपश्चित् । स्वास्थ्यं स साधयति सिद्धमुलैकहेतुम् ॥ अन्यस्स्वदोषकृतरोगनिपीदितांगो । वध्नाति कर्म निजदुष्यस्थामभेदात् ॥ ८९ ॥

भावार्थ:—जो विद्वान् मुनि आराग्यशास्त्र को अच्छीतरह जानकर उसी प्रकार आहार विहार रखते हुए स्वास्थ्य रक्षा बर छेता है, वह सिद्धसुखके मार्गको प्राप्त कर छेता है। जो स्वास्थ्यरक्षाविधान को न जानकर, अपने आरोग्य की रक्षा नहीं कर पाता है वह अनेक दोषों से उत्पन्न रोगों से पीडित होकर अनेक प्रकार के दुष्प-रिणामों से कर्मबंध कर छेता है।। ८९।।

### आरोग्य की आवश्यकता.

न धर्मस्य कर्ता न चार्थस्य इर्ता न कामस्य भोक्ता न मोझस्य पाता । नरो बुद्धिमान् धीरसत्वोऽपि रोगी यतस्तद्दिनाञ्चाद्ववेकीव मर्त्यः ॥९०॥

भावार्थ: — मनुष्य बुद्धिमान्, दृढमनस्क हानेपर भी यदि रोगी हो तो वह न धर्म कर सकता है न धन कमा सकता है और न मोक्षसाधन कर सकता है। अर्थात् रोगी धर्मार्थकाममोक्षरूपी चतुःपुरुषार्थ को साधन नहीं कर सकता। जो पुरुषार्थ की प्राप्त नहीं कर पाता है वह मनुष्यभव में जन्म छेने पर भी, मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। क्यो कि मनुष्य भव की सफलता, पुरुषार्थ प्राप्त करने से ही होती है। १००।

इत्युग्रादित्याचार्यवर्यमणीतं शास्त्रं शस्त्रं कर्मणां मर्मभेदी । ज्ञात्वा मत्येरसर्वकर्ममवीणः स्वभ्यंत्रेके घर्मकामार्थमोक्षाः ॥ ९१ ॥

भावार्थः—इस प्रकार उग्रादित्याचार्यवर्यके द्वारा प्रतिपादित यह शास्त्र जो कभी के मर्मभेदन करनेके लिये शस्त्रके समान है। इसे सर्वकर्मी में प्रवीण कोई २ मनुष्य जानकर, धर्म, अर्थ, काम मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात् इस श स्न में प्रवीण होकर इस के अनुसार अपने आरोग्य का रक्षण करके, पुरुषार्थी को प्राप्त करना चाहिये ॥९१॥

#### शुभकामना.

सन्दर्गोद्धासमानस्कुटतरमहितस्सेव्यमानो विशिष्टैः। वीर्यैराराजितैरूर्जितनिजचिरतो जैनमार्गोपमानः॥ आयुर्वेदस्सलोकत्रतिथिरखिल्प्याणिनिःश्रेयसार्थ। - स्थेयादाचंद्रतारं जिनपतिविहिताशेषतत्वार्थसारम्॥ ९२॥

भावार्थ: — जो इन्यों के स्वरूप को स्पष्टक्य से बतलानेवाला है, भले प्रकार से पूजनांय है, उज्बल वीर्यवान् महापुरुष भी जिसको सेवन (मनन अभ्यास धारण आदि क्या से) करते है जिस का चिरत [कथन] जैन धर्म के अनुसार निर्मल है, दोषरिहत है, ऐसे आयुर्वेद नामक व्रतिविधान लोक के समस्तप्राणियों के अभ्युद्य के लिये जबतक इस पृथ्वी में सूर्य, चंद्र व तारा रहे तबतक स्थिर रहे। यह साक्षात् जिनेद्र भगवंत के द्वारा कथित समस्त तत्वार्थ का सार है।। ९२।।

#### शुभकामना

भूयाद्धात्री समस्ता चिरतरमतुलात्युत्सवोद्धासमाना । जीयाद्धर्मी जिनस्य प्रविमलविलसद्भव्यसत्वैकथाम ॥ पायाद्वाजाधिराजस्सकलवसुमर्ती जैनमार्गानुरक्तः । स्थेयाज्ञैनेंद्रवैद्यं शुभकरमस्त्रिलपाणिनां मान्यमतत् ॥ ९३॥

भावार्थः — आचार्य शुभकामना करते है कि यह भूमण्डल चिरकालतक अतुल आनंद व उत्सव मनाते रहें। मध्य प्राणियोक्ते आश्रयभूत श्री पवित्र प्रकाशमान जिन धर्म जयशील होकर जीते रहे। राजा अधिराजा लोग इस पृथ्वी को जैनमार्ग में अनुरागी होकर पालन करते रहे। इसी प्रकार समस्त प्राणियोको हितकरनेवाला मान्य यह जैन वैद्यक प्रंथ इस भूमण्डल मे स्थिर रहें॥ ९३॥

अंतिम कथन.

इति जिनवक्त्रनिर्गतस्त्रभास्त्रमहांबुनिष्धः । सकळपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाघनतटद्वयभासुरतो । निस्तिमिदं हि श्रीकरनिमं जगदेकहितम् ॥ ९४ ॥

भावार्थः — जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्षी तरंग उठ रहे हैं, इह लोक परलोकके लिये प्रयोजनीमूत साधनक्षी जिसके दो सुंदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है । साथमें जगतका एक मात्र हितसाधक है [ इसिक्टिये इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ९२ ॥

# इत्युव्रादित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके चिकित्साधिकारे शास्त्रसंत्रहतंत्रयुक्तिरिति नाम विंशः परिच्छेदः।

इत्युमादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार वे विद्यावाचत्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान, पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा टिखित भावार्थदीपिका टीका में शाससंप्रहतंत्रयुक्ति नामक

बीसवां परिच्छेद समाप्त हुआ।





#### उत्तरतंत्र.

#### मंगलाचरणः

श्रीमद्दीरिजनेंद्रमिंद्रमिहतं वंद्यं ग्रुनींद्रैस्सदा । नत्वा तत्वविदां मनोहरतरं सारं परं माणिनां ॥ माणायुर्वे स्ववीर्यविक्रमकरं कल्याणसत्कारकं । स्यातंत्रीत्तरभूत्तमं मतिपदं वक्ष्ये निरुद्धोत्तरम् ॥ २ ॥

भावार्थः — इंद्रोंसे पूजित व मुनींद्रों से वंदित श्रीवीर जिनेंद्र की नमरकार कर तत्वज्ञानियों के लिये मनोहर व सर्वप्राणियों के सार स्वरूप, व उन के प्राण, आयु, बल व वीर्य को बढानेवाले (कन्याणकारक) सब को कल्याण करनेवाले उत्तम उत्तरतंत्र का प्रतिपादन करेंगे ॥ १॥

### खघुताप्रदर्शन.

उक्तानुक्तपदार्थभ्रेषमासिलं संग्रह्म सर्वात्मना । वक्तुं सर्वविदा मणीतमधिकं कां वा समर्थः पुमान् ॥ इत्येवं सुविचार्य वर्जितमिष मारब्धशास्त्रं बुधैः । पारं सत्पुरुषः मयात्यरमतो बक्ष्यामि संक्षेपतः ॥ २ ॥

भावांथे:—सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित लोक के उक्त व अनुक्त समस्तपदार्थोंको सर्वतोभावसे संप्रद्व कर प्रतिपादन करने के लिये, कौन मनुष्य समर्थ है ? इस प्रकार अच्छीतरह विचार कर छोडे हुए शास्त्र को भी पुनः प्रारंभ कर विद्वानोंकी सहायता से सत्पुरुष पार हो जाते हैं। इसालिये यहां भी हम विद्वानों की सहायता [अन्य आचार्य प्रतिपादित शास्त्रके आधार] से उस को संक्षेप से निरूपण करेंगे।। २।।

### शास्त्र की परंपरा.

स्थानं रामिगिरिगिरीद्रसद्यः सर्वार्थिसिद्धिपदं । श्रीनंदिमभवोऽखिलागमिविधिः शिक्षापदः सर्वदा ॥ प्राणावायानिरूपितार्थमिखिलं सर्वज्ञसंभाषितं । सामग्रीगुणता हि सिद्धिमधुना शास्त्र स्वयं नान्यथा ॥ ३ ॥

भावार्थः — आचार्य कहते है कि इस प्रंथ की हमने मंदराचल के समान समस्त प्रयोजनकी सिद्धि कर देने में समर्थ , राकिंगिर पर बैठकर रचना की है और यह श्रीनंदि आचार्यकी के सदा शिक्षाप्रद उपदेशों से उत्पन्न है। एवं सर्थन्न के द्वारा प्रति-पादित प्राणावाय नामक दान्न में निकृषित सर्वतत्व है। दन सब सामप्रियों की सहायता से इस कार्य में हमें सफलता हुई। अन्यथा नहीं होस रती थी। इस स्थोक का सार यह है कि प्रथमतः सर्थन्न भगवान् द्वारा प्रतिपादित इस आयुर्वेदशास्त्र को गणधरोंने द्वाद-शा शास्त्र के अंगभूत प्राणावाय पूर्वगतशास्त्र में प्रथित किया है अर्थात् इस का वर्णन किया। आचार्य परंपरागत इस प्राणातात्र केद के मर्मन्न श्री श्रीनंदि आचार्य से हमने अत्यवन किया। उस को इस प्रथम्वपमें निर्माण करने के लिये मनोहर रामिगिरे नामक पर्वत भी मिल गया। इन्हीं की सहायता से हमें प्रथ बनाने में सफलता मिली। ये सामग्री न होती तो उस में हम संफल नहीं हो सकते थे। अर्थात् इस को पूर्व आचार्य परम्परा के अनुसार ही निर्माण किया है अपने स्वकृत्य कल्पनासे नहीं। ३।।

शास्त्रे अस्मन्पदशास्त्रवस्त्रविषया ये ते ग्रहीतं तत् । स्नेषां तेषु विशेषतोऽर्थकथनं श्रोतव्यमेवान्यथा ॥ शास्त्रस्यातिमहत्वपर्थवश्चतः श्रोतृर्मनोमोहनं ॥ व्याख्यातुं च भवेदशेपवचनस्यादर्थतः संकरः ॥ ४ ॥

भावार्थ: — इस शास्त्र में वन्तुवों के विवेचन करने के लिये पदशास्त्र का प्रयोग किया है। उन्हों के अनुसार उन का यथार्थ व विशेष अर्थ करना चाहिये। क्यों कि शास्त्र का महत्व उस के अर्थ से हैं जो श्रोतावों के मन को मोहित करता हो। और वह ज्याख्या करने योग्य होता है। अन्यतः अर्थ में संकर हो जायगा।। ४।।

तस्माद्वैद्यमुदाहरामि नियतं बह्वर्थमथीवहं। वैद्यं नाम चिकित्सितं न तु पुनः विद्योद्धवार्थातरम् ॥ व्याख्यानाद्वगम्यतेऽर्थकयनं संदहवद्वस्तु तत्। सामान्येषु विशेषिकास्स्थितमतः पश्चं यथा पंकलम् ॥ ५॥ भाषाधः --इसिंखिये बहुत अर्थों को जाननेवाला वैष ही इस कार्य के लिये नियत है ऐसा महर्थिगण कहते हैं। विषा के बल से चिकित्सा करनेवालेका ही नाम वैष है। विषा के बल से और कुछ काम करनेवालों को वैष नहीं कहते हैं। अपितु विषाके बलसे रोगमुक्त करनेवाला वैष कहलाता है। अर्थकथन व्याख्यान से ही जाना जाता है। सामान्य में विशेष रहता है जैसे पग्न कहने से उस में पंकज आदि समस्त विशेष अंतर्भूत होजाते हैं। ५॥

### चतुर्विधकमं

वैद्यं कर्भ चतुर्विषं व्यभिद्दितं साराधिशस्त्रीपर्धे — ।
स्तत्रैकेन सुकर्मणा सुविद्दितेनाप्यामयस्साध्यते ॥
द्वाभ्यां कश्चिदिह त्रिभिर्धुरुतरः कश्चिच्चतुर्भिस्सदा ।
साध्यासाध्यविदत्र साधनतमं ज्ञात्वा भिषक्साधयेत् ॥ ६ ॥

भावार्थ:—चिकित्साप्रयोग, क्षारकर्म, अग्निकर्म, शक्तकर्म व औषधकर्म इस प्रकार चार मेद से विभक्त है। यदि उन में किसी एक किया का मी प्रयोग अच्छी तरह किया जाय तो भी रोग साध्य होता है अर्थात् ठीक होता है। किसी रोग के लिये दो कियाबोंको उपयोग करना पडता है। किन्ही र कठिन रोगोंके लिये तीन व और भी कठिन हो तो चारों कर्मोंके प्रयोग की आवश्यकता होती है। रोग की साध्य असाध्य आदि दशावोंको आवने वाला वैद्य, साध्यरोगों का चिकित्सा से साधन करें।। ६।।

### च ुार्विधकर्मजन्य मापात्तिः

तेषायेव सुकर्मणां सुविद्वितानामप्युपेक्षा किया।
स्वज्ञानादथवासुरस्य विषमाचाराद्विषम्मोइतः॥
योगावीगगुणातियोगविषमच्यापारनैपुण्यवै—।
कल्यादन भवंति संतत्महासंतापकृष्टापदः॥ ७॥

भावार्थ: ~-उपरोक्त चतुर्विध कर्मों प्रयोग अच्छी तरह से करने पर भी यदि पश्चात् कर्म अथवा पथ्य आहार विहार सेवन आदि कराने में अज्ञान (प्रमाद) से उपेक्षा करें व रोगीके विषम आचरण से, वैध के अज्ञान से, योग, अयोग, अतियोगों के छक्षण न जानने से व अतियोग जैसे विषम कार्य अर्थात् अवस्था उपस्थित हो जावें तो उस हार्डत में प्रतीकार करने की निपुणता न रहने से, हमेशा महान् संताप की उत्पन्न करनेवाली अनेक आपित्यां उपस्थित हो जाती हैं।। ७।।

#### प्रतिशाः

तासां चारुचिकित्सितं विविषस्त्रुष्ट्रप्रयोगाम्नसः । विष्णुष्टान् विष्टुजनियान् रसमहाविषयविषानतः ॥ कल्पान्कल्पकुलीपेयानिष यनस्संकल्पसिद्धियदा । नल्पैः श्लोकगणैर्ववीयि नितरामायुष्करान् संबदान् ॥ ८॥

भावार्थ:—अत्र यहासे आगे, उन आपत्तियों (रोगों) की श्रेष्टचिकित्सा व शिष्टजनों को नियभूत, रसों के महान् बंधन (संग्रह) से संयुक्त, सरस नाना प्रकार के उत्कृष्ट प्रयोग, और कल्पकुल के समान रहनेत्राले, इष्टार्थ को साधन कर्ने-वाले, आयुष्य को स्थिर रखने व बढानेत्राले सुखदायक अनेक औषधकल्पोंको थोंड स्लोकों द्वारा वर्णन करेगे ॥ ८॥

### अथ क्षाराधिकारः।

क्षारका प्रधानम्य य निरुक्तिः

याथासरंथविधानतः कृतमहाकर्मोद्धविध्यापद । वक्ष्ये चारु चिकित्सितं प्रथमतः क्षाराधिकारः स्मृतः ॥ श्रक्षेषूप्रमहोपश्रक्षनिचये क्षारप्रधानं तथा । दक्षस्तत्क्षणनाचतः क्षरणतः क्षारेऽयामित्याद्दतः ॥ ९ ॥

भावार्थ: — पूर्वेक्त क्षार अदि चार महान् कर्मों के प्रयोग बराबर न होने के कारण, जो महान् व्याधियां उत्पन्न होती है, उनको और उनकी योग्यचिकि सा को भी कमशः वर्णन करेंगे। सब से पहिले कारकर्म का वर्णन किया जायगा। भयंकर शक्त व उपशक्तकर्मों से भी क्षारकर्म प्रधान है। प्रयुक्त क्षार, विक् मांस आदिकों को हिंसा करता है अर्थात् नष्टश्रष्ट करता है, इसल्थि अथवा दुष्ट मांस आदिकों को अलग कर देता है अर्थात् गिराता है। इसल्थि भी इसे क्षार कहा है अर्थात् यह क्षार शब्द की निरुक्ति है। ९॥

### भार का भेदः

भारायं प्रतिसारणात्मविषयः पानीय इत्येव वा । भारस्य द्वितियो विपाकवन्नतः स्वरुपद्रवीऽतिद्रवः ॥

१. क्रजोपमानपि इति पाडांतरं।

२ संगमात्सारः सरणाहा सारः॥ शंगमात् त्वक्मांसाविद्धिसगत्॥ सरणात् हुएलक्मांसाविद्धालगात् शातनावित्यर्थः॥

## सारस्यापि विनष्टवीर्यसमये सारोदकरप्यति । सारद्रव्यराणेश्च तदद्दनतः शक्तिः समाप्याययत् ॥ १०॥

भावार्थ:—क्षार का प्रतिसारणीय क्षार ( शरीर के बाह्य प्रदेशों में लगाने वा टर्पकाने योग्य ) पानीय क्षार ( पीने योग्य ) इस प्रकार दो मेद हैं। क्षारके पाक की अपेक्षा से, स्वल्पद्रन, अतिद्रव इस प्रकार पुनः दो भेद होते हैं। अल्प शक्तिवाले अभाधियों से साधित हो जाने से, क्षार की शक्ति जब नष्ट ( कम ) हो जाती है तो उसे क्षारजल में हालकर प्रकाने से, अथवा क्षारऔषध समूहों के साथ जलाने से वह वीर्यवान होता है। इसल्थि हीनशक्तिवाले क्षार को, उक्त किया से वीर्य का अधान करना चाहिये।। १०॥

### शारका सम्यन्दग्धलक्षण व प्रधारिकया.

व्याधी सारिनपातने सणमतः कृष्णत्वमालांक्य तत्। सारं सीरघताम्लयष्टिमधुकैः सीवीरकैः सालयेत्॥ पश्चारसारिनवर्तनादनुदिनं श्वीताश्वपानादिभिः। श्वीतरप्यनुलेपनैः मश्चमयेतं सारसाध्यातुरम्॥११॥

भावार्थः — त्वक् मांसादिगत वातरोगमें क्षार के पातन करनेपर उसी क्षणमें यदि वह काळा पढ गया (क्षार पातन करने पर काळा पढजाना यह सम्यग्दम्य का ळक्षण है) तो उस क्षारको दूघ, घी, अम्ळ, मुळैठी इनसे संयुक्त कांजी से घोना चाहिये। इस प्रकार क्षार को धोकर निकाळने के पश्चात् हमेशा क्षारसाध्यरोगीको शीत अनपानादिकों से व शीतहरूयोंके ळेपन से उपचार करना चाहिये॥ ११॥

### क्षारगुण व क्षारवर्ज्यरोगी.

श्रक्षणः श्रुक्तरातिपिच्छिष्ठसुत्तमाक्षोऽस्परुग्व्यापकः । सारस्स्यादगुणवाननेन सततं सारेण वर्ष्या इमे ॥ सीणोरःश्वतरक्तिपत्तवहुम्च्छीसक्ततित्रज्वरा—। न्तश्कस्योष्मनिपीदिता श्विशुमदक्षांतातिवृद्धा अपि ॥ १२ ॥ गर्भिण्योष्यतिभित्रकोष्टविकटक्कीपस्तृपादुर्भया—। क्रांतोष्युद्धतसाश्मरीपदगणभासातिक्षोषः पुमान् ॥ मर्मस्नायुसिरातिकोमस्रनस्वास्थ्यर्स्याल्पमांसमंदः। सक्षोतिस्वपि मर्मरागसदितेष्वाहारविद्वेषिषु ॥ ४३ ॥ सीवन्बायुदरेषु संषिषु गर्छ नाभी तथा मेहने ।
हच्छूके च विवर्जयेश्विवितसङ्गारं महाझारवित् ॥
क्षारोऽयं विषश्चसपर्दहनज्वास्त्राविषक्षया ।
स्यादश्चानिनियोजितः सुभिषजा हन्यास्त्रियुक्तो ग्रहान् ॥ १४ ॥

मावारी:—यह क्षार, चिकना, साधारण सफेद, पिन्छिल (पिछपिका) सुख से प्रहण योग्य, धोडीसी पीडा करनेवाला, न्यापक आदि सभी गुणोंसे संयुक्त है। हुबेल उरःक्षत, रक्तित, अधिकमूर्च्छा, तीव न्वरसे पीडित, अंतःशल्य से युक्त, अस्में रुप्ण से पीडित, बालक, मदसे संयुक्त, अतिवृद्ध, गर्भिणी, अतिसारपीडित, नपुंसक, अधिक प्यास व दुष्टमय से आकांत, अश्मरी, खास, क्षय से पीडित, ऐसे मनुष्यापर क्षारकर्म नहीं करना चाहिये अर्थात् ये क्षारकर्म के अयोग्य हैं। मर्म, स्नायु, क्षिरा, नख, तरुणारिथ, आंख, अल्प मांसयुक्त प्रदेश, स्नोत, इन स्थानोमें, मर्मरोग से संयुक्त व आहार से देश करनेवालों में, सांवनी, उदर, संवि [ ह द्वियों की जोड ] गल, नामि, शिक्षेदिय, इन स्थानोमें व हृदयशूलसे पीडितों में भी क्षारकर्मको जाननेवाला वैद्य, तीक्ष्ण क्षारकर्म नहीं करें। अज्ञानी वैद्य के द्वारा प्रयुक्त क्षार, विव शक्त, सर्प, अभि, बिजली के समान शीव प्राणों का घात करता है। विवेकी वैद्य द्वारा प्रयुक्त क्षारकर्म, अनेक रोगों को नाश करता है। १२॥ १३॥ १४॥

क्षारका श्रेष्ठत्व, प्रतिसारणीय व पानीयझारप्रयोग.

सारः छेद्यविभेद्यलेख्यकरणाहोषण्यव्नीषध-।
व्यापारादिषकं प्रयोगवश्वतः श्रमातुश्रमेव्विषि॥
तण्णाद्यां विहतः श्रुष्टेऽतिलानर्नुदे-।
नाल्यां व्यत्लभगंदरिकिमिविषे बात्रे तु योज्यात्सदा ॥ १५ ॥
सप्तस्वप्यिजिह्निकोपयुतिष्ठह्यायां च दंतोभ्दवे ।
वंदर्भे बहुमेदसाप्युपहते ओष्ट्रपकोपं तथा ॥
योज्यस्त्यादिह रोहिणीषु तिस्रणु क्षारो गरंद्यार्जतः ।
पानीयोप्युदरेषु गुल्मिचयं स्यादिमसंद्रेष्विषे ॥
अश्मर्यामपि शर्करासु विविषप्रंशिष्वयार्श्वस्विष ।
स्वतस्तीत्रविषक्तिमिष्विष तथा श्वासेषु कासेष्विष ॥
प्राद्यद्वासिषु वाप्यजीणिषु गतः क्षारोयमस्मादिष ।
साराद निर्ताव तीक्ष्णगुणवत्तद्वानर्भक्रवात् ॥ १७ ॥

माबर्थः सार, छेदन, मेदन, लेखनकर्म करता है। जिदोषक्ष औपिक्यों से, साजित होने से तीनों दोषों को नारा करता है। जिस में शकादिक का प्रयोग नहीं होता है ऐसी विशिष्टव्याधि में क्षारकर्म प्रयुक्त होता है किसे क्षार पानकर्म में प्रयुक्त होता है लेकिन शक नहीं। इसलिथे शक्ष, अनुशकों से, क्षार श्रेष्ठ हैं। प्रतिसारणीयक्षार (जो पाहिले कहा गया है) को, कुष्ट, सम्पूर्ण अर्बुद, नाडीक्षण,न्यच्छ,भगंदर, बाह्यकिभि व बाह्यविष, सात प्रकार के मुखरोग, अधिजिव्हा, उपजिव्हा, दंत, वेदर्भ, मेदोरोग, ओष्ट-प्रकाप, तीन प्रकार के रोहिणी, इन रोगों में प्रयोग करना चाहिये। गर (कृतिमिष्य) उदररोग, गुल्मरोग, अग्निमांष, अग्मरी, शर्करा, नानाप्रकारके प्रथिरोग, अर्थ, अंतर्गत तीन विषरोग व कृमिरोग, आसकास, भयंकर अर्जीण, इन रोगों में, पानीय क्षार, पीने योग्य क्षार ] प्रयुक्त होता है।। १५॥ १६॥ १७॥

अथाग्निकर्मवर्णन.

क्षारकर्भ से अग्निकर्म का श्रेष्ठण्य, अग्निकर्म से वर्ग्यस्थान व दहनोपकरणः

क्षारैरप्यतिभेषजैनिश्चितसच्छक्षेरश्चन्यास्तु ये । रोगास्तानपि साधयेदय सिरास्नाय्वस्थिसंधिष्वपि ॥ नैवाग्निः प्रतिसेञ्यते दहनसत्कर्मोपयोग्यानपि । द्रञ्याण्यस्थिसमस्तलोहश्चरकांडस्नेहपिण्डादयः ॥ १८ ॥

मावार्थ:—पूर्वोक्त कार से अग्नि अत्यधिक तीक्षणगुणसंधुक्त है। अग्नि से जलाये हुए कोई भी रोग समूल नाश होते हैं [पुन: उगते भी नहीं है] और जो रोग क्षार, औषधि व शक्तकर्म से भी साध्य नहीं होने हैं वे भी अग्निकर्म से साध्य होते हैं। इसालिये क्षारकर्म से अग्निकर्म क्षेष्ठ है। स्नाय्, अस्थि व संधि में अग्निकर्म का प्रयोग नहीं करेना चाहिये। चाहे वह रोगी भले ही अग्निकर्मके योग्य हो। हन्नी, संपूर्ण

१ क्षारादिभागेरीयान् क्रियासु व्याख्यातः । तद्ग्धानां रोगाणामपुवर्भावाद्गेषज्ञ दास्रक्षारेरसाध्यानां तम्साध्यम्बाच्य ॥ इति जन्धांनरं ॥

२ प्रधातरोमें "इह तु सिराश्नायुक्षं यश्चिष्वाप न प्रतिविक्षो ऽग्निः" यह कथन होनेक्षे शंका हो सकती है कि यहा आचार्यन कैसा विपरीत प्रतिपादन किया। इसका उत्तर इतना ही है कि, वह प्रधान्तर का कथन भी, एक विशेषांपेक्षा को लिया हुआ है। जब रोग अप्रिकर्भ को कोडकर साध्य हो ही नहीं सकता यदि अप्रिकर्भ न करें तो रोगी का प्राण नाश-होता है। केवल ऐसी झलत में अप्रिकर्भ करना चाहिये, यह उसका मतल्ब है। इससे अपने आप सिद्ध होता है सर्व साधारण तौरपर स्नाय्वादिस्थानों में अप्रिकर्भ का निषेध है। इसी अभिग्राय से यहा भी निषेध किया है।

अथवा यथातर में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है । सम्भव है उनने उम्राहित्याचार्यका मत भिन्न हो। क़ोह, शर, शाक्तका, चूत, तैल, गुढ, गोमय आदि दहन के उपकरण हैं ॥ १८ ॥

अग्निकर्मवर्ज्यकाल व उनका भेदः

ग्रीष्मे सच्छरिद त्यजेददनसत्कर्भत्र तत्यत्यनी—। कं कृत्वात्यिकामयेति विभिवच्छीतद्रवाहारिणः॥ सर्वेष्वप्यृतुषु प्रयोगवश्चतः कुर्वीत दाहिकयां। तद्दश्चे द्विविधं भिषग्विनिहितं त्वकृमांसदग्धक्रमात्॥ १९॥

भावार्थ: — श्रीष्म व शरदृतुमें अग्निकर्म नहीं करना चाहिये। यदि न्याधि आत्यिक (आशु प्राणनाश करने वाला )हो, और अग्निकर्म से ही साध्य होनेवाला हो तो, ऋतुओं में के विपरीत विधान (शीताच्छादन, शीतमोजन शीतस्थान, शीतहन पान आदि विधान) करके, अग्निकर्म करे, अतः यह मधितार्थ निकला कि प्रसंगवश सभी ऋतुओं अग्निकर्म करना चाहिये। वह दग्धकर्म, त्वग्दग्ध मांसदग्ध इस प्रकार दो भेद से विभक्त है।। १९॥

त्वग्दन्ध, मांसदन्धलक्षण.

त्वय्दग्धेषु विवर्णतातिविविधस्फोटोद्धवश्चर्मसं । कोजश्चातिविदाहता प्रञ्चरदुर्गेषातितीत्राष्मता ॥ मांसेप्यस्परुगस्पन्नोफसहितस्यायत्वसंकोचता । भुष्कत्वत्रणता भवेदिति मतं संक्षेपसञ्चक्षणैः ॥ २०॥

भाषार्थः — त्वचामें अप्रिकर्मका प्रयोग करनेपर उसमें विवर्णता, अनेक प्रकार फफीछे उठना, चर्मका सिकुडना, अतिदाह, अत्यधिक दुर्गंध, अति तीत्र उष्णता ये छक्षण प्रकट होते हैं अर्थात् यह त्वग्दग्ध का उक्षण है। मांसमें दग्धिकया करनेपर अल्पशोफ और त्रणका काळापना, बिकुडना, स्वजाना, ये छक्षण प्रकट होते हैं। अर्थात् यह मांसदग्य का उक्षण है। २०॥

दहनयोग्यम्थान, दहनसाध्यरोग व दहनप्रधात् कर्म.

भूशंखेषु दहेन्छिरोराजि तथाधीमंथके वर्त्मरो-।
गेष्वप्यार्द्रदुक्छसंवृतमथासारोमकूपाळृशम् ॥
बायावुग्रतरे व्रणेषु कठिनमाळ्तमांसेषु च।
ग्रंमावर्षुदवर्मकीछातिककाछाख्यापचेष्वप्यछं॥.२१॥

नाड्यिच्छिम्।सिरासु संथिषु तथा छिमेषु रक्तमवृ । चौ सत्यां दहनिक्रया मकटिता नष्टाष्टकर्मारिभिः। सम्यग्दम्धमवेश्य साधुनिषुणः द्वर्याद्घताभ्यंजनं। सीताहारविहारभेषजविधि विद्वान् विद्वध्यात्सदा॥ २२॥

भावार्यः—दिरारोग व अत्रिमंथ रोगमें भूप्रदेश व संखप्रदेशमें जलाना चाहिये। वर्त्मरोगमें गीके कपडेसे आख को दकका वर्त्मस्थ रोमकूपोसे छेकर दहन करें। अर्थात् रोमकूपों को जलाना चाहिये। व्यचा, मास, सिरा आदि रंगानों में वात प्रकुपित होनेपर भयंकर, कठोर, व जिसमें मांस वढ गया हो ऐसे वण में, प्रथि, अर्बुद, चर्मकील, तिल कालक, अपची, नाडीवण इन रोगों में छेदित सिरा, संधि में, रक्तप्रवृत्ति में, अग्निकर्म की प्रयोग करना चाहिये ऐसा आठकर्मरूपां शत्रुवों को नाश करनेवाले भगवान् जिनेंद्र देवने कहा है। सम्यव्याय के लक्षण को देखकर, विद्व न चतुर वंच, दाधवण में घी छगावें और रोगी को शीत आहार, शीतिविद्यार व शीत औषधि का प्रयोग करें ॥२१॥॥ २२॥

### भग्निकर्म के अयांग्य मनुष्यः

वज्यो बन्हिविधानतः मकृतिषित्तश्चातिभिक्षोद्दः । श्लीणोतःपरिपूर्णशोणितयुतः श्लांतस्सश्चयश्च यः ॥ अस्वेद्याश्च नरा बहुञ्चणगणैः संपीदिताश्चान्यया । दग्धस्यापि चिकित्सतं मातिषदं बक्ष्यामि सञ्जक्षणैः ॥ २३ ॥

भावार्थः — पिराप्रकृतिवाले, भिन्नकोष्ठ, कृशा, अंतःशोणितयुक्त, थके हुए, शस्य युक्त, अनेक अणसमूहों से पीडित और जो स्वेदन कर्म के लिये अयोग्य हैं ऐसे मनुष्य भी अग्निकर्भ करने योग्य नहीं है। इसलिये उनपर अग्निकर्भ का प्रयोग नहीं करना चाहिये। यहां से आगे वेच के न रहते हुए, प्रमाद से अकस्मत् जले हुए के लक्षण व चिकित्सा को प्रतिपादन करेंगे।। २३।।

मन्यथा दग्धका बतुर्भेदः

स्पृष्टं चैव समं च दग्धमथवा दुर्दग्वेमस्यंतद-।
ग्धं चेत्तत्र चतुर्विधं समिहितं तेषी यथातुक्रमात् ॥
वक्ष्ये समाप्यवृत्तवरभैणज्यक्रियां चातुर ।
स्याहारादिविधानमध्यतुमतं मान्वेकिंनेंद्रेस्सदा ॥ २४ ॥

१. अध्यध्या इति पाडांतरं।

भावार्थः उस अन्यथा दग्ध के स्पृष्ट, सम्यग्दम्ब, दुर्दम्ब व अस्यंतदम्ब इस प्रकार चार भेद को गये हैं। इन के ऋगशः छक्षण, श्रेष्टिकित्सा व रोगी के आहार आदि विधान को भी मान्य जिनेंद्र के मतानुसार कहेंगे ॥ २४॥

> े रेष्ट्रध्य, सम्यक्षात्र, तुर्द्रभ्य, सतिक्ष्यका स्थाण. यचचात्यंतिवर्षामूष्मबद्धुस्त तच्चानिसंरपृष्टमि—। त्यम्यद्यत्तिस्त्वर्णमुष्मपिक नेवातिगादं स्थितं ॥ तत्सम्यक्समद्ग्धमप्यभिद्दितं स्कोटोभ्दवस्तीत्रस—। ताषाद्वःस्वतरं चिरमश्मनं दुर्द्ग्भतास्रक्षणम् ॥२५॥

मूच्छी बातितृषा च संधिविगुहत्वं चांगसंशोषणं । मांसानाषवंत्रवनं निजसिरास्नाय्वस्थिसंपीदनं ॥ कालात्सिकिमिरेव रोहति चिरास्ढोऽतिदुर्वणेता । स्यादत्यंतविद्य्यलक्षणियं वक्ष्ये चिकित्सामिष ॥ ५६ ॥

भावार्थ: — जो अत्यंत विवर्ण युक्त हो, अधिक उप्णतासे युक्त हो, उसे स्पृष्टद्रार्थ कहते हैं। जो दग्ध तिल्के वर्णके समान काला हो, अधिक उप्णतासे युक्त हो एवं अतिगाद (अधिक गहराई) रूपसे जला नहीं हो, वह समद्राध है। वह शिक्त है। जिसमें अनेक फफोले उत्पन्न होगये हों, जो तीवसंताप को उत्पन्न करता हो, दुःखकें देनेवाला हो, और बहुत देरसे उपशम होनेवाला हो उसे दुर्दग्ध कहते हैं। जिसमें मूर्छा, अतितृपा, संधिगुरुत्व, अंगशोषण, मांसावलंबन [उस वर्ण में मास का लटकना] सिशा स्नायु ध अध्य में पाँडा व कुछ समय के बाद (वर्ण में) कृमियों की उत्पत्ति हों, दग्धवण चिरकाल से भरता हो, भरजानेपर भी दुर्वण (विपरीतवर्ण) रहे, उसे अतिदग्ध कहते हैं। अब इन दग्धवणोंकी चिकित्सा का वर्णन करेगे।। २६॥

### द्ग्धवणचिकित्सा

स्निग्धं रूप्तमिप प्रपय दहनक्ष्मीमं दहत्यञ्चतं । तत्रैवाधिकवेदनाविदिधविस्फोटादयः स्युस्सदा ॥ कात्वां स्पृष्टमिदायिना तु सहसा तेनैव संतापनं । सोष्णिरुष्णगुणीववैरिह हुदुः सम्यक्ष्मदेदः शुभः ॥ २७ ॥

१ इने प्रयांतर में " प्लुष्ट " शब्द से उल्लेख किया है।

भावार्थ:—अग्नि, स्निम्ब [ घृततैलादि ] रूक्ष, ( काष्ट पाषाण, लोह वादि) द्रव्यों को प्राप्तकर, शीप्र ही भयंकर रूपसे जलाता है, और उस दम्धस्थान में अत्यधिक बेदना व नाना प्रकार के स्कोट ( फफोले ) आदि उत्पन्न होते हैं । अग्नि के द्वारा जो स्पृष्टदम्ब कहा है, उसे जानकर शीप्र ही उसी अग्नि से तपाना चाहिये अर्थात् स्वेदन करना चाहिये । एवं उप्ण व उपगगुणयुक्त अंषियोसे बार २ लेप करना दितकर है ।। २७ ।।

### सम्यग्दग्धचिकित्सा.

सम्यग्दग्धिमहाज्यिक्तिमसकृत् सबद्नेः शीरवृ- । सत्विभः सित्तिः सयष्टिमधुकः शास्यक्षतेः शीरसं-॥ पिष्टैरिक्करसन् वा पृतयुक्तेः जिन्नोद्धवांभोजन- । भैः वा गरिकया तुमससहितया वा लपयेदादरात् ॥ २८॥

भावार्थः — सम्यग्दग्ध में बार २ घी छेपन करके चंदन, अश्वत्थादि द्विया वृक्षों के छाछ, तिल, मुळेटी, धान, चाकल इनको, दूध वा ईख के रस के साथ पीसका, अथवा घी मिलाकर, छेपन करना चाहिये। अथवा गिलोय, कमल-पुष्पवर्ग (सफेद कमल, नीलकमल, लालकमल आदि) इनको अथवा गेरु, वंशलोचन इनको, उपरोक्त द्वांसे पीसकर आदरपूर्वक छेप लमावे॥ २८॥

## दुर्वग्धाचिकित्सा.

दुरेग्धेपि सुस्रोध्णदुग्धपरिषं कैराज्यसंम्रक्षणैः । शतिर्प्यतुल्पनैरुपचरेत् स्फोटानिष स्फोटयेत् ॥ स्फोटान्सस्फुटितानतां घृतयुत्तः श्लीषधैः श्लीतकैः । पत्रीर्वा परिसंवृतानिष भिषयकुर्यात्सुर्शातादृतिम् ॥ २९ ॥

भावार्थ:—दुई १४ में भी मदोष्ण दूधके सेचन से, घृत के हेर्पन से एवं शीतद्वयों के हेपन से उपचार करना चाहिये। फफोड़ो को भी फोड़ना चाहिये। फटे हुए फोडोंपर शीतल औषियों के साथ घी मिलाकर लगानें और शीतल गुणयुक्त बुक्ष के शीतल पत्तोंसे उनको ढकें। साथमें रोगीको शीतल अन्नपानादि देवें॥ २९॥

### अतिवृग्धाचिकित्सा.

श्वास्वा श्वीतस्त्रसंबिधानमधिकं कृत्वातिदग्धे भिष्। ग्रांसान्यप्यवस्रंवितानपद्दरेत्स्न।य्वादिकान्यप्यसम् ॥

## दुश्चदुद्वमपोश्चमेवमिकं सीरेण वा साखवेत्। पत्रैर्वा वृणुयाद्वणं वनरुद्दैः कुर्योद्वणोक्तियाम्॥ ३०॥

भावार्थ: — अतिदग्नको भी कुशल वैद्य जानकर अधिक शीतलिविकित्सा करें। एवं नीचे झुमते हुए मांसोंको, स्नायु आदिकोंको भी दूर करें। दुष्ट अदुष्ट सर्व स्नायु आदिकोंको अलग निकालकर अर्थात् साफ कर के उस ज्ञणको दूधसे धोना चाहिये। बाद उस ज्ञण को वृक्ष के पत्तो से ढकना चाहिये एवं उसपर ज्ञणोक्त सर्व चिकित्सा करनी चाहिये॥ ३०॥

रोपणक्रिया.

तहम्भत्रणरापणेऽपि सुकृतं चूर्णमयोगाईके । काळ साममपेयुर्वरमिलनैः श्वाल्यसर्तर्लासया ॥ सीरसारसतिदुकाम्रवकुलमोत्तुंगजंष्कदं — । बत्विमिश्व सुचूर्णिताभिरसकृत् संचूर्णयेक्षिणयम् ॥ ३१ ॥

भाषार्थः — उस दग्ववण के रोपणिकया करने वर चूर्णप्रयोग करने के योग्य काल जब आहें, क्षामरिहत निर्मल चावल, लाल, क्षीरीवृक्ष, व क्षारवृक्ष की छाल और तेंदू, आम्न, वकुल, जंबू, कदंब, इन वृक्षोंकी छाल को अच्छी तरह चूर्ण कर बुरखना चाहिये॥ ३१॥

सवर्णकरणविधान.

िनत्रेष्किवित्रवर्णकरणानेकीषधालेपनं । कुर्यात्स्निन्धमनोक्षशीतलतरस्त्राहारमाहारयत् ॥ मोक्तं चाग्निविधानमतद्खिलं वस्थापि शस्त्रिक्षां । कास्राणामनुकस्त्रस्तविधिना शसं दिधा चोदितम् ॥ १२ ॥

भाषार्थ: इस दग्वनण के भरं जानेपर उसे श्वित्रकुष्ठ ( सफेद कोड ) में कहें गये सबर्ण करनेवाले अनेक प्रयोगों से सबर्ण करना चाहिये अर्थात् त्वचाके विकृत वर्ण को दूर करना चाहिये। उस रोगी को रिनम्ध, मनोहर व शीतल आहार को खिलाना चाहिये। अभी तक अग्निकर्मका वर्णन किया। आगे शत्ककर्म का वर्णन शासानुसार करेंगे। वह शत्ककर्म अनुशक्ष व शक्को भेदसे दो श्रकार से विभक्त है।। ३२।।

अनुशस्त्रवर्णन.

तत्रादावतुत्रसभेदमाखिकं यक्ष्यामि संक्षेपतः । साराग्रिस्फटिकोरसारनखकाचत्वग्जलकादिभिः॥

## . तेष्वप्यौषधभीवराजवनिवाबालातिवृद्धाविकान् । द्रव्यमायगुणा महामुखकरी शोक्ता जल्काकिया ॥ ३३ ॥

मावार्थः — सबसे पहिले अनुशस्त्रको समस्त मेदोंको संक्षेपसे कहेंगे। क्षार, अग्नि, स्फटिक, त्वक्सार (बांस) नाव, काच, त्वचा व जलौंक (जोक) ये सब अनुशस्त्र हैं। जो शस्त्रकर्मसे उरते हैं ऐसे राजा, स्थी, अतिबाल व बुद्धों के प्रति इनका उप-योग करना चुहिये। इनमें जलौंकका प्रयोग जो शस्त्रसदश गुण को रखता है महासुख-कारी है।। ३३॥

#### रक्तकायके उपाय.

7

वातेनाप्यतिपित्तदुष्टमथवा सश्चेष्मणा शोणितं । श्रृंगेणात्र जकीकसा सदहनेनाकायुना निर्हरेत् ॥ इत्येवं कवतो श्रुवंति नितरां सर्वाणि सर्वेरतः। केचित्तत्र जलीकसां विधिमहं वस्यामि सल्लक्षणैः॥ ३९॥

भावार्थः — वात, पित्त व कफ से रक्तदृषित होनेपर क्रमशः शृंग (सींग लगाकर) जलीका ( जोंक ) व अग्नियुक्त तुम्बी से रक्त निकालना चाहिये ऐसा कोई कहते हैं। अर्थात् बानदृषितरक्त को सींग से, पित्तदृषित को जाक लगाकर, कफदृषित को तुम्बी लगाकर निकालना चाहिये। कोई तो ऐसा कहते हैं ऐसे क्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन् किसी भी दोष से दृषित हो तो किसी उपयुक्त श्रृंग आदि से निकालना चाहिये अर्थात् सब में सब का उपयोग करें। अब जींक से रक्त निकालने की विधिको व उसके लक्षण को प्रतिपादन करेंगे॥ ३४॥

### जलौकसशब्दनियाकि व उसके भेद-

तासामेव जंडीकसां जडमडं [?] स्यादायुरित्येव वा । शोक्ता तत्र जडांयुका इति तथा सम्यम्जल्का अपि ॥ श्रद्धकेत्तु पृषोदरादिविधिना तव्हादश्चेवात्र षट्- । कष्टा दृष्टविषाः स्वदेहविविषास्तङ्कष्तणं लक्ष्यताम् ॥ ३ १ ॥

**१ इमका यह मतलब है कि तुर्भा न रक्त** निकालने के लिये तुर्भी के अदर दी**पक रखना** पहला **है,** अन्यथा उसर्थ रक्त नहीं निकल पाता।

२ जलमासामोक इति जलोक्स.।

<sup>🧣</sup> जलमासामायुरिति जलायुक्त ।

भावार्थ:—जिन का जल ही ओक (घर) है। इसलिय जोंकों को "जलोकस" कहते हैं। जिन का जल ही आयु है इसलिय " जलायुका " कहते हैं। एवं इन्हें जल का भी कहते हैं। ये जोंकवाचक शब्द पृथेदरादि गण से साधित होते हैं ऐसा व्याकरणशास्त्रक्षोंका मत है। जोंक बरह प्रकार के होते हैं। उन में छह तो सिवध होते हैं। ये अत्यंत कल देनेवाले होते हैं; बाकी के छह निर्विध होते हैं। कृष्णा, कर्बुरा अलगर्दा, इंडायु, सामुद्रिका, गोचंदना ये छह विषयुक्त जोंको के भेद हैं। कपिला पिक्तला, शक्रुमुखी, मूषिका, पुंडरींकपुखी, सावरिका ये छह निर्विध जोंकों के भेद हैं। आगे इन का लक्षणकथन किया जायगा, जिसपर पाठक दृष्टिपात करें॥ ३५॥

# सविषज्ञीकोंके छक्षणः रुष्णार्क्षुरस्याः

या तत्रांजनपुंजमेचकनिभा स्थूलोत्तमांगान्विता।
कृष्णाख्या तु जलायुका च सविषा वर्ज्या जलुकार्तिभिः॥
निम्नोत्तंगनिजायतोदरयुता वर्म्याख्यमत्स्योपमा।
स्यामा कर्बुरनामिका विषमयी निया ग्रुनीद्रैस्सदा॥ ३६॥

भावार्थः — जो जल्रका अंजन (काजल ) के पुंज के समान काले वर्णकी हो, जिसका मस्तक स्थूल हो, उसे "कृष्णा" नामक जल्रका कहते हैं। जो निम्नोकत लंबे पेटसे युक्त हो और वैमिं नामक मल्ली के समान हो, स्थामवर्णसे युक्त हो उसे "कर्बुर" नामक जल्लोंक कहते हैं। ये दोनों जौंक विषयुक्त है। इसल्ये ये जौंक लगाकर रक्त निकालने के कार्य में यर्जित हैं व निंच है ऐसा मुनींद्रों वा मत है।।३६॥

अलगर्दो, रद्रायुधा, सामुद्रिकालक्षण.

रोभन्याप्तपद्यातिकृष्णवद्ना नाम्नालगर्दापि सा । सांध्या सक्रधनुःभमेव रचिता रेखाभिरिद्रायुषा ॥ वर्ड्या तीत्रविवापरेषदस्तिता पीता च भासा तथा । पुष्पिश्रविधिवित्रितवषुः कष्टा हि सामुद्रिका ॥ ३७ ॥

भावार्थ: — जिसके शरीरमे रोम मरा हुआ है व जिसका मुख बडा व अत्यंत क छ। है, उसे '' अलगदि '' नामक जल्दक कहते हैं। जो संध्या समय के इंद्रधनुष्य के समान

१ यह मछली सर्प के आकारवाली है।

अनेक वर्णकी रेखावों के युक्त शरीरवाला है वह '' इंडायुधा '' नामक जल्क है। जो किंचित् काले व पीले वर्णसे संयुक्त है, जिसके शरीर नाना प्रकार के पुष्पों के समान चित्रों से विचित्रित है यह '' सामुद्धिका '' नामक जींक है। ये दोनों जींक तीव्रविषसंयुक्त होने से प्राणियोंको कष्टदायक होने हैं। इसलिये, ये भी जल्कीकाप्रयोग में त्याज्य हैं॥ ३७॥

गोचंदनालक्षण व सविषजुत्यकादएलक्षण.

-जोश्वृंगद्वयवत्तथा वृष्णवध्दार्थाः प्यधोभागतः ।
स्विष्ठा स्थलपुत्वी विषेण विषमा गोषंद्वानामिका ॥
ताभिर्देष्ठपदातिकोफसाईताः स्फोटास्सदाइज्वर-- ।
च्छर्दिर्भूच्छनमंगसादनमदालक्ष्माणि लक्ष्याण्यल ॥ ३८ ॥

मावार्थः -- जिस के अधीमाग में गायके सींगके समान य दृषण के सभान दी प्रकार की आकृति है अर्थात् दो भाग माञ्चम होते है, जो सदा गीला रहती है, और सूक्ष्म मुख्याली है एवं भयंकर विप से युक्त है, उसे ''गांचंद्ना '' कहते हैं। इन विषमय जल्कावोंके काटनेपर, मनुष्य के दारीर में अत्यंत सूजन, पत्रीले, दाह, ज्वर, वमन, मृष्क्री, अंगसाद व मद ये लक्षण प्रकट होते हैं। ३८॥

### सविपजलीकदृश्चिकिंसा.

तासां सर्पविषोषमं विषमिति ज्ञात्वा भिषम्भेषनं । मोक्तं यद्विषतंत्रामंत्रविषये तद्योजयेद्कितम् ॥ पानाहारविषावञ्चेषमगदं प्रख्यातकीटोत्कट- । मोहष्टोग्रविष्टनमन्यदस्विलं नस्यप्रलेपादिषु ॥ ३९ ॥

भावार्थः — उन विषमय जर्लाकोका विष सर्पके समान ही भयंकर है, ऐसा समझकर कुराल वैद्य विषमंत्रतंताधिकार में वतलाये गये विषम, अगद, मंत्रा, आदि विषमात्रक उपायोंको उपयोग करें। पान व आहार में भी सम्पूर्ण अगद का प्रयोग करें। एव प्रसिद्धकीटों के भयंकर विष को नाश करनेव ले जो कुळ भी प्रयोग बतलाये गये हैं उन का को नरस, आल्य, अंजन आदि कार्यों में उपयोग करें ॥३९॥,

निर्विषजलीकांके लक्षण.

कविला लक्षणः

इत्येवं सविषा पया निगदिता सम्यग्जल्कास्ततः । संक्षेपादविषात्र षटस्वपि तथा वस्यापि सल्लक्षणैः॥

# ः साम्रासद्रसपिष्टदिगुलविलिप्तेनात्मपार्श्वोदरैः । वक्त्रे या कपिका स्वयं च कपिका नाम्ना तु मुहोपेमा ॥ ४० ॥

भावार्थ: इस प्रकार विषमय जन्नकार्योका वर्णन किया गया। अब निर्विषं जल्कार्योको जो छह भेद हैं उन को उन के लक्षणकथनपूर्वक कहेंग । जिसके दोनों पार्श्व व उदर लालके रस से पिसे हुए हिंगुल से लिस केंसे लाल मालुम होते है, जिस का मुख भूरे [किपल ] वर्णका है, और मंगके वर्ण के समान जिसके पीठ का वर्ण है वह "क्षिला" नामक जल्क है ॥ ४०॥

## पिंगलामूविकाराङ्कमुखीलक्षण.

आरक्तातिसुवृत्तिपंगलतर्नुः पिंगानना पिंगळा। या घंटाकृतिमूर्विकात्रभवपुर्गेषा च सा मृविका॥ या श्रीघं पिवतीह सीध्रगमना दीर्घातितीक्ष्णानना। सा स्याच्छकुमुखी यकृत्तिभततुर्वेणेन गंधेन च॥ ४१॥

भावार्थ:—जो गोल आकार से युक्त होकर लाल व पिंगल वर्णके शरीर व भूरे [पिक्कल ] वर्णके मुखको धारण करता है उसे '' पिंगला '' नामक जलौक कहते हैं। जो घंटाके आकार में रहता है और जिसके शरीरका वर्ण व गंध चूहें में समान है, उसे '' मूचिका '' नामक जलौक कहा है। जो रक्त वगैरह को जल्दी २ पीता है व जल्दी ही चलता है जिसका मुख दीर्घ व तीक्ष्ण है उसे '' शंक्क मुखी '' जलौक कहते हैं। इसके शरीर का वर्ण व गंध, यकृत् [जिगर] के गंधवर्ण के समान है।। ४१॥

### पुंडरीकमुखीसावरिकालक्षण.

या रक्तांबुजसिक्यभोदरमुखी मुहोपमा पृष्ठतः । सैव स्यादिह बुण्डरीकवदना नाम्ना स्वरूपेण च ॥ या अष्टादश्रिभस्तथांगुलिमिरित्यंबायता संमिता । इयामा सावरिकेति विश्वतगुणा सा स्याचिरश्रामिह ॥ ४२ ॥

भाषार्थः — जिसका उदर व मुख लाल कमल के समान है, पीठ मूंगके समान वर्णयुक्त है, उसे नाम व स्वरूप से " पुण्डरीकमुसी " कहा है। जो अठारह अंगुलप्रमाण लम्बी है, काली है, जिसके गुण विश्व में प्रसिद्ध हैं, ऐसी जल्ना को

**१ पृष्ठे हिनम्बमुद्रवर्गा कविला (** ग्रन्थातरे )

" सावरिका" कहते हैं। इसका उपयोग, हाथी घोडा आदि तिथैच प्राणियों के रक्त निकालने में किया जाता है। ये मनुष्यों के उपयोग में नहीं आते ॥ ४२॥

### जीकॉके रहने का स्थान

तासां सन्मलये सपाण्ड्विषये सताच्छादित्यके । कावेरीतरलांतरालनिचये वेंगीकलिंगत्रयं ॥ - पोंड्रॅद्रेऽपि विश्वंषतः प्रचुरता तत्रातिकायाश्वनाः । पायिन्यस्त्वरितेन निविषजलुकास्स्युः ततस्ताः हरेत् ॥ ४३ ॥

भावार्थः — मलय देश, पाङादेश, सद्याचल, आदिन्याचल के तट, कांबरी नदी के बीच, वंग देश, त्रिकिंश देश अथवा तीन प्रकार के किल्म देश, पुंड़देश और इंद्रदेश में विशेषकर ये जीक अधिप्रमाण में रहते हैं। वहां के जीक स्थूल शरीरवाल, अधिकखानेवाले व शीघ ही पीनेवाले, और निर्विष होते हैं। इक्लिंग इन देशों से उन को संग्रह करना चाहिये। ४३॥

### जैंक पालनविधिः

हृत्वा ताः परिपोषयेश्वनघटे न्यस्य प्रशस्तांदके- । रापूर्णे तु सर्श्वनले सरसिजन्यामिश्रपद्गांकिते ॥ श्रीतं श्रीतलकामृणास्माहितं दत्वा जलायाहुतिं । नित्यं सप्तदिनांतरं घटमतस्संकामयन् संततम् ॥ ४४ ॥

भावार्थ: — उन जलंकों को यन्तपूर्वक पकड कर एक नयं घडे में सरीवर के स्वच्छपानी, शांतल तेबील, कमल, कमलपत्र, उसी तलाब के कीचड, व कमैलनाल को डाल कर उस ने उन जोकों को डाल दें। प्रतिदिन पानी व आहार देंथे, एव सात सात दिन में एक दफे उस घडे को बदलते रहना चाहिये। इस प्रकार उन जोकों का पोषण करना चाहिये।। ४४॥

### जलोकप्रयोगः

यस्स्यादस्रविषोक्षसाध्यविषिषच्याध्यातुरस्तं विषक् । संबीक्ष्योपानिवेश्य श्रीतसमये श्रीतद्ववाहारिणः ॥

१ यह उस को लाने के लिये. १-३ ये उन को छोने के लियें।

तस्यांग परिरूक्ष्य यत्र च रूजा मृद्रोग्येद्द्वृणितिः । पिष्टेर्षातिष्टिमांबुधी तमसकृत् पश्चाष्ठजल्का अपि ॥ ४५ ॥ बाम्या सद्रजनीसुसर्पपवचाकल्केः क्रमात्सांबुभिः । घीताः शुद्धजल्य मुद्रकृतकल्कांबुपतिक्तांदिताः ॥ पश्चादाद्वेसुस्यवस्त्रक्षकलेनामृत्व संब्राहये – । द्रोगास्तब्बनीतलंपिनपदे सस्त्रक्षते वा पुनः ॥ ४६ ॥

भावारी:—जो रंगी रक्तमोक्षण सं साध्य होनेवाले विविधरांगसे पांडित हो उसे अच्छा तरह देखकर शांतकाल [हिमवत व शरह्कतु] में शांतगुणयुक्त आहार की खिलाकर बंठाल देवे। जहां से रक्त निकालना हो उस जगह में यदि बण न हो तो, मिट्टी व गांवर के चूर्ण, अथवा किसी रूक्ष पिर्झासे, उस स्थान की रगडकर रूक्षण (खरदरा) करके ठंडे पानी से बार २ धांवें। उन जोकों के मुख में हलदी, बच, इनके करक लगाकर, बमन कराकर पानी से अच्छा तरह धोवें। पश्चात् एक वर्तन में, जिस में मूंगकी पिट्टीसे मिला हुआ शुद्ध पानी भरा हो, उसमें की उनार्थ छोड देवें। जब वे पुती के साथ इधर उधर दाँडने लगे तो उन के श्रम दूर होगया है ऐसा जानकर, उन्हें गीले बारीक कपडे के टुकडे से पकडकर, रोगयुक्त स्थान को पकडवा देवे। यदि वे न पकडे तो उस स्थानमें मवखन लगाकर, अथवा किसी शक्ष से क्षतकर पुनः एकडवा देवें। ४५।। ४६।।

रक्त सूसने के बाद करने की किया

विस्नाविविदेरदसक्सद्दनैः तुंबीफकैः सदिया- । णेर्वा चूषणको विदावरजल्का स्यात्स्वयंप्राहिका ॥ पीत्वा तां पतितां च श्लोणितमतः संकृतिकेना।?]शुस- । लिहां संधव्तैललेपितमुखीमापीडयेद्दामयेत् ॥ ४० ॥

भावार्थ:— दुष्ट रक्त को, अग्नियुक्त तुम्बीफल व श्रृंग से निकालना चाहिये। रक्त को चूसने में समर्थ जोंक को लगाने से व स्त्रयं रक्त को चूस लंत है [इन को लगाकर भी रक्त सावण करना चाहिये]। जब वे खून पीकर, नीचे गिर जाते हैं, तब उनके शरीरको चावल के चूर्ण से, लेपन करें और संघानमक व तैल को मिलाकर, उन के मुख में लगाकर, पूंछ की तरफ से मुख की और धीरे २ दबाले हुए वमन करावें || ४७ ||

गुद्धरकाहरण में प्रतिकिया-

वांतां तां कथितांबुपूरितघटे विन्यस्य संगोषयेत्। क्रात्वा सोणितभेदमप्यतिगतिं संस्थापयेदीषधैः। दंशे यत्र कजा भवेदतितरां कण्ड्य शुद्धमदे—। श्वस्था स्यादिति तां विचार्य कवणरामोक्षयत्तत्सणात्॥ ४८॥

भावार्थ: — वमन कराने के बाद उस की पूर्वकथित जल से मरे हुए घंडे में रख कर पोषण करबा चाहिये। एवं इधर रक्तभेद की जान कर यदि तीव्रवेग से उस का साव हो रहा हो तो उसे आंपिथयों से बंद कर देना चाहिए। जीकके रक्त पीते समय दंश (कटा हुआ स्थान) में यदि अत्यंत पीडा व खुजली चलें तो समझना चाहिए कि वे शुद्धरक्त को खीच रहे हैं। जन यह निश्चय हो तो उसी समय उस के मुंह में संधीनमक लगा कर उन को छुडाना चाहिए॥ ४८॥

शांणितस्तरभनविधि.

पश्चाच्छीतज्ञ श्रीहुर्श्चेहुरिह प्रशास्य रागं क्षरत्। क्षीरेणेव - घृतेन वा चिरतरं सम्यङ्निषिच्य क्रमात्॥ रक्तस्यातिमहाप्रवृत्तिविषयं लाक्षाक्षमाषाढके - । इचुर्णः क्षीममयीभिरप्यतितरं शुर्षेकस्तु संस्तभयेत्॥ ४९॥

भावार्थ:—तदनंतर उस पीडा के स्थान को ठण्डे जल से बार २ धोना चाहिए जिस से रोगक्षरण हो जाने । एव क्रमशः चिरकाल तक अच्छी तरह उस पर दूध घृत का सेचन करना चाहिये। रक्त का सात्र अधिक होता हो तो लाख बहेडा, उडद, व अरहर इनके अतिशुक्तचूर्ण को जिस मे रेक्मीवस का भस्म अधिकप्रमाण में भिला है उसपर डालकर रक्तसंभन करना चाहिये॥ ४९॥

> शोणितस्तम्भनापरिविधिः लंभिदशुद्धत्रेसुगोमयमधर्गोधूमधात्रीफक्षैः । श्रंतिः कुक्तिगणारिवेदतरुसंप्तेस्तया ग्रंथिभिः ॥ सर्जेरर्जुनभूर्जपादपदनत्नामिश्र चूर्णीकृतै—। राचुर्ण्य व्रणमाश्र बंधनवक्षेस्संरतंभयेच्छोणितं ॥ ५० ॥

अर्थ—लोध, शुद्धगोमय, गेहूं, आमला, शंख, शुक्ति, अस्मिद (दुर्गध युक्त खेर )इन बृक्षोंकी ग्रंथि, सर्ज बृक्ष, अर्जुन बृक्ष, भूर्जवृक्ष व उनकी छाल, इन सबको चूर्ण करें। उस वण पर उक्त चूर्ण को डालकर और व्रण को बाधकर रक्त का स्तम्भन करें। ५०॥

### मबोग्यजलायुकालक्षणः

याः स्थूलाः विश्ववः कुशाः सतहताः विलष्ठा कविष्ठात्विका । याश्राल्पाश्चनतत्पराः परवश्चा याञ्चातिनिद्रालसाः । याश्राक्षेत्रसमुद्धवा विषयुता याञ्चातिदुर्श्वाहिका- । स्तास्सर्वोञ्च जलायुका न च भिषक् संपाषयेत्पावणैः ॥ ५१ ॥

मावार्थ:— जो जल्का अत्यंत कृश है, अत्यंत रथ्छ हे, बिलकुल बाल हैं, आधात से युक्त है, क्रिष्ट हें, नीचजात्युत्पन्न है, अत्यंत कम आहार लेती है, परवश है, अत्यंत निहा व आल्रस्य से युक्त है, जो नीचक्षेश में उत्पन्न है, विषयुक्त है, जिन को पकड़ने में अत्यंत कष्ट होता है, ऐसे लक्षणों से युक्त जल्काबोको विष्य लाकर पालन पाषण न करें अर्थात जल्कीप्रयोग के लिये ये अयोग्य है। ५१॥

### राह्मकर्मवर्णन.

इत्येवं श्रनुशस्त्रशास्त्रमधिकं सम्यग्विनिर्देशतः । श्रस्राणामि शास्त्रसम्भवता वश्यामि संसेपतः ॥ श्रस्राण्यत्र विचित्रचित्रितगुणान्यसायसां श्रास्त्रवित् । कर्मश्रः कथितोवकर्मकुश्रकैः कर्मारकैः कारयेत् ॥ ५२ ॥

भावार्थः — इस प्रकार अर्भ। तक अनुशस्त के शास्त की कथन कर अब शस्त्रों के शास्त्र को संक्षेप से कहेंगे। शस्त्रों में विचित्र अनेक प्रकार के गुण होते हैं। उन शस्त्र व छोह के शास्त्र व शस्त्रकर्म वैध को उचित है कि शस्त्रों को बनाने में कुशस्त्र कारीगरों से, शस्त्रकर्मोचित शस्त्रों को निर्माण करावें॥ ५२॥

अष्टविधरास्त्रकर्मीमें आनेवालं रास्त्रविभागः

छंद्यं स्यादतिबृद्धिपत्रमुदितं लंख्यं च संयोजयेत् । भेद्यं चोत्पलपत्रमत्र बिदितं बेध्या कुठार्यस्थिषु ॥ मांस त्रीहिमुखन बेधनमतो बिस्नावणे पत्रिका- । सस्तं सस्तमयेषणी च सततं बल्पेषणी माषितम् ॥ ५३ ॥

भावार्थ — छेदन व छेखनिक्रया में वृद्धिपत्र नाम का शक्ष, भेदनकर्म में उत्परूपत्र शक्ष, हुड़ी में वेधनार्थ कुठारिकाशक्ष, मांस में वेधन करने के लिये ब्रीहि- मुखनामक शक्ष, विस्नावणकर्म में पत्रिकाशक्ष एवं शल्य का डूढने [एषणीकर्म] में एषणीशस्त का उपयोग प्रशस्त कहा है ॥ ५३॥

### शस्याहरणविधि.

भाहार्येषु विचार्य यंत्रितनरस्याहारयेच्छल्यमा । कोन्यं कंकमुखादिभिस्त्वविदितं श्वल्यं समाद्वापय ॥ हस्त्यश्रीष्ट्ररथादिवाहनगणानारोप्य संवाहये । च्छीत्रं यत्र रूजा भवेदतितरां तंत्रेव श्वल्यं हरेत् ॥ ५४ ॥

भावारी—आहरण येग्य अवस्था में, मनुष्य को यंत्रित करते हुए देख कर, कंकमुखादि शक्षों से शल्य आदि का आहरण करना चाहिये। अविदित शल्य को (शल्य किस जगह है यह मालूम न हो) इस प्रकार जानना चाहिये। उस मनुष्य को हाथी, घोडा, ऊंठ, रथ आदि, वाहनों पर बैठाल कर शीघ्र सवारी कराना चाहिये। चरुते समय जहां अत्यंत पीडा हो, वहीं पर शल्य है ऐसा समझना चाहिये। बादमें उसे निकालना चाहिये॥ ५४॥

सीवन, संधान, उत्पीडन, रोपण.

सूची वा स्रविचार्य सीवनविधी ऋज्वीं सवक्रां तया। सीवेद्द्विश्वरः प्रतीतजडेरे संभूय भूरित्रणे। संधानीवधसाधितेर्धृतवरैस्संलिप्य सन्धाय सं-। पीड्योत्पीडनभेषजैरपि विदः संरोपणैः रोपयेत्।। ५५॥

भावार्थ सीवनकर्म उपस्थित होने पर सीधी वा टेढी हुई से सीना चाहिये। ऊरुशिर व जठर में बहुत वण हो जाने पर, संधानकारक (जोडनेवाले) औषधियों से, साधित श्रेष्ठश्वत से लेपन कर, संधान (जोडना) कर के, एवं पीडन औषधियों से पीडन कर के और रोपण औषधियों से रोपण [भरना] करना चाहिये॥ ५५॥

### शस्त्रकर्मविधि.

छयादिष्विप चाष्टकमंसु यदा यत्कर्मकर्त्वभिषक् । बाछन् भेषनयंत्रज्ञस्त्रप्रदक्षीतोष्णोदकाग्न्यदिकान् ॥ स्निग्धान्सत्परिचारकानि तदा संयोष्य संपूर्णतां । म्रात्वा याग्यमपीह भोजनमि शाग्भोजयेदातुरम् ॥ ५६ ॥

भावार्ध: — छेच भेच बादि अन्ट प्रकार के शसकार्मों मे कोई भी कर्म करने के छिए जब वैद्य को मौका आवे सबसे पहिले उस के योग्य औषि, शस्त्र, यंत्र, गृह

[ Operation Room ] ठण्डा व गरम पानी, अग्नि आदि सामग्री व प्रेमस्नेहसहित मृदुस्वभावी परिचारकों को सब एकिंगत कर छेना चाहिए । एवं सर्व सामग्री पूर्णरूपेण एकिंगत होने पर, रोगी को योग्य भोजन करा छेना चाहिए ॥ ५६॥

अशंबिदारणः

तत्रायुक्तवतां मुखामयगणैर्मूढोरुगभोंदरेऽ-।
इमयीमप्यतियत्नतो भिषागिह प्रख्यातश्चरत्रियां॥
द्वर्यादाशु तथाव्मरीमिहगुदद्वाराद्वहिर्वामतः।
छित्वार्भ विधियंत्रितस्य श्वरैः संहारयेद्वारिभिः॥ ५७॥

भावार्ध-मुखरोग, मृद्धगर्भ, उदररोद्ध्य अश्मरी रोगसे पीडित रोगीपर शक्षकर्म करना हो तो उसे मोजन विकाये विना ही बहुत यत्न के साथ करना चाहिय। अश्मरीपर शस्त्रिकया जल्दी करें। अर्थरोग मे रोगी को विधिन्नकार यंत्रित कर के गुदद्वार के बाहर बायें तरफ शस्त्र से विदारण कर अर्थ का नाश करें। एवं उसपर जलका सेचन करें ॥५७॥

### शिराव्यधाविधि.

स्निग्धस्विक्षभिहातुरं सुविहितं योग्यकियायंत्रितम् । क्वात्वा तस्य सिरां तदा तदुचितं क्षस्रं गृहीत्त्रा स्फुटम् ॥ विध्वास्टक्परिमोक्षंयेदतितरां धारानिपातक्रमात् । अट्यं यत्रमपोषा वंधनवक्षात्संस्तंभयेच्छोणितम् ॥ ५८ ॥

भाषाय—पहिले शिरात्यध से एक निकालने योग्य रेगी को, अच्छी तरह रनेहन, स्वेदन कराकर, योग्यरीति से यंत्रित कर [बांधकर] उस की व्यधन योग्य शिरा का ज्ञान कर, अर्थात् शिरा को अच्छी तरह देख कर व हाथ से पकड कर, पश्चात् उचित शक्ष को लेकर स्फुटरूप से व्यधन करके दृष्टरक को अच्छी तरह निकालना चाहिये। अच्छीतरह व्यधन होने से, गक्त धारापूर्वक बहता है। एक निकलित २ जब शरीर मे दृष्टरक थोडा अवशेष रह जाय तो यंत्रणको हटाकर, शिरा को बांच कर, गक्त को गेक देवें॥ ५८॥

श्रधिक रक्तस्रावसे हानिः

दांपैर्दुष्टमपीह शोणितमञ्जं नैवातिसंशोधये-- । च्छेषं संश्रमनैः जयेदतितरां रक्तं सिरानिर्गतम् ॥

१ वागयंत् इति प ठांतरं

# कुर्याद्वातकतं सयश्वसनसत्कासाग्यहिकादिकान् । पाण्ड्रन्मादश्विरोभितापमचिरान्मृत्युं समापादयेत्॥ ५० ॥

मावार्थ—दोषों से दूषितरक्त को भी अत्यधिकप्रमाण में नहीं निकालना चाहिये। क्यों कि यदि शिरा द्वारा अत्यधिक रक्त निकाल दिया जाय तो वात व्यधि, क्ष्य, श्वास, खांसी, हिचकी, पांडुरोग, उन्माद (पागलपना) शिर में संताप आदि रोग उत्पन्न कोते हैं एवं उस से शीध्र मरण भी हो जाता है। शरीररथ शेष दूषित रक्त को संशमन औपिथयो द्वारा शमन करना चाहिये॥ ५९॥

रक्तकी अतिप्रवृत्ति होनेपर उपाय.

रक्तेऽतिमस्तक्षणे सुप्रामं कृत्वा तु गव्यं तदा । क्षीरं तच्छृतश्रीतलं मितिदिनं तत्पाययेदातुरम् ॥ ज्ञात्वोपद्रवकानपि मश्रमयश्रत्यं हि तं श्रीतल्ल— । द्रव्यैस्सिद्धमिहोष्णशीतश्रमनं संदीपनं भोजयेत् ॥ ६०॥

भावार्थ—रक का अधिक साब होने पर शीघ्र ही उपशमनाविधि (रक्तको रोक) करके उस रोगीको, उस समय व शितिदन, गरम करके ठंडे थिये हुये गाय के दूध को पिळाना चाहिये। यदि कोई उपड़व [ पूर्वोक्त रोगसे कोई रोग ] उपस्थित हों तो, उसका निश्चय कर, उपशमन विधान से शमन करते हुए, उसे अल्प शीतल द्वयों से सिद्ध, उपण व शीत को शमन करनेवाळे, और अग्निदीपक, आहार को खिळाना चाहिये॥ ६०॥

शुद्धरक्तका लक्षण व अशुद्धरक्त के निकालने का फल.

रक्तं जीव इति मसमग्रुदितं देहस्य मुखं सदा-। धारं सोज्वलवर्णपुष्टिंजननं शिष्टो भिषप्रक्षयेत् ॥ दुष्ट सत्क्र मवेदिनात्वपहृतं कुर्यात्त्रशांतिं रूजा-। मारीग्यं कपुतां तनोश्च मनसः सीम्यं हहात्मेंद्रियम् ॥ ६१ ॥

भावार्थ: — ग्रुट्शक शरीर का जीव ही है ऐसा तज्ञ ऋषियोने कहा है। वह शरीरिधिती का मूल है। उसका सदा आधारभूत है। एवं उज्बल्दर्ण व पुष्टिकारक है। सज्जन वैद्य, ऐमे रक्त की हमेशा रक्षा करें। शिरान्यध आदि से, रक्त निकालनेके कियान को जाननेवाला विज्ञ वैद्य द्वारा, दूषित रक्त ठीक तरह से निकाला जाय तो रोग की शांति होती है। शरीर में आरोग्य, लघुता [ इलकापन ] उपन होती है। मन मे शांति का संचार होता है। आत्मा और इंद्रिय मजबूत कोते हैं॥ ६१॥

वातादिसे दुध व शुक्रशोणितका छक्षणः

वातेनात्यसितं सफेनमरूणं स्वच्छं सुद्वीघ्राणमं । दुष्टं स्याद्विषरं स्विपच्छिपतं नीकातिपीतासितम् । विस्रं नेष्टमश्चेषकीटमञ्चकैस्तन्मसिकाभिस्सदा । श्रेष्मोद्रेककलंकितं तु वहकं चात्यंतमापिच्छिकम् ॥ ६२ ॥

मांसाभासमि क्षणाद्तिचिरादागच्छित श्रेष्मणा । श्रीतं गैरिकसभमं च सहजं स्यादिंद्रगोपोपमम् ॥ तच्चात्यंतमसंहतं बाविरकं वैवर्णहीनं सदा । हष्त्वा जीवमयं च श्रीणितमस्रं संरक्षयेदक्षयम् ॥ ६३ ॥

भावार्थ:—वात से दृषित रक्त अतिकृष्ण, फेन [ झाग ] युक्त, स्वन्छ, शीघ बाहर आनेवाला [ शीघ बहनेवाला ] होता है । पित्त से दृषित रक्त, नीला, अत्यंत पीला, अथवा काला, दुर्गधयुक्त, [ आमगंधि ] होता है । एवं, वह सर्वप्रकार के कीट, मशक व मिखयों के लिये अनिष्ट होता है ( जिससे कीट आदि, उस रक्त पर बैठते नहीं, पीते नहीं ) कफ से दृषित शोणित, गाढा, पिष्लिल, मांसपेशी के सदश वर्णवाला वहुत देरसे लाव होनेवाला शीत और गेरु [ गेरु के पानी ] के स्टश वर्णवाला अर्थात् सफेद मिला हुआ लाल वर्णका होता है । प्रकृतिस्थ रक्त, इंद्रगोप के समान लाल, न अधिक गाढा न पतला व विवर्णरहित होता है । ऐसे जीवमय रक्त ( जीवशोणित ) को हमेशा रक्षण करना चाहिये अर्थात् क्षय नहीं होने देना चाहिये॥ ६२ ॥ ६३ ॥

### शिराव्यधका अवस्थाविदेशक

विसाव्यं नैव श्रीते न च चहुलकठोरातपे नातितप्ते—। नास्विश्रे स्निग्धरूक्षे न च बहुविरसाहारपाहारिते वा ॥ नाश्के श्रुक्तपंतं द्रवतरमञ्जनं स्वल्पमत्यंतश्चीतं । श्रीतं नोयं च पीतं रुधिरमपहरेक्षस्य तं तद्विदित्वा ॥ ६४ ॥

भावार्थ: अन्धिक शीत व उष्ण काल में, रोगी भयंकर भूप से तमायमान हो रहा हो, जिस पर स्वेदनकर्भ नहीं किया हो अथवा अधिक पसीना निकाला गया हो जो अधिक स्निग्ध व अधिक रूक्ष से युक्त हो, जिसने बहुत विरस आहार को भोजन कर लिया हो एवं जिसने विलकुल भोजन ही नहीं किया हो ऐसी हाइतोमें शिराज्यध कर के रक्तसायण नहीं कराना चाहिये। जिसने इवतर पदार्थोंको भोजन कर किया हो, एवं अत्यंत शीत व थोडा भोजन किया हो, साथ द्वीठण्डे जल को पीया हो, ऐसे मनुष्य को जानकर रक्तसावण कराना चाहिये, अर्थात् शिराज्यध करना चाहिये॥ ६४॥

### शिराव्यघ के अयोग्य व्यक्ति.

्र वर्ष्यास्तेऽस्ववर्षाक्षेः श्वसनकसनक्षोवज्वराध्वश्रवातीः ।
सीणाः रूक्षाः क्षतांगाः स्यविरिक्षश्रिश्रयव्याकुलाः ग्रुद्धदेहाः ॥
सीव्यापारोपवासैः क्षपिततद्भुलताक्षेपकैः पक्षघातैः ।
गर्भिण्यः सीणरेतो गर्युतपञ्चला अत्यये स्नावयेत्तान् ॥ ६५ ॥

भावार्थः — जो मनुष्य खास, कास, शोष, ज्वर, और मार्गश्रम से युक्त हैं एवं शारीरसे क्षीण है, रूक्ष है, जखन से युक्त अंगवाले हे, अलंत बृद्धे हैं, बालक हैं, व क्षय रोग संपीडित है, बमन विरंचनिद से जिनके शरीर को शुद्ध किया गया है, अति मैथुन व उपवास से जिन का शरीर क्षीण वा खराब हो गया है, आक्षेपक व पक्षाघात व्याधिस पीडित है, गर्भिणी है, जिनके शुक्रधानु क्षीण होगया है जो कृतिम विषसे पीडित है ऐसे मनुष्योंको शिराव्यध कर के रक्त नहीं निकालना चाहियं। अर्थात् उपरोक्त मनुष्य शिराव्यध के अयोग्य है। उपरोक्त शिराव्यध के आयोग्य मनुष्य भी यदि शिराव्यध से साध्य हांनेवाले कोई प्राणनाशक व्याधि से पीडित हों, तो उन का उस अवस्थामे रक्त निकालना चाहिये॥ ६५॥

अंतिम कथन.

इति जिनवनश्रनिर्गतसुश्चास्त्रपदां हुनिधः । सक्रम्पदार्थिनस्तृततरं गङ्गमाङ्गुलतः ॥ जमयमवार्थसाधनतटद्वसभासुरतो । निस्तिमिद हि शीकरानिमं जगदेकहितम् ॥ ६६ ॥

भावार्थ:—जिसमें संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपा तरंग उठ रहे हैं, इह छोक परलोकके लिय प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिसके दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रके मुखसे उत्पन्न शास्त्रसमुद्रसे निकली हुई बूंदके समान यह शास्त्र है। साथमे जगतका एक मात्र हितसाधक है [ इसलिये इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ६६ ॥

# इत्युवादित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके उत्तरतंत्राधिकारे कर्मचिकित्सितं नाम प्रथम आदित एकविंकोंऽध्यायः।

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रथ के चिकित्साधिकार मे विद्यात्राचस्पतीत्युपाधिथभूपित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा विखित भावार्थदीपिका टोका में कर्मचिकित्साधिकार नामक उत्तरतंत्रा में प्रथम व आदिसे प्कासवां परिच्छेद समाप्त हुआ ।



# अथ द्वाविंदाः परिच्छेदः

मंगलाचरण व प्रतिकाः

# जिनेश्वरं विश्वजनार्चितं विश्वं प्रणम्य सर्वौर्षधकर्मनिर्मित-। प्रतीतदुर्व्यापदभदभपजप्रधानसिद्धांतविधिर्विधास्यते ॥ १ ॥

भावार्थ: — छोकके समस्त जनो के द्वारा पूजित विभु, ऐसे श्री जिनेंद्र भगवान् को नमस्कार कर, स्नेहन स्वेदन वमनादि कमोंके प्रयोग ठीक २ यथावत् न होने से जो प्रसिद्ध व दुष्ट आपित्तयां (रोग) उत्पन्न होती है, उनको उनके भेद और प्रतीकार विभान के साथ शास्त्रोक्तमार्गते इस प्रकरण में प्रतिवादन करेंगे ॥ १॥

स्तेह्रनदिकर्भ यथावत् न होनेसे रोगॉकी उव्यक्ति.

अथाज्यपानाचा विलीपधिकयाक्रमेषु रोगाः प्रभवंति देहिनाम् । भिष्ठियशेषाहितमोहतं। अपि वा तथातुरानात्मतयापचारतः ॥ २ ॥

भावार्थः — स्नेहनस्वेदनादि सम्पूर्ण कर्मोके प्रयोगकाल मे वेद के अज्ञान से प्रयुक्तिकीया के प्रयोग यथावत् न होने के कारण, अथवा अक्रम प्रदुत्त होने के कारण अथवा रोगीके असंयम व अपथ्य आहारविहार के कारण मनुष्यों के शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। २॥

घृतपानका यांग, अयागादि के फल

घृतस्य पानं पुरुषस्य सर्वदा रसायनं साधुनियोजितं भवेत् । तदेव दोषावद्दकारणं तृणामयोगतो वाष्ययवातियोगतः ॥ ३॥

भावार्थ:—यदि घृत पानका योग सम्यक् हो जाय तो वह रसायन हो जाता है। लेकिन उसका अयोग वा अतियोग होवें तो वही, मनुष्यों के शरीर में अनेक दोषों (रोग) की उत्पत्ति में कारण बन जाता है॥ ३॥

१ प्रंथमें यहांपर "अनारमधा" यही पाठ है, उसफे अनुसार ही अनात्मध्यवहार अथीत असंयम यह अर्थ लिखा गया है। परंतु यहापर "आतुराज्ञानतथा" यह पाठ अधिक अध्छा माल्म होता है अर्थात् रोगीको औषधतेचन पश्यप्रयोगा देकरें उन्हान (प्रमाद) होनेसे भी करेनक रोग उस्पन्न होते हैं।

घृतके अजीर्णजन्यरोग व उसकी चिकित्साः

घृतेप्यजीर्भे प्रभवंत्यरोचकज्वरप्रमेहोन्मदकुष्ठमूर्द्छनाः । अतः पिवेदुष्मजलं सर्सेघवं सुर्खाभसा वाप्यथ वामयोद्भिषक् ॥ ४ ॥

भावार्थ: — पिया हुआ घृत यदि जींग न हुआ तो वह अरोचक, ज्वर, प्रमेह, उन्माद, कुष्ट और मुर्च्छा को उत्पन्न करता है। उस अवस्थामें उष्णजल में सेंघालाण मिलाकर उसे पिलाना चाहिये या सुखोष्णजल से उस रोगोंको वमन कराना चाहिये॥ ४॥

### जीर्णवृतका लक्षण.

यदा शरीरं लघुचाश्वकांक्षिणं मृत्रावचो मूत्रपुरीवमास्तः । मञ्जूतिरुद्रारविश्चद्धिरिदियमसञ्चता सुज्वलजीर्णलक्षणम् ॥ ४ ॥

भावार्थः — घृत पान करनेपर जब शरीर हलका हो, अन्न की इंग्ला उत्पन्न हो, मन प्रसन्न हो, वचन, मृत्र, मल, बायु की प्रवृत्ति ठीक तरह से हो, डकार में अजीणांश व्यक्त न हो [साफ डकार आती हो ] इंदियों में प्रसन्नता व्यक्त हो, तब वह घृत जिण हुआ ऐसा समझना चाहिये ॥ ५ ॥

वृत जीर्ण होने पर आहार.

ततम इस्तुंबुक्तिनसाधितं पिबेचवागूमथवानुदोषतः । इस्त्यमुद्भादकयूषसत्त्वर्रुक्यूप्णमन्नं वितरेचथोचितम् ॥ ६ ॥

भावार्थ--िपया हुआ घृत पच ज ने पर धीनया व निव से सिद्ध यवागू पिलाना चाहिए। अथवा दांघ के अनुसार औपभसाधित यवागू अथवा कुलधा, मृग, अरहर का युष व यांग्य बल के साथ लघु व उष्ण अन्न को यथा योग्य बिलाना चाहिए॥ ६॥

स्नंहपानिवाधि व मर्यादा.

स्वयं नरस्नेहनतत्परो घृतं तिस्रोद्भवं वा क्रमवर्द्धितं पिवेत् ॥ त्रिपंचसप्ताहमिह शयत्नतः ततस्तु सात्म्यं प्रभवोन्निवेवितम् ॥ ७ ॥

भावार्थ: स्लेहनिकया में तत्पर मनुष्य अपने शरीर को स्निग्ध [ चिकना ] बनाने के लिए घी अधवा तिल के तेल को कमशः प्रमाण बढाते हुए, तीन दिन, पांच दिन या सात दिन तक पांवें । इस के बाद सेवन करें तो वह सालय [ प्रकृति के अनुकृछ ] हो जाता है । इसलिए सात दिन के बाद न पीवे ॥ ७॥

### वातादिवोषों में घृत पानाविधि.

पिषेद्घृतं शर्करया च पैत्तिके ससैंघवं सोष्णजलं च वातिके ॥
कडुत्रिकसारयुतं कफात्मिक क्रमेण रोगे प्रभवंति तद्भिदः ॥ ८ ॥

भावार्थः — पिरा दोषोत्पन्न रोगों में घृत को शकर के साथ मिला कर पीना चाहिए। वातज रोगों में सैंधालोण व गरम पानी के साथ पीना चाहिए। कफज रोगों में त्रिकंट्र व क्षार मिला कर पीना चाहिए ऐसा तज्ज्ञ लोगों का मत है ॥ ८॥

### अच्छपान के योग्य रोगी व गुणः

नरो यदि क्लेशपरो बलाधिकः स्थिरस्वयं स्नेहपरोऽतिश्वीतकः ॥
• पिवेदती केवलमेव तद्यृतं सदाच्छपानं हि हितं हितैविणाम् ॥ ९ ॥

भावार्थ: — जो मनुष्य बलवान् है, स्थिर है, परंतु दुःख से युक्त है, यदि वह सेन्द्रनिक्रिया करना चाहता है तो शीत ऋतु (हिमवंत शिशिर) में वह केवल [अकेला ] घृत को ही पीवें | यह बात प्यान में रहे कि अध्छ [अकेला ही शक्तर आदि न मिला कर ] घृत के पीने में ही उस को हित है अधीत् वह विशेष गुणदायक होता है ॥ ९ ॥

### घृतपान की मात्राः

कियत्ममाणं परिमाणमेति तद्युंत तु पीतं दिवसस्य मध्यतः ॥ मदक्कमग्छानिविदादमुर्च्छनात्यरोचकाभावत एव श्रोभनम् ॥ १०॥

भाषार्थ:—पीये हुए घृत की जितनी मात्रा (प्रभाण) मध्यान्हकाल (दोपहर) तक मद, क्रम, ग्लानि, दाह मूर्छा व अरुचि को उत्पन्न न करते हुए अच्छी तरह पच जाने, उतना ही घृत पीने का प्रशस्तप्रमाण समझना चाहिये। (यह प्रमाण मध्यम दोषवारों को श्रेष्ट माना है)।। १०॥

### सभक्तघृतपानः

६वं विश्वं स्थूलमतीवदुर्वेलं विवासुपाज्यद्विषमत्यरीचकाष् ॥ सुदाहदेहं सुविधानताहर्श्व सभवनपेवात्र घृतं प्रपायपेत् ॥ ११ ॥

भावार्थः - बाटक, मृदु प्रकृतिवाटे, थ्यूट, आयंत दुर्बल, प्यासे घी पीने में नफरत करनेवाटे, अरोचकता से युक्त, टाइसहित देहवाटे एवं इन सदश रोगियों की मोजन के साथ ही घृत पिलाना चाहिये अर्थात् अकेटा घीन पिलाकर, भेजन (भात रोटी आदि) में मिटाकर देना चाहिये ॥ ११॥

### सद्यस्तेंहन प्रयोग-

सपिष्पल्लोसैंघनमस्तुकान्वितं घृतं पिबेद्रौक्ष्यनिवारणं परम् ॥ सन्नर्कराज्यं पयसेव वा सुखम् पयो यवागूमथवान्यतण्डुलाम् ॥ १२ ॥ सितासिताज्यैः परिदुष्ठ दोहनं प्रपाय रोक्ष्यात्परिमुज्यतं नरः ॥ इल्लस्यकोलाम्लपयोदधिद्रवैः विपक्षमप्यानु घृतं घृतोत्तमम् ॥ १३ ॥

मावार्थ:— पीपल, सेंधानमक, दही का तोड, इन को एक साथ घृत में मिलाकर पीने से शीघ ही रूक्ष का नाश हांता है। अर्थात् सद्य ही स्नेहन होता है। शक्कर निले हुए घी को दूध के साथ पीने से एवं दूध से साधित यत्राग्र जिस में थोड़ा चावल पड़ा है, उस घृत में मिलाकर पान करहे, पर सद्य हो स्नेहन होता है। शक्कर मिल हुए घृत को एक दोहनी में डाल कर, उस में उस समय दृहें ( निकाला ) हुए गाय के दूध [ धारीषण गोदुग्ध ] को मिलाकर रूक्ष मनुष्य पीवें तो तत्काल ही उस का रूक्षल नष्ट हो कर स्नेहन हो जाता है। इसी प्रकार कुलथी वेर इन के काथ व दूध दही, इन से साधित उत्तमघृत को पीने से भी शीघ स्नेहन होता है।।१२॥१३॥

### स्तेह्नयोग्यरागीः

रेपेषु रदेष्वरहारहेषु च प्रभूततापाग्निषु चाल्पदांषिषु ॥ भिषग्विद्ध्यादिह संप्रकीर्तितान् क्षणादपि स्नेहनयोगसत्तमान् ॥१४॥

भावार्थ: — जो राजा हैं, इद हैं, स्नी है, दुर्बल है, आधिकसंताप, मृदु अग्नि म अल्पदीषों से संयुक्त हैं, उन के प्रति, पूर्वोक्त स्नेहन करनेवाले उत्तमयोगों को वैध ( स्नेहन करने के लिये ) उपयोग में लात्रे ॥ १४ ॥

#### रूक्षमनुष्यका लक्षण.

पुरीषमत्यंतिक्क्षितं घनं निरेति कुच्छ्रान्न च भुक्तमप्यलम् ॥ विपाकमायाति विद्वाते खुरा विवर्णमात्रेऽनिलपूरितोदरः ॥ १५ ॥ सुदुर्वलस्त्यादतिदुर्वलाग्निमान्विक्क्षितांगो भवतीह मानवः ॥ ततः परं स्निग्धतनांस्सुलक्षणम् ब्रवीमि संक्षेपत एव तण्लूणु ॥ १६ ॥

भावार्थः — रूक्ष मनुष्य का मछ अत्यंत रूक्षित व घन ( घटः, हो कर बहुत मुष्किक से बाहर आता है। खाये हुए आहार अच्छी तरह नहीं पचता है। छाती

र कृषेषु इति पाठांतरम् । इनका अर्थ जो धर्मारमा है अर्थात् शानस्त्रभाववाले है ऐना होगा परंतु प्रकरणमें नृषेषु यह पाठ संगत मालुम होता है । सं,

में दाह होता है | शरीर विकृतवर्णयुक्त होता है, उदर में पवन भरा रहता है । वह दुर्बल होता है, उसकी अग्नि अत्यंत मंद होता है। अर्थात् ये रूक्ष शरीरवाले के उक्षण हैं। इस के अनंतर सम्यक् स्निग्ध (चिकना) शरीर के छक्षणों को संक्षेप मे कहेंगे। उस को सुनो॥ १५॥ १६॥

### सम्यग्स्निग्ध के लक्षण.

अवदयसस्तेहमलभवर्तनं घृतेतिविद्वेष इहांगसादनम् ॥ भवेच्य सुनिग्धविशेषलक्षणम् तथाधिकस्नेइनलक्षणं ब्रवे ॥ १७॥

भावार्थ: - अवस्य ही स्नेहयुक्त मल का विसर्जन होना, वृतपान व खाने में द्वेप व अंगों में ग्लानि होना, यह सम्यक् िनग्ध के लक्षण है। अन अधिक स्निग्ध का लक्षण कहेगे ॥ १७ ॥

### आतिस्निग्ध के सक्षण.

गुदे विदाहोऽनिमळमवुत्तिर्प्यराचकैश्चीननतः कफांद्रमः ॥ प्रवाहिकात्यंगविदाहमोहनं भवेदतिर्दिनग्धनरस्य छक्षणम् ॥१८॥

भावार्थ. - गुद स्थान मे दाह, अत्यधिक मल विसर्जन, [अतिसार] अरोचकता, मुख से कफ का निकलना, प्रवाधिका, अंगदाह व मून्छी होना, यह अतिस्निम्ध के लक्षण है।। १८॥

### अतिस्निग्धकी चिकित्सा.

सनागरं सोध्यजलं विंबदसी समुद्रयूषीदनमाशु दावयत् ॥ सहाजपोदाग्निकसेंघवान्वितामलां यवागुमथवा प्रयोजयेत् ॥ १९ ॥

भावार्थ:- उस अतिहिनम्ध शरीरवाले रोगी को उस से उत्पन्न कप्ट को निवारण करने के लिए शुंठी को गरम पानी मे मिला कर पिलावे। एवं मूंग के यूष [ दाल ] के साथ शीघ्र भात खिलाना चाहिए। अथवा अजमोद, चित्रक व सैधालोण से भिश्रित यवागू देनी चाहिए॥ १९॥

धृत (स्तेष्ट् ) पान में पथ्यः

युतं मनोहारि रसायनं तृणामिति मयत्नादिह तत्पिनंति ये ॥ सदैव तेपामहिमोदकं हितम् हिता यवागूरहिमाल्पतण्डुला ॥ २०॥

भावार्थः — मनुष्यो के छिये घृत रसायन है। ऐसे मनो र घृत को जो लोग प्रयत्नपूर्वक पाते है, उन को इमेशा गरम यानी का पीना हितकर होता है । एवं थे डे चात्रलों से बनाई हुई, गरम [ उच्च ] यवाग् मी हितकर है अर्थात् ये दोनों उन के लिये पथ्य हैं ॥ २०॥

स्वेव्विधिवर्णनमातिका.

स्नेहो ज्ञवाषयगणा जुपशम्य यत्नात्, स्वेदो ज्ञवाभयपुतं विधिष्ण्यतेऽतः ॥ स्वेदो तृर्णां हिततयो भुवि सर्वेथेति, संयोजयत्यपि च तत्र भवंति रोगाः॥ २१ ॥

भावार्थ: — स्नेह के अतियोग आदि से उत्पन्न रोगों को उपरामन करनेवाली चिकित्सा को प्रयत्न पूर्वक कह कर, यहांत्रसे आगे स्वेदविधि व उस के बराबर प्रयुक्त न होने से उत्पन्न रोग व उन की चिकित्सा का वर्णन करेगे। लोकमे रोगाकान्त मानवों के लिए, स्वेद प्रायः सर्वधा हितकर है। परन्तु उस की योजना यि यथावत् न हो सकी तो उस से भी बहुत से रोग उत्पन्न होते हैं॥२१॥

स्वेदका योग । अतियोगका फल.

सम्यन्त्रयोगवन्नतो वहवो हि रोगाः श्वाम्यंति योग इह चाप्यतियोगतो वा। नानाविधामयगणा मनवंति तस्मात् स्वेदावधारणमरं प्रतिवेशतेऽम॥२२॥

भावार्थ: — स्वेदनप्रयोग को यदि ठीक तरह से उपयोग किया जाय तो अनेक रोग उससे नष्ट होते हैं या शमन होते हैं। इसे ही योग कहते हैं। यदि उसका अतियोग हो जाय तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसार्लियं स्वेदन योग की योग्य विधिको अब कहेंगे॥ २२॥

स्वदका भेद व ताप, उच्चस्वदलक्षण

तापोष्मवंधनमहाद्रवभेदतस्तु स्वेदश्रतुर्विध इति प्रतिपादितोऽसी । वस्ताप्रिपाणितस्रतापनमेव तापः सोष्णेष्टकोपळकुधान्यगणैस्तयोध्या॥२३॥

भावार्ष: - वह स्वेद, तापस्थेद १ उप्मम्बेद २ बंधनस्वेद (उपनाहम्बेट) ३ द्रव-स्वेद ४ इस प्रकार चार मेट से निभक्त ई। वस्त्र इंग्रेजी इत्यादि को गरम कर ( लेटे . हुए मनुष्य के अंग को ) संकने को या अंगार से संकने को '' तापस्वेद '' कहते हैं। ईठ पर्धर कुधान्य इत्यादि को गरम करके उसपर कांजी आदि द्रव लिड्यकर, गांडे कपड़े से ढके हुए रोगी के शरीर को केकने को उपमस्वेद कहते हैं॥ २३॥

१ त्थ, दही, कांजी या वायुनाशक औ.यथों के काथ को घंडे में माकर, उने गरम कर क उसकी बाफ से जो सेका जाता है इसे भी उन्मस्बेद कहते हैं ।

### बंधन द्रव, स्वेद्स्क्क्षण.

# उष्णीवभैरिप विषाचितपायसाद्यैः पत्रांबरावरणकैरिह वंधनाख्यः। सीबीरकांबुष्टर्ततेखपयोभिरुष्णैः स्वेदो यबेदतितरां द्रवनामधेयः॥२४॥

भावार्थ: -- उथ्या औषधियों के द्वारा पकाये हुए पायस (पुल्टिश बांधनेयोग्य) को परो, कपडे आदिसे दककर बाधने को बंधन (उपनहन) स्वेद कहते हैं। कांजी, पानी, धुन, तेल ब दूध को गरम कर कडाहां आदि बडे पात में मरकर उस में रोगी को बिठाल स्नान कराकर स्वेद लाने की विधि की '' द्रवस्वेद '' वहते हैं। २४॥

## चतुर्विधस्वेद का उपयागः

# भार्यो कफमभ्रमनावनिस्त्रमणाभौ वंधद्रवन्नतपनं बहुरक्तापित्त- । व्यामिश्रिते परुति चापि कफे हितं तत् सम्नेहदेहहितकुद्दहर्ताह रूभम् ॥ २५

भावार्थ: — आदि के ताप व उथा नाम के दो स्थेद विशेषतः कफ को नाश वा उपशन करनेवाले हैं। बंबन स्थेद (उपनाह स्थेद) वातनाशक हैं। द्रथस्थेद, रक्तिषश भिश्रित, बात वा कफ में दित है। स्नेहास्यक्त शर्शर में ही यह स्थेद हितकर होता है, अर्थात् तेल आदि चिकने पदार्थोंसे माल्शि कर के ही स्थेदन किया करनी चाहिये। वही हितकर भी है। यदि रूक्षशर्शरपर स्थंदकर्भ प्रयुक्त करे तो वह शर्शर को जलाता है। २५॥

### स्वेदका गुण व सुरवेदका लक्षण.

# वाताद्यस्मततमेव हि धातुसंस्थाः रंनइमयोगवज्ञतः स्वत एव छीनाः। स्वदैर्द्रवत्वसुपगम्य यथाक्षमेण स्वस्था भवत्युद्रगास्स्वनिवासनिष्ठाः॥२६

भावार्थ: — जो सतत ही धातुओं में रहते हैं, एवं रनेहन प्रयोगद्वारा अपने आप ही स्वस्थान से ऊर्ध्व, अध व तिर्यगामी होकर मार्गी में लीन हो गये हैं, बे बातादि दोष योग्य रनेदन किया द्वारा द्वता को प्राप्त कर, क्रमशः उदर में पहुंच जाते हैं। (और वमन विरेचन आदि के द्वारा उदर से बाहर निकल कर) स्वस्थ हो जाते हैं और यथास्थान को प्राप्त करते हैं।। २६॥

### स्वेद गुण

स्वेदैरिहारिनरभिवृद्धिमुपैति नित्यं स्वेदः कफानिलमहामयनाश्वहेतुः। पर्वेवद्याञ्च जनयत्यतिरूक्षदेहे शी<del>तांचिता</del>मपि च साधुनियोजितोऽसौ ॥ भावार्थ:—स्वेदनप्रयोग से शर्रारमें सदा अग्निकी वृद्धि होती है । स्वेदन योग कफ न वात जन्य महारोगोंको नाश करने के छिये कारण है । अर्थात् नाश व रता है । योग्य प्रकार से प्रयुक्त यह स्वेदन योग से (स्वेदकर्म का सुयोग होनेपर ) शिष्ठ ही शर्रारमें अच्छी तरह प्सीना आता है और रोगीको शींत पदार्थोंके सेवन आदि की इच्छा उत्पन्न होती है ॥ २७ ॥

### स्वेद के अतियोग का लक्षण.

स्वेदः प्रकोपयति पित्तमस्वच साक्षाद्विस्फोटनभ्रममद्द्वरदाह्मूच्छीः । क्षिमं समावहति तीव्रतरः प्रयुक्तः तत्रातिशीतलविधिं विद्धीत धीमान् ॥

भावार्थः — स्वेदन प्रयोग तीत्र हो जाय [ अधिक पत्तीना निकाल दिया ज.य ] तो वह पित्त व रक्त का प्रकोप करता है। एवं शरीर में शीव्र फोट [ फफोले ] भ्रम, मद, अपर, दाह, व मून्छी उत्पन्न करता है। उस में कुशल वैद्य अत्यंत शीतिकिया का प्रयोग करें।। २८ ॥

### स्वेदका गुणः

पैनातिपातमददाहपरीतदेहं र्जातांचुविंदुभिरजसमिहा।देंतांगम् ॥ उष्णांचुना स्नापितमुज्विस्तिंदराग्निम् संभोजयेदगुरुमिकरं द्रवासम्॥२९

भावार्थ: — जो भद्य के अधिक पानेने व्याक् छित है, मद व दाह से व्याप्त हैं, शीत जल बिंदुओं से दमेशा जिस का शरीर पीडित हैं, ऐसे रोगी को गरम पर्ना से स्नान करा कर, उस की बढ़ी हुई अग्ने को देख कर, लघु, अग्निर्दापक व द्रपन्नाय अन्न को खिलाना चाहिए ॥ २९॥

### वमनविरेचनविधिवर्णनप्रतिहाः

स्वेद्कियामभिविधाय यथाक्रमेण संशोधनोद्धवमहाभयसिविकत्सा ॥ सम्यग्विधानविधिनात्र विधास्यते तत्संबंधिभेषजनिवंधनसिद्धयोगैः॥

भावार्थः — खेदनिक्रया को यथाक्रम से कह कर अब संशोधन (वमन, विरेचन) के अतियोग व मिथ्यायोग से उत्पन्न महान् रोग, उन की चिकित्सा और

१ वो तीन प्रतिरोमें भी यही पाठ मिलता है। परंतु यह प्रकरण से कुछ विसंगत मालुम होता है। यहापर मोदकमेका प्रकरण है, इसलिये यहापर प्राणातिपात यह पाठ अधिक संगत मालूम होता है। अर्थात् स्वेदकमें अतियोगसे उत्पन्न ऊपर के स्कोकमें कथित रोगोकी प्राणातिपात अवस्थामें क्या करें इसका इस स्कोकमें विधान किया क्षेता। संगत है कि लेखक के इस्तरोवसे वह पण्डमेद हो गया हो। —संपरदक्त.

वसने विर्धेचन के सम्यग्योग की विधि को इन में प्रयुक्त होने वाले औवधियों के सिद्ध योगों के साथ निरूपण किरेंगे ॥ ॥ ३०॥

### दोषों के बृंहण आदि चिकित्साः

सीणास्तु दोषाः परिबृंहणीयाः सम्यक्षश्रम्याश्रिलताश्र सर्वे ॥ स्वस्थाः सुरक्ष्याः सततं वृद्धाः सद्यो विशोध्या इति सिद्धसंनैः ॥३१॥

भावार्थ:—क्षीण (घटे हुए) वातादि दोषों को बढाना चाहिए। कुपित दोषों को शमन करना चाहिए। खस्य [ यथावत स्थित ] दोषों को अच्छी तरह से रक्षण करना चाहिए। अतिष्टद (बढे हुए) दोषों को तत्काल ही शोधनकर शरीर से निकाल देना चाहिए, ऐसा श्री सिद्धसेन यति का मत है ॥ ३१॥

संशोधन में वमन व विरेचन की प्रधानता.

संशोधर्ने तद्दवनं विरेकः सम्यक्यासिद्धाविति साधुसिद्धैः॥ सिद्धार्तमार्गिभिहितौ तयोस्तद्वस्थामहे यद्दमनं विश्वेषात्॥ ३२॥

भावार्थ:—दोशों के संशोधन कार्य में वमन और विरेचन अत्यंत प्रसिद्ध हैं। अर्थात् दोशों को शरीर से निकाल ने के लिए वमन विरेचन बहुत ही अर्छे उपाय वा साधन हैं ऐसा किद्धांतशास में महर्षियों ने कहा है। इन दोनों में प्रथमत वमन विधि को विशेषरूप से प्रतिपादन करेंगे।। ३२॥

### षमन में भोजनविधिः

श्वोऽहं यथावद्वयनं करिष्यामीत्थं विश्वित्यैव तथापराण्हे । संमोजयेदातुरमाश्च भीमान् संभोजनीयानिष संमवस्ये ॥ ३३ ॥

भाषार्थ: - कुशल बैग को उचित है कि यदि उसने दूसरे दिन संगी के लिये वमन प्रयोग करने का निश्चय किया हो तो पहिले दिन शामको रोगीको अच्छीतरह (अभिष्यंदी व द्रवप्राय आहार से ) शोष्र भोजन कराना चाहिये। किनको अच्छीतरह भोजन कराना चाहिये यह भी आगे कहेंगे॥ ३३॥

### संभोजनीय अथवा वाम्यरोगी-

ये त्त्कटोधद्वहुदेश्यदुष्टास्तीक्ष्णाग्रयः सत्वब्छप्रभानाः । ये ते महाच्याधिवृद्दीतदेदाः संगोजनीया द्ववनप्रविणैः ॥ ३४ ॥ ः भावार्थ: — जो रोगी अत्यंत उदिक्त बहुत दोषोसे दूषित हों, जो तीस्य अहि से युक्त हों, जो बळवान हों, जो महान्याधि से पीडित हों, ऐसे रोगियोंको कुलक वैश्व अच्छी तरह भोजन करावें अर्थात् ऐसे रोगी वमन करावे योग्य होते हैं ॥ ३४ ॥

### वमन का काळ व ओषधः

तत्रापरेष्टुः अविभेष्यकाछे साधारणे पातरवेक्ष्य पात्राम् । • कल्कैः कषायैरपि चूर्णयोगैः स्तेहादिभिन्नी खल्ल वाययसान् ॥३५॥

भावार्थः — वैच साधारण काल [ अधिक शीत व उच्णता से रहित ऐसे प्राहरू शारद् व वसंतऋतु ) में, [वमनार्थ दिये हुए मीजन को] दूसरे दिन प्रातः काल में, वमन कारक औषधियों के कल्क, कषाय, चूर्ण, स्नेह, इत्यादिकों को योग्य प्रमाण में सेवन कराकर वमन योग्य रोगीयोंको वमन कराना चाहिये ॥ ३५॥

### वमनविरेचन के शीपधका स्वक्ष.

दुर्गेषदुर्दर्भनदुस्तकपैर्याभस्तसारम्यंतरभेषत्रेश्च । संयुक्तयोगान्वयने प्रयुक्तो वैरेचनानत्र मनोहरैस्तु ॥ ३६ ॥

भावार्थ:—वमन कर्म में दुर्गंध,देखने में असहा, दुःश्वरूप, बीमत्स (गानिकारक) व अन्नुकुछ (प्रकृति के विरुद्ध ) ऐसे स्वरूप युक्त औष्रधियोंको प्रयोग करना चाहिये ! विरेचन में तो, वमनीषध के विपरीतस्वरूपयुक्त मनोहर सुंदर औषधियों का ही प्रयोग करना चाहिये ॥ ३६ ॥

### बालकाविक के सिए बमन मयोग.

बाळातिष्ठश्रीपथमीदनारी दौर्बस्ययुक्तानिष सद्भवैस्तैः । सीरादि(भेभेषजमंगळाढयम् तान्पाय।यत्वा परितापयेसान् ॥ ३०॥

भावार्थ: — जो बालक हैं, अतिवृद्ध हैं, औषघ लेने में डरनेवाले हैं, कियां हैं एवं अत्यंत दुर्बल हैं, उत्तको दूध, यबागू, छाछ आदि योग्य दबदन्यों के साथ मंगर मय, औषघ को किला कर फिलाना चाहिये, पश्चात् (अग्निसे हाथ को तपाकर ) उन के शरीर को केवाला चाहिये [ और बमन की सह देखनी चाहिये ] ॥ ३७॥

१ वह काल ही वसन के योग्य है । २ बामचेविति पाठांतरं '।

### वमन विधि-

बृह्णासस्राकास्तिमाशु योमानाकोक्य पीठोपरि सिविविष्टः। गन्धर्वहस्तोत्पक्षपत्रवृन्तैर्वेगोद्भवार्थे प्रमुक्षेत्स्यकण्ठम् ॥ ३८ ॥

भागार्थ: — जब उस रोगी को [जिस ने बमनार्थ औषध पीया है ] उपकार्द आने कमे, मुंह से लार गिरने लगे, उसे बुद्धिमान वैच देख कर, शीघ ही [धुटने के बराबर ऊंची ] एक आसन पर वैकाल देवे । और बमन को बेम उत्पन्न होने के लिये, प्रंडी के पसे की डंडी, कमलनाल इन में से किसी एक से रोगी के कंठ की स्पेशी करना चाहिये अर्थात् गलें के अंदर डाल कर गुदगुदी करना चाहिये ॥ ३८ ॥

### संस्थावमन के लक्षण.

सोऽवं प्रवृत्तीवधसद्बद्धासे पित्तेऽतुयाते हृदयोदकोष्ठे । सुद्धे कथी कायमनोविकारे सम्यक्त्यिते श्लेष्मणि सुष्दुर्वातः ॥ १९ ॥

भाषार्थ: पूर्वोक्त प्रकार वमन के औषधि का प्रयोग करने पर, यदि वमन के साथ क्रमशः पौया हुआ औषध, कफ व पित्त निकल, इदय व कोष्ठ शुझ. हो जावे शारीर व मनोविकार छघु होवें एवं कफ का निकलना अच्छीतरह बंद हो जावें तो समझना चाहिये कि अच्छी तरह से वमन होगया है ॥ ३९ ॥

### वमन प्रसात् कर्मः

सनस्यमण्ड्रपविद्योषनांजनद्रदैर्विषोध्याञ्च विरोवकासम् । जन्माञ्जूषिर्वीतिमिहापराण्डे तं भोजयेष्यगणैर्ययावत् ॥ ४० ॥

भावार्थः — इस प्रकार वसन होनेपर शीघ्र ही, नस्य, गंडूष, नेश्रांजन [ सुरमा ] व इव बादि के द्वारा शिरोगत कपका विशोधन करके, उसे गरम पानीसे:स्नान कराकर, सायंकान्ट में योग्य यूषों ( दान्छ ) से मोजन कराना चाहिये ॥ ४० ॥

### वमनका गुण.

एवं संश्वमने कृते कफ्कता रोगा विनर्श्यति ते । तम्मूळे अद्देत कफे जळजसंघाता यथा श्रंभसि ॥ याते सेद्विभेदनेन नियतं तथोगविद्दामये— । द्वाम्यत्राप्तिनियंत्रशासमस्तिकं कात्वा भिष्यभेषणैः ॥ ४१'॥ भावार्थ:—इस प्रकार वमनाविधि के द्वारा कप्तका नाश होनेपर कप्तकत अनेक रोग नष्ट होते हैं। जिस प्रकार जल के संघ वगैरह टूटनेपर जलका नाश होता है। जलके नाश से वहांपर रहनेवाला कमल भी नष्ट होता है। क्यों कि वह जलके आधार-पर रहता है, मूल आधारका नाश होनेपर वह उत्तर आधेय नहीं रह सकता है। इसी-प्रकार मूल कप्त के नाश होनेपर तज्जनित रोग भी नष्ट होते हैं। इसिलिये योग को जानेनवाला विद्वान वैध को अचित है कि वह वमन के योग्य व अयोग्य इत्यादि वमन के समस्त शांकों को जानकर और तत्संबंधी योग्य औषधियोंसे रोगी को वमन कराना चाहिये॥ ४१॥

यमन के बाद विरेखनविद्यान

वांतस्यैव विरेचनं गुजकरं ज्ञात्वेति संशोधये—।
दूर्वे गुद्धतरस्य श्रोधनमधः इर्धाद्भियम्नान्यथा।
श्रेष्माधः परिगम्य इक्षित्रत्विकं व्याप्याग्निमाद्छादये—।
द्छक्षांगि सहसैव रोगनिचयः त्राप्नोति मर्त्ये सदा॥ ४२॥

भावार्थ: — जिस को बमन कराय। गया है उसी को विरेचन देना विशेष गुण-कारी होता है, ऐसा जानकर प्रथमतः ऊर्घ्य संशोधन ( वमन ) कराना चाहिये। जब इस से शरीर शुद्ध हो जाय, तब अधःशोधन [ विरेचन ] का प्रयोग करना चाहिये। यदि वमन न कराकर विरेचन दे देवें तो कफ नीचे जाकर सर्व कुक्षिप्रदेश में व्यास होकर अनि को अच्छादित करता है [ढकता है]। जिस का अनि इस प्रकार कफ़ आच्छादित होता है उस मनुष्य को शीम ही अनेक प्रकार से रोगसमूह आ वेर छेते हैं।। ३२॥

विरेखन के प्रथम दिन भोजन पान.

स्निग्धस्विष्मसुवातमातुरमरं कोऽहं विरेकीपर्धः । सम्यक्तं सुविरेचयाम्यलमिति मागेव पूर्वाण्हतः ॥ सस्नेहं लघुवाष्णमस्यमञ्जनं संभोजयेदाम्लस् । सिद्धोष्णोदकपानमृष्यज्ञुगतं दद्यान्मलद्भावकम् ॥ ४३॥

भाषार्थः — जिस को अच्छी तरह से स्नेहन, स्वेदन, व वमन कराया हो ऐसे रोगी को दूसरे दिन यदि वैद्य विश्चन के द्वारा अधःशोधन करना चाहता हो तो पहिले दिन प्रातः काल रोगी को स्निग्ध, लघु, उच्च व अल्पभोजन द्रव्य के द्वारा भोजन कराना चाहिये,एवं पीक्षे आम्छ श्रीषधियोंसे सिद्ध मळदावक गरम पानीको पिछाना चाहिय अर्थात् अनुपान देना चाहिये ॥ ४३ ॥

विरेषक औषधवानविधि.

अन्येषुस्सुविचार्य जीर्णमञ्जनं सूर्ये च निर्छोहिते ।

द्यादीषभगिनमलपपरुषन्याभिक्रमालोचनैः॥

कीष्ठः स्यारित्रविधो सृतुः कठिन इत्यन्योपि यध्यस्तथा।

पिचनातिमहत्कफेन निष्विकैदेंषिः समैर्मध्यमः॥ ४४॥

भावार्ध:— दूसरे दिन स्पौदय के पहिले, पहिले दिन का अन्न जीण हुआ या कहीं इत्यादि बातों को अच्छीतरह विचार कर साथ में रोगी के अग्निबल व मृदू किन आदि कोष्ठ, व्याधिबल आदि बातों को विचार कर विरेचनकी अ।षधि देवें । कोष्ठ मृदु, किन (कूर) व मध्यम के भेद से तीन प्रकार का है। पित्त की अधिकता से मृदु कोष्ठ होता है। बातकफ की अधिकता से किन कोष्ठ होता है। तीनों दोषों के सम रहने से मध्यम कोष्ठ होता है। १४४।।

विविध कोष्टो में औषधयोजनाः

मृद्दी स्यादिइ सन्मृदावतितरां क्र्रे च तीष्णा मता।
मध्याख्येऽपि तथैव साधुनिपुणैर्मध्या तु मात्रा कृता॥
अन्नाप्तं बळतो मलंगमयुतं नेच्छेत्सिपचीवधस् ॥
नाप्तं वापि न वार्येद्यतितरां वेगं विधातावहस् ॥ ४५॥

भावार्थः मृदु कोष्ठवाले को मृदु मात्रा देनी चाहिए। क्र्र कोष्ठवाले की तिक्ष्ण (तेज) मात्रा देनी चाहिए। मध्यम कोष्ठ वाले को मध्यम मात्रा देनी चाहिए, ऐसा आयुर्वेद शास में निपुणपुरुषोंने मात्रा की कल्पना की है। विरेचन के लिए औषध लिये हुए रेगी की दस्त उपस्थित होने तो उसे नहीं रोकना चाहिए। यदि नेग नहीं भी आने तो भी प्रवाहण नहीं करना चाहिए॥ ४५॥

सम्यग्बिरिक्त के लक्षण व पेयपान.

यास्यंति अमतो मरुज्जलमला पित्तीषधोद्यत्कफाः। यातेष्येषु ततोऽनिलानुगमने सम्यग्विरिक्तो भवेत्॥ सीयं मुद्धतनुः अमनलमनुतो लच्ची तनुं चोद्वहन् । ...संतुष्टोऽतिषिपासुरग्नियलमान् सीणो यवागूं पिवेत् ॥ ४६॥ अर्थार्थ: — तिरेश्वक खीविष का सेवन करने पर क्रमशः वात, जि ( क्य ) मल, पित्त, औषध और कफ निकलते हैं। इस प्रकार शरीरस्थ दोष निकल जावे, बायु का अनुलोमन हो जावे तो समझना चाहिये कि अच्छी तरह से विरेश्वन होगया है। इस प्रकार जिस का शरीर अच्छी तरह से शुद्ध होगया है वह अम व ग्लानि से युक्क होता है। उस का शरीर हल्का हो जाता है। मन संतुष्ट होता है। प्यास लगती है। अस्यंत कृश होता है। उस की अग्निवृद्धि होती है। ये कक्षण प्रकट होवे तो उसे उसी दिन प्रवागू पिलानी चाहिये॥ १६॥

### यबागू पान का निषेधः

मंदाग्निर्वछवान्वृषाविरहितो दोषाधिको दुर्विरि-। को या तहिवसे न वैव निपुणः श्वन्त्या च युक्त्या पिवेत् ॥ यांतस्यापि विरेचितस्य च गुणाः मागव संकीतिंता। स्तेषां दोषगुणाभिषेधविधिना बुध्या विदध्याद्वुश्वः॥ ४०॥

भावार्धः — यदि विरिक्त रोगी को अग्निमंद होगया हो, बळवान् हो, तृषा-रहित हो, अधिक दोषों से युक्त हो, अच्छांतरह विरेचन न हुआ हो तो ऐसी अवस्था में उसे उस दिन यवाग् वगैरह पेय पाने को नहीं देना चाहिय। अच्छीतरह बमन हुए मनुष्य व विरेचित मनुष्य का गुण पहिले ही कहचुके हैं। विरेचन के सब दोषों का निषेध व गुणों की विधि अच्छीतरह जानकर विद्वान् वैष रोगी के लिये उपचार करें ॥ ४७ ॥

### संशोधनभैषज के गुण.

यस्तंत्रोधनभेषणं तद्विकं तैक्ष्णोष्णसीक्ष्म्यात्मकं । साक्षात्सारतमं विकाधिग्रणयुक्षोर्ध्वं सपक्षोषय-॥ त्यूर्ध्वं यात्यविषक्षयेव वर्मनं सम्बग्गुणोद्गेकतः॥ पीतं तच्च विषक्ष्ययानमसङ्ख्यायाद्योगानितम्॥ ४८॥

साबार्थ — जो संशोधन | यमन संशोधन ] करने बाळा औषध है, वह अत्यंत तीक्ष्ण, उच्ण, सूक्ष्म, सार (सर ) व विकासी गुण गुफ होता है । वे अपने विशिष्ट स्वभाव व गुणों के द्वारा ऊर्च्य शोधन ( वभन ) व अधःशोधन [ विरेचन ] करते हैं । [ यमनीषध व विरेचनीषध ये दोनों गुणों में सुष होते हुए प्रस्थरविरुद्ध दो कामों को किस प्रकार करते हैं ! इस का इकना ही उत्तर है कि, विरेचनीषध तीक्ष्ण आदि गुणों के द्वारा ही विरोधन करता है। वमन का औषध तो अपने प्रमाधके द्वारा कमन करता है ] वमनीषध अपने गुणों के उत्कर्षके अक्रियक [कच्चा] दोषों को लेकर ऊपर जाता है। विरोधन का औषध पक दोषों को लेकर नीचे के भाग ( गुदा ) में जाता है। १८॥

### विरंचन के प्रकर्ण विषय.

"मंदाग्नेरतिधीक्ष्णभेषजभिति स्निग्धस्य कोष्ठे मृदौ । दत्तं जीव्रमिति प्रयातमित्वछान् दोषाण संज्ञोधयेत् ॥ प्रातः पीतमिद्दीषधं परिणतं मध्यान्हवः ज्ञोधनं । निद्द्येषानितश्चोधयेदिति मतं जैनागये ज्ञास्वते ॥ ४९ ॥

भावार्थ: जिस का अग्निमंद हो (कूर कोष्ठ भी को ) स्तेहन कर के उसे तीवण औषध का प्रयोग करना चाहिये। जिसका कोष्ठ मृदु हो, [अग्नि भी दीत हो ] उसे यदि तीक्ष्ण विरेचन देवे तो वह शीघ दस्त लागर सम्पूर्ण दोषों को शोधन नहीं कर पाता है। प्रात:काल पीया हुआ औषध, मध्यान्ह काल (दोपहर) तक पच कर सम्पूर्ण दोषों को शोधन कर दें (निकाल दें) तो वह उत्तम माना जाता है। ऐसा शासत जिनागम का मत है।। ४९।।

दुर्वेळ मादिकोंके विरेचन विधान-

अत्यंतोच्छितसंचछानतिमहादोषान् हरेदरपद्यः । भीणस्यापि पुनः पुनः मचिछतानस्यान्मद्यम्याचरेत् ॥ दोषान् पद्धतरं चछानिह हरेत् सर्वस्य सर्वात्मना । ते बाक्षु भपयंति दोषनिचयाभिद्येषतोऽनिर्दृताः॥ ५० ॥

माबार्थ:—क्षीण मानव के सरीर में दोष अत्यंत उद्विक्त हो व चिन को तो उन को घोडार व बारर निकालना चाहिये। यदि चलित दोष अल्प हों तो उन्हें सम्बंध करना चाहिये। दोष पक्त हों, चलित भी हों, तो उन सम्पूर्ण दोषोंको सर्वतोभावसे निकाल देना चाहिये (चाहे वह रोगी दुर्वल हो या सवल हो)। यदि ऐसे दोषोंको पूर्णक्रपेण नहीं निकाला जावें तो वे शीव ही, शरीर को नष्ट करते हैं। ५०॥

अतिस्तिग्धको स्तिग्धरेखनका निषेध.

यःस्तिरकोऽतिपिवेश्वितेषत्ववृतं स्थानच्युताःसंषद्धाः । दोषाःस्तेष्वश्वारपुनर्लियमिताः स्वस्था भवंति स्थिराः ॥

# तस्यात्स्निम्धतरं विरूक्ष्य नितरां सुस्त्रेहतः श्रोधये- । दुध्हृतस्वनिषधनाच्छिथिकिताः सर्वेऽपि सौरूयावहाः ॥ ५१ ॥

माबार्थः — जो अधिक स्तेष्ट पीया हुआ हो वह यदि विरेचन घृत[स्निग्धिविरेचन] पीवें तो उस का [अति स्तेष्टनके द्वारा] स्वस्थान से च्युत व चलायमान हुए दौष इस स्तेष्ट के कारण फिर नियमित, स्वस्थ व श्थिर हो जाते हैं। इसालिये जो अधिक स्तेष्ट ( घृत तैलादि चिकना पदार्थ) पीया हो उसे अच्छीतरह रूक्षित कर के, स्तेष्टन से विरेचन करा देना चाहिये (१) क्यों कि दोषोद्रेक के कारणोको ही शिथिल करना अधिक सुखकारी होता है ॥ ५१॥

संशोधनसम्बन्धी इतिव्य वाते.

एवं कोष्ठिविश्वेषविद्विदितसत्कोष्ठस्य संशोधनं । द्यारोपंहरं तथाव्यविदितस्याळोक्य सीम्यं मृदु ॥ वद्यदृष्ट्याणं यदेव मुखकृष्यच्चाल्यमानं महा— । वीर्ये यच्च मनोहरं यदिष निर्म्यापच्च तद्धेषजम् ॥ ५२ ॥

मावार्थः—इस प्रकार कोष्ठिविशेषों के स्वरूप को जानने बाला वैद्य जिस के कोष्ठ को अच्छी तरह जान लिया है उसे दोषों को इरण करने वाले संशोधन का प्रयोग करें। एवं जिसके कोष्ठ का स्वभाव माल्यम नहीं है तो उसे सौम्य व मृदु संशोधन औषि का प्रयोग करें। जिस संशोधन औषि का गुण (अनेकवार प्रयोग करके) प्रस्थक्ष देखा ग्या हो, [अजमाया हुआ हो] जो सुखकारक हो (जिस को सुखपूर्वक खा, पीसके—खाने पीने में तकलिंफ न हो) जिस की मात्रा—प्रमाण अल्प हो, जो महान् वर्षिवान व मनोहर हो, जिस के सेवन से आपित व कष्ट कम होते हों ऐसे औषध अत्यंत श्रेष्ठ है (ऐसे ही औषधों को राजा व तत्समपुरुषों पर प्रयोग करना चाहिए) अर्थात् ऐसे औषध राजाओं के लिए योग्य होते हैं। ५२।

संशोधन में पंद्रहमकार की व्यापितः

मिन्ते सद्धमने विरेचनविधी पंचादमः व्यापदः ।
स्युस्तासामिह कक्षणं मितिविधानं च मवक्ष्यामहे ॥
स्विधीगमनं विरेकवमनव्यापच्च श्रेषीवधे— ।
स्तब्जीणीवधतोऽस्पदोषहरणं वातातिश्चकोद्धवः ॥ ५३ ॥
जीवादानमयोगामित्यातितरां योगः परिस्नाव इ— ।
स्यन्या या परिवर्तिका दुद्यसंचारे विकंशस्तवा ॥

# यच्चाच्मानमतिमबाहणमिति व्यापच्च तासां यथा-। संख्यं छन्नणतिच्चिकित्सतमतो बक्ष्यामि संनेपतः ॥५४॥

माबार्थः — वमन, विरेचन के वर्णनप्रकरण में पहिले [ वैद्य रोगी व परिचारक के प्रमाद अज्ञान आदि के कारण वमन विरेचन के प्रयोगमें किसी प्रकार की श्रुटि होने पर ] पंद्रह प्रकार की ज्यापित्यां उत्पन्न होती है ऐसा कहा है। अब उन के प्रत्येक के लक्षण व चिकित्सा को कहेंगे। उनमें मुख्यतया पिहली व्यापित्त वमन का निचे चला जाना, विरेचन का उत्पर आ जाना है। यह इन दोनों की पृथक रव्यापित्त है। [आगेकी व्यापित्तयां वमन विरेचन इन दोनों के सामान्य है अर्थात् जो व्यापित्त वमन की है वहीं विरेचन की भी है ] दूसरी व्यापित्त आवधोंका शेष रह जाना ३ औषधका पच जाना, ४ अल्पप्रमाणमें दोषों का निकलना ५ अधिक प्रमाण में दोषों का निकल जाना. ६ वातजशूल उत्पन्न होना, ७ जीवादान [ जीवनीय रक्त आदि निकलना ], ८ अयोग ९ अतियोग, १० परिस्नाव, ११ परिवर्तिका, १२ हृदय संचार [ हृदयोपसरण ] १३ विबंध, १४ आष्मान,१५अतिप्रवाह (प्रवाहिका) थे पंद्रह व्यापित्तयां है। यहांसे आगे इन व्यापित्तयोंके, क्रमशः पृथक् २ लक्षण व चिकित्सा को सक्षेपसे कहेंगे ॥५३॥५४॥

विरेचनका ऊर्ध्वगमन व उसकी चिकित्सा.

यस्यावातनरस्य चांल्वणक्रफस्यामांतकस्यातिद्-र्गभाद्यमितमभूतमथवा दत्तं विरेकीषधम् ॥ उर्ध्वे गच्छति दोषष्ट्रदिरथवाप्यत्युग्ररोगोद्धति । तं वातं परिक्रोधयंदतितरां तीक्ष्णैविरेकीषधैः ॥ ५५ ॥

भाषार्थ — जिन को नमन नहीं कराया हो, कप का उद्देक न आम से संयुक्त हो तो ऐसे मनुष्यों को निरेचन औषधप्रयोग किया जाय तो नह ऊपर जाता है अर्थात् नमन हो जाता है। अथना निरेचनौषध, अत्यंत दुर्गधयुक्त न अहब [इदय को अप्रिय] हो, अथना औषध, प्रमाण में अधिक पिछाया गया हो तो भी नमन होजाता है। नह ऊपर गया हुआ निरेचन, दारीर में दोषों को नृद्धि करता है, अथना भयंकर रोगों को उत्पन्न करता है। ऐसा होने पर उसे नमन कराकर अत्यंत तीक्ष्ण निरेचन औषधियों से फिर से निरेचन कराना चाहिये॥ ५५॥

वमनका अधोगमन व उसकी चिकित्सा.

यस्यात्यंतबुग्रिक्षितस्य यदुकोष्ठस्यातितीक्ष्णानल-स्यात्यंतं वयनीषभं स्थितियतीयेतं सभी गच्छति ॥

# तत्रानिष्टफर्कमसिद्धमधिकं दोषोत्त्वणं तं पुनः । ः सुस्नेहोत्रत्ररीषपैरतितरां भूयस्तया वामयेत् ॥ ५६॥

भावार्थ: अधिक क्षुधा से पीडित मृदुकोष्ठ व तीक्ष्णप्रिवाले मनुष्य को खिलाया हुआ वमनीषध पेट में रह कर अर्थात् पचकर नीचे की ओर चला जाता है। इस का अनिष्टफल प्रसिद्ध है अर्थात् इन्छित कार्य नहीं होता है एवं अधिक दोषों का उद्देंक होता है। ऐसे मनुष्य को अच्छी तरह से स्नेदन कर अत्यंत उम्र वमनीषधियों से वमन कराना चाहिए ॥ ५६॥

आमदोषसं अर्घपीत क्वींचघपर योजनाः

आमांश्वस्य तथामबद्धिरसबीमत्समभूते तथा । कृत्वा तत्मितपक्षभेषजमश्चं संज्ञोषयेदादरात् ॥ एवं वार्षमुपैति चेदतितरां मृष्टेष्टसद्भेषजे— । रिष्टैरिश्चरसान्वितेः सुरभिभिः भक्ष्यैस्तु संयोजयेत् ॥ ५० ॥

भाषार्थः --- आमदोष, अत्मनत औषध की विरसता, बीमत्सदर्शन, रुचि आदि कारणोसे पूर्ण औषध न पिया जासके तो उसपर यह योजना करनी चाहिये। सब से पहिले उस रोगीको आमदोष नाशक प्रयोग कर चिकित्सा करें। एवं बादमें संशोधन ( वमन व बिरेचन ) प्रयोग करें। साथ ही रुचिकर, इष्ट व सुगंधि मध्य पदार्थों के साथ अथवा ईखके रस के साथ औषध की योजना कर उसकी बीमत्सता नष्ट करें।। ५७॥

### विषमभाषध प्रतीकारः

जध्वीधो विषयीषधं परिगतं किंचियवस्थापयन् । त्रेषान्दोषगणान्धिनेतुमसमर्थस्सन्महादोषकृत् ॥ मुर्च्छी छर्दिमरोचकं तृषमथोद्वाराविद्याद्धं कर्जा । हुष्ट्रासं कुरुते ततोऽहिमजस्टैस्यान्वितैर्वामयेत् ॥ ५८ ॥

भावार्थ: — ऊर्ध्व से।धन व अघो शोधन के लिये प्रयुक्त विषमश्रीविध यदि सर्भ दोषों को अपहरण कर गुणोंकी न्यवस्थापन करने के लिये असमर्थ हो जाय तो वह अनेक महादोषों को उत्पन्न करती है। मृच्छा, वमन, अरोचक, तृषा, उद्गार, अशुद्धिता पीडा, उपस्थित वमनत्व (वमन होनेकी तैयारी, जी मचलना) आदि रोग उत्पन्न होते हैं। उनको उद्गा [ वचा ] से युक्त गरमजल से वमन कराना चाहिये ॥ ५८ ॥

### सावशेषमीवध, व अभिमोत्तव का सक्षण व उसकी विकित्साः

यत्स्यादौषधभ्रेषमध्यतिवरां तत्याचनैः पाचये— । दृश्यं चाल्पब्छस्य च मचिकताभ्रेषोद्धदोषस्य च ॥ 'तत्रासम्यगधोनिरेचितनरस्याच्यार्ज्ञकर्वनमयेत् । तीक्ष्णाग्नेरपि यक्तवत्यरिणतं तच्चाश्च संभ्रोधयेत् ॥ ५९ ॥

भावार्ध:—पेट में आंवध शेष रह जाने, टोष भी अल्प हो, रोगी अल्पबळ बाला हो तो उसे पाचनिक्रिया द्वारा पचाना चाहिये। यदि अवशेष औषधवाले का दोष अधिक हो, प्रचलित (प्रधावित) हो, [रोगी भी बल्कान हो ] विरेचन भी बराबर नै हुआ हो तो उसे गरम पानी से बमन कराना चाहिये। तीक्ष्ण अग्निवाले मनुष्य के [थोड़ा, व स्वल्प गुण करनेवाला औषध भोजन के सदश पच जाता है, इस से उदिक्क दोषों को समय पर नहीं निकाले तो अनेक रोगों को उत्पन्न करता है व बल का नाश करता है ] ऐसे जीर्णऔषध को, शीध ही शोधन करना चाहिये। ५९॥

अस्पद्षिष्टरण, वातजशूलका लक्षण, उसकी चिकित्साः

अल्पं चाल्पगुणं च भेषजमरं पीतं न निश्चेषतो ।
दोषं तद्दमनं हरेच्छिरसि कग्व्याधिमवृद्धिस्ततः ॥
हृष्टासश्च भवेदिहातिबिक्तिनं तं वामयेद्दप्यधः ।
शुद्धादुद्धतगीरवं मब्दुरारोगाहुदे वेदना ॥ ६० ॥
तं चाप्याश्च विरेचयेन्सृदुतरं तीत्रीषधिश्कोधनैः ।
स्नेहादिकिषया विहीनमनुजस्यात्यंतरूसीषधम् ॥
स्वीव्यापररतस्य सीत्रछमरं दत्तं मक्त्कोपनं ।
हृष्यात्तर्द्वहतेऽतिञ्चल्ययवा विश्वातम्व्छोदिकम् ॥ ६१ ॥

भावार्थ: अल्पगुणवाले औषधको थोडे प्रमाण में पीने से जो वमन होता है वह संपूर्ण दोषों को नहीं निकाल पाता है। जिस से शिर में पीडा व व्याधि की बाद्धि होती है। फिर जी मचल आती है। ऐसा होने पर बलवान् रोगी को अच्छी तरह वमन कराना चाहिए। इसी प्रकार विरेचन भी संपूर्ण दोषों को निकालने में समर्थ न इआ तो उस से दोषों का उद्देक हो कर शिर में भारीपन, वातजरोग, उरोरोग व गुदा में वेदना (कर्तनवत् पीडा) उत्पन्न होती है। ऐसी हालत में यदि रोगी मृदुशरीरवाला हो तो तीक्षणशोधन औषिधियों द्वारा विरेचन कराना चाहिए।

स्नेहन, स्वेदन से रहित व मैथुन में आसक्त मनुष्य को (वमन विरेचन कारक) रूक्ष व शीतल औषध दे हें तो वह वायुको प्रकुपित करता है। वह कुपित वात (पसवाबे पीठ कमर प्रीवा मर्मस्थान आदि स्थानो में) तीवशूल एवं अम मूर्च्छा आदि उपदवीं को उत्पन्न करता है। ऐसी हालत में उसे शीघ्र ही तैलाभ्यंग (तैलका मालिश) कर के [धान्यसे] स्वेदन करें एवं मुलैठी के कपाय (काढा) व कल्कसे सिद्ध तैलसे अनुवासन विस्ति देनी चाहिये॥ ६०॥ ६१॥

भयोग का सक्षण व उसकी विकित्सा.

तैकाभ्यक्तश्चरीरमाशु तमिषु शस्त्रिय यष्टीकषा-। यैः कल्कैश्र विपक्तैलगनुर्वासस्य प्रयुक्तं भिषक् ॥ स्नेहस्वेदविहीनरूक्षिततनां रूक्षीषधं वाल्पवी-। र्थे बात्यस्पमथापि वाभ्यबहतं नोध्वे तथाधो व्रजेत् ॥ ६२ ॥ सच्च विख्रय इहोग्रदोषनिचयांस्तैस्सार्थपापादये-। दाध्मानं इदयग्रहं तृषमयो दाहं च सन्मुच्छीतां ॥ तं संस्नेश च बामयेद्वि तथाधस्स्नेश संशोधयेत । दुर्वीतस्य समुद्धताखिलपहादोषाः शरीऱोद्धताः ॥ ६३ ॥ कुर्वेति श्वयथुं ज्वरं पिटाकिकां कण्डूसकुष्ठाग्नियां-। य यत्ताडनमेदनानि च ततो निश्चेषतः शोधयेत् ॥ दुश्युद्धेऽतिविरेचने स्थितियति प्रागप्रवृत्ते तथा । चोष्णं चाञ्च पिषेज्जलं सुविहितं संशोधनार्थे परम् ॥ ६४ ॥ पीत्बां क्लोदकमाशु पाणितकतापैः पृष्ठपाश्चीदर-। स्वित्रे सद्भवतां प्रपद्य नितरां घावन्ति दोषाःसणात् । याते स्वल्पतरंऽपि दोषनिचये जीर्णे च सङ्गेषजे। तज्ञायोगविक्षंत्रनिष्यतिपद (१) क्रुयोच्च तक्रेषजम् ॥ ६५ ॥ श्रात्वाल्पं गतदोषमातुरवछं श्रंषं तथान्हस्तदा । मात्रां तत्र यथाक्रमाद्वितथां द्यात्पुनःशोधने ॥ एवं चेश च गच्छति शतिदिनं संस्कृत्य देहिकया-! मास्थाप्याप्यज्ञवास्य वाप्यतिहितं कुर्योद्धिरेकिष्ठाम् ॥ ६६ ॥

१ वियोग रात पाठांतर ।

भाषार्थ:-जिस का शरीर स्नेहन व स्वेदन से संस्कृत न हो, रूझ भी हो, उसे रूक्ष, अल्पवीर्यशाले, अत्यल्प (प्रमाण में बहुत ही कम ) औषधि का सेवन करावें ती वह न जपर ही जाता है न नीचे ही। अर्थात उस से न वमन होता है न विरेचन। (इसे अयोग कहते हैं)। और वह दोषों के समूह को उत्क्रेशित कर के, साथ में आध्मान ( अफराना ) इदयप्रह, प्यास, दाह व मून्छी को उत्पन्न करता है । ऐसा होनेपर [ उप औषधियोंसे ] फिर पूर्णरातीसे वमन कराना चाहिये | विरेचनीपधि का सेवन करनेपर, दस्त बराबर न लगे, अथवा दस्त बिलकुल ही न लगे, ओषभ पेट में रह जावे तो शीघ़ ही, विरेचन होने के लिये गरम पानी पिलाना चाहिये। गरम पानी पिला-कर शीप्र ही हथेंडी तपाकर उस से पीट, दोनो पार्श्व [ पंहवाडे ] उदर को सेकना चाहिये। इस प्रकार स्वेदन करने पर क्षणकाल से दोष, द्रवता को प्राप्त होकर बाहर दौडते हैं [ निकलते हैं ] अर्थात् दस्त लगता है । यदि खल्प ही दोष बाहर निकलकर [ थोडे ही दस्त होकर ] [ बीचमें ] औषध पच जावे तो इस अयोग विशेष के प्रतीकार मृत [ निम्नालिखित क्रमसे ] औषध की योजना करे। पहिले यह जानकर कि शरीरसे दोष थोडा गया हुआ है ( दोष बहुत बाकी रह गया है ) रोगी सबल है, और दिन भी बहुत बाकी है [ सूर्यास्तमान होने को बहुत देर है ] ऐसी हाछत में, अव्यर्थ औषधकी मात्रा को खिछाकर विरेचन करावें। इतने करनेपर भी जिनको विरेचन न होता हो. तो रनेहन स्वेदन से शरीर को प्रतिदिन संस्कृत कर, और अध्यापन व अनुवासन बस्ति का प्रयोग करके. अत्यंत हितभूत विशेचन देना चाहिये ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 11 84 11 88 11

दुर्विरेच्य मनुष्य.

वेगाघातपराः क्षितीश्वरनरा मृत्यांगना छज्जया । लोभाच्चापि वणिग्जनाः विषयिणश्चान्येपि नात्मार्थिनः ॥ ये चात्यंतविद्धान्नतास्सत्ततिष्टंभास्तथाप्यामयाः। दुद्दशोध्यास्तु भवेयुरेत इति तान् मुस्नेश संशोषयेत् ॥ ६७ ॥

भावार्थ:—राजा के पास में रहनेवाले मनुष्य, सेवक वर्ग, (ये लोग भय से) कियां लजासे, वैक्य [वनिया] कोम से, विषय लोलपी मनुष्य, (विषय सेवन की आस-किसे) उसी प्रकार अपने आत्माहित को नहीं चाहनेवाले लोग, मल के वेग को रोका करते हैं। ऐसे मनुष्य, तथा जो अत्यंत रूक्षतासे (रूखापने से) संयुक्त हैं, हमेशा विवंध [दस्त का साफ न होनां] से पीडित हैं, एवं उसी प्रकार के अन्य रोगों से ज्यास हैं वे भी दुविरेध्य होते हैं अर्थात् इन को विरेक्चक औषधि देनेपर बहुत ही

मुस्किल से जुलाव होता है ( क्यों कि इन के शरीर में वात बहुत बढा हुआ होता है ) ऐसे ममुख्यों को अच्छी तरहः श्लैहन व स्वेदन कर के विरेचन कराना चाहिये ॥ ६७ ॥

भतियों क्या स्था व उसकी विकित्सा

स्तिग्धस्यिन्तरस्य चातिमृद्कोष्टस्यातितीक्ष्णीवर्षः । दर्भ स्यादतियोगकृद्वयनतः विचातिवाचिर्भवेत ॥ विसंभेतिवकश्रयीप्यानिलसंशोभश्र तत्कारणा-। तं श्रीतांषुनिषिक्तमिश्चरससंग्रीतीवधैश्योषतेत् ॥ ६८ ॥ स्यादत्यंतविरेयनातिविष्विना श्लेष्ममवृत्तिस्ततो । रक्तस्यापि बर्धक्षयो इतिलक्षक्षोमश्र संजायते ॥ तं चाप्याञ्च निषिच्य शीतलज्ञकैश्वीतैश्र यष्टीक्या-। यस्संखर्दनमाचरेदातिहिमझीराज्यकास्थापनम् ॥ ६९ ॥ **भीराज्येन तथानुनासनामिइ प्रख्यातमायोजये** । दन्यबाप्यतिसारवद्विषियुतं सन्नेषजाहारकम् ॥ तस्यास्मिन्वमनातियोगविषयेऽसक्ष्ठीवतिखर्दय-। त्यौद्धत्याक्षियुगस्य चापि रसनानाक्षोऽपि निस्सर्पेणम् ॥ ७० ॥ हिकोद्वारतृवाविसंब्रह्नुसंस्तं मं तथोपद्रवा-। स्तेषां चापि चिकित्सितं प्रतिविधास्येई यथातुक्रमात् ॥ तत्रास्टरममें अतिशोणितविधि कुर्याच्य जिहोहमे । जिहां सेंथवसत्कदुत्रिकरजैर्घृष्टां हु संपीहयेत् ॥ ७१ ॥ अंतथेद्रसना प्रविश्यति तथा चाम्क्रान्यथान्ये पुरः। सादेयुः स्वयपाम्बदर्गपसकृत् संभक्षयेदसयम् ॥ व्यावृत्ते नयने घृतेन ललिते संपीदयेष्ट्री। छया । मुस्तम्बे च इनावनूनकं फवातध्नीवधैरस्वेद्यंत् ॥ ७२ ॥ हिकोद्रारत्यादिषु प्रतिविधि कुर्योद्विसंहेषि तत्। कर्णे वेजुनिनादमाजुमघुरं संभावयेत्संश्वातेम् ॥ वैरेकातिविधी सचंद्रकमतिस्वच्छं जलं संस्वे-। त्मांसान् भौतज्ञकोषमं तद्तु तत् पश्चाच्च सच्छोणितं ॥ ७३ ॥

र इंदुकरसंद्रितिषधेः इि पाठातरं इस पाठके चांदनी [ चंद्रकरण ] में उस रोगीको रेठालना व शतिरोधप प्रयोग करना यह अर्थ होगा । — बंपादक ।

पश्चानद्वदसर्वणांगचलनमञ्जद्देनोपद्गना-।
स्तेषां चाभिहितकमात्मतिविधि कुर्याद्भिषण्येष्ठः॥
तिक्षस्सर्पितमुष्णतेलपरिषिक्तं तहुदं पीड्येत्।
बातव्याधिचिकित्सितं च सततं कृत्वाचरेन्द्रेष्ठकम्॥ ७४॥
जीवद्योणित लक्षणः

जिहासंबिकामुपद्रवगणं सम्यक्षिकित्सा मया । संभोक्ता खल्ज जीवशाणितमतः संस्कृत्यतां स्रभणैः ॥ यच्चोष्णोदकथौतमप्यिततरां नैवापसंसक्यते । स्वापभ्दक्षयतीह शोणितमिदं चान्यत्र पित्तान्वितं ॥ ७५ ॥

भावार्थः - अत्यंत स्नेहन स्वेदन किये हुए, अत्यंत मृदुकाष्ट्रवाले मनुष्य को, ( वमन विरेचनार्थ ) अत्यतं तिक्षण औषि का सेवन करावे तो उस का अतियोग होता है [अत्यधिक वमन विरेचन होता है] वमन के अतियोग से पित्त अधिक निकलता है। थकावट आती है व बलका नाश होता है एवं बातका प्रकीपन होता है। इसिलयं उस ·मनुष्य को शीत जलसे स्नान कराकर, इक्षरस व (चंद्रकिरण के समान) शीतगुण संयुक्त ुऔषिथियोंसे विरेचन कराना चाहिये। प्रमाणसे अत्यविक विरेचन होनेपर अर्थात् विरेचन का अतियोग होने से अधिक कफ निकलता है, पश्चात रक्त भी निकलने लगता है, बल का नाहा व बातका प्रकीप होता है। ऐसे मनुष्य को शीव ही शीवल जलसे स्नान कराकर, अथवा तरेडा देकर, ठंडे दूध व वी से आस्थापन बरित और इन्हांसे प्रसिद्ध असुवासन बस्ति भी देवें। इसी प्रकार इसे अतिसार के चिकित्सा में कहे गये, औषध व आहार के विधान से उपचार करें। पूर्वकथित वमन के अतियोग और भी उपरूप - धारण, करने पर, थुंक में रक्त आने लगता है। रक्त का वमन होता है। दोनों आखें बाहर आहीं हैं। ('उमरी हुई होती हैं ) जीन के रसमहणशाक्ति का विनाश होता है और बह बाइर निकल आती है। एवं हिचकी, उकार, व्यास, मुन्की, हिनुस्तम्म, ( ठोडी अकडना ) आदि उपद्रव होते हैं। इनकी योग्य चिकित्सा को अब क्रमशः कहेंगे। रक्त-शीवन व वमन होनेपर रक्त की अतिप्रवृति में जो चिकित्सा कही गई है उसीके अनु-सार चिकित्सा करें । जीभ के बाहर निकल आनेपर; सेंध्ननमक, सोंठ, भिरच, पांपल इन के चूर्णसे जीम को धिस=रगडकर (मलकर ) उसे पीडन करें=अंदर प्रवेश कर दें। जीभ के अंदर प्रवेश होनेपर, अन्य मनुष्य इसें के सामने, दिखा २ कर खड़े निद् आदि चीजों को खावें एवं उसे भी अम्छवर्ग में कहे हुए खहे पदार्थों को खिलावें। इस प्रकार की चिकित्सासे जीम ठीक होती है। आंखें बाहर आनेपर, उन्हें घी लगाकर, बढ़ी कुशलता के साथ पीडन करे=मल दे। हनुस्तम्म होनेपर कफवातनाशक, श्रेष्ट औषधियों से ठोडी स्वेदन करें=सेके। हिचकी, डकार, प्यास आदि उपद्रवों में, उन २ की जो चिकित्सा विधि कही है उन्हों को करे। बेहोशी हानेपर, बांसुरी आदि के मनोहर शद्ध (संगीत) को कान में सुनावें।

विरेचन का अतियोग अत्यधिक बढ जानेपर, चंदिका से मोर के पंखे के समान सुनहरी नील आदि वर्ण ] संयुक्त स्व ल जल निकलता है । तदनंतर मांस की धोथे हुए पानी के के सदश स्वरूपवाला पानी, तत्पश्चात् जीवशोणित (जीवनदायक) रक्त निकलता है । इसके भी अनंतर गुदभंश (गुदाका बहर निकल आना ) अंगो में कम्प [ अंगोपांग के काम्पना ] होता है । इसी प्रकार वमन के अतियोग में कहे हुए उपद्रव भी इस में होते हैं । ऐसा होनेपर बुद्धिमान वैद्य पूर्वकथित चिकित्साविधि [ अधिक रक्त साव होनेपर जो चिकित्सा कही है उसी चिकित्सा विधि ] से योग्य औषधों द्वारा प्रतीकार करें । बाहर आथे हुए गुदा को, गरम तेल लगाकर [ अथवा तेल लगाकर सेक करके ] अंदर प्रवेश करा दें (क्षुद्ररोग में कहे हुए गुदभंश को चिकित्सा को यहां प्रयोग करें ) शरीर काम्पने पर हमेशा वातव्याधि में कथित चिकित्साविधि का प्रयोग करें । जीभ बाहर निकल आना आदि उपद्रवो में अच्छी प्रकार की चिकित्सा करें [ पिहले वमनातियोग चिकित्सा प्रकरण में कह चुके हैं ] । अब जीवशोणित का लक्षण कहेंगे।

जीवशोणित स्रक्षण-जिस रक्त को कपढे के दुकडेपर लगाकर फिर गरम पानी से अच्छीतरह से थां डाले, तो यदि उसका रंग कपडे से नहीं छूटे और उसे सन्द् आदि में मिलाकर खाने के लिये कुत्ते को डालनेपर यदि कुत्ता खावे तो समझना चाहिये कि वह जीवशोणित है। इससे विपरीत लक्षण दिखनेपर समझना चाहिये कि वह जीव-शोणित नहीं है बल्कि वह रक्तिपत्त है।। ६८॥ ६९॥ ७०॥ ७१॥ ७२॥ ७२॥ ॥ ७४॥ ७५॥

> जीवादान, गाध्मान, परिकर्तिका छक्षण व उनकी चिकित्साः जीवादानमस्टक्षवृत्तिरिति तं हात्वातिकीतिकियां। शीतान्येव व भेषजानि सततं संधानकान्याचरेत्॥ यच्चाजीर्णवक्षान्यरुत्वस्त्रकतो रीक्ष्यं च पीतीषधं। तच्चाध्मापयतीह कात्मछम्जात्यतसरोधकृत्॥ ७६॥

यस्मिन्बस्तिग्रदेऽवितोदमपि तं स्नेश्वातिसंस्वेदयन् ।
नाना श्रीषधवर्तिमिनकरसद्वस्ति च संयोजयेत् ॥
सीणेनाल्पतराग्निनातिसृदुकोष्ठेनातिरूक्षीषधं ।
पीतं पित्रयुतानिरुं च सहसा सन्द्ष्य संपादयेत् ॥ ७७ ॥
अत्युप्रां परिकर्तिकामपि ततः संतापसंवर्तनं ।
क्रिसी मूत्रपुरीषरोधनमती भक्ताक्षिजायते ॥
तं तेलाज्ययुतेन यष्ठिमधुकक्षीरेण चास्थापयेत् ।
सीराज्येरनुवासंयदनुदिन क्षीरेण संभोजयेत् ॥ ७८ ॥

भावार्थः — संशोधन अंति को संवन करांन पर यदि जीवन हायक रक्त निकल आवे तो उसे जीवादान कहने है। ऐसा होनेपर उसे शीति चिकित्सा करे, एवं रक्त को स्तम्मन करने वाले शीत अंति प्रधोका प्रयोग करे। आध्मान — जिस को अजीर्ण होगया हो (खाया हुआ भोजन नहीं पचा हो ) और कोष्ट में वायु अधिक हो उस हालत मे यदि संशोधनार्थ रूक्ष आप्य पीवे तो वह आध्मान (पेट अफरा जाना) को उत्पन्न उत्पन्न करता है, जिस से अधोवायु, मल, मूत्र रक जाते हैं। बस्ति [मूत्राशय] व गुदामाग में सुई चुमने जैसी मयकर पीडा होती है। ऐसा होनेपर उसे स्नेहन, स्वेदन करके नानाप्रकार के आपिधयों से निर्मित विति [बित्ति] और अग्निह दिकारक श्रेष्ठ बस्तिकी योजना करे। परिकर्तिका—दुर्बल मनुष्य, जिस का अग्नि मंद हो और कोष्ट भी मृदु हो, शोवनार्थ रूक्ष अंत्रघ पीवे तो वह पित्त से संगुक्त वात [पित्त वात] को उत्पन्न करता है, जिससे कुक्षि में [पीडा के कारण] संताप होता है। मल मूत्र रक्त जाते हैं एवं मोजन में अरुचि होती है। ऐसा होने पर उसे तेल, धी, मुलेटी इन से मिश्नित दूध से आस्थापन बस्ति देवे, धी दूधसे अनुवासन बस्ति का प्रयोग करें एवं दूध के साथ मोजन करावे॥ ७६॥ ७६॥ ७७॥ ७८॥

### परिस्नावस्था

स्त्रक्र्यतरोदरस्य बहुदोषस्याल्पमंदीपभं । दत्तं दोंषद्गय नाळमतप्योत्किश्य दोषास्ततः ॥ दीर्बल्याद्यविगात्रसादनमहाविष्ठंगमापाय सं— । स्नावःपित्तकफी च संततमरं संसावयेश्वरिजः॥ ७९॥ भावार्थ:—जिस का उदर रूक्ष व कूर [क्रूर कोष्ठ] हो और वह अधिक दोकों से व्याप्त हो, ऐसे मनुष्य को (प्रमाण में ) अल्प व मृदु औषध का प्रयोग करदें तो, वह सम्पूर्ण दोषों को निकाल ने के लिये समर्थ नहीं होता है। अत एव वह दोषों को उत्केशित करके, दुर्बलता, अरुचि, शरीर में थकावट व विष्टम्म (साफ दस्त न आना ) को उत्पन्न करते हुए, वेदना के साथ हमेशा (बहुदिन तक ) पित्तकफ को स्नावण कराता (बाहर निकालता) रहता है अर्थात् कफ पित्त मिश्रित थांडे २ बहुत दिन तक दस्त लाता है। इसं सस्नाव अथवा परिस्नाव कहते हैं॥ ७९॥

### परिस्नावय्यापश्चितिकत्साः

त च स्नावविकारमत्र श्रमयेत्सांग्राहिकेर्भवर्जः । मोक्तैरप्यथ वक्ष्यमाणविषवैस्संस्थापनास्थापनैः ॥ भीरेण प्रचुराजमोदश्वतपुष्पाचृणितेनाज्यसं । मिश्रेणोष्णविशेषशाल्यश्वनमत्यल्पं समास्वादयेत् ॥ ८० ॥

भावार्थ- -इस परिस्नाव राग को, पूर्वोक्त सांग्रीहिक आषधोसे (दस्त को बंद करनेवाले आषध जायफल आदि) एवं आगे कहे जानेवाले, दस्तको बंद करनेवाले आस्था-पन बस्तियोंसे उपचार करें। तथा अजवायन, सोफके चूर्ण व वृतिमिश्रित व उष्णगुणयुक्त चावल के भात को दूध के साथ थोडा खिलावें॥ ८०॥

### प्रवाहिका लक्षणः

स्निग्धो वातिनिकाक्षतश्च पुरुषः पीत्वाण संश्लोधनं । योऽमातं तु मलं बलाद्रमयति मातं च संधारयेत् ॥ तस्यांतस्मुविदाहशूलबहुलश्वेतातिरक्तासिता । श्लेष्मा गच्छति सा प्रकारसहिता साक्षाऋवेद्वाहिका ॥८१॥

भावार्थ: — अत्यत स्निग्ध, अथवा रूक्षित (रूखापन से युक्त) मनुष्य, विरेचन का औषध पीकर, मल बाहर न आते हुए देख उसे बाहर लाने के लिये बलात्कार पूर्वक कोशिश करता है अर्थात् प्रवाहण करता है, अथवा बाहर निकलते हुए मल के वेग को रोक लेता है तो, उस के पेट से, दाह व शूलसंयुक्त, सफेद, लाल वा काले रंग का कफ बाहर [बार २] निकल ने लगता है। इसे प्र से युक्त वाहिका, अर्थात् प्रवाहिका कहते हैं ॥ ८१॥

१ शाप्राहिक-कफ पित्तखावलंभक, ऐसा भी अर्थ होता है।

प्रवाहिका, इदयोपसरण, व विवंध की चिकित्ता. तामास्नावविकारभेषजगणैरास्याप्य संशोध्य त-। त्यश्राद्गिकरीपधैरहिमपानीयं तु संपाययेत्॥ जध्रवीषश्च मवुत्तमेषजगति यो बात्र संस्तंभये- । दज्ञानादहृदयोपसंसरणतां कृत्वात्र दोषास्तथा ॥ ८२ ॥ .इत्पीडां जनयन्त्यतश्च मनुजो जिहां सदंतामरं। सादंस्ताम्यति चोर्ध्वदृष्टिरयवा मुच्छेत्यतिश्चामतः॥ तं चाभ्यज्य सुखोष्णधान्यशयने संस्वेत्र यष्टीकषा-। यैः संसिद्धतिल्होभ्द्वेन नितरामत्रानुसंवासयेत् ॥ ८३ ॥ तं तीक्ष्णातिश्विरोविरेचनगणैरसंशोध्य यहीक्षा-। योन्मिश्रेरिप तण्डुळांबुभिररं तं छर्दयेदातुरम् ॥ श्रात्वा दोपसग्रुच्छ्यं तदन् तं सद्वस्तिभिः साधये-। चः संशुद्धतन्नः सुत्रीतलतरं पानादिकं सेवते ॥ ८४ ॥ स्रोतस्वस्य विकीनदोषनिकरः संघातमापद्यते । वर्ची मुत्रमरुत्रिरीधनकरो वध्नात्यथाग्निस्वयं ॥ भाटोपन्वरदाहशूलबहुमुच्छीद्यामयास्स्युस्तत् । स्तं छर्चा सनिरूद्देवदापे तथा तं चातुसंवासयेत्॥ ८५॥

भावार्थ: — उस प्रवाहिका से पीडित मनुष्य को, परिस्नाव व्यापित में कथित औषधसमूह से आरथापन बस्ति देनें और संशोधन [विरेचन] करे | उस के बाद अमिनर्धक औषधियों के साथ गरमपानी को पिलाना चाहिये अथवा अमिकारक औषधिसह कल को पिलानें | हृद्यांपसरण लक्षण — जो मनुष्य नमन विरेचन के औषध को सेनन कर उस से आते हुए वेग — नमन या विरेचन को अज्ञान से रोक लेता है, तो उन के होष, हृद्य के तग्फ गमन कर, हृद्य में पीडाको उत्पन्न करते हैं, और जिससे मनुष्य जीम को काटता है, दांतोंको किट किटाता है, संताप युक्त होता हुआ ऊपर की ओर आंखे फाड देता है | अत्यंत कृश होकर मूक्तित होजाता है | इसे हृद्योपसरण व्यापित कहते हैं | इस की चिकित्सा — ऐसा होनेपर उसे धान्यसे स्वेदित कर के मुलैठी के काथ (काढे)से साधित तिल के तल से अनुवासनबस्ति देनी चाहिये | तथा शिरोविरेचन गणोक्त तील्य औषधियों से शिरोविरेचन करा कर, मुलैठी के काथ 'काढे) से मिश्रित चावल के घोनन से बमन कराना चाहिये | इतना करने पर भी यदि उस रोगी में दोषोंक

उद्देश (उठाव) माछ्म पढ़े तो तत्पश्चात् श्रेष्ठ बस्तियों के प्रयोग से उपचार कर दोवोंको जीतें। विवंधका खक्षण=वमन विरेचनकारक औषधिके सेवन से, शरीर संशुद्ध
(वमन अथवा विरेचन) हो रहा हो, उस हालत में, अत्यंत शांतलपान, हवा आदि
को सेवन करता हो तो, उस के स्रोतों में दोषसमृह विलीन होकर संघात (गाढापने)
को प्राप्त होता है और वह मल मृत्र, बात को निरोधन करते (रोकते) हुए, वमन
विरेचन की प्रवृत्ति को रोंक देता है। तथा अग्नि मी स्वयं मंद हो जाती है। इस से पेट
में गुडगुडाहट, ज्वर, टाह शूल मूर्च्छा आदि अनेक रोग उत्पन्न होते हैं [इसे विवंध
कहते हैं]। विवंध की चिकित्सा= ऐसा होनेपर, उस रोगों को,वमन कराकर निरूहवस्ति [आस्थापन वस्ति] देनी चाहिये एवं अनुवासनवस्ति भी देनी चाहिये ॥ ८२॥
८३॥ ८४॥ ८५॥

### कुछ व्यापश्चियोंका नामांतर

विरेचने या परिकर्तिङ्का गलाक्षतिः सा वमने प्रदिष्टा।
अधः परिस्नावणमुर्ध्वभागे कफमसेको भवतीति दृष्टः ॥ ८६ ॥
प्रवाहिकाधः स्वयमेव चोर्ध्व भवेत्तथोद्वार इतीह शुष्कः।
इति क्रमात्वंचद्य प्रणीताः सहीवधैर्व्यापद एव साक्षात्॥ ८७ ॥

भावार्थ:—विरेचन की व्यापत्ति में जो गुदा में पिक्वितिंका कही है उसी के स्थान में, वमन में गलक्षति[ कठ में छीछने जसी पीडा होना] होती है। विरेचन में जो अध:परिसाय होता है उस के जगह वमन में कफप्रसेक ( कफ का चूना ) होता है। इसीप्रकार विरेचन की प्रवाहिका के जगह वमन में गुष्कउद्गार होता है। इस प्रकार कमशः वमन विरेचन के पंद्रह प्रकार की व्यापत्तियों का वर्णन उन के योग्य औषध ब्र चिकित्सा के साथ र कर दिया गया है।। ८६ ।।।।८७।।

<sup>🕈</sup> यस्तुर्ध्वेमधे। वा प्रवृत्तदोषः शीतागारमुदकक्रिक्सन्यद्वा सर्वत । इति प्रथातंर कथितस्वातः

२ विश्वध्येते वसनविरेचनथाः प्रयुक्ति निवारयतीत्यर्थः ( मुश्चुत )

द इस का ताल्पर्य यह है कि वमन और िरेचन के अतियोग के कारण, एक २ के पेद्रह २ प्रकार की व्यापात्त होती है एसा पहले कहा है। लेकिन् परिकार्तिका नामक जो व्यापार्श विरेचन के ठीक २ न होने पर ही होती है, वह वमन में नहीं हो सकती है। इसी प्रकार परिस्नाव आदि भी वमन में नहीं हो सकती। यदि उन को वमनव्यापत्ति में से हटा देते तो बमन की पद्रह व्यापत्तियों की पूर्ति नहीं होती। इसलिये इन के आतिरिक्त वमन में वोई विश्विष्ट व्यापात्ति जो कि विरेचन में नहीं होती हो होनी चाहिब। इसी को आचार्य ने इस को किय स्पष्ट किया है कि परिकर्तिका के स्थान में गलक्षति होती है आदि॥

### बस्तिके गुण और होच.

अथात्र सदबरितविधानसद्विधी भवंत्यवित्या बहवी महागुणाः। तयैव दुर्वेद्यकृते तु दुर्विधी भवत्यचित्या बहवोऽपि दुर्गुणाः ॥ ८८ ॥

भावार्थ:--बिस्तप्रयोग को यदि शास्त्रोक विधिपूर्वक यथावत् किया जाय तो अचित्य व बहतसे उत्तमगुण होते हैं। यदि अज्ञानी वैच ने विधिको न जानकर यदा तदा किया तो उँस से अनेक अचित्य दोष भी उपस्थित होते है ॥ ८८ ॥

ब स्तिच्याणीखिकिन्सावर्णनप्रतिका.

विधिनिषेभश्र पुरैव भाषितावतःपरं बस्तिविपचिकित्सितम्। प्रवक्ष्यते दक्षमनोहरौषधैः स्वनंत्रवस्तिमणिश्रान भेदतः ॥ ८९ ॥

भावार्थ: - किस रोग के लिये बस्तिकर्म हितकर है, और किस में उस का प्रयोग नहीं करना चाहिये इत्यादि प्रकार से बस्तिकर्म का विधिनिषेध पहिले से कहा जा चुका है। अब यहां से अगो नेत्र ( पिचकारी ) टोष, बस्तिदोष, प्रणिधान [ पिच-कारी के अंटर प्रवेश करने का ] दोष, इत्यादि दोषों से उत्यन, बस्तिकिया की न्यापरी, और उन न्यापिरायों की योग्यचिकित्सा का वर्णन, उन न्यापारीयों की जीतने में समर्थ व मनोहर औषवों के साथ र किया जायगा ॥ ८९॥

बस्तिप्राणिधान में बलितादिव्यापच्चिकित्सा.

अथेह नेत्रं चार्छतं विवर्तितस्तथैव तिर्याग्वहितं गुद्यतम् । करोति तत्र त्रणविक्षिकित्सितं विधाय संस्वेदनमाचरेद्धिषक् ॥९०॥

भावार्थ: -- बस्ति [ पिचकारी ] की अंदर प्रवेश करते समय वह हिल जावे व विवर्तित हो जाबे ( मुङ जाबे ) अथवा तिरहा चला जाबे तो यह गुदा में जग्वम करती है। ऐसा होने पर अणोक्तिचिकित्सविधान से चिकित्सा करके वैद्य स्वेटन करे अर्थात् गुदभाग को सेक ॥ ६० ॥

उथ्योक्षित्र व्याविनाकेता.

तयोर्ध्वद्वारिक्षप्त इहानिलान्वितं सफेनिलं चौषधमुद्वमरक्षणात् । भिषाति तद्वंसणमाशु तापितं, निरूद्वयद्व्यद्ववासयेत्रतः ॥ ९१ ॥

भावार्थ: यदि पिचकारी, ऊपर की ओर झुक जावे तो, वह वात् व फेन ( झाग ) बुक्त औषध को क्षणकाळ से ऊपर की ओर वमन करते हुए, वंश्वण [राङ] को मेदन करता है। ऐसा होनेपर शीघ्र ही तपाकर( स्वेदन कर ) निरूह [ आस्थापन ] वस्ति और अनुवामन बास्तिका प्रयोग क्रमशः करें।। ९१॥

### अवसम्बन्धापिकाकित्सा.

इहावसभे त्वधिकं क्षघोमुलं । पतद्भवं चाशः दहत्यथाश्चयम् । पयः पयोवृक्षकषायष्टिके-। निरूद्धयेदप्यतुवासयेद्घृतम् ॥ ९२ ॥

भाषार्थ:—नेत्र प्रयोग करते समय निचे की ओर झुक जावे तो द्रवपदार्थ अधिक अधोमुख ( नीच ओर झुककर ) डोकर गिरते हुए शीप्र ही आशय को जलाता है। ऐसा होनेपर, दूध, दूधिया दक्षों के काला व मुलैटी से आस्थापन बस्ति देवें और वी से अनुवासन बस्ति भी देवे॥ ९२॥

नेत्रदोपजव्यापासि व उसकी चिकित्सा.

तयैव तिर्यवप्रणिधानदेशितो । द्रव न गच्छेहजुसंप्रयोजयेत् ॥
अतीव च स्थूछिमहातिकक्षंत्रं । रुजाकरं स्यादिभिधातकृत्ततः ॥ ९३ ॥
सुभिमनेत्रेऽप्यजुसंस्रकिणिके । द्रवं स्रवेत्तव निवर्जयेद्धिषक ॥
प्रवेश्वनाध्यातिदीर्धिका सती । गुदे क्षते स्नावयतीह शोणितम् ॥ ९४ ॥
अतिप्रवृत्तेऽस्रजि शोणिताधिका-। प्रवृत्तिनिर्वृत्तिविधिर्विधीयते ॥
सुस्रस्पदृश्चिद्रयुतेन पीडितं । द्रवं न गच्छेदिप तद्विवर्जयेत् ॥ ९५ ॥

भावार्थः इसी प्रकार पिचकारी को तिरछा प्रयोग करने के टोपसे दव अंदर नहीं जाता है। उस अवस्थामें उसे सीधाकर प्रयोग करना चाहिये। यदि नेत्र (पिचकारी) बहुत मोटा हो, कर्कत्र [ग्वरत्रा] हो [और टेटा हो ] तो उस के प्रयोग से गुदा में चोट छगकर जलम थ पीटा होती है। पिचकारी फर्टा हुई हो जिस की कर्णिका पास में हो [और नर्छा बहुत पतर्छा हो] तो पिचकारी में ग्हनेवाछा द्वर्थ अंदर प्रवेश न कर के बाहर वापिस आ जाता है। इसिछिये ऐसी पिचकारीयो को बस्तिकर्म में थेष छोड देवे। जिस पिचकारी में कार्णिका बहुत दूर हो, उस के प्रवेश कराने पर वह दूर तक जाकर गुदा (मर्म) में जग्वम कर के रक्त का साथ करती है। इसप्रकार रक्त की अतिबहित होनेपर, रक्त की अतिब्रहित में उस को रोकने के लिये जो चिकित्सा बतलायी गई उससे उपचार करना चाहिये। अत्यंत सूक्ष्म (बारीक) छिद्र (सुराक) अथवा खराब छिद्र से संयुक्त पिचकारी अंदर प्रवेश कराने पर उस के दव बरावर अंदर नहीं जाता है। इसिछिये ऐसी पिचकारी को भी छोड दे। १६। १९। १९। १९।

# अतीव दैर्घ्येप्यतिदीर्घदोषत-। स्तथास्पकं चाल्पानेपीदितोपमः । अतः परं बस्तिविकारस्रक्षणं । प्रवश्यते तत्परिवर्णयदापे ॥ ९६ ॥

भावार्थ — पिचकारी बहुत लम्बं होने पर बस्ति की कर्णिका दूर होनेसे जो व्यापित होती है वही इस में भी होती है। नेत्र [पिचकारी] छोटा होबे तो धोर दबानेसे जो दोप होता है वहां इस में में होता है। इस के बाद बस्ति के विकार का स्वरूप कहेंगे। ऐसी बस्तियों को बस्तिकर्म में प्रयोग नहीं करना चाहिये।। ९६।।

बस्तिव्।पजव्यापासि व उसकी विकित्साः

तथैव बस्तो बहुछंऽतरंगिकं । दृढंन चांधा भवताति वर्जयत् (१)।
सुदुर्बद्धः पीदित एव भिद्यते । मवृन्यतिछिद्रयुतं द्रवं द्रुतम् ॥ ९७॥
अथाल्पवस्ताविदि।नत द्रवं । भवत्यतस्तान्परिवर्जयोद्भवक् ।

पीउनदोषजन्य व्यापति व उसकी विकित्सा

तथातिनिष्पीडनतो द्रबदुतं । मुखे च नासापुटयं।ः मवर्ततं ॥ ९८ ॥
तथा ग्रहीत्वाद्य विधिविधीयतां । विरेचयत्तीक्ष्णतरैविरेचनैः ।
सुवीतलाम्भः परिषेचयेत्तया । ततोऽतियत्नाद्द्रवमानयेद्द्रभः ॥ ९९ ॥
अयास्पपीडादपवर्तते द्रवं । पुनः पुनः पीडनतोऽनिक्चान्वितस् ।
करोति चाध्मानमतीववेदनां । ततोऽनिक्छनं कुरु वस्तिमृत्तमस् ॥१००॥
चिरेण निष्पीडितमामयोदयं । करोति तत्क्षंत्रमथातुरं द्रवस् ।
यथोक्तसन्त्रंवजसिद्धसाधने— । रुपाचरेदाशु सुवात्यं सदा ॥१०१॥

भावार्थः — बिस्त बहुत मोटी हो और बहुत फैली हुई हो तो दुबेद के समान दोष होता है [ औषध ठीक २ नहीं पहुंचता ] यदि बिस्त दुबेल हो तो दबाते ही फट जाती है । बिस्त लिद्रयुक्त हो, दब जहां पहुंचना चाहिये वहां मा पहुंच कर शीष्र बाहर आजाता है । बिस्त अल्प ( छोटी ) होने तो उसके अंदर दब कम समानेसे, बह अल्पगुणकारक होता है । इसिल्ये ऐसी बिस्तियों को बिस्तिकर्म में छोड देना चाहिये । पीदनदोषजन्य व्यापित व उसकी चिकित्सा — नेत्रबिस्त [ पिचकारी ] को जोरसे दबानेसे दब [ शीध अमाशय में पहुंच कर ] मुख, व नाक के मार्ग से निकलने (बाहर आने) लगता है । ऐसा होने पर शीध ही उसे रोकने के लिये(गले को मलना,और हिलाना आदि ) योग्य चिकित्सा करे । एवं ठीक्षण विरेचन औषधियों से शिरोबिरेचन व कायविरेचन करावे । शीतल पानी से तरेडा देवें । इत्यादि उपायों से पयत्नपूर्वक उद्ध्व

प्रवृत्तदव को नीचे छे आवें। बस्ति को बहुत ही धीरे दबानेसे द्रव अंदर ( एकाशय में ) व जाकर बाहर आजाता है। बार २ दबाने से पेट में बायु जाकर अफरा और अत्यंत पीड़ा [दर्द] को उत्पन्न करती है। ऐसा होने पर वातनाशक उत्तमबिति का प्रयोग करना चाहिये। बहुत देर करके दबाने से अर्थात् ठहर २ करके दबानेसे रेगो की उत्पत्ति अथवा वृद्धि होती है और रेगो को वह दब कष्ट पहुंचाता है। इसिटिये रेगा-शांति के छिये हमेशा शास्त्र में कथित योग्य औषध, और सिद्ध साधनों द्वारा उपचार करना चाहिये ॥९७॥ ॥९८॥ ॥९८॥ ॥१००॥ ॥१०१॥

औषधदोषजन्यापत्ति और उसकी चिकित्साः

प्रयोजितस्नेहगणोऽल्पमाञ्चिका । भनेद्श्किंचित्कर एव संततम् । तयेव मात्रधिकतामुपागता । प्रस्नाहिकामावहतीति तत्क्षणात् ॥ १०२ ॥ प्रवाहिकायामपि तत्क्रियाक्षमः । सुशीतछं चोष्णतरं च भेषजम् । करोति वातपवलं च पैत्तिकं । गुदोपतापं छवणाधिकं द्रवम् ॥ १०३ ॥ अथात्र संशोधनवास्तिरुत्तमं विरेचनं च क्रियतेऽत्रा निश्चितैः ।

भावार्थ — जिस बस्ति में अल्पप्रमाण में तलादिकका प्रयोग किया हो उससे काई उपयोग नहीं होता है। इसी प्रकार आषध जरूरत से ज्यादा प्रमाण में प्रयुक्त हो तो वह भी शींघ प्रवाहिकारोग को उत्पन्न करता है। प्रवाहिका उत्पन्न होनेपर उसकी जो चि।किस्ता कही गई है उसी का प्रयोग करें। यदि बस्ति में अतिशीतल आषधि का प्रयोग करे तो वात उद्देक होकर उदर में वातज व्याधियों (विवंध आप्मान आदि) को उत्पन्न करता है। यदि अत्यंत उष्ण आषधि का प्रयोग किया जाय तो पैत्तिक व्याधि (दाह अति-सार आदि) यो को उत्पन्न करता है। अधिक नमक मिले हुए इव की बस्ति देवे तो गुदा भे जल्म पदा करता है। ऐसा हो जाने पर तो अर्थात् वातज रेगों की उत्पत्ति हो तो उत्तम सशोधन बस्तिका प्रयोग करे। पित्तजन्यिध में विरेचन का प्रयोग करे ॥ १०२॥ १०३॥

शय्यादेषजन्य व्यापत्ति व उसकी चिकित्सा.

अथोऽवर्शार्वेप्यतिपीदिते किया प्ययोत्तरस्याद्पि वर्णितं बुधैः(१)॥१०६॥ अथोव्छिते चापि शिरस्यतिष्टवः[१] करोति वस्ति घृततेळपूरितम् । पीतश्च सस्नेद्दिशितमेहय-त्यतश्च तत्रोत्तरवस्तिरीव्षम् ॥ १०५॥

भाषार्थ: -- बस्तिकर्म के समय नीचा शिर कर के सोने से अति पीडित के समान दोष होते है और उसी के समान इसकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥१०४॥

भाषार्थः -- हिर ऊंचा करके क्षोने से बी और तैल से बस्ति मर जाती है और जिस से पीला व स्निब्ध मूत्र आता है । ऐसा होनेपर उत्तरबस्ति का प्रयोग करना चहिये ॥ १०५॥

> इहाभिकान्कुब्जशरीरयोजितान्। विश्वस्यतो वंसणमेव वान्यतः॥ तथैव संकुचितदंहसिक्यके—। प्यतोर्ध्वश्चरक्रम्य न चागमिष्यति॥१०६॥ तयोश्च वस्ति विद्धीत यत्नतो। विनिर्गमायागमबत्वविद्धिषक्॥। तस्त्रं च तहिस्रणपार्णशायिनः। कृतोप्यकिचित्कर एव सांमतम्॥ १०७॥

भावार्थ:—शरीर और दोनों साथल को संकु।चित (सिकुड) कर बरित देने से औषध ऊपर जाता है और इसल्पिय वह बराबर वापिस नहीं आता है। इन दोनों व्यापत्तियों में द्रव को बाहर निकालने के लिये, आगम के तत्व को जाननेवाला वैध, प्रयत्नपूर्वक फिर बस्तिका प्रयोग करें। समतल में, दाहिन करवट से लेटे हुए मनुष्य को बस्ति देने से वह कुछ भी कार्यकारी नहीं होता है।।१०६॥१०७॥

### भयांगाविवर्णनप्रतिशा.

अयाप्ययोगादिविधिमातिकिया मवश्यते स्रमणतिथिकित्सितैः । इहोत्तरे चोत्तरसंकयाकथेत्यय अवीम्युक्तमनुक्तमप्यसम् ॥ १०८॥

भावार्थ—अब अयोगादिकों के निधि, [कारण ] उन के लक्षण व चिकित्सा का वर्णन करेंगे । इस उत्तरतंत्र में उत्तर के (बाकी के ) सभी बातों के कथन करने की जरूरत है जिनक । कि कथन पूर्व में नहीं किया हो या अस्पष्टरूप से किया हो । अतएव अयोगादि की विधि इत्यादिकों के कथन के पश्चात् उक्त [कहा हुआ ] व अनुक्त [नहीं कहा हुआ ] विषय को भी स्पष्टतया कथन करेंगे ॥ १०८॥

अयोग, आध्यानलक्षण व विकित्सा.

श्वश्वीतको बाल्पतरीषधोपि वा तथाल्पमात्रापि करोत्ययोगताम् । तथा नभो गच्छति बस्तिरुद्धतं भवत्यथाध्यानमतीववेदना ॥ १०९ ॥ स्तिक्षिणवस्ति वितरेषधोचितं विरेचनं चात्र विधीयते सुपैः । अजीर्णकालेऽत्यक्षने मस्तिषिकं मभूतवस्तिर्हिमक्षीतस्त्रीपि वा ॥ ११०॥ अथेह दत्तं च करोति वेदनामतीव चाध्यानमतोऽत्र दीयते । तथानिस्त्रकोऽग्निकरोतिऽतिकांषनो । अषानयस्तिकंरयस्तिकास्ततः॥१११॥

भावार्धः—अत्यंत शीतल अथवा अल्पगुणशक्तियुक्त व कम प्रमाणके औषिघेंसे प्रयुक्त बस्तिसे अयोग होता है, अर्थात् शीतल आदि औषघोंको बस्तिमे प्रयोग किया जाय तो वह उपर चलां जाता है (बाहर नहीं आता है) जिससे मयकर आध्मान (अफरा) व अत्यंत वेदना होती है। इसे अयोग कहते है। यह अयोग होने पर तीक्षण बस्तिका प्रयोग करे एवं यथोचित [ जैसा उचित हो वैसा ] शिवंचन भी देवं। आध्मान का कारण समाण विकित्सा—अजीण होने पर, अत्यधिक मोजन करने पर एवं शरीर में दोष बहुत होने पर, अधिकप्रमाण में बस्ति का प्रयोग करें, अथवा शीतल बस्तिका प्रयोग करें तो [ हृदय, पसवाडा, पीठ आदि स्थानों में ] भयंकर शूल व आध्मान ( अफरा ) उत्पन्न होता है। इसे आध्मान कहते हैं। ऐसी अवस्था में बस्तिशास में कथित वातनाशक, अग्निदीपक और संशोधन प्रधानबस्ति [ निक्रह ] का प्रयोग करें।। १९९॥ ११०॥ १११॥

परिकर्तिकालक्षण व चिकित्सा.

अतीव रूतेप्यतितीक्षणभेषजे—।
प्यतीव खोष्णं खवणेऽधिकंऽिय वा ॥
करोति बस्तिः पवनं सिपेत्तकं ।
ततोऽस्य गात्रे परिकर्तिका भवेत् ॥ ११२ ॥
यतस्समम्रं ग्रदनाभिवितकं ।
विकृष्यते तस्परिकर्तिका मता ॥
ततोऽत्र यष्टांमधुपिच्छिन्दीचधे—।
निरूद्यद्प्यनुवासयदतः ॥ ११३ ॥

भावार्थः अत्यंत रूक्ष, तीक्ष्ण, अत्यंत उष्ण व अत्यधिक छवण से युक्त औषियों द्वारा किया हुआ बस्तिप्रयोग उष्णपित्त से युक्त वायु को प्रकृषित करके परिकर्तिका को उत्पन्न करता है। जिसमें संपूर्ण गुदा, नामि, बस्ति ( मुत्राशय ) प्रदेशों को खोंचने या काटने जैसी पीडा होती है। उसे

परिकर्तिका कहते हैं। ऐसी अवस्था में मुळेटी व अधिक पिन्छिछ औषियों द्वारा, आस्थापन व अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना चाहिए ॥ ११२ ॥ ११३ ॥

#### पारिकायका लक्षण

तथातितीक्ष्णाम्ख्यदुमयोगतो । भवेत्यरिस्नावमहामयो तृषाम् ॥

• स चापि दीर्बस्यियहांगसादनं । विधाय संस्नावयतीह पैतिकम् ॥११४॥

भावार्थः — अत्यंत तीक्ष्ण व आम्छ औषधियों के द्वारा प्रयुक्त बस्ति से मनुष्यों
को परिस्नाव नामक महारोग उत्पन्न होता है । जिस में शरीर मे अत्यंत अशक्तपना,
व थकावट होकर पित्तवाव होने छगता है ॥ ११४॥

#### प्रवाहिका स्थाणः

सुतीक्ष्णबस्तेरनुवासतोपि वा । प्रवाहिका स्यादितयोगमापदः ॥ प्रवाहमाणस्य विदाहशुख्यत् । सरक्तकृष्णातिकफागमा भवेत् ॥११५॥

भावार्थ: अत्यंत तीक्षण आस्थापनबस्ति वा अनुवासनबस्ति के प्रयोग से उन का अतियोग होकर, प्रवाहिका उत्पन्न होती है जिस में प्रवाहण (दस्त लाने के लिए जोर लगाना) करते हुए मनुष्य के गुदामार्ग से दाह व श्ल के साथ २ लाल [अथवा रक्तमिश्रित] व काले रंग से युक्त अधिक कफ निकलता है ॥ ११५॥

### इन दोनोंकी विकित्सा

ततस्तु सर्पिर्मधुरीषधद्रवे— । निरूद्वयदण्यनुवासयत्ततः ॥
सुपिच्छिलैः श्रीतलभषजान्वितः । छृतैः सुतैकैः पयसैव भोजयत्॥११६॥
भावार्थः—इन दोनों रोगोंके उत्पन्न होने १र, पहले बी व मधुर औषधियोंके काढे
से, निरूद्वस्तिका प्रयोग करके पश्चात् पिच्छिल व शीतल औषधियोंसे संयुक्त वी या तैक
से अनुवासनवस्ति देवे । एवं उसे द्ध हा के साथ भोजन करावें ॥ ११६॥

#### हृदयोपसम्बलक्षाणः

समारुते तीक्ष्णतरातिपीडितः । कराति बस्तिईद्योपसर्पणम् । तदेव मुच्छोन्मददाहगीरवमसकनानाविधवेदनावहम् ॥ ११७ ॥

भावाथ: -वातोद्रेक से युक्त रोगां को अन्यंततीक्ष्ण औषधियों से संयुक्त वस्ति को जोर से दबाकर अंदर प्रवेश करादे तो उस से हृदयोपसरण (हृदयोपसर्पण)

१ इस विषय को ग्रंथांतर में इस प्रकार प्रतिपादन किया है कि, तीक्ष्णनिरूहवास्त देनेसे तथा बातयुक्त में अनुवासन्वास्त देने से हुद्योपसरण होता है ॥

होता है अर्थात् वस्ति के द्वारा प्रकुपितदोष हृदय के तरफ ज़ाकर उसे आक्रमण करते हैं। (इसे इदयोपसर्पण कहते हैं) जिस से, उसी समय मूर्च्छा, उन्माद (पागळपना) दाह, शरीर का भारीपन, छार गिरना आदि नाना प्रकार के उपद्रव होते हैं।।११७॥

### इद्योपसरण विकिसाः

# श्रिद्रोषभेषस्यगणैविद्योधनैनिक्दद्रयेच्चाप्यनुवास्यत्ततः।

भंगप्रस्थितियोगलक्षण व चिकित्सा.

अथानिस्तात्मा प्रकृतेर्विस्तितः अदुःग्वज्ञय्याधिगतस्य वा पुनः ॥११८॥ कृतास्थ्वीयीषभवास्तिरुद्धतः करोति चांगप्रदृणं सुदूर्ष्रद्म् । तथांगसादांगविजृभदेपथु प्रतीतवाताधिकवेदनाश्रयात् ॥ ११९ ॥ अतोऽत्र वातामयसच्चिकित्सितं विधेयमत्युद्धतवातभेषजैः । अयास्यदोषस्य सुदूदरस्य वा तथैव सुस्विन्नतनोश्र देहिनः ॥ १२० ॥ सुतीक्ष्णवस्तिस्तस्सद्दसा नियोजितः करोति साक्षादितयोगमञ्जतम् । तमज्ञ यष्टीमधुकैः पयोद्यतैः विधाय वस्ति अमयेद्यथासुत्वम् ॥ १२१ ॥

मावार्थः हृद्योपसरणिचिकित्सा इदयोपसर्ण के उपस्थित होनेपर, त्रिदोषनाशक व शोधन औषियों द्वारा निरुद्ध्वस्ति देकर पश्चात् अनुवासन बस्तिका प्रयोग कर देना चाहिये। अंग्रहाहण स्वसण जिन का शरीर अधिक वात से व्याप्त हो, तथा क्ष्म्रप्रकृतिका हो, [शरीर अधिक क्ष्म्र हो] एवं बस्तिकर्म के लिये जैसा सोना चाहिये वैसा न सोकर यहा तहा सोये हों, ऐसे मनुष्यों के लिये यदि अल्पवर्षि वाले औषियों से संयुक्त बस्ति का प्रयोग किया जाय तो वह दुःसाध्य अंग्रग्रह (अंगो का अकडना) की उत्पन्न करता है, जिसमें अंगो में श्रकाच, जंभाही, कम्य [अंगो के कापना] एवं वात के उद्देक होने पर जी लक्षण प्रकट होते हैं वे भी लक्ष्मण प्रकट होते हैं। उसकी चिकित्सा एसा होने पर, वात को नाश करने वाले विशिष्ट औषधों द्वारा, वातव्याधि में कथित चिकित्साक्रमानुसार चिकित्सा करे। आर्त्यांग का स्वर्ण - जिस के शरीर में दोष अल्प हो, उदर [कोष्ट] भी मृदु हो, एवं जिस के शरीर से अच्छीतरह से पसीना निकाला गया हो अर्थात अधिक स्वेटन किया गया हो ऐसे मनुष्यों को यदि सहसा अत्यंत तीक्ष्ण, व अधिकंप्रमाण में बस्ति का गया हो ऐसे मनुष्यों को यदि सहसा अत्यंत तीक्ष्ण, व अधिकंप्रमाण में बस्ति का

प्रयोग करें तो यह भगंकर अतियोग को उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्थामें मुकेटी, दूच, ची इन से यथापुल (जैसे सुल हो न बस्ति देकर अतियोग को शमन करें। ॥ ११८॥ ११९॥ १२०॥ १२१॥

जीयादान व उस की विकित्सा.

इहातियोगेऽप्यतिजीवशोरंणितं । प्रवर्तते यत्त्वलु जीवपूर्वकम् ॥ तदेवमादानमुदाहतं जिने- । विरेचनोक्तं सचिकित्सितं भवेत् ॥१२२॥

भावार्थ: -- पूर्वे क अतियोग के बढ जाने पर जीवशोणित [ जावन के प्राण-भूकरक ] की अधिक प्रवृत्ति होती हैं। इसे ही जिनेंद्र भगवान ने जीवादान कहा है। इस अवस्था में विरेचन के अतियोग में प्रतिपादित चिकित्साविधि के अनुसार चिकित्सा करें ॥ १२२॥

बस्तिव्यापद्वर्णनका उपसंहारः

इत्येवं विविधविकल्पवस्तिकार्य-। व्यापत्सु मतिपदमादराच्चिकित्सा । व्याख्याता तदनु यथाक्रमेण । वस्तिव्यापारं कथितमपीष्ठ संविधास्ये ॥१२३॥

भाषार्थ: — इस प्रकार अनेक प्रकार के भेदों से विभक्त विस्तिकर्म में होने वाली न्यापियों को एवं उनकी चिकित्साओं को भी आटरपूर्वक निरूपण किया है। इस के अनन्तर बस्तिविधि का वर्णन पहिले कर चुकने पर भी फिर से इसी विषय का [ कुछ विशेषरूप से ] कमशः प्रतिपादन किया जायगा ॥ १२३ ॥

अनुबन्गिविधिः

शासकः कृतवति सद्विरेचनेऽस्मिन् । सप्ताहर्जनितवछात्र चाहताय ॥ क्रोहारूयं कथितसमस्तवस्तिकार्ये । तं द्वर्यात्युक्रववयो बळातुरूपम् ॥ १२४ ॥

सामार्थ — जब श्रेष्ठ विरेचन देकर सात दिन बीत जावे, रोगी के शरीर में बड़ भी आजावे तो उसे पथ्यमोजन कराकर अनुवासन के योग्प्र रोगी के आयु, बड़ इत्यादि के अनुसार पूर्वकाधित स्नेहनामक वस्ति [अनुवासन वस्ति ] का श्रमोग पूर्णकरणः से आयुर्वेदशास्त्रक्ष वैश्व करें ॥ १२४॥

भनुवासनवस्तिकी मात्रा व बाखीपेट में वस्तिका निषेषः

या मात्रा प्रधितनिरूइसद्रवेषु !
स्नेद्दानामि च तदर्थमुक्तमार्थेः ॥
नाक्षक्तं नरमनुवासयेच्च रिक्तं ।
काष्ठे तदुपरि निपात्य दोषकृतस्यात् ॥ १२५॥
तस्माचं तदुचितमाशु मोजयित्वा ।
सार्द्रोयत्करमनुवासयेच्ययावत् ॥
अज्ञानादिषकिविद्ययमक्तयुक्तं ।
साक्षात्तव्वरयति तत्तदेव योज्यम् ॥ १२६॥

भावार्थ: — निम्ह्बस्ति को लिये इव का जो प्रमाण बतलाया गया है उस से अर्धप्रमाण स्नेह बस्ति [अनुवासन ] की मात्रा है । जिसने भोजन नहीं किया हो उसे कभी भी (खाली पेट में ) अनुवासन बस्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिय । यदि खाली पेट में बस्ति का प्रयोग कर देवे तो वह ऊपर की तरफ जाकर दोष उत्पन्न करता है । इसलिये, रोगी को शीष्र योग्य पथ्यभोजन करा कर, जब हाथ गीला ही होवे तभी अनुवासनबस्ति का यथावत प्रयोग करना चाहिये । यदि अज्ञान से विदग्ध आहार खाये हुए रोगी को बरितका प्रयोग कर दे तो वह अवर को उत्पन्न करता है । इसलिए योग्य आहार विलाकर बस्ति का प्रयोग करें ॥ १२५ ॥ १२६ ॥

क्निग्धाहारी को अनुवासनबस्तिका निषेध.

मुस्तिग्धं बहुतरमभगाहतस्य । प्रव्यातं भिष्णनुवासयेश वैष ॥ मूच्छी तृड्मद्परितापहेतुकक्तः । स्नेहोयं द्विविधानको नियुक्तः ॥ १२७ ॥

भावार्थः — जिसने अतिस्निय अन्त की खालिया हो उसे वैश्व अनुवासन बस्तिका प्रयोग कभी न करें। क्यों कि दोनों तस्फ (मुख, गुदामार्ग से) से प्रयोग किया हुआ स्नेह, मृन्छी, प्यास, मद व संताप के लिए कारण होता है अर्थात् उससे मृन्छी आदि उमहब उत्पन होते है। १२७॥

#### मोजन विधि.

आहारक्रमपबस्रोक्य रोगमता । श्लीरेणाप्यविकखर्स्यस्योगवर्गैः ॥ पादानं विदितयथोचिताबतस्तं । संभोज्यातुरमञ्जवासयंख्यावत् ।।१२८॥

भावार्थ - रोगी के आहारक्रम को देख कर, दूध, खळ व उसी प्रकार के योग्य खाब पदार्थीसे, जितना वह हमेशा भोजन करता है उससे, [ उचित माता से, ] चौयाई हिस्सा कम, मोजन कराकर शास्त्रोक्तविधिसे अनुवासन बस्ति का प्रयोग करना चाहिये ॥ १२८॥

अशुक्रशरीर को अनुवासन का निपेध.

देयं स्याम तदनुवासनं नरस्या-। शुद्धस्य प्रवलमछैनिरुद्धभागें-। ण व्याप्नोत्यधिगततैस्रवीर्यमुर्ध्व । तस्मात्तन्त्रथमतरं विद्योधयेत्तम् ॥१२९॥

भावार्थ-अशुद्ध शरीरवाळे मनुष्यको अनुवासन बस्तिका प्रयोग नही करना चाहिये | यदि उसे प्रयोग कर दे तो प्रवल मलोंसे मार्ग अवरुद्ध ( रुकजाना ) होजानेके कारण, प्रयुक्त तैलका वीर्य ऊपर फैल जाता है। इसलिये अनुवासनबस्ति देनेके पहिले उसके शरीरको अवस्य शुद्ध कर छेना चाहिंय ॥१२९॥

अनुवासनकी संख्या.

रूसं तं प्रवलपहोद्धतांकदोषं। द्विश्विर्वाप्यधिकपथानुवास्य मर्त्यम् ॥ स्निम्धांगः स्वयमपि चित्य दोषमागीत्। पश्चात्तं तद्तुं निरूद्येद्यथावत् ॥ १३० ॥

भावार्थ:- जिसका शरीर रूक्ष है।, शरीरमें दोष प्रबळतासे कुपिन हो रहे हों ऐसे मनुष्यको, उसके दोषोपर घ्यान देते हुए दो तीन अथवा इससे अधिक अनु-वासन बस्ति देना चाहिये । जब शरीर (अनुवत्सनक्षे ) स्निग्ध हो जावे तो, अपने आप बलाबल को विचार कर पथात शाक्षोक्त विधिक अनुसार निरूद्दबास्तका प्रयोग करना चाहिये ॥ १३० ॥

### रात्रितिन बस्ति का प्रयोगः

तं चाति मब्खमलैरशुद्धदेशं । ज्ञात्वेश मकटमब्स्मपीडिलांगम् ॥ रात्रावरपहिन सदानुवासयेध-। दोषाणां वश्यमनमेव सर्वयेष्टम् ।।१३१॥ भावार्थ: — जिसका शरीर प्रबल मल से अशुद्ध हो, और प्रबल बातसे पीडित हो तो उसे दोषोंको शमन करनेमें सर्वथा उपयुक्त ऐसे अनुवासन बस्तिका प्रयोग राप्त दिन हमेशा करना चाहिये ॥ १३ रे ॥

### अनुवासनवस्ति की विधि.

रनभ्यक्तं सुखसिक्छिरिहाभिषिकं। शास्त्रोक्तकपविहितं तु भोजयित्वा ॥ सिंधृत्योज्यस्य श्रातपुष्प वृर्णयुक्तम् । संयुक्त्या विधिविद्वितानुवासन तत् ॥ १३२ ॥ स्नेहोद्यत्माणिहितबास्तयुक्तमर्त्य । ग्रुतानोश्वलितसुखपसारितांगम् ॥ **बीर्यातिप्रसरणकारणं करां**घ्रि-स्फिग्देशान्करतछताडनानि युक्तान् ॥ १३३ ॥ त्रीन्वारं श्रयनिमहोतिक्षपेत्क्षिपेच्च । स्नेहस्य प्रसर्णसंचलार्थमित्थम् ॥ व्यातं भणशतमात्रकं तु पथात्। तिष्ठेति स्विषद् सुदक्षिणोरूपार्थे ॥ १३४ ॥ इत्येवं सुविहितसिकयानियुक्तः। न्यस्तांगस्त्वभिद्व सुरवं गलपवृत्ये ॥ तिष्ठोति मतिपदमातुरं यथावत् । तं ब्रुयानमलगमने यथा कथंचित् ॥ १३५ ॥

भावार्धः — अनुवासन करने योग्य मनुष्य को सबसे पिट्टिं ठीक २ स्नेहाम्यंग करा के गरम पाना से स्नान कराना चाहिये [ जिस से पसीना निकल आवें ] पश्चाद् शास्त्रोक्त क्रम से मोजन कराकर, संघानमक व सोंफके चूर्ण से युक्त, अनुवासनबस्ति का प्रयोग विधिप्रकार, युक्ति से करना चाहिये। स्नेह्यस्ति के प्रयोग करने के पश्चाद् उस मनुष्य को ( जिस को स्नेह्बस्ति=अनुवासनबस्तिका प्रयोग किया है ) [ जितने समय में सौ गिन उतने समय तक ] सुखपूर्वक अंगोंको पसार कर चित सुलावें। ऐसा करने से बस्तिगत स्नेह का प्रभाव सब शरीर में पहुंच जाता है। इस के पश्चाद् हाथ व पर के तल्ले और स्किग ( चूतड ) प्रदेश में ( धीरे २ ) हाथ से

थप्पर्थ भारे | शय्या ( परुंग, बेंच आदि ) को तीन बार ऊपर की ओर उठावें । स्नेह के प्रसरण व चरुन के लिये, तुम सौ क्षण तक दक्षिणपार्श के बरु से रहो ऐसा रोगी से कहना चाहिये । इस प्रकार जिस को अच्छीतरह से अनुवासनवारिका प्रयोग किया गया है उस से कहना चाहिये कि, सुखपूर्वक मरु की प्रवृत्ति [ बाहर आना ] के लिये तुम पग के बरु से, जैसा मरु बाहर आने में सुभीता हो बैठो । अर्थात् उसे उकर बेटालुना चाहिये ॥ १३२ ॥ १३४ ॥ १३५॥ १३५॥

### बस्तिक गुण.

एवं दत्तः सुवस्तिः प्रथमतरिषद् स्नेह्येद्वंसणे त—।
द्वितः सम्योद्दितीयः सकलतन्नुगतं वातसुध्द्य तिष्ठेत् ॥
तेजोवर्णे वल चावहति विधियुतं सक्तृतीयश्रतुर्थः।
साक्षात्सम्यप्रसः तं कांधरिषद् यहावंचवांऽयं प्रयुक्तः॥ १३६ ॥
षष्टस्तु स्नेहवस्तिर्धिश्चितापेहरसान् स्नेहयेत्सप्तमोऽसी ।
साक्षादित्यष्टमोऽयं नवम इह महानस्थिमज्जानस्य— ॥
च्छुकांज्ञ्तान्विकारान् श्रमयति दश्नमा श्चेवमेव प्रकरा—।
द्याद्दं निकहं तदन्नु नवदश्चाष्टी तथा स्नेहवस्तिः॥ १३७॥

भावार्यः—विधिप्रकार प्रयुक्त प्रथमवस्ति वंक्षण (राङ) को स्निग्ध करती है। द्वितीयबस्ति सर्वशारिरगत वातरोग को नाश करती है। तीसरी बस्ति शरीरमें तेज, वर्ण व बल को उत्पन्न करती है। चौथी बस्ति रस को स्निग्ध करती है। पाचबी, रक्त को स्निग्ध करती है। छठवी बस्ति मास को स्निग्ध करती है। सातवीं बस्ति रसो [मेद] को स्निग्ध करती है। आठवीं व नवभी बस्ति, अस्थि [हिड्डि] व मज्जा में स्नेहन करती है। दशवीं बस्ति, शुक्र में उत्पन्न विकारों को शमन करती है। इसी प्रकार से, निरूह बस्तिप्रयुक्त मनुष्य को, नौ अथवा अठारह अनुवासनबस्तियों का प्रयोग कर देना चाहिये॥ १३६॥ १३७॥

तीन सी बोबीस वस्ती के गुण.

एवं युस्नेहबस्तित्रिश्चतपि चतुर्विश्चति चोपयुक्तान् । मत्यों अर्त्यस्वरूपो भवति निजग्रणैस्तु द्वितीयोऽद्वितीयः ॥

**१ यह इसीलेय किया जाता है कि प्रमुक्त स्नेह शीम बाह्य नहीं आ**ने पांच ।

# काषस्ताक्षादपूर्वः सकछततुमृतां हृन्यनोनेत्रहारी । जीवेहिन्यात्मदेहः प्रवस्त्रसम्भुतो वत्सराणां सहस्रम् ॥१३८॥

भावार्थ:—इस प्रकार शाक्षोक विधि से तीन सी चोर्धास रनेहन बरितयों के प्रयोग करने से वह मनुष्य अपने गुणों से सक्षात् द्वितीय देव के समान बन जाता है। संपूर्ण प्राणियों के हृदय, मन व नेत्र को आकार्षित करनेवाछे देह को धारणकर वह साक्षात् अपूर्व कामदेव के समान होता है। इतना ही नहीं वह दिव्य देह, व विशिष्ट बळ से युक्त होकर हजारों वर्ष जीयेगा अर्थात् दीर्घायुषी होगा ॥१३८॥

सम्यगतुवासित के लक्षण व स्नेइषस्ति के उपद्रवः

स्नेहं प्रत्येति यश्र प्रवक्रमच्ह्रेपतः पुर्शावान्वितः सन् ।
सोऽयं सम्यग्विद्रोषाद्विधिविहितमहास्नेहविस्तप्रयुक्तः ॥
स्नेहः स्वरुपः स्वयं हि प्रकटबलमहादोषवर्गःभिभूतो ।
नैवागच्छान्स्थताऽसी भवति विविधदोषावहदेषभेदात् ॥१३९॥

भावार्थ:—शास्त्रोक्त विधि के अनुसार, सम्यक् प्रकार से स्नेहबरित [अनु-वासनबस्ति] प्रयुक्त होवे तो स्नेह, प्रबळवात व मळ से युक्त होकर बाहर आजाता है। (यदि काष्ठ में वातादि दोष प्रबळ हो ऐसे मनुष्य को ) अल्पशक्ति के स्नेह को अल्पप्रमाण में प्रयोग किया जाय तो वह प्रबळवात।दिदोषों से तिरस्कृत ! ब्बास ) होते हुए, बाहर न आकर अंदर ही ठहर जाता है। इस प्रकार रहा हुआ स्नेह न ना प्रकार के दोषों को उत्पन्न करता है। १३९॥

वातातिदोषा से अभिभृत स्नेह् के उपद्रवः

वाते वक्तं कवायं भवति विषमक्तसञ्बरो वेदनाढ्यः। वित्तेनास्यं कदुः स्यात्तदवि च बहुवित्तञ्बरः वीतभावः॥ श्रेष्मण्येतं मुखं संभवति मधुरमुरक्रंदशीतञ्बरोऽवि। श्रेष्मः छदिंमसेकस्तत इह हितकृदोष्यभेदाभिक्हः॥१४०॥

भावार्थः — अनुवासन बरित के द्वारा प्रयुक्त रनेह यदि वात से अभिभूत (परः-जित '( वायु के अधीन ) होने तो मुख कवैछा होता है। शरीर रूक्ष होता है। विषमज्वर उत्पन्न होता है एवं वातोद्रेक की अन्य वेदनायें भी प्रकट होती हैं। पित्त से अभिभूत होने तो, मुख कडुआ, पित्रज्वर की उत्पत्ति व शरीर, मल्मूआदिक पिछे हो जाते हैं। सनेह, कफ से अभिभूत होने पर मुख मीठा, उत्वलेद, शीतज्वर, कफ का वमन, ब प्रसेक [ छार टपकना ] होता है । ऐसा हो जानेपर दीषों के अनुसार ( तत्तदोषनाशक) हितकारक निरुद्धवस्ति का प्रयोग करें ॥१४०॥

## जनामिभूतस्तेष्ठ के उपद्रवः

संपूर्णाहारयुक्ते सुविहितहितकृत् स्नेहवस्तिमयुक्तो ।
- मत्पेत्पकातिमिश्रस्तत इह हृदयोत्पीदनं श्वासकासौ ॥
वैस्वर्यारोचकावप्यानिस्नगतिनिरोधो गुरुत्वं च कुशौ ।
भूयात् कृत्वोपवासं तदनुविधियुतं दीपनं च मकुर्यात् ॥१४१॥

भावार्थः—भर पेट भोजन किये हुए रोगी को हितकारक स्नेहबस्ति को शास्त्रोक्त विधि से प्रयोग करने पर भी, वह अन्न से अभिभूत (अन्न के आधीन) हो कर बाहर नहीं आता है जिससे हृदय में पीड़ा, श्वासकास, वैश्वर्य (स्वर का विकृत हो जाना ) अरुचि, वायु का अवरोध, व उदर में भारीपना उत्पन्न होता है । यह उपद्रव उपस्थित होने पर, रोगी को छंघन कराकर पश्चात विधिप्रकार दीपन का प्रयोग करना चाहिये ॥ १४१ ॥

अशुद्धकोष्ठके मलमिभितस्नेह के उपद्रव.

अत्यंताभुद्धकोष्ठे विधिविद्वितकृतः स्नेहःबस्तिः पुरीषो-। निमश्रो नैवागामिष्यन्मलनिलयगुरुत्वातिभृत्वांगसादा-॥ ध्मानं कृत्वातिदुःखं जनयति नितरां तत्र तीक्ष्णीषधैर्वा-। स्याप्युम्नं चानुवासं वितरतु विधिवत्तत्सुखार्थे हितार्थम् ॥१४२॥

भावार्थ:—जिस के कोष्ठ अत्यंत अजुद्ध है [ विश्चन व निरूह्बिस्तिद्वारा कोष्ठ का शोधन नहीं किया गया हो ] ऐसे मनुष्य को शास्त्रोक्तविधि से प्रयुक्त हित-कारक भी स्नेह्बिस्ति मळ से मिश्रित होकर, बाहर न निकळती है और बह पका शय में गुरुत्व (भारीयन) व शूळ अंगो में धकावट व अफरा को उत्पन्न करके अत्यंत दुःख देती है। ऐसा होनेपर रोगी के सुख, व हित के ळिये विधि प्रकार तीक्ष्णऔष-धियों से, तीक्ष्णआस्थापन व अनुवासनबस्ति का प्रयोग करें।। १४२।।

ऊर्ध्वगतस्त्रेह के उपद्रव-

वेगेनोत्पीडितासावधिकतरामिह स्नेह उत्पद्यतोर्ध्ते । व्याप्तं श्वासोककासाकविवमधुक्तिरोगीरवात्यंतानिद्रार ॥

## संपाय स्नेह्गंधं मुखमस्विछत्नोश्रेंद्रियाणां मछेवं । क्रुयीदार्योऽतिपीटाऋपिह विधिनास्थापयेत्तं विदित्वा ॥ १४२॥

भावार्थ: — स्नेष्ट बस्ति के प्रयोग करते समय, अधिक वेग से पिचकारी को दबावें तो, स्नेष्ट अधिक ऊपर चला जाता है जिस से खास, कास, अरुचि, अधिक धूंक आना, हिरोगीरव [हिरका भारीपना] और अधिकनिद्रा ये विकार उत्पन्न होते हैं । मुख, स्नेष्ट के गंध से युक्त होता है (मुख की तरफ से स्नेष्ट की बास आने लगती हैं।) शरीर, और इंडियो में उपलेप होता है। ऐसा होनेपर, जो पीढा [रोग] उत्पन्न हुई है, उसे जानकर, उस के अनुकूल आस्थापनबस्ति का प्रयोग विधि प्रकार करें॥ १४३॥

बसंस्कृतशरीरीको प्रयुक्तस्वेहका उपद्रव.

निर्वीयों वाल्पमात्रेऽप्यतिसृदुरिह संयोजितः स्नेहवस्ति—।
र्न त्रत्यागच्छतीह शकटविदितसंस्कारद्वीनात्मदेहं॥
स्नेहः स्थित्वोदरे गौरवसुखविरसाध्मानग्रूकावहःस्यात्।
तत्राप्यास्थापनं तद्धिततन्तुमनुवासस्य वासावसाने॥ १४४॥

भावार्थः — स्वेदन विरेचनादिक से जिस के शरीर का संस्कार नहीं किया गया हो, उसे शक्तिरहित, अल्पभात्र व मृद्, स्नेहनितिका प्रयोग करें तो वह फिर बाहर नहीं आता है। तेल पेट में ही रह कर पेट में भारीपना, मुख में विरसता, पेट का अफराना, शूल आदि इन विकारों को उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्थामें अनुवासन वस्तिका प्रयोग कर के पश्चात् आस्थापन वस्ति देवें ॥ १४४॥

अस्पाद्वारीको प्रयुक्तस्मेहका उपद्रवः

खल्पाहारेऽल्पमाञः सुविहितहितवत् स्नेहबस्तिने चैवं।
तृत्कालादागिषण्यत्क्वपविरसिधरोगीरवात्यंगसादान्॥
कृत्वा दुःखमदः स्यादिति भिषगिषकास्यापनं तत्र इ्यी-।
दार्यो वीर्योक्वीर्योक्षयवृतमिललाकार्यकार्थकार्थकवेदी ॥ १४५॥

भावार्थ:— स्वल्प भोजन किये हुए रागी की, अल्पमात्रा में स्नेहबस्ति का प्रयोग करें, चाहे वह हितकारक हो, व विधिष्रकार भी प्रयुक्त हो तो भी वह तत्काल बाहर न आकर ग्लानि, मुख में विरक्षता, शिरका भारापना, अगों में अधिक यकावट आदि विकारों की उत्पन्न कर के अत्यंत दुःख देशा है। ऐसी अवस्था में कार्य

वकार्यको जाननेवाला बुद्धिमान् वैष्,अत्यंत वीर्यवान् औषियोंसे संयुक्त आस्यापनवस्तिका प्रयोग करें ॥ १४५ ॥

### स्मेहका शीव भागा और न आगा-

अत्युष्णो वातितीक्ष्णस्सजसम्बद्धेपतः मयुक्तोऽतिमात्रो । द्भागे स्वादिनेगं स्ववति फलमतो नास्ति चेति मङ्कपात् ॥ सम्यग्भूषोऽनुवासं तदनुगतमहोराज्ञतस्सिष्ठवृत्तो । वस्तिविस्तारकं वा अञ्चनमिव भवेज्जीर्णवानस्पर्वार्यः ॥१४६॥

मादार्थ: अत्यंत उष्ण व तीक्ष्ण, जलवात से युक्त म्लेहन बस्ति को अधिक मीत्रा में प्रयोग किया जाय तो बहुत जल्दी इव बाहर आ जाता है। उस से कोई प्रयोगजन नहीं होता है। उस अवस्था में बार २ अच्छी तरहसे अनुवासन बस्ति का प्रयोगकरना चाहिये। बस्ति के द्वारा प्रयुक्त स्लेह यदि एक दिन रात में भी [२४ घंटे में] बाहर आजाने तो भी वह दोषकारक नहीं होता है। बस्कि बस्ति के गुणको करता है। लेकिन वह पेट में ही भोजन के सहश पच जाने तो अल्पगुण को करता है [उस से अधिक फायदा नहीं होता है] ॥१४६॥

#### स्नेहबस्ति का उपसंहार.

इत्यनेकविधदोषगणाड्यस्सविकित्सितयुतः कथितोऽयम् । स्नेद्दबस्तिरत जर्ध्वयुदारा वश्यते निणदितांऽपि निरूदः ॥ १४७ ॥

भावार्थ:—इस प्रकार स्नेहबस्ति (अनुवासनबस्ति) के अनेक प्रकार के उपद्रव और उन की चिकित्साओं का निरूपण किया गया। इस के आगे, जिसका कि कथन पहिले किया गया है, ऐसे निरूहबस्ति के विषय में फिर भी विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करेंगे॥ १४७॥

#### नि**रुह्वस्ति**प्रयोगविधि

स्नेहबस्तिमथवापि निरूदं कर्तुष्ठ्यतमनाः सहसैवा—।
भ्यक्ततप्ततनुमातुरश्वन्छष्टात्ममूञमलवाञ्च विभाय ॥ १४८ ॥
मोक्तलसणनिवातग्रहे मध्येऽच्छ्यूमिश्वयने त्वथ मध्या—।
नहे यथोक्ताविभिनात्र निरूदं योजयेद्धिकृतक्रमदेदी ॥ १४९ ॥

भाषार्थ:—स्नेहबस्त अथवा निरूद्धनविस्तिका प्रयोग जिस समय करने के छिथे वेष उपात हो उस समय शीव ही रोगी को अभ्यंग (तैल आदि स्नेहका मालिश)

स स्वेदन करा कर, मल मूत्र का विसर्जन करावें। पश्चात् इस रोगी को वातरिहत मकान के बीच जिस के सुलक्षणों को पिंदलें कह चुके हैं, स्वच्छमूपि के तलपर शयन कराकर मध्यान्ह के समय विधिपूर्वक निरूह्बस्ति का प्रयोग, बस्तिविधान को जाननेवाला वैश्व करें।। १४८ ॥ १४९ ॥

### सुनिरुद्रस्था.

# यस्य च द्रवपुरीपस्रपित्तश्रेष्मवायुगतिरत्र सुदृष्टा । वेदनाप्रज्ञपनं लघुता चेत्येष एव हि भवेतस्रुनिरूदे ॥ १५० ॥

भाषाय:—निरुद्धवस्ति वा प्रयोग करनेपर जिस के प्रयोग किया हुआ द्रव, मल, पित्त, कफ व वायु क्रमशः बाहर निकल आवे, रोग की उपशांति हो, शरीर भी हल्का हो तो समझना चाहिये कि निरुद्धवस्ति का प्रयोग ठीक २ होगया है। अर्थात् ये सुनिरुद्ध के लक्षण हैं॥ १५०॥

## सम्यगतुबासन व निषद्धके स्थाणः

# ञ्यापिनिश्रहैपलातिविद्याद्धं स्वंद्रियात्ममनसामापि तृष्टिम् । स्नेह्बस्तिषु निरूहगणेष्वप्येतदेव हि सुलक्षणग्रुक्तम् ॥ १५१ ॥

भावार्यः - जिस व्याधि के नाशार्य बरित का प्रयोग किया है उस व्याधि का नाश व मलका शोधन, इंद्रिय, आत्मा व मन में प्रसक्ता का अविभीव, ये सन्यग-नुवासन व सन्यग्निक्द के लक्षण हैं।। १५१॥

#### वातःननिरुद्दवस्ति.

# तत्र दातहरभेषजकल्ककायतैल्लघृतसैथवयुक्ताः । साम्लिकाः मकुपितानिलकाये बस्तयसमुखकरास्तु मुखोन्णाः॥१५२॥

भावार्ध: —यदि गंगी को बात का उद्रेक होकर उस से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जांग तो उस अवस्था में बातहर औषधियों के कल्क काथ, तैल, घृत व सेषालीण व आम्लवर्गऔषधि, इन से युक्त, सुखोष्ण [कुल गरम] [ निरूह बस्ति का प्रयोग करना सुखकारक होता है | [इसलिय बातोद्रेकजन्य रोगों में ऐसे बस्ति का प्रयोग करना चाहिये ॥ १५२॥

१ 'व्याधितानिह्' इति पाडांतरम्.

### पिसालानिक हवास्ति.

श्रीरवृक्षकमछोत्पलकाकोल्यादिनिकायततोयसुक्रीताः । बस्तयः कुपितिपित्रहितास्ते अर्कराष्ट्रतपयःपरिमिश्राः ॥ १५३ ॥

भावार्थः — विराप्रकोपसे उत्पन्न विकागे में दूधियानृक्ष, कमछ, नालकमछ एवं कौकोल्यादिगण से तैयार किये हुए काथ में शकर, धी व दूध की मिळाकर बस्ति देवे तो डितकर होता है।। १५३।।

### कफलानिकडवास्ति.

राजवृक्षकुटजत्रिकटोत्राक्षाग्तोयसहितास्तु समृत्राः। बस्तयः प्रकृषितोहकफव्ना स्तैंभवादिलवणास्तु सुखोष्णाः॥१५४

भाषार्थः -- अमलतास, कृडा,सींठ,मिरच, पीपल, वच, इन के काथ व कल्क में क्षारजल, गोमन व सैधवादि लवणगण को मिलाकर कुछ गरम २ बरित देवें तो यह प्रकुपितमयंकरकप को नाश करती है ॥ १५४ ॥

#### शोधन बस्ति.

शोधनद्रवसुशोधनकल्कस्नेहसैंधवयुतापि च ताः स्युः। बस्तयः प्रथितश्चोधनंसञ्जाक्शोधनार्थमधिकं विदितास्ते ॥१५५॥

भावार्थ:--शोधन ओषधियो से निर्मित इव, एवं शोधन औषधियोसे तैयार किया गया कल्क, तैल, सेंधालोण, इन सब् को मिलाकर तैयार की गया बातयोंको शेश्वनबस्ति कहते हैं। ये वस्तियां शरीर का शोधन (शुद्धि) करने के लिये उपयुक्त है ॥ १५५ ॥

#### लेखन बस्ति.

क्षारमृत्रसहिताः त्रिफलाकाधोत्कटाः कटुकमेषजमिश्राः । जनकादिक्रवणैरपि युक्ता बस्तयस्त्रत्वविकेखनकाः स्युः ॥१५६॥

भावार्य:--त्रिफटाके काथ में कटु आषि व क्षारगोन्त्र उपकादिंगणोक्त औषधियों के कल्क, छवणवर्ग इन की डालकर जो वस्ति तैयार की जाती है उसे लेखनबास्त कहते हैं। क्यों कि यह बस्ति शरीर के दोषों को खरोचकर निवालती है।

१ काकोल्यादिराख-काकाली, श्रीरकाकोली, जीवक,ऋषमक, ऋदि, वृद्धि,मेदा. गिलोय मुगवन, मणवन, पदाख, वंशलोचन, काकडाशिंगी, पुंडरिया, बीवंती, मुख्हठी, दाखा

## वृंहण बस्ति

्र अभुगंपनरवज्रस्तामापाच क्षेत्रपधुरीयभग्रक्ताः । बस्तमः मकटबृंहणसंज्ञाः माहिषोद्ध्यभिदुग्यवृतास्याः ॥ १५० ॥

भावार्थः -- असगंध, [शतवरी] वज्रखता आदि बृंहण औषधियों के काथ में मधुर औषधियों के कल्क को मिलाकर भैस की दही दूध व धीसाहत जो वस्ति दी जाती है उन्हें बृंहणवस्ति कहते हैं जिन से शरीर के भातु व उपधातुवों की वृद्धि होती है। १५७॥ जामवस्ति.

> सीरवृक्षपधुरीषधभीतद्रव्यतीयवरकल्कसमेताः । वस्तयः श्रमनैकविश्रेषध्न शक्रेरेश्चरसदुग्धघृताक्ताः ॥१५८॥

भाषार्थः — दूधियावृक्ष, मधुर औषध वर्ग, व शीतल गुणयुक्त आषध, इन के काथ में इन की औषधि यों के कल्क, व शकर, ईख का रस, दूध, वी मिलाकर तैयार की हुई कित प्रशमनबारित कहल ती है, जो शरीरगत दोषों को उपशम करती है।। १५८॥

### वाजीकरण बस्ति।

उच्चटेश्वरकगोश्वरयष्टीयाचगुराफककल्ककचायैः । संयुता भृतसिताधिकदुग्भैर्नस्तयः मनरवृष्यकरास्ते ॥ १५९ ॥

भावार्धः — उटंगन के बांज, तालमखाना, गोखरू, ज्येष्ठमध,माष( उदद ) की के बीज इन के कषाय में इन ही के कल्क, घी, शक्कर बद्ध को मिलाकर तैयार की हुई बिस्त कृष्यवस्ति कहलाती है जो पुरुषोंको परमबल्दायक ( वाजीकरणकर्ता ) है ॥१५९॥

## पिच्छिस बस्ति-

मेळुमाल्मिकविदारिवर्देर्येरावतीमशृतिपिच्छिल्रवेगैः । पक्रतीयशृतदुग्वसुकर्टेर्कवस्तया विहितपिच्छिल्संहाः ॥ १६०॥

भाषार्कः — लिसंडा, सेमल, विदारीकंद, बेर, नागवला आदिक पिष्छिल औषवि वर्ग, इनसे पंकाया हुआ जल [काथ ] घी, दूज व कल्कों से तैयार की हुई बस्तियोंको पिष्छिल्वस्ति कहते हैं।। १६०॥

#### संप्रहण बास्त.

सक्षिपंद्यधनवारिसमंगापिष्टकाकुतकपायसुक्रस्कैः। क्रागदुग्धयुतवस्तिगणास्सांब्राहिकारसत्तववेव निरुक्ताः॥ १६१॥ े भाराक: - प्रियंगु, मोथा, सुगंधवाला, मंजीठ, पिष्टका इन के कवाय व कल्क के संव्य बक्त के दूध को मिलाकर तैयार किया हुआ बस्ति साम्राहिक बस्ति कहलाता है जो कि मल को रोकता है ॥ १६१॥

#### वंभ्यात्वनाशक वस्ति.

# यहस्राश्चतविषकपुर्तस्मन्दवस्तिरनपत्यनराणाम् । योषिकांच्य विदितस्तु सुपुत्रातुत्तमानतितरां विद्याति ॥१६२॥

भावार्धः — खरैटी के क्वाय, कल्क से भी बैर (शतपाकविधान से ) पकार्थे हुए तैल्ले [बला तैल से ] संतानरहित की पुरुषों को (जिनको कि स्नेहन स्वेदन, वमन विरेचन से संस्कृत किया है ) स्नेह बरित का प्रयोग करें तो, उन को अत्यंत उत्तम, अनेक पुत्र उत्पन्न होते है।। १६२॥

## गुडते।लेकबस्ति.

## भूपतिभवरभूपसमान-द्रव्यतस्स्थविरवास्त्रमृद्नाम् । योषितां विषमदोषदरार्थे वक्ष्यतेऽत्र गुढतैलाविधानम् ॥ १६३ ॥

भावार्थ:—राजा, राजा के समान रहनेवाले बडे आदमी, अत्यंत बृद्ध, बालक सुकुमार व क्षियां जिनको कि अपने स्वभाव से उपरोक्त बस्तिकर्म सहन नहीं हो सकता है, उन के अत्यंत भयंकर दोषों को निकालने के लिये अब गुढ तैलका विधान कहेंगे, जिस से सरलतया उपरोक्त बस्तिकर्म सहश ही चिकित्सा होगी ॥१६३॥

## गुडतैलिकवस्तिमं विशेषताः

# अञ्चपानञ्चयन।सनभोगे नास्ति तस्य परिहारविधानम् । यत्र चेच्छति तदैव विधेयम् गौडतैलिकमिदं फछवच्य ॥१६४॥

भावार्थ: — इस गुडतैलिक बस्ति के प्रयोग काल में अन, पान, शयन, आसम मैथुन इत्यादिक के बारे में किसी प्रकार की परहेज करने की जरूरत नहीं है अर्थात सब तरह के आहार, विहार को सेवन करते हुए भी बस्तिप्रहण कर सकता है। उसी प्रकार इसे जिस देश में, जब चाहे प्रयोग कर सकते हैं ( इसे किसी भी देशकाल में भी प्रयोग कर सकते हैं )। एवं इस का फल भी अधिक है।। १६४॥

## गुडतैलिकबस्ति-

गीरतैलिकिमितीर गुरं तेकं समं भवति यथ निरूरे । वित्रवीलकक्ष्मुककवार्यः संयुत्तो विषमदोषहरस्स्वात् ॥१६५॥

१ इस का विधान पहिले कह चके हैं।

भावार्थः - अस निरुद्ध बस्ति में गुड, और तैल समान प्रमाण में डाला जाता है, उसे गुडतैलिक बस्ति कहते हैं। इस की [गुड तैल की ] एरंडी के जड के कवीय को साथ मिलाकर प्रयोग करने से सर्व विषम दोष दूर हो जाते हैं।। १६५॥

## युक्तरथ बस्ति.

तहुदं तिल्जमेव समानं तत्कषायसहितं जटिला च । विष्यलीमदनसभेवयुक्तं बस्तिरेष वसुयुक्तरवाख्यः ॥ १६६ ॥

भावार्थ: — गुड, तिल का तैल समान भाग लेकर इस में एरंडी के जड का काढा मिलावें। इस में वच, पीपल, मेनफल, व सेवानमक इन के करक मिलाकर बृश्ति देवें इस बस्ति को बसुयुक्तरथ ( युक्तरथ । बस्ति कहते हैं।। १६६।

### शूलव्नबस्ति.

देवदारुश्वतपुष्पसुरास्ना हिंगुर्सिधवगुढं तिलजं च । चित्रवीजतरुमृलक्षपायैवस्तिरुग्रतरञ्जलकुल्याम् ॥ १६७॥

भावार्थः — देवदारु, सींफ, रात्ना, शिंग, सेंघानमक, इन के कल्क, गुड, तिल क एरंडी को जड का काढा, इन सब को मिलाकर बरित देने से भयंकर शूल नाश होता है। इसे शूलियन बरित कहते हैं॥ १६७॥

#### सिद्धबस्ति.

कोलस्यवकुल्त्थरसाढ्यः विष्यर्लामधुकसँधवयुक्तः । जीजेसद्गुहतिलोज्जविमश्रः सिद्धवस्तिरिति सिद्धकले।ऽयम् ॥ १६८ ॥

भावार्यः — बेर, जौ, कुल्थी इन के काढे में पीपल, मुलैठी व सेंधानमक के कल्क, और पुरानी गुढ व तिल्ला का तैल मिलाकर बरित देवें। इसे सिद्धवरित कहते हैं। यह वस्ति अन्यर्थ फल्टायक है।। १६८।।

## गुडतैलिक्वस्ति के उपसंहार

इति पुराणगुडैस्सिनिलोद्धवैस्समधृतैः कथितद्रवसंयुतैः । सुन्निहितं कुरु वस्तिमनेकदा विविधदोषहरं विविधीषधैः ॥ १६९ ॥

भावार्थः — समान माग मे हिथे गये, गुड व तेल, पूर्वोक्त द्रव [ एरंडी का काटा] व नानाप्रकार के आष्ट्र [ गुड तैलिक ] इन से मिला हुआ [ अथवा इन से सिद्ध ]

१ गुड और तैल इन दोनों के बराबर कवाब लेना चाहिये। २ "तिलक्षं" इतिपाडांसर् ३ इसे अन्य प्रयो में " दोषहरवस्ति" कहा है।

बस्ति को जो कि, नानाप्रकार के दोषों को नाश करने नाला है, विधि प्रकार अनेक बार देना चाहिये ॥ १६९॥

कथितगरितगणानिइ गस्तिषु प्रवरयानगणेष्विप केषुचित्। कुरुत निष्परिहारतया नरा। नरवरेषु निरंतरमादरात्॥ १७०॥

याबार्य — इस प्रकार केंद्रे हुए उन गुडतैष्टिक बस्तियों को, बस्ति के योग्य, कोई २ वास्न, व नरपुंगवों के प्रति, विना परिहार के हमेशा आदरपूर्वक वैद्य प्रयोग करें ॥ १०७॥

इत्येवं गुडितिस्रसंभवाख्ययोगः स्निग्धांगेष्वतिसृदुक्तीष्ठसुप्रधांने—।
 इत्येतं सृदुषु तथास्पदोषवर्गेष्वत्यर्थे सुलिषु च सर्वथा नियोज्यः।१७१।

भावार्थ: — इस प्रकार गुड तैलिक नामक बस्ति उन्हीं शेगियों के प्रति प्रयोग करें जिनका दारीर रिनम्ब हो, जो मृदु कोष्ठवाले हों, राजा हों, अत्यंत कोमल हों, अल्पदोब से युक्त हों एवं अधिक सुखी हों ऐसे लोगों के लिये यह गुड तिल योग अत्यंत उपयोगी है।। १७१।।

इति जिनवनत्रनिर्गतस्रशास्त्रमहांबुनिषेः।
सक्तलपदार्थविस्तृततरंगकुळाकुळतः॥
जभयभवार्यसाधनतटद्वयभासुरतो।
निमृतमिदं हि श्लीकारनियं जगदेकहितम्॥ १७२॥

इत्युग्रादित्याचार्यविरचिते कल्याणकारके भेषजकर्भोपद्रवनाम द्वितीयोऽध्यायः आदितो द्वार्विद्यः परिच्छेदः ।

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रय के चिकित्सिधिकार में विधावाचस्पतीत्युपाधिविमूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वीरा व्यक्तित भावार्थदीपिका टीका में भेषजकर्मीपवदिचिकित्सा धकार नामक उत्तरतंत्रा में द्वितीय व आदिसे वाईसवां परिच्छेद समाप्त हुआ।

# अथ त्रयोबिंशः परिच्छेदः

#### मंगलाचरण व प्रतिकाः

श्रीमिजानेंद्रमिनंध सुरेंद्रवंधं वक्ष्यामहे कथितस्त्रस्यह्मत् । तल्लक्षणप्रतिविधानविश्वेषमानाच्छुकार्तवं मकटदोषनिवर्रणार्थस्ताहम् ,

भावार्थ:—देवेंद्र के द्वारा वंदनीय श्री मगविजनेंद्र देव की वंदना कर शुक्र और आर्तव के दोषों को दूर करने के क्रिये, उत्तर बस्ति का वर्णन, उस के (नेश्रबस्ति) छक्षण, प्रयोग, विधि व प्रयोग करने योग्य दव का परिमाण के साथ, २ कथन करंगे ॥ १॥

### नेत्रवास्त का स्वरूपः

यन्मास्त्रतीकुष्टुमवृंतनिदर्शनेन मोक्तं सुनेत्रमथ बस्तिरपि मणीतः॥ , ,; संसेपतः पुरुषयोषिदश्चेषदोषश्चकार्तवमतिविधानविधि मवस्ये ॥ २ ॥ ,

भावार्थ: — चमेली पुष्प को ढंठल के समान नेत्रवस्ति [ पिचकारी ] की आकृति बताई गई है। उस के द्वारा की पुरुषों के शुक्र [ वीर्य ] रज संबंधी, दोषों की चिकित्सा की विधि को संक्षेप से कहेंगे॥ २॥

#### **उत्तरवस्तिमयोगाविधि**

मुस्नम्थमातुरमिहाष्णजलाभिषिकः—।
मुत्सृष्टमूत्रमञ्ज्ञास्काटिकासनस्यम्॥
स्वाजानुद्धनफलकोपित सोपघाने।
पीत्वा घृतेन पयसा सहितां यवागूम्॥३॥
कृत्वोष्णतेलपितिलप्तसुवस्तिदेशः—।
माकृष्य महनमपीह समं च तस्य॥
नेत्रं प्रवेदय श्रनकैर्युतलिप्तमुद्धः—।
हास्ति प्रपीहय मुसं कमतो विदित्वा॥४॥

१ पुरुषों के इंद्रिय व क्षियों के मूत्रमार्ग, व गर्भाग्य में जो बस्ति का प्रयोग किया जाता है उसे उत्तरवस्ति कहते हैं। यह निरूद्धास्त्रके उत्तर = अनंतर प्रयुक्त होता-है इसिलये इसे ''उत्तर बस्ति ' यह नाम पढा है। कहा भी है ''निकहायुक्तरों बस्मात् तस्मायुक्तरसंख्यः ''

भावार्थः — उत्तरबस्ति देने योग्य रोगी को स्नेहन व गरम पानी से स्नाम है [स्वेदन ] करा कर घी दूस से युक्त यवागू को पिछा कर मछ मूत्र का त्वाग कर्राणा चाहिये । पश्चात् धुटने के बरावर ऊंचे आसन पर जिस पर तकिया भी रक्खा गया है उखक बैठाक कर, बस्ति [मूत्राशय ] के ऊपर के प्रदेश को गरम तैछ से माछिश करे। एवं शिक्षेंद्रिय को खींचकर घी से छित पिचकारी को, शिक्ष के अंदर श्रवेश करावे और धीरें है कमशः सुखपूर्वक (रोगी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो वैसा) पिचकारी को दबावे ॥ ३ ॥ २ ॥

उत्तरबस्तिके द्रवका प्रमाण

स्नेहमकुंचामित एव भवेग्नृणां च। स्रीणां तद्वीमथमस्य तद्वीमुक्तम् ॥ कन्याजनस्य परिमाणमिहः द्वयोस्या-। दन्य द्ववं शमृततद्विगुणप्रमाणम् ॥ ५॥

भावार्थ: — उत्तर बस्ति का स्नैहिक और नैरूहिक इस प्रकार दो मेद है। स्नैहिक उत्तर बस्ति के स्नेह का प्रमाण पुरुषों के लिये एक पछ (चार तोछे) क्षियों के लिये, आधा पछ [दो तोछे] कत्या (जिन को बारह वर्ष की उमर न हुई हो) ओ के लिये चौथाई पछ (एक तोछा) जानना चाहिये। नैरूहिक उत्तरबस्ति के द्रव [काथ—काढा] का प्रमाण, की पुरुष, व कत्याओं के लिये एक प्रस्ति है। यदि क्षियों के गर्भाशय के विद्यादि के लिये (गर्भाशय मे) उत्तर बस्ति का प्रयोग करना हो उसका स्नेह और काथ का प्रमाण लेना चाहिये प्रमाण पूर्वोक्तप्रमाण से दिगुण जानना चाहिये। अर्थात् स्नेह एक पछ, काथ का दो प्रस्ति ॥ ५॥

उत्तरबस्ति म्योग क मधात् क्रियाः

एवं प्रमाणविहितद्भवसंप्रवेशं झात्वा शनैरपहरेदय नेत्रनाखीम् । प्रत्यागतं च सुनिरीक्ष्य तथापराण्हे तंभोजयेत्ययसि युवगणैरिहासम् ॥ ६॥

१ यदापि, प्रस्तका अर्थ दो पल है [पलाभ्यां प्रस्तिकेयः प्रस्तका निगद्यते]लेकिन यहां इत अर्थ का ग्रहण न करना चिदिये। परतु इतना ही समझ लेना चाहिये कि रेशियों के हाथ वा अंगुलियों मूल से लेकर, हयेली भर में जितना द्रव समावे वह प्रसृत है। ग्रंथातरे। में कहा भी है। स्वेहस्य प्रस्तं चात्र स्वांगुलीमूलसीस्मतं " 'भावार्थ:---इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणसे दवका प्रदेश करा कर धीरेसे पिचकारी की नर्ज को बाहर निकालना चाहिये। तदनंतर द्रव के बाहर आने के बाद सायंकाल में [शाम] उसे दूध व यूष गणों के साथ अक्षका भोजन कराना चाहिये॥ ६॥

वस्तिका माण-

इत्युक्तसद्वयुतोत्तरवस्तिसंज्ञान्वस्तित्रिकानपि तथा चतुरोपि दद्यात् । शुक्रार्तवयवरभूरिविकारशांत्ये भीजद्वयववररोगगणान्त्रवीमि ॥०॥

भावार्थ: - उपर्युक्त प्रमाण के द्रवों से युक्त उत्तरविश्त को रजो वीर्य संबंधी प्रवर्ण-विकारों की शांतिके छिये तीन या चार दक्ते प्रयोग करें जैसे रोगका वलावर हो । अब रजोवीर्य सम्बंधी रोगोंका प्रतिपादक करेंगे ॥ ७॥

बातादि दोषद्षित रजीवीर्य के (रोग) स्थाण.

वातादिदोषानिहतं खलु शुक्तरक्तं ।
क्रेयं स्वदोषकृतलक्षणवेदनाभिः ॥
गंधस्वरूपकुणपं बहुरक्तदोषात् ।
ग्रंथिमभूतबहुलं कफवातजातम् ॥ ८ ॥
पूर्यो भवत्यतितरां बहुलं सपूति ।
मोत्पिक्षशाणितविकारकृतं तु वीजम् ॥
स्यात्सिक्षपातजानितं तु पुरीषगंधं ।
क्षीणं क्षयादय भवेद्वहुमैथुनाच्च ॥ ९ ॥

भावार्थ:—बातादि दोषों से दूषित वीर्य व रज मे उन्हीं बातादि दोषों के कक्षण व बेदना प्रकट होते हैं। इसिटिये वातादिक से दूषित रजोविर्य को बातादि दोषों के कक्षण व बेदवाओं से पिहचानना चाहिये कि यह बातदूषित है या पित्तदूषित है आदि। रक्त से दूषित रजो वीर्य कुणप गंध [ मुदें के सी वास ] से युक्त होते हैं। कप्पवात से दूषित रजोवीर्थ में बहुतसी गांठे हो जाती हैं। पित्तरक्त के विकार से, रजोवीर्य दुगंध व [ देखने में ] पीप के सदश हो जाते हैं। सिन्नपात से रजोवीर्थ में क ते तुल्य, गंध से युक्त होते ह। अतिमैथुन से रजोवीर्य का क्षय होता है जिस से रजोवीर्य क्षीण जो कहलाते हैं।। ८।। ९।।

साध्यासाध्य विचार और वातादिदोषजन्य वर्थिरोग की चिकित्वा,

तेषु त्रिदोषजनिताः सञ्ज बीजरोगाः । साध्यास्तथा कुणपपूर्यसमस्तकुच्छाः ॥

## साक्षादसाध्यतर एव पुरीवगंघः । स्त्रेहादिभिक्षिविधदोषकृतास्म्रसाध्याः॥ १०॥

मावार्थः — उपर्श्वक रजोबीर्यगत रोगो में पृथक २ वात, पिरा व कफ से उत्पन्न विकार (रोग) साध्य होते हैं। कुणपगंधि, पूयतुल्य, पृति, श्रंथिमृत ये सब कष्ट साध्य हैं। पुरीवगंधि रजोबीर्यविकार असाध्य हैं। वातादि पृथक् २ दोषजन्य रजोबीर्य विकार को स्नेहन स्वेदन आदि कमी द्वारा जीतना चाहिये॥ १०॥

रजीवीर्यं के विकार में उत्तरवस्तिका प्रधानत्व व कुणपगंधिवीर्थिकित्ता.

अत्रोत्तरमकटमस्तिविधानमेव कृकार्तवमवरदोषनिवारणं स्यात् ।

सिंः पिवेत् मवरसारतरं मसिद्धं शुद्धस्त्वयं कुणपविष्रिधिते तु कुक्के ॥११॥

भावार्थः — नीर्थ व रजसंबंधी दोषों के निवारण के लिये उत्तरविस्त का दी प्रयोग करना उचित है। क्यों कि उन रोगों को दूर करने मे यह विशेषतया समर्थ है। कुणपगंध से युक्त शुक्र में धमन विशेचनादिक से विशुद्ध होकर, इस रोग को जीतनेवाला सारभूत प्रासिद्ध छूत [शाल कारादि सावित व इनी प्रकार के अन्य जूत) को रोना चाहिये॥ ११॥

## प्रंथिभूत व पूर्यनिभवीर्याचार्कस्ताः

ग्रीथमभूतघनिपच्छिलपाण्डराभ शुक्रे पलाशस्त्रदिरार्जनभरमसिद्धम् । सर्पिःपिवेद्धिकपूर्यनिभस्ववीजे हितालतालवटपाटलसाधितं यत्।। १२॥

भावार्थ: — जो धीर्य, बहुतसी ग्रंथि [ गांठ ] योंसे युक्त हो, व घह पिन्छिड ( पिल्लपिके ) पांडुवर्ण से युक्त हो, उस में पलाश [ ढाक ] खैर, व अर्जुन (कोह ) इन के अस्म से सिद्ध छूत को पीना चाहिये। पूयनिभ ( ग्रंप के समान रहनेवाके ) धीर्य रोग में हिंताल ( ताड भेद ) ताड, बढ व पाडल, इन से सिद्ध छूत को पीना चाहिये॥ १६॥

## विद्गंधि व शीणशुक्रकी विकित्साः

निह्गन्धिनि त्रिकदुकत्रिफछाग्निमंथाभाजांबुदमबरसिद्ध्वतं तु पेयस् । रेतः सयं कथितवृष्यमहाप्रयोगैः संवर्द्धयेदसरसायनसंविधानैः ॥ १३ ॥

भावार्थः—पुरीषगंध से संयुक्त वीर्य रोग में त्रिकटु, त्रिफला, अगेथु, कमछ पुष्प, नागरमोथा, इन औषिधयों से सिद्ध उत्तम घृत को पिलाना चाहिये। क्षीण ग्रुक्त में पूर्व किपत महान् कृष्यप्रयोग और रसायन के सेवन से शुक्र को बढ़ाना चाहिये॥१३

## शुक्र व आर्त्य विकार की चिकित्सा.

एतेषु पंत्रश्चे व शुक्रमयामयेषु रनेशादिकं विधिमिशेत्तरवस्तियुक्तम् । कुर्यात्त्रयात्त्रविकारगणेषु चैव तच्छुद्रये विविधश्चोधंनसत्कषामान् ॥१४॥ करकान् पिवेष तिळतेळ युतान्ययावत् पथ्यान्ययाचमनधूपनळेषनानि । संशोधनानि विद्धति विधानमार्गायोन्यामयार्तवविकारविनाशकानि॥१५॥

भावार्थः — शुक्र के इन पांचा महान् रोगों को जीतने के लिथे स्नेहन वमन विरेचन, निरुद्धवित, व अनुवासन का प्रयोग करके उत्तरवित का प्रयोग करना चाहिये। इसी मकार रजो संबंधा रोगो में भी उस को शुद्धि करने लिये स्नेहन आदि के लेकर उत्तरवित तक की विधियों का उपयोग, करे एवं नाना प्रकार के शोधन औषधि-यों के कथाय व तिल के तेल से युक्त योग्य औषधियों के कलक को विधि प्रकार पीते। तथा. रजोविकारनाशक व पथ्यभूत आचमन [ औषधियों के कषाय से योनि को धोना ] चूंप, लेप, शोधनिकीया का शाक्षीक विधि से प्रयोग योनिप्रदेश में वरें ॥१४॥१५॥

## पित्तादिदोषजन्यार्तवरोगचिकित्सा.

दुर्गेषप्यनिभगज्जसमार्तवेषु देवदुमाम्रसरकागरुचंदनानाम् । कावं पिवेत्कफमब्दम्रथितामभूतम्ध्यार्तवे क्वटजसत्कदुकत्रयाणाम् ॥१६॥

भावार्धः — दुर्मधयुक्त, व पीप व मजा के सहश आर्तव में देवदार वृक्ष, आम्र सर्ववृक्ष, अम्रु, चंदन इन के काथ को वीवें। कक व वात विकार से उत्पन्न प्रंथिभूत [ मार्ठ से पुक्त ] रजो रोग में कुडा व त्रिकटु के काथ को पीवें ॥१६॥

#### गुद्रशुक का लक्षण.

र्मे एवं भनेदतितराभिद्द वीजशुद्धिस्निग्धं सुगंधि मधुरं स्फटिकोपछाभं । भीद्रोपमं तिळजसिक्षभमेव शुक्तं शुद्धं भवत्यधिकमायसुपुत्रहेतुः ॥ १७ ॥

मानार्थ: - उपर्युक्त विधि से वीर्य का शोधन करें तो वीर्यशुद्धि हो जाती है। जो बार्य अस्पंत स्निग्ध, सुर्गध, मधुर, स्कटिक शिलाके समान, मधु व सफेदतिल के तेल के समान हैं, उसे शुद्ध शुक्र समझना चाहिये अर्थात् शुद्ध शुक्र के ये लक्षण हैं । ऐसे शुद्धविधि से ही उत्तम संतान की उत्पत्ति होती है ॥१७॥

### गुदार्वि का छश्न.

ा अध्यार्तवं मणिश्विलाहवर्षसभादिनंद्रीयमं शक्यशीरवरक्तवच्य । भ. भोक्सशारसमतिमञ्जूष्यकर्तुः हुमाभं मभाकितं न च विरंत्यतः तत्सुवीकंस् ॥ ्रा भावार्थ: — जो रज ( वार्तन ) मैनशिलांकों द्रव, इंसपादि के पंक, सरगोश के रक्त, लालका रस व श्रेष्ठ कुंकुमके समान ( लाल ) होता है एवं वक्त पर कमे हुए को धोने पर छूट जावें, कपडे को न रंगे उसे शुद्ध आर्तन समझना चाहिये अर्थात् ये शुद्ध आर्तन के लक्षण हैं [ ऐसे ही आर्तन से संतान की उत्पत्ति होती है ) ॥ १८ ॥

स्त्री पुरुष व अपुंसक की उत्पत्तिः

भुद्धर्तवमयलतः कुरुतेऽत्र कन्यां भुकस्य चाष्यधिकता विद्धाति पुन्ध् । तत्साम्यमाभु जनयोद्धे नपुंसकत्वं कर्ममधानपरिणामविश्वेषतस्तत् ॥१९॥

भावार्थ: — शुद्ध रजकी अविकता से शुद्धार्तन से युक्त की के शुद्धशुक्त पुरुष के संयोग से गर्भाशय में गर्भ ठहर जाय तो कन्या की उत्पत्ति होती है । यदि वर्षि का जाविक्य हो तो पुत्र की उत्पत्ति होती है। दोनोंकी समानता हो नपुंसक का जन्म होता है। छंकिन ये सब, अपने २ पूर्वोपार्जित प्रधान भूत कर्मफळ के अनुसार होते हैं अर्थात् की पुं-नपुंसक होने में मुख्यकारण कर्म है। १९॥

## गर्भादानाविधि.

शुद्धार्तवामधिकशुद्धतरात्मशुक्र ब्रह्मव्रतस्वयिषदाधिकमासमात्रम् । स्नातश्रुत्यदिवसमभृति मयत्नाद्यायाक्षरः स्वकंथितेषु हि पुत्रकामः ॥२०॥

भाषार्थः — जिस का शुक्र शुद्ध है जिस ने ख्यं एक महिनेपर्यंत ब्रह्मचर्य कारण किया है ऐसे पुरुष शुद्धार्तववाली की के साथ [जिस ने एक मास तक ब्रह्मचर्य कारण कर रख्खा हो ] चतुर्थ स्नान से लेकर [रजस्वला के आदि के तीन दिन खोडकर, और आदिसे दस या बारह दिन तक संतानीत्पादन के निमित्त ] प्रयत्नपूर्वक (की को धेमभरी वचनों से संतुष्ट करना आदि काम शासानुसार) संगम करें । बदि कह पुत्रो क्यादन की इंच्छा रखता हो तो, जिन दिनो मे गमन करने से पुत्र की उत्याचि कहा है ऐसी युग्म रात्रियों [चौथी, छठवी आठवी दसवी रात्रि ] में बासिबन करें । पुत्री [छडकी ] उत्पन्न करना चाहना हो अयुग्म रात्रियों (पांचवी, सातवीं, नौधी रात्रि ) में बी सेवन करें ॥ २०॥

## ऋतुकाल व सचापृशीतगर्भस्यणः

स्हार्तवं दशादिनं ववदंति तद्शाः साक्षादश्यभि पोदश्ररात्रमाष्टुः। सद्यो पृश्तिवरगर्भगुक्कमणत्वं ग्कानिश्रमक्रमतृपोदरसंचलस्स्यात् ॥२१॥

१ मचि / मथि ) तेषु इति पाठांतरं ।

भावार्थ: अश्वेत (रज) दर्शन से छेकर गर्भादान विषय के विशेष जान-कारों में दस दिनपर्धत के [रालि] काछ को ऋतुकाछ कहा है । किसी का मत है [रात्रि] कि रजो दर्शन न होनेपर भी ऋतुकाछ हो सकता है। कोई तो रजोदर्शन से छेकर सोछह रात्रि के काछ का ऋतुकाछ कहते है। जिस की को जिस समय गर्भ ठहर गया हो उसी समय उस मे ग्र्डान, थकावट, हंश, प्याम, उदरच्छन, थे छक्षण अकट होते है। (जिस से यह जाना जा सकता है कि अभी गर्भ ठहर गया) ॥२१॥

गर्भान्वितां मधुरश्चीतलभेषजाङ्यम् मासद्वयं प्रतिदिनं नवनीतगुक्तम् । शाल्योदनं सततमभ्यवहारयेत्तां गृज्येन साधुपयसाय तृतीयमासे ॥२२॥ दध्नैव सम्यगसकुच्च चतुर्यमासे पूज्येन गव्यपयसा खल्ज पंचमेऽस्मिन् । पष्ठे चतुर्थ इत्र मास्यय सप्तमासे केशोद्धवश्च परिभोजय तां पयोश्वम् ॥२३॥ यष्ट्याबुजांबुवर्रनिवकदंवजव्रंभाकपायदिधदुग्धविपक्कसिपंः। मात्रां पिवेत्पतिदिन तन्नुतापशांत्ये मासंऽष्टमे प्रतिविधानमिहोच्यंतऽतः॥२४

भावार्थः — गर्भिणां का प्रथम दितीय मास मे मधुर और शांतल आंषधि (शांक फल, बान्य, दूध आदि) व मक्खन से युक्त भात का प्रतिदिन खिलाना चाहिये। एवं सीसरे मास मे उत्तम गाय के दूब के साथ चावल का भाजन कराना चाहिये। चौथे महीने मे दही के साथ कई दक्ते भाजन कराना चाहिये। एवं मांचवे महाने के समान दही के साथ भोजन कराना चाहिये। छठे महाने मे चौथे महाने के समान दही के साथ भोजन कराना चाहिये। सातवे महाने मे गर्भस्थ बालक को केशकी 'उत्पत्ति होती है। गर्भिणी को दूध के साथ अनका भोजन कराना चाहिये। एवं मुलेडी 'कामलपुष्प, नेश्रवाला, नीम, केला, कदंबवृक्ष की छाल, जामुन, इन के कपाय व दही, देख से पक्ते हुए खुतकी मात्रा (खुराक) को प्रतिदिन शरीर के ताप को शांत होने के लिये पिकाना चाहिये। आठवे महीने मे करने योग्य कियावोंको अब कहेंगे। २२॥ २३॥ २३॥

आस्थापयंदथ बलाविहितेन तैकंनाज्यान्वितेन द्धिदुग्धविमिश्रितेन । तैकंन चाष्टमधुरीषधसाधिनेन [पर्क] दत्तं हितं भवति चाप्यतुवासनं तु॥२५॥

१ गर्भग्रहण, या उसके यांग्य काल का ऋतुकाल कहते हैं। जबतक ऋतुमती, यह सेशा है तब तक ही श्लीसेयन कर आगे नहीं। आगे के मैयुन के शर्भभारण नहीं होता है हसिलेब उसे निंदा कहा गया है।

तिवेद परितमय चो चरवित्र मुख चेळेन संगति कुर प्रमदाहिताय।

निरुषेपदोषशमनं नवमेऽपि मासेऽप्यंत कृते विधिवदत्र मुख प्रसूते ॥२६॥

भाषार्थः — आठवें महीने में खरैटी से साधित तेळ [ बळा तेळ ] में भी दहीं व दूध को मिळाकर आस्थापन बस्तिका प्रयोग करना चाहिये । एवं आछ प्रकार में मधुर औषधियों से सिद्ध तेळ से आस्थापन अनुवासन प्रयोग करना हितकर है । आस्थापन बस्ति देकार अनुवासन बस्ति देना चाहिये, एवं उसी तेळ से उत्तरबस्तिका प्रयोग करना चाहिये, जिस से गर्भिणी को हित होता है । इसी प्रकार नव में महीने में भी समस्त दोषों के शमनकारक आहार ओषधादिकों का उपयोग करना चाहिये । इस प्रकार विधि पूर्वक नौ महीने तक गर्भिणीका उपचार करनेपर वह सुखुपूर्वक प्रसूत्र करती है ॥ २५ ॥ २६ ॥

निकटमसवा के लक्षण और प्रसवविधि.

कट्यां स्वपृष्ठनिलयेऽप्यतिवेदना स्याच्छ्लेष्मा च मृत्रसहितः प्रसर्त्यतीत् । सद्यानसूत इति तैरवगम्य तैलेनाभ्यज्य सोष्णजलसंपरिषेचितां ताम् ॥२७॥ स्वप्यात्त्रया सम्रुपसृत्य निरूप्य चालीं प्राप्तां प्रवाहनपरां प्रमदां प्रकुर्यात्। यत्नाच्छनैः क्रयत एव ततश्र गाढं साक्षाद्रपायमपहृत्य सुखं प्रसूते ॥२८॥

भावार्थ: — जब लीके प्रसन के लिये अत्यंत निकट समय आगया हो उस समय उस के किटमदेश में व पीठपर अत्यंत नेदना होती है और मूत्रके साथ अत्यधिक कपका (कफ और मूत्र दोनों अधिक निकलते हैं ) निर्ममन होता है। इन लक्षणोंसे शीम ही वह प्रसन करेगी, ऐसा समझकर उसे तेल से अभ्यंग कर उपण जल से स्नान करावें। तदनंतर उस लीकी सुख शय्या [विलीना] पर दोनों पैरों को सिकुड़ाते हुए चित सुलीं और शीम ही ज्यादा उमरनाली [बुईा] व बचा जनवाने में कुशल दाई को खबर देकर बुलाकर प्रसृतिकार्य में लगाना चाहिये। दाई भी जब प्रसन निकट हो तो पहिले धीर २ एकदम समय निकट आनेपर [पतनो मुख होनेपर] जोर से प्रवाहण कराते हुए बहुत ही यत्न के साथ प्रसृति कराने । ऐसा करने से वह सम्पूर्ण अपायों से रिहत होकर सुल्यूर्वक प्रसन करती है। २७॥ २८॥

### जन्मोसर विधि

जातस्य चांबुकसुर्सेभवसर्पिपा तां संशोध्य नामिनियतामति शुद्धितांगां । अष्टांगुळीमृदुतरायतमूत्रवदां छित्वा गले नियमितां कुठ तैलाहेमां ॥२९॥ भाषार्थ: — वका जन्म लेते ही उस के शरीर पर लगी हुई जराबु को साफ करे लगा संधानमक, और घाँसे मुख को शुद्ध करे (धोडा घाँ और संधानमक को क्रिकाकर अंगुलिसे चटा देने जिस से गले में रहा हुआ कफ साफ होता है) पश्चात् आभि में लगे हुए नाल [नाभिनाडी] को साफ कर, और आठ अंगुल प्रमाण क्रिकार वहां [जहां आठ अंगुल प्रा होते हैं] मुलायम डोरी से बांधे और वहीं से बाद देवें। अनंतर नालपर तेल (कृट के तेल) लगा कर उसे बन्ने के गले में बांधे 11 रहा।

### अनंतर विधि.

पश्चायथा विहितमत्र मुसंहितायां तर्रैसर्वमेव कुरू वालकपोषणार्थम् । तां पाययंत्रसविनीमतितेल्लिमां स्नेहान्विनाम्लवरसोष्णतरां यवामूम्॥३०॥ भावार्थः—तदनंतर इसी संहित। में बालक के पोषण के लिये जो २ विधि बतलक्ष्रं गयी है उन सब को करें एवं प्रमृता माता को तेलका मालिश कर स्नेह व सम्बन्धे युक्त उष्ण यवागू पिलाना चाहिये ॥ ३०॥

#### अपरापतन के उपायः

इस्तेन तामपहरेदपरां च सक्ताम् तां पाययेद्धिकछांगलकी सुकल्कैः । संक्रिप्य पादतलनाभ्युद्रमदेशं संधूप्य योनिमथवा फणिचर्मतें छैः ॥३१॥ मावार्यः—यदि अपग [ झोल नाल ] नहीं गिरे तो उसे हाथ से निकाल लेवे अथवा उसे कलिहारी के कल्क को पिलाना चाहिये। अथवा कलिहारी के कल्ल को पादतल [ वैर के तल्ले ] निम उदर इन स्थानों में लेप करें। अथवा सर्पकी कांचली व तल किलकर इस से योनिमुख को धूप देवे। [ इस प्रकार के प्रयोग करने से शील ही अथरा गिर जाती है ] ॥ ३१ ॥

### स्तिकोएच.र.

प्वं कृता सुखवती सुखसंप्रसूता स्यात्स्रातिकाति परिणेति ततः मयरनात् । अभ्यंगयोनिवहुतर्पणपानकादीन् मासं कुरु प्रवश्चातिनवारणार्थम् ॥३२॥ भावार्थः — इस् प्रकार की विधियों के करने पर सुखपूर्वक अपरा गिर जाती है। वस्ता और अपरा बाहर आने पर उस क्षाको स्तिका यह संज्ञा हो जाती है। तदनंतर उस स्विका की के प्रवश्च वातदोष के निवारण के स्थि तेल का मार्श्शि, बोनितर्पण, भावक अविध वातनाशक प्रयोग एक महीने तक करें॥ ३२॥

१ यदि अपरा नहीं गिर तो पेट में अफरा, और आनाह (पेट क्रूडना) उत्पन्न होता है।।

ंमार्फेड (मक्क ) शूक और उसकी विकित्सा.

तदुष्ट्योणितनिषित्तपपीर भूळं सम्यग्नयेदधिकमार्कळसंहितं तु । तहस्तिमिर्विधिवदुत्तरपस्तिना च मच्यातभेषनगणैरनिळापन्नद्भिः॥३३॥

भावार्थ: -- प्रम्ता की के दूषित रक्त का आव बराबर न होने पर मयंकर शूल उत्पन्न होता है जिसे मार्फल [ मक्कल ] शूल कहते हैं । उसे पूर्वीक्त श्रेष्ठ आरथापन, अनुवासन बस्ति के या उत्तरवस्ति के प्रयोग से एवं वातहर प्रसिद्ध औषधिवर्ग से चिकित्सा कर के जीतना चाहिये ॥ ३३॥

उत्तरबस्तिका विशेषगुण.

तहुष्टक्षोणितमस्प्दरमुत्रम्त्र-। कृष्क्राभिघातबहुदोषस्रबस्तिरोगान् ॥ योन्यामयानस्त्रिस्त्रभूक्षगतान्विकारान् । मर्गोद्वितान् जयति बस्तिरिहोत्तराख्यः ॥ ३४॥

भावार्धः — उपर्युक्त दृषितरक्तजन्य रोग, रक्तप्रदर, भयंकर मूलकृष्छ, और मूजाधात, बहुदोधों से उत्पन्न होनेवाले बस्तिगत रोग, योनिरोग, शुक्रगत सम्पूर्ण रोग मर्मरोग, इन सब को उत्तरबस्ति जीतना है । अर्थात् उत्तरबस्ति के प्रयोग से ये सब रोग टीक या शांत हो जाते हैं ॥ ३४॥

धुम, कवलप्रह, नस्यविधिवर्णनप्रतिका और धुम भेद्र

अत्रैव भूमकवलामलनस्ययोगच्यापश्चिकित्सितमलं प्रविधास्यते तत्। भूमो भवदतितरामिष्ठ पंचभेदः स्नेहप्रयोगवमनातिविरेककासैः ॥३५॥ ..

मानार्धः अब यहां से आगे, धूमपान, कवलप्रह, नस्य इन की विधि व इन का प्रयोग यथावत् न होनेसे उत्पन्न आपित्यां और उन की चिकित्साविधि का वर्णन करेंगे । धूम, स्नेहन, प्रायोगिक, वमन, विरेचन व कासध्न के भेद से पांच प्रकार का है ॥ ३५॥

#### स्मेह्नध्मस्था.

अञ्चानुस्रायतक्षरं परिवेष्ट्य वैक्षणालेपयेदमस्राग्गुस्तर्भनाम्ना । स्नेडान्वितेन बहुरूक्षतरः क्षरीरे स स्नेडिको भवति घूप इति प्रयुक्तः ॥३६॥

**१ वस्येदित** पाटांतरं.

र सुषेण इति पाडांत्ररं.

भावार्ष:—आठ अंगुळ खन्बी शर [तृळी] छेकर उसपर [क्षीम सण या रेशमी] वस छपेटे। उस के उत्पर निर्मळ गुग्गुळ, राळ, स्नेह, [ जृत या तैळ ] इन को अच्छी तरह मिळाकर छेप कर दे ( पछि इसे अच्छी तरह सुखाकर अंदर से शर निकाळ छेवे तो धूमपान की बत्ती तैयार हो जाती है इस बत्ती का धूमपान की नछी में एख कर, उस पर आग लगा कर ) जिन के शरीर खक्ष हो इन के इस धूम का सेवन करावे इसे स्नेहिक या स्नेहनधूम कहते हैं ॥ ३६॥

प्रायोगिकवैरंचनिक कासःमध्रमछक्षण.

एलालवंगगज़पुष्पतमाळपत्रैः मायोगिके वमनकैरपि वामननीय । विचने तु बहुघोक्तिश्चिरोविरेकैः कासम्नके प्रकटकासहरीषधैस्तु ॥३७॥

भावार्थः — इसी प्रकार इलायची, लवंग, नागकेशर, तमालपत्र, इन प्रायोगिक भौषियों से पूर्वोक्त क्रम से बत्ती तयार कर इस से धूम सेवन करावें इसे प्रायोगिक धूम कहते हैं। वामक औषि यो से सिद्ध बत्ती के द्वारा जो धूम सेवन किया जाता है उसे धामक धूम कहते हैं। विरेचन द्वारों से बत्ती बनाकर जो धूम सेवन कराया जाता है उसे विरेचनधूम कहते हैं। कासनाशक औषियों से बत्ती तैयार कर जो धूम सेवन कराया जाता है उसे कासन्त धूम कहते हैं। ३७॥

ध्मपान की नली की लम्बाई.

प्रायोगिके भवति नेत्रमिहाष्ट्रचत्वारित्रत्तर्थागुलमितं घृततैलमिश्रे । द्रात्रित्रदेव जिननायसुसंख्यया तं वैरेचनेन्यतरयोः खलु षोडशैव ॥३८॥

भावार्यः—प्रायोगिक घृम के लिये, घृमपान की नली ४८ अडतालीस अंगुल लम्बी, स्नेहन घृम के लिये नली ३२ वत्तीस अंगुल लम्बी, और विरेचन व कासध्न घृम के लिये १६ सोलह अंगुल लम्बी होनी चाहिये ऐसा जिनेंद्रशासन में निश्चित संस्था बतलायी गर्या है॥ ३८॥

धृमनली के छिद्रभमाण व धृमपानिधिधः

खिद्रं मनेद्रिकमापनिपाति तेषां स्नेहान्तितं हर मुखंन च नासिकायाम्।
प्रायोगिकं तियत्र नासिकया निरंकमन्यं तथा मुखत एव हरेद्यथानत्॥३९॥
भावार्थः — उपरोक्त धूमपान की निल्यो का छिद्र (सूराक) उडदे के दाने
का बरावर होना चाहिये ॥ रनेहनधूम को मुख [मुंह] और नाक से खींचन।

१ यह प्रमाण आगे के भाग का है ॥ जह में छिद्र अंगुठे जितना मोटा होना चाहिये ॥

चाहिये अथात् पीना चाहिये । प्रायोगिकं धूम को मुख व नाक से खींचना चाहिये । विरेचन धूम को नाक से, य बामक व कासज्ज धूम को मुख से हां खींचना चाहिये ॥ ३९॥

## धूम निर्गमन विधि.

' या नाम्युकाषुटगृहोतमहातिध्वमस्तं छईयेन्मुखत एव मुखाहृहीत । अध्याननेन विमुजेदिवशीततस्तु नेच्छंति जैनमतक्षास्त्रविक्षेषणकाः ॥४०॥

भावार्थः जिस धूम को नासिका द्वारा प्रहण किया हो उसे मुख से बाहर उगलना चाहिये और जिस मुख से प्रहण किया है उसे मुख से उगलना चाहिये । इस से विपरांत विधि को जैनशास्त्र के जानकार महर्षिगण स्वीकार नहीं करते ॥४०॥

## धूमपान कं अयोग्य मनुष्य.

मुच्छीमद्भ्रमिवदाइतृषोष्णारक्तिवित्तश्रमोग्रविषश्चोक्तभयवत्ताः । षाण्डमेषहितिविरोध्र्यमरून्महोदरोत्षीडिताः स्थविरवाळविरिक्तदंहाः॥४१॥ आस्थापिताः क्षतयुता ग्रुरसि क्षता ये गर्भान्विताश्च सहसा द्रवपानयुक्ताः। रूक्षास्तथा विश्वितभाजनभाजना ये येश्लेष्मधीनमनुजाःखळ धूमवण्याः ४२

भादार्थ; — जो मून्छी, मद अम, दाह, तृवा, उष्णता, रक्तियत, अम, भयकर विपनाथा, शोक और भय से संतत [युक्त ] हो, पाण्डु, प्रमेह, तिनिर, ऊर्ध्ववात, महोदर से पीडित हो, जो अत्यंत बृद्ध या बाळक हो, जिसने विरेचन लिया हो, जिसे आस्थापन प्रयोग किया हो, क्षत [जलम] से युक्त हो, उरःक्षत युक्त हो, गिभेणी हो, एकदम द्रवपान किया हुआ हो, मांस भोजन किया हो, एवं कफराहित हो, ऐसे मनुष्योके प्रति धूमप्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

#### धूमसंबन का काल.

स्नातेन चाषापि भ्रक्तवतातिष्ठाःवा बुद्धेन मैथुनगतेन मकं विग्रुण । श्रुत्वाय बांतमतुजेन च दंतशुद्धी प्रायोगिकः प्रतिदिनं प्रतुजैनियोज्यः॥४३॥

भावार्थ: -- जिसने स्नान किया हो, अन का भाजन किया हो, सोकर उठा हो, मैधुन सेवन किया हो, मल विसर्जन किया हो, छीका हो, वसन किया हो, और जो

१ किली का मत है कि इस धूम की नाक से ही खीचना चाहिये ॥

दंतश्चि किया हो ऐसे, समय में मनुष्य को प्रतिदिन प्रायोगिक भूमका सेवन करना चाहिये ॥ ४३ ॥

अष्टासु चाप्यवसरेषु हि दोषकोपः साक्षाद्भवेदिति च तन्त्रश्रमैकहेतुः। धूमो निषेट्य इति जैनमते निरुक्तो वाक्यश्र तेन विषदाहरुजामश्रांतिः॥४४

भावार्थ: — उपर्शुक्त अष्ठ अवसरों में दोशों का प्रकीप हुआ करता है। इस लिये उन दोशों को शांत करने के लिये धूम का सेवन करना चाहिये इस प्रकार जैन मत में कहा है। १४॥

ध्मसंवन का गुण.

तेनेदियाणि विमलािन मनःपसादा । दार्क्य सदा दशनकेश्वचंषु च स्यात् ॥ श्वासातिकासत्रमथुस्वरभेदनिद्रा - । काचमलापकपःसस्रवनाशनं स्यात् ॥ ४५ ॥

भावार्थः — उम भूपन मयोग में इदियांमें निर्मालता आती है, गन में प्रसचता होती है, दंत व केशसमूह में दढता आती है। श्वास, कास, छींक, क्मन, स्वरंभंग, निदा रोग, काच [?] प्रलाप, कफसाव ये रोग दूर होते हैं॥ ४५॥

तंद्रा मतिक्षायनमञ् शिरोगुरुत्वं । • दुर्गधनाननगतं मुखजातरोगान् ॥ धूमो विनाश्चयति सम्यगिह मयुक्तां । योगातियोगविषरीतविधिमवीणैः ॥ ४६ ॥

भावार्थः — आल्रस्य, जुलाम, शिरके भारीपना, मुखदुर्गंध व मुखरत अनेक रोगों को योग अतियोग व अयोग को जाननेवाले वैद्यों के द्वारा विधिपूर्वक प्रयुक्त धूम अवस्य नाश करता है ॥ ४६ ॥

योगायोगातियोगः

वंगिं। भवत्यधिकरोगविन।श्वहेतुः। साक्षादयोग इति रोगसमृद्धिकृत्स्यात्॥ योग्योषधेरतिविधानभिद्यातियोगः। सर्वोषधमकटकर्मसु संविचित्यः॥ ४७॥ भाषायी: — जो धूम प्रवष्ठ रीग की शांति के लिये कारणभूत है अर्थात् जिस के सेवन से रोग की ठीक र शांति हैं। जाती है, ंजिंसे योग या सम्पन्योग कहते हैं। जिस के प्रयोग से रोग वढ जाता है उसे अयोगे और योग्व औषधियों से अधिक प्रमाण में धूम का प्रयोग करना उसे अतियोग कहते हैं। इन योग, अयोग, अतियोगों को प्रत्येक औषधिकर्म में विचार करना चाहिये। '४७॥

## धूम के अतियोगजेम्य उपद्वयः

धूमे भवत्यतितरामतियोगकाले कर्णध्विनः शिरसि दुःलिमिहात्मदृष्टे । दीर्बस्यमप्युक्तितं च विदाहतृष्णा संतर्वयेष्टिस्स नस्यष्टतेर्जयस् ॥४८॥ भावार्थः—धूम के अत्यधिक अयोग होने पर कर्ण में शब्द का अवण होते है। उसे शिरो-तर्पण, नस्य व घृतों के प्रयोग से जीतना चाहिये ॥ ४८॥

## धूमपान के काल.

मायोगिकस्य परिमाण् विहास्रपातः श्रेषेषु दोषनिस्तेरवर्षि विषेयः। पीत्वागदं तिकसुतण्डुलजार्च्यवाम् धूमं पिषेद्रमनभेषजसंमितदम् ॥४९॥

भावार्थ:— आंखों में आंसू आने तक प्रायोगिक घूमका प्रयोग करना चाहिये यही उस का प्रमाण है। बाकों के घूमों का प्रयोग दोषों के निकडनेतक करना चाहिये। वमन औषधियों से स्ट्रिंड वामनीय घूम को अगद, तिल व चावल से सिद्ध यवागू को पीकर पीना चाहिये॥ १९॥

## शंह्य व सवलप्रद्वणेन.

धृमं विधाय विधिवन्मुखश्चोधनार्थे गण्डूषयोगकवळप्रद्रणं विधास्ये । गण्डूषित्यभिदितं द्रवधारणं तच्छुष्कौषर्धरपि भवेत्कवळप्रदारूयः ॥५०॥

भावार्थ:—विधिपूर्वक धूम प्रयोग का वर्णन कर के अब मुखकी शुद्धिके छिये गण्डूप (कुरछा) प्रयोग व कबछ प्रहण का वर्णन करेंगे। मुग्वमें द्रवधारण करने को गण्डूप कहते हैं। कबछप्रहण में शुष्क औषधियोंका भी धारण होता है।। ५०॥

<sup>• .</sup> १. कोई तो जिस से राग शामनं नहीं होता है, उसे अयोग कहते हैं ॥

#### गंह्रप धारणविधि.

सिद्धार्थकत्रिकदुकत्रिफछाइरिद्धा- । करकं विखोद्य खबणाम्छसुलोष्णतायैः ॥ सुस्विक्षकंठनिजकणेख्याटदेश- । स्तं घारयेद्वमतः परिकार्तयेन्सः ॥ ५१ ॥

भावार्थ.—सब से पिष्टेंडे रोगी के कंट, कर्ण व छछाट प्रदेशमें स्वेदन प्रयोग करना चाहिये। बादमें सफेद सरसों, त्रिकटु, त्रिफछा व हृष्ट्वीको अच्छीतरह पीसकर (कल्क तैयार कर के) उसे छवण, आग्छ व मंदोष्ण पानी में घोछ छैवे और उस दूव की मुखमें धारण करना चाहिये। उसे कृवतक धाण करना चाहिये हैं इसे आगे कहेंगे॥ ५१॥

## गंडूपघारण का काल.

यावत्कफंन परिवेष्टितमीषधं स्यात्तावन्धुःलं च परिपूर्णमचाल्यमेतत् । यावद्विलोचनपरिप्लवनं स्वनासास्रावं भवंदतितरां विस्रजेत्तदा तत् ॥५२॥

भाषार्थ: — जब तक मुख में रिधत औषाधि कफसे नहीं भरजाय तब तक हुख की क्छिकुछ हिळाना नहीं चाहिये। और जब नेत्र भीग जाय [ नेत्र में पानी भर जाय] 'एवं नाक्षिकासे साव होने छग जाय तब आष्टिको बाहर उगछना चाहिये।। ५२।।

## गंडूपधारण की विशेषविधिः

अन्यद्विष्ठश्च पुनर्ष्यनुसंक्रमेण संचारयेद्थ च तद्विस्र जेद्यथावत् । दोषे गतं गतवतीह शिरोगुरुत्वे वैस्वर्यमाननगतं सुविधास्य यत्नात्॥५१॥ अन्यं न वार्यमधिकं गलकोषहेतुस्तृष्णास्यवनिमित्तामिति प्रगल्भैः । भार्या भवति निजदोषविश्वषभेदात् साराम्लतेलस्तमृत्रकषायवर्गाः ॥५४॥

भाषार्थ: — पूर्वोक्त प्रकार से पुनः उस दन को छेकर मुख में धारण करना नाहिये। पुनः विधि प्रकार बाहर छोडना चाहिये। दोष निकल जावे, शिर का मारीपना ठीक हो जावे, स्वरमंग व अन्य मुखगतरोग शांत हो जावे तबतक, यलपूर्वक इस प्रयोग को करे। इस प्रकार रोग शांत हो जाने पर कि दूसरे दन को अधिक धारण न करे। अन्यथा गलशोषण, तृषा आदिक उपद्रव होते हैं, ऐसा विद्वज्जनों ने कहा है। एवं दोषभेद के अनुसार क्षार, आम्ल, तेल, छत, मूश व कषाय वर्ग औषधियों के दन को धारण करना चांहिये॥ ५३॥ ५४॥

## 📑 . 🐪 गंडूप के इस का ममाण और कवलविधिः

गंड्रवसद्भवगतं परिमाणमत्र महेक्तं हुत्वार्धिमिति नान्यदते।स्ति विश्वविद् । । . . . पूर्णे मुक्ते भवति तह्रवमत्र चारुयं हीनं न दोषहरमत्र भवेदशेषम् ॥५५॥०

भावार्थ: — गंड्रव के दव का प्रमाण मुखकी अर्थ मात्रा [मुद्द के आधे में जितना समावें उतना ] भें बतलाया है। यदि द्रव से मुख को पूर्ण भर दिया जाय अथवा मुद्द भर द्रव धारण किया जाय तों, उसे मुख के अंदर इधर उधर न चला सकते के कारण वह संपूर्ण दीवों को हरण करने भें समर्थ नहीं होता है। ५५॥

तस्मान्धुस्वार्थपरिमाणयुतं द्वं तं निश्चेषदोषहरणाय विधेयमेवं।

शुष्कीषपैश्र कवलं विधिवद्विधाय संचर्यतां हर्णमिच्छद्शेषदोषम् ॥५६॥

भावार्थः — इस कारण से सम्पूर्ण दोषों को हरण करने के छिये मुख के अर्थ प्रमाणें द्रवं धारण करना चाहिये। एवं सर्दिणों को हरण करने की इच्छा से, शुक्क [सूखें ] औषधियों से शास्त्रोक्तविधि से कवळ धारण कर के उसे चवावे ॥ ५६॥

## नस्यवर्णन प्रातिज्ञा व नस्य के दो भेद.

एवं विधाय विधिवत्कवलप्रहारूयं नस्यं प्रवीमि कथितं खलु संहितायाम्। नस्यं चतुर्विधमपि द्विविधं यथावत् यत्स्नेहनार्थमपरं तु ज्ञिरोविरेक्सम्॥५७॥

भावार्थः — इस प्रकार विधिपूर्वक गण्डूष व कवळ प्रहण को निरूप्णकर अव आयुर्वेदसंहिता में प्रतिपाठित नस्पप्रयोग का कथन करेंगे । यद्यपि नस्य चार प्रकार का है। किर भी मूटतः स्नेहन नस्य व शिरोविरेचन नस्य के भेदसे दो प्रकार है॥५०॥

## स्नेहन नस्य का उपयोगः

यत्स्नेहनार्यमुदितं गलरक्तमूर्थास्कंभोरसां बलकरं बरदृष्टिकृत्स्यात् । बाताभिघातिक्रिरसि स्वर्दतकेशस्मश्रुपञ्चातस्वरद्गरूणके विधेयम् ॥१८॥

भावार्थः — स्नेहन नम्य कंठ रक्त मस्तक कंघा और छाती को बल देने वाला के लाखी में तेजी लानेवाला है। वात से अभिघातित [पीडित ] शिर [शिरो रोग ] में, पिड्त, केश [बाल ] व मूळ गिरने गें, कठिन दाहण नामक रोग में इस स्नेहन नस्य का प्रयोग करना चाहिये॥ ५८॥

#### स्तंहनतस्य का उपयोगः

कण्मियेषु तिमिरे स्वरभेदवक्त्रकोषेऽप्यकालपलिते वयबोधनेऽपि । पित्रानिलप्रभववक्त्रगतामयेष् सुरनेहनास्यमंदिक हितर्द्वसराणाम् ॥ ५९॥ भावार्थ:—सान के रोगों में, तिनिर रोग में, स्वरसंग में, मुखरोध में केश पक्षते में, आयु बढ़ाने में एवं िच व वात विकारशे उत्पन्न समस्त मुस्तगत रोगों में, इस स्नेहन नत्य का उपयोग करना चाहिये, जो कि मनुष्यों को अत्यंत हितकारी है ॥५९॥

#### विरेचननस्य का उपयोग व कालः

यत्स्याच्छिरोगतविरेचनमूर्ध्वजष्टश्लेष्मोञ्जवेषु बहुरोगचयेषु योज्यम् । नस्यं द्वयं विधिमञ्चक्तवतां प्रकुर्याद्यश्चे स्वकाछविषये करतापनायैः ॥६०॥

भावार्थ:—विरेचन नस्य को उर्ध्वजनुगत, इंसर्ल के इड़ी के उपर के [ गळा नाम आंख आदि स्थानगत ] नानाप्रकार के कपजन्य रोग समृहों में प्रयोग करना चाहिये। इन दोनों नस्यों को भोजन नहीं किये हुए रोगी पर जिस दिन आकाश बादलों से आच्छादित न हो, और दोषानुसार नस्य का जो कालै बतलाया गया है उस समय, हाथ से तपाना इत्यादि कियाओं के साथ २ प्रयोग करना चाहिये॥ ६०॥

## स्तेहतनस्य की विधि व मात्रा.

सुस्यिक्षगंदगरूक्ष्णरूकाटदेके किंचिद्धिरूंबित यथानिहितोत्तमांगे। उक्षामिताप्रयुत्तसद्विरद्वयेऽस्मिक्षासापुटे विधिवदत्र सुस्तोष्णविद्न् ॥ ९१॥ स्नेहस्य चाष्ट्रगणना विहितानि द्यात् मत्यककोऽत्र विहिता मथमा सु मात्रा। अन्या ततो द्विशुणिता द्विशुणक्रमेण मात्रत्रायं त्रिविधचारुपुटेषु द्यात्॥६२

भावार्थ:— कपोछ, गछा, कान, छटाटदेश [ माथे के अप्रमाग ] की [ हाथ को तपा कर ] स्नेदन करे और मस्तक को इस प्रकार रखें कि मस्तक नीचे की ओर झुका हुआ और नाक के दोनों छेद ऊपर की ओर हो, इस प्रकार स्वकर एक र नाक के छेदों में सुखीष्ण [ सुहाता हुआ कुछ गरम ] तैल के आठ र बिन्दु ओं को विधि प्रकार | रुई आदि से लेकर ] छोडें । यह सोल्ड बिन्दु स्नेहन नस्य की प्रथममात्रा है । दितीय मात्रा इस से दिगुण है । तृतीय मात्रा इससे भी दिगुण है । इस प्रकार तांन प्रकार की तीन मात्राओं को [ दोषों के बलावल को देखते हुए आवश्यकतानुसार ] नाक के छेदों में डाले ॥ ६२ ॥ ६१ ॥

१. ओ अस का काल है वही नस्य का काल है।

तर्जनी अंगुर्छी के दो पर्व तक स्लेह में बुवो देवें । उस से जितने स्लेह का मोटा विंदु गिरे खेसे एक विंदु जानना चाहिये ।

#### वित्रर्धनस्य.

# मुस्नेश्नार्थस्यदिष्टमिदं हि नस्यं मोक्तं तथा मततंसत्मविषश्चेनं च । तत्र मतीत्नवकाळविश्वेषणेषु कार्ये यथाविश्तितत्मतिमर्श्चनं हु.॥ ६३ ॥

मावार्थ: -- उपर्युक्त नस्य, स्नेहन करने के लिये कहा गया है। इसी स्लेहन नस्य, का एक दूसरा भेद है जिस का नाम प्रतिमर्शनस्य है। इस प्रतिमर्शनस्य प्रयोग के नी काल है। इन्हों नी कालों में विधि के अनुसार प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग करका चाहिये॥ ६३॥

## प्रतिमर्शनस्य के नी काल व उस के फल.

मातस्समुत्थितनरेण कृतेऽवमभें सम्यञ्चयोहति निश्चोषितं मसं यत्। नासामताननगतं मबकां च निद्रामाबासनिर्गमनकालनिषेवतं तु ॥ ६४ ॥ बातात्तपमबलधूमरजोऽतिबाषां नासागतं हरति श्वीतिमहांबुपानात् (१)। मक्षाकितात्मदस्त्रनेन नियोजितोऽयं दंतेषु दाद्र्यमधिकास्यमुगंधिता च ॥६५ कृयोद्वजायपहरत्यधिकां दिवातिस्रुप्तोत्थितेन च कृतं मतिमर्भनं तु । निद्राबग्नेषम् तिष्ठरसो गुरुत्वं संहत्य दोषमपि तं सुलिवं करोति ॥६६॥

भावार्थ: — प्रातः काल में उठते ही इस प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग करें तो रात्रि के समय नासिका व मुख में संचित्त सर्व मल दूर होते हैं। एवं अध्यक्षिक प्रवल्ध निद्रा भी दूर हो जाती है। घर से बाहर निकलते समय प्रतिमर्श का सेवन करे की नाक संबंधी कात, धूप, धूम व धूलि की बाधा दूर होती है। दंतधावन [दंतीन ] करने के बाद इस का प्रयोग करे तो दांत मजबूत हो जाती हैं। मुख सुगंधयुक्त होता है एवं [दांत व मुख सम्बंधी] भयंकर पीडायें नाश होती हैं। दिन में सोकर उठनेके बाद इस मितमर्श का प्रयोग करें तो निद्रावशेष, शिरोगुरुत्व एवं अन्य अनेक दोषों को नाश कर उस मनुष्य को सुखी करता है।। ६४ ॥ ६५ ॥ ६५ ॥

रै. स्नेहन नस्यका दो मेद है एक मर्श और दूसरा प्रतिमर्श, इसे अवमर्श भी कहते हैं। इस कोक के पहिले के कोकों में जिस स्टेहन नस्य का वर्णन है वह मर्शनस्य है। क्यों कि ग्रंबांतरों में भी बेता ही कहा है।।

२. १ प्रातःकाल उठकर, २ घर से बाहर निकलते समय, ३ दंत धावन के बाद ४ दिन में तोकर उठने के प्रधात्, ५ म.मं चलनेके बाद, ६ मूत्र त्यागने के बाद, ७ वमन के जंत, द मोकर्नात, ९ तायंकाल, वे प्रतिमर्श के नी काल हैं।

ष्यभ्याक्षकनरेण नियोजितस्तु पंषश्रमं व्यपय इत्यसिलांगदुःसम् । निक्षं समूत्रित्तमताप्यभिषेचितोऽमं सद्यः मसादयति नीरदर्गगसंस्यग्गः।६७॥

माबार्ध: -- रास्ता चलकर जो मनुष्य यक गया हो उस के प्रांति भी प्रतिमर्श का प्रयोग, करें तो संपूर्ण मार्गश्रम दूर होता है एवं शरीर की वेदना दूर होती है। रोज मूश त्यागने के बाद इस का प्रयोग करे तो शरीर में स्थित नीर्द [मल ] को सम्बद्धा प्रसम् [दूर] करता है।। ६७॥

वाते नरेऽपि गङ्कप्रवद्यासमाश्च निश्चेषतो व्यपहरत्यभिवैषितस्तु । भक्ताभिकांसणमपि प्रकरोति साक्षाच्छ्रोतांविश्चद्धिमह भक्तवतावमर्जः॥६८

मानार्थ:— वमन कराने के बाद प्रतिमर्श का प्रयोग करे तो वह कंछ में छगे हुए कप को शीव की पूर्णकर से दूर करता है एवं भीजन की क्रूखा को भी उत्पक्ष करता है। भोजन के अंत में इस नस्य का सेवन करे तो स्रोनों की विद्यादि होती है। ६८॥

#### मदिगर्स का ग्रमाण.

सापं निवेषितियदं सततं नराणां निद्रासुस्वं निश्चि करोति शुस्तप्रवेषम्।
प्रोक्तं प्रमाणपि तत्पतिमर्श्वनस्य मासागतस्य च घृतस्य प्रुखे प्रवेशः॥६९॥
भावार्थः—सायंकाळ में यदि इसका रेशन करें तो उन वनुष्यों को उपित्रमर सुख निद्रा आता है। एवं सुखपूर्वक नींद भी खुळती है। स्नेह [ घृत ] नाक में ड्राक्रने पर मुख में आजाय वही प्रतिमर्श नस्य का प्रमाण जानना चाहिये॥ ६९॥

#### प्रतिमर्श नस्य का गुण

अस्माद्भवेदिति च सत्पतिमर्श्वनाचु वक्त्रं सुगंधि निजदंतसुकेश्वदाद्धीं र्वे निजदंतसुकेशदाद्धीं राज्य र

भावार्थः — इस प्रतिमर्शन प्रयोग से मुग्य में स्माधि, दंत व केशमें दढता होती है एवं कर्ण, आंख, मुख, नाक में उत्पन्न तथा गला और जन्नु के उत्पर के प्रदेश में बतान समस्त रोग दूर होते हैं ॥ ७० ॥

शिरोधिरेचन ( विरेचन नम्य ) का वर्णन.

प्यं मया निगदितं प्रतिमर्श्वनं तं बक्ष्याम्यतः परमर शिरसो विरेकम् । न नासागतं वदति नस्यमिति प्रसिद्धम् रूप्तीचवैरपि तथैय विरोविरेकम्। ७१॥ के द्वारा प्रवेश करनेवाटा कियाविशेष ) को नस्य कहते हैं यह क्षेक में प्रसिद्ध है । शिराविशेचन नस्य का प्रयोग रूक्ष औषाविशेष ) को नस्य कहते हैं यह क्षेक में प्रसिद्ध है । शिराविशेचन नस्य का प्रयोग रूक्ष औषाविशेष में द्वारा भी होता है । ७१ ॥

## शिरोविरेचन द्रव की मात्रा-

वैरेचनद्रवकृतं परिमाणमेतत् संयोजयेदि चतुरश्रतुरश्र विदृत् । एवं कृता भवति समयमातु मात्रा मात्रा ततो द्वितुणितद्वितृणक्रमेण॥०२॥

भावार्थः—शिरोबिरेचन दव को एक २ नाक के छेदों में चार २ बिंदु डाडमा न्वाहिये | यह विरेचन दव की पहिछी [ अत्यंत छघु ] मैश्रा है । इस मात्रा से दिगुण महाम मात्रा, इस से भी दिगुण उत्तममात्रा है । इस प्रकार शिरोबिरेचन के दव का प्रमाण जानना ॥ ७२ ॥

मात्रा के विषय में विशेष कथन.

तिस्रो भवंति नियतासिपुटेषु मात्रा । उत्क्रेदशोधनसुसंश्रमनेषु योज्य : ।। दोषोच्छ्येण विद्धीत भिषेक् च मार्गा । मात्रा भवेदिह यतः सङ्घ दोषश्रद्धिः ॥ ७३ ॥

भावार्थ:-- उत्केद, शोधन, संशमन इन तीन प्रकार के कार्यों में तीन प्रकार की नियतमात्रा कोती है। इन को उत्केदनादि कमें में प्रयोग करना चाहिये। दोषों के

१ इस शिरोविरेचन द्रव के प्रमाण में कई मत है। कोई तो जनन्य मात्रा सार बिन्दु मध्यम मात्रा छह बिन्दु, व उत्तम मात्रा आठ विदु ऐसा कहते हैं। और कई तो जनन्य चार बिन्दु और आगा मध्यम उत्तम मात्रा जयन्य से द्विगुण २ त्रिगुण २ चतुर्गुण भी कहते हैं। इस खिये इस का मुख्य तात्पर्य इतना ही है कि जनन्य मात्रा से आगा के मात्राओं को दोषवळ पुरुषवळ आदि को देखते हुए कल्पना कर लेनी चाहिये। जपन्य मात्रा ४ बिन्दु है यह सर्वसम्मत है। इस विषय में अन्य अंथ में इस प्रकार कहा है।

चतुरश्चतुरो बिन्दुनैककस्मिन् समाचेरत् । एषा ल्वी मता मात्रा तथा शीव्रं विरेचयेत् ॥ . अध्यर्था दिगुणां वाऽपि त्रिगुणां वा चतुर्गुणां । यथाव्याधि विदित्वा तु मात्रां समवचारयेत् ॥

२ करोति इति पाठातरं

करेक के अनुसार, मिषक् मात्रा की कल्पना करें। क्यों कि मात्रा की वीष<sup>्</sup> श्रुविकारक अति है । अर्थात् औषधिको योग्य प्रमाण में प्रयोग करने पर ही बराबर दोषों की शुद्धि । होती है अन्यथा नहीं ॥ ७३॥

> शिरोविरेचन के सम्यग्योग का स्वस्ताः श्रीत्री गस्त्रीष्ठनपनाननतास्त्रनासा-। शुद्धिविशुद्धिरपि तद्वस्त्रचन्कफस्य । सम्यक्कृते शिरसि चापि विरेचनेऽस्मिन् । योगस्य योगविधितत्पतिचेचविद्धिः ॥ ७४ ॥

भावार्थ:—शिरोबिरेचन के प्रयोग करने पर यदि अच्छी तरह विरेचन हो जाने अर्थात् सम्यग्योग हो जाने तो, कर्ण, गड़ा, ओठ, आंख, मुंह, ताछ, नोक, इन की और प्रकल कफ की अच्छी तरह विश्विद्ध हो जाती है। इस प्रकार, शिरोबिरेचन के योगांतियोग आदि को जाननेवाले विद्वान् वैद्य सम्यग्योग का प्रयोग करें ॥ ७४ ॥

प्रधमन नस्य का यंत्र-

छागस्तनद्वयनिभायतनास्य नादी ! युग्मान्वितांगुलचतुष्किमितां च धूम- । साम्याकृतिं विधिवरं सुविरद्वयात्तं। पंत्रं विधाय विधिवद्वर्योननस्यः (१)॥ ७५॥

भावार्थः — बकर्र के दोने स्तनों के सदश आकारवाली दो नाडीयों से कुक्त, चार अंगुळ लम्ब', धूमनिक्ता के सम न आकारवाला दोनों तरक छेद से युक्त ऐसा एक यंत्र तयार करके उस के द्वारा प्रधमेन नस्य का प्रयोग करना चाहिये। ७५॥

योगातियोगावि विचार.

यांगनायं विधिवद्ता यथैव धूमे । शक्तं तथेव रसनस्य विधी च सर्वे । धूमातियांगदुरुषद्रवसन्चिक्तिस्मां । नस्यातियोगविषयेऽपि चतां प्रकृषीत् ॥ ७६ ॥

१ अवपीडन और प्रनमन, नस्य वे विश्वन नस्य के ही अंद हैं। किशेबिरेवक औषावियों के रस निकाल कर नाक में छोडना यह अवपीडन नस्य है। और इन्ही औषधियों के कृष्ण को पूर्व के दारा नाक में प्रवेश कराना इन प्रथमन कहते हैं॥

भाषार्थ: च्यम प्रयोग में सम्यग्योग, हीनयोग व अतियोग के जो लक्षण कहे गये हैं यही लक्षण विरेचनरस व नस्य के सम्यग्योग, हीनयोग, अतियोग के भी जानना। युम के अतियोग से उत्पन्न उपद्रवों की जो चिकित्सा बतलाई गई है उसे नस्य के अतियोग में भी उपयोग करना चाहिये॥ ७६॥

#### वणशोध वर्णनः

न्द्रप्वं नस्यविधिविश्वेषविद्याः सर्वामधेष्वीषधा-।
न्यप्यामेति विद्य्धसाधुपरिपक्षकपार्धाजयेत् ॥
इत्यत्युत्तमसंहिताविनिहिता तत्रापि श्वांफिक्रया-।
मुक्तामत्र सविस्तरेण कथयाम्यल्पासरैर्छसिताम् ॥ ७० ॥

भावार्थ:—इस प्रकार नस्यविधि को विस्तार के साथ निरूपण किया । समस्त रोगों में भीषियोंका प्रयोग, रोग को अन्म पक विदम्ध अवस्थाओं के अनुसार करना चाहिये। ऐसा अत्युत्तम आयुर्वेदसंहिता में कहा है। अब आयुर्वेदसंहिता में जिस के सम्बंध में विस्तार के साथ कथन किया गया है ऐसे शोफ व उस की विकित्साविधि का यहा थोडे अक्षरों में अर्थात् सक्षेप में कथन करेगे॥ ७७॥

#### व्रणशोध का स्वरूप व भेद.

ये चानेकविधामया स्थुर्धिकं श्वोफाकृतिर्व्धजना-।
स्तेभ्यो भिक्षविश्वंपलक्षणयुतस्त्वङ्गांससंबंधजः॥
श्वोफस्स्याद्विषमः समः पृथुतरो बाल्पः ससंघातवान्।
बातांद्येः रुधिरेण चापि निस्तिक्षेरागंतुकेनापदा॥ ७८॥

भावार्थ:—नाना प्रकार के प्रंथि, विदेषि आदि रोग जो शोध के आकृति के होते हैं उन से भिन्न और विशिष्ट रुक्षणों से संयुक्त खबा, मास के सम्बंध से उत्पन्न एक शोफ (शोध=सूजन) नामक रोग है जो विषम सम, बढा, छोटा, व संघातस्वरूप वाला है। इस की उत्पत्ति बात, पित्त, कफ, सिन्निपात, रक्त एवं आगंतुक कारण से होती है (इस लिथे इस के भेद मी छह हैं)॥ ७८॥

#### शोधीं के लक्षण.

तेभ्यो दोषविशेषछक्षणगुणादोषोद्धवा श्लोफकाः । पित्तोभ्द्तवदत्र रक्तजनितः शोफातिकृष्णस्तया ॥.

# रक्तात्पित्रसमुद्धवोपगगुणोप्यागंतुजो खोहित-। स्तेषामामविदग्षपक्कविस्त्रसत् सङ्घक्षणं वक्ष्यतं ॥ ७९ ॥ '

भावार्थ:—वात, ित्त व ब.फ से उत्पन होंने वाले शोधों में वातादि, दो कों के ही लक्षण व गुण प्रकट होते हैं या पाये जाते हैं एवं सन्तिपातज शोध में तानों दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं। रक्तजन्य शोध में पित्तज शोध के समान लक्षण प्रकट होते हैं वार वह अत्यंत काला होता है। आगंतुज शोध में पित्त व रक्तज शोध के समान लक्षण होते है, वह लाल होता है। अब आगे इन शोधों के आव, विद्या व पक अवस्था के लक्षणों को कहेंगे।। ७९।।

शोध की आद्भावस्था के लक्षण.

दोषाणां प्रवस्नात्मति प्रतिदिनं दुर्योगयोगातस्ववं । बाबाभ्यंतरसिक्तयाविरहितत्वाद्दा प्रश्नातिं गतः ॥ योऽसी स्यात्किविनोऽल्परुक् स्थिरतरत्वक्साम्यवणीन्वितो । मंदोष्माल्वतरोऽतिकेतिनितरामामारूयकोफरस्मृतः ॥ ८० ॥

भावार्थ:—न्वणशोध में वातादि दोषों के प्रावस्य कलाधिक [शोध में कुपित दोषों का प्रभाव ज्यादा ] हो, शोध की शांति के दिये प्रयुक्त योग [चिकित्सा ] की विपरीतता हो अर्थात् सम्यग्योग न हो, या उस के शमनार्थ बाह्य व आभ्यंतर किसी प्रकार की चिकित्सा नहीं की गयी हो तो वह शोध शमन न हो कर पाकाभिमुख [पक्षने रगता है ] होता है। [ऐसे शोध का आमावस्था, विद्रम्थावस्था, प्रकावस्था हस प्रकार तीन अवस्थायें होती है उन में आमशोध का उक्षण निम्न जिल्लित प्रकार है ]। जो शोध, कितन, अरूपपीडायुक्त, स्थिर (जैसे के तसा) त्वचा (स्वस्थत्वचा) के समान वर्ण से युक्त [उस का रंग नहीं बदला हो ] एवं कम गरम हो, तथा शोध मोडा हो, और शीत हो तो समझना चाहिये कि यह आमशोध है अर्थात् थे आम शोध के जिस्ता हैं।। ८०॥

विद्ग्बद्याथ लक्षण.

यश्रानेकविषोऽतिकृग्बद्धतरोष्पात्याद्धछः सत्वरो । यश्र स्याद्धिको विवर्णविकटः श्राध्यातवस्तिस्सयः॥

१ आबिकोऽपि इति पाठांतरं

# स्थाने चंकपणासने च प्रयने दुःसपदो वृश्विका- । विद्रश्येव भवेत्तृवात्यत्विकुच्छ्रामां विद्ग्यः स्पृतः ॥८१॥

भावार्थ: जिस में अनेक प्रकार की अत्यिषक पाँडा होती हो, जो बहुत ही उच्णतासे आकुछित हो, बहुत ही विवर्ण हो गया हो, पूछे हुए बस्ति (मराक) के समान तना हुआ हो, खड़े रहने में, चलने फिरने में, बैठने में, सोने में दु:ख देता ही, जिस में बिच्छू काटे हुए के समान वेदना होती हो, जिस के हांते हुए तृषा व अरुचि अधिक होती हो, और भयंकर हो तो उसे विदग्ध शोध समझना चाहिये अर्थात् ये निदग्ध शोध के लक्षण है ॥ ८१॥

#### पकशोध सक्षण.

यश्र स्याद्ववांतरुङ्मृदुतरी निर्लोहितोऽल्पस्स्वयं।
कण्डूत्वन्परिपोटतोद्वालिनिम्नाद्यैः सतां लक्षितः॥
अंग्रुल्याः परिपीदिते च लुलितं भूयो धृतौ बारिब-।
धः श्रीतो निरुषद्वो रुविकरः पकः स श्रोफः स्मृतः॥८२॥

भाषार्थ: — जिस मे पीडा की शांति होगई है, मृदु है, छाड़ नहीं है, (सफेद है) सूजन कम होगया है, खुजली चलती है, त्वचा कटने लगती है, सूई चुभने जैसी पीडा होती है, बली पडती है, (तनाव का नाश होता है) देखने में गहरी माल्म होती है, अगुंली से दबानेपर जल से भरे हुए मशक के समान अंदर पीप इधर उधर जाती है, छूने में शांत है, उपद्रशों से रिंदत है, जिस के होते हुए अन में रूचि उत्पन्न होती है [ अरुचि नष्ट होती है ] उसे पक शोध समझना चाहिये ॥ ८२ ॥

### व फजन्यशोध के विशिष्टपकस्स्मण.

गंभीरानुगतं बलासजनिते रोगे सुपक्वे क्वाचि- । न्धुद्धंत्पकसमस्तलक्षणमहष्त्वाऽपक एवेत्पळम् ॥ विद्यो यत्र पुनश्च श्रीतलतरस्त्वकसाम्यवणीन्वितः । श्रांफस्तत्र निनीय मोहमस्त्रिल हित्वाशु संशोधयेत् ॥ ८३ ॥

भावार्थः — गम्भीर [ गहरी ] गतिवाला कप्रजन्य शोध अच्छी तरह पक जाने पर भी, सम्पूर्ण पक लक्षण न दिलने के का ण, कही र उसे अपक समझ कर वैद्य मोह को प्रप्त होता है। अर्थात् विदारण कर शोधन नहीं करता है। इसलिये ऐने

शोध में, शीतळस्पर्श व स्थिस्थ त्वचा के समान वर्ण देख कर अपने सम्पूर्ण अज्ञान की त्याग कर शीव ही उसे शोधन करना चाहिये || ८३ ||

#### शोधोपशमगविधि

वामं दोषविशेषभेषजगणालेपैः मशांति नये—।
हुष्टैः पाचनकैर्विदम्भमधिकं संपाचयेदंधनैः ॥
पक्षं पीदनकैस्सुपीदितमलं संभिद्य संशोधये—।
द्रथ्या वधनमध्यतीव शिथिलो गाटस्समश्रोच्यते ॥ ८४ ॥

भावार्ध: — आम शोध को दोषों को प्रशमन करने वाले औषधियों से लेपन कर उपशांत करना चाहिये। विदग्ध शोध को क्रूर पाचन औषधियों के पुल्टिश बांध कर पकाना चाहिये। पक शोध को पीड्ड औषधियों हारा पीडित कर और मेदन [मिद] कर एकदम् ढीला, इस के या भध्यम (न ज्यादा ढीला न अधिक कस के) राति से, [जिस की जहां जरूरत हो] बंधन [पट्टी] बाधकर संशोधन करना चाहिये। इन शिथिल आदि बंधन विधानों को अब कहेंगे॥ ८४॥

#### बंधनाविधि-

संधिष्विश्वष्ठ वंधनं विश्विलिमिरयुक्तं समं चानने । श्वास्त्राक्षणेगके समेद्रवृषणे पृष्ठोक्षणर्थोरसि ॥ गाढं श्रिकिल्डरसोरुवंसजधने कुसौ सक्तं तथा । योज्यं मेवजकमीनिर्मितभिषग् भैवज्यविद्याविदन् ॥८५॥

भावार्थः — राशिर के संधित्थानों में, नेहों में सदा शिथिळ बंधन ही बाँधना चाहिये। मुख, हाथ, पर, कान, गला, शिक्षेंद्रिय, अंडकोष, पीठ, दोनों पार्क्व[फंसळी ] और लाती इन स्थानों में समबंधन [मध्यम शित से ] करना चाहिये। चूतळ, शिर, राङ् बंधन स्थान, कुक्षि ] कुख ] कक्ष इन स्थानों में गाढ [कस के ] बंधन करना चाहिये। मेपज कर्म में निपुण वैद्य मैपज्य विद्या को जानते हुए अर्थात् घ्यान में रख कर उपरोक्त प्रकार बंधनिक्रिया करें। ८५॥

#### असवैद्यानिदा.

यश्चात्माञ्चत्याममाञ्च विद्धात्यत्यंतपकोयमि । त्यज्ञानाद्वतिपक्षमाममिति यश्चोपेक्षते लक्षणेः॥
तौ चाज्ञानपुरस्सरी परिहरेद्विद्धात्महापातकौ ।
यो जानाति विद्यप्यक्तिविधिवत्सोऽयं भिष्यव्ह्वभः॥ ८६॥

मायार्थ:— जो अपनी अझनता से, आम [क्रमा] शोध [कीडे ] की कार्यते पक सम्झकर चीर देता है अथवा जो अत्यंत पक शोध को अपक [ आम ] समझ केर उपका कर देता है, ऐसे दोनों प्रकार के वैच अझानी हैं और महापापी हैं। ऐसे वैमों की विदान रोगी छोड देनें अर्थात् उन से अपनी इटाज न करावें। जो शोध के आम। विदग्ध, पक, अवस्थ ओंको अच्छी तरह जानता है वहाँ वैचों के स्वामी या वैचों में अह है।। ८६।।

एवं कर्मचतुष्ट्यमतिविधि सम्यग्विधायाधुना ।
 सर्वेषामतिदुःखकारणजरारोगमञ्जातिपदैः ।।
 केश्वान्काश्वश्वांकशंख (दश्वान्नीखाखिमाखोपमा – ।
 न्कर्त्व सत्यतमोठभषजगणेराखक्ष्यते सत्क्रिया ।। ८७ ॥

भावार्यः—इस तरह चार प्रकार के कर्म व उन के [अतियोगिद होने पर उत्पक्त आपत्तियों के ] प्रतिविधान [चिकित्सा ] को अच्छी तरह वर्णन कर के जब काशतृण, चंद्र, व शंख के सहश रहने वाले सफेद केशों (बालों) को, नींब, अलिमाला [अमरपंतित ] के सहश काले कर ने के लिये श्रेष्ठ चिकित्सा का, सर्व प्राणियों को दुःख देने वाले जरा [बुढ.पा ] रोग को उपमशन करनेवाले, सत्यञ्जूद [अन्यर्थ ] औषधियों के कथन के साथ र निरूपण करेगे ॥ ८७ ॥

#### पलितनाशक छेपः

आम्रास्थ्यंतरसारच्णीसद्दमं छोहस्य च्णी तयोस्तुर्यं स्यात्त्रिफछाविच्णीमतुळं नीळांजनस्यापि च ॥
एतच्चणी चतुष्ट्यं शिफलया पकोदकैः षहुणै-।
स्तैळेन द्विशुणेन मर्दितमिदं छोहस्य पात्रे स्थितम् ॥ ८८ ॥
धान्ये मासचतुष्ट्यं सुविदिते चोध्दृत्य तत्प्जयि- ।
त्वाळिन्येत्त्रिफछांबुधौतसितसकेशांच्छशांकोपमान ॥
तत्कुर्यात्स्रणतोऽश्वरुद्रमरसंकाशानकेषानश्चरे ।
विन्यस्यामळळोहकांतकृतसद्वरं तु संधारयेत् ॥ ८९ ॥

भावार्थ: - आम की गुठली के मिंगी का चूर्ण व लोहे के चूर्ण को समभाग केंवें। इन दोनों के बराबर त्रिफलाचूर्ण और निलंजन [त्तिया वा सुग्मा] चूर्ण लेवें। इन चारों चूर्णी को ( सर्व चूर्ण के साथ ) एकत्र कर इस में छह गुना त्रिक्तले के कादा और दुगना तिक का तेल मिछाकर अच्छी तरह मर्दन [घोट ] कर लोहे के पाश में. भर दे और इस्से शान्य की राशि में चार महीने तक रखें अर्थात् गाढ दें। पश्चात् उसे निकाल कर समावान् की भाकि भाव से पूजा कर के बालों पर लेपे करें एवं बादमें शिफला के कार्ड से खो डाले। वे चंदके समान रहनेवाले सफोद बाल भी क्षणमाश से ही मेघ [बादल ] व अमर के समान काले हो जाते है। इसी योग को शुद्धकांतलोह के भाम के साथ तैयार कर के खावे और साथ सदाचरण का पालन करें।। ८८॥ ८९ भी

# केशकृष्णीकरणपर छेप.

मृद्ध्यीनि फल्लानि चूंततरुसंभूतानि संगृष्क सं। यूर्ण्यायस्कृतकोळ्जैः पळ्ञतं तैलाहके न्यस्य ते-॥ रत्रेष त्रिफळाकषायमपि च द्रोणं घटं संस्कृतं। यूष्पासं बर्धान्यकूपनिहितं चोक्तकमाळेपयेत्॥९०॥

भाषार्थ: — मृदुगुठिखें से युक्त आम के फल, (कच्चा आम-क्यारी) छोइ चूर्ण, बेर, इन को समभाग छेकर चूर्ण करे। इस प्रकार तैयार किये दुए सी पढ चूर्ण को, एक आढक तिल के तैल व एक दोण तिफला के कांटे में अच्छी ताइ से मिला कर एक [ घी व तेल से ] संस्कृत [ मिट्टी के ) घडे में भरे और इस घडे को छह महीने तक घान्य राशि में गढ दें। उसे छह महीने के बाद निकाल कार पूर्णीक कम से छेप करे तो सफेद बाल काले हो जाते हैं॥ १०॥

केशकृष्णीकरण तृतीय विधि.

भृंगायस्त्रिफकाश्चनैः कुतमिदं चूर्ण हितं लोहित-।
एवं च त्रिफकांभसा त्रिग्राणितेनाकोट्य संस्थापितम्॥
मातस्तज्जलनस्यपानविधिना संपर्ध संकेपनैः।
केश्वाः काश्वसमा भ्रमदश्चमरसंकाशा भवेषुः क्षणातु॥ ९१॥

मानार्थ: — मांगरा, छोइचूर्ण, त्रिकला, इन को सममाग छेकर चूर्ण करे और इसे तिशुना त्रिकला के कथाय में घोल कर (घड़े में भर कर थान्य शाही में) रखें, इस प्रकार साथित जै।विधि के द्रव का प्रात:काल उठ कर नरम छेथे, पांचे, केशों पर मर्दन व केप करे तो, काश के समान रहनेवाले सफेद बाक क्षणक ल में भौरों के हमान काले हो जाते हैं।। ९१।।

**१ रात्रि के समय क्षेप क**रे व सुबह था डाँछे । २ **क**ियाँ इति पाठातरं,

# केशकृष्णीकरण तेल.

े पिण्डीतित्रिफछामृतांबुरुइसक्षीरद्वपत्यक्करा-।
नीलीनीलसरंजिरक्तकुमुदांब्रिकाथसंक्षिद्धके ॥
तैले कोइरजस्सयष्टिमधुकं नीलांजनं चूर्णितं।
दत्वा खल्वतले प्रमर्दितपिदं केब्रीककाण्यीवहम् ॥ ९२ ॥

मादीर्थ — मनफल, त्रिफला, गिलोय, कमल, क्षारवक्षों की छाल, महानीक नीलकमल व रक्तकमल के जड, इन से सिद्ध तैल में लाहचूर्ण को मिछा कर सहस्र में डाल कर खूब त्रोटे। फिर उसे पूर्वोक्त विधि प्रकार उपयोग में टावें तो केश आयंत काले होते हैं!। ९२॥

> करकं सित्त्रप्रकाकृतं प्रथमतस्ति हिर्म्प केशान् सितान्। धौतांस्तित्रप्रकांबुना पुनरपि प्रमुक्षयंत्सीद्रस—॥ भ्दृतैस्तंबुक्जे सुकुंदकयुतैस्तत्तण्डुकाम्बुद्रवैः। पिष्टैकों हरजस्समैरसितसत्केशा भवति स्फुटम्॥ ९३॥

भावार्थ:—सफेद बालों पर पहिले त्रिफला के कस्क को लेप कर के त्रिफला के काढे से भो डाले। पश्चात् लोहचूर्ण को इस के बराबर, चम्पा, वायबिडंग कुंदुरु इन के रस व चावल के भोवन से अन्छीतरह पीस कर बालो पर लगाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं॥ ९३॥

केश कृष्णीकरण हरीतक्यांद छेप.

तैलंभ्दृष्टद्दशतकी समधूतं कांसस्य चूर्ण स्वयं।
भूष्टं लंदिरजस्तयो समधूतं नीलांजनं दत्समम् ॥
भूगी सन्मद्यंतिकासद्दभगस्रीयनीलीनिका—।
कल्कैस्तत्सद्दक्षेससुमदिंतिमदं तैलेन खल्बं।पलं॥ ९४॥
लंदि पात्रवरं घने सुनिहितं घान्यं।रुक्र्यस्थितम् ।
पणासं स्वयवा त्रिमासमिष तन्मासद्वयं मासकम् ॥
एकं तच्च ससुध्दतं समुचितैस्सत्यूजनैः पूजितं ।
लिम्पेत्सांमतमेतदंजननिभान् केकान् प्रकुर्यात्सतान् ॥ ९५॥

१ अथवा अधिकाय इस राज्द का अर्थ चतुर्यांग्रकाय भी हो सकता है। २ लिखा इति पाठांतरे,

भावार्थ:—तेल से भूना हुआ हरड, और कांस के चूर्ण थे दोनों सममाग, इन दोनों के बराधर छोड्चर्ण, इतना ही नीलांजन [त्तिया] इन सब को एकमेक कर भिळानें। मांगरा, मिल्लका [मोतिया] सहचर [पीली कटसरेया] कटसरेया, भील, हलदी इन के कल्क को उपरोक्त चूर्ण के बराबर लेकर उस में मिलावे। पश्चात् इस में तेल भिलाकर खरक में अच्छीतरह मर्दन करे एवं उसे अच्छे (मजबूत) लोहे के बरतन में डालकर छह महीना, तीन महीना, या एक महीना पर्यंत धान्यराशि में रखें। किर उसे किकाल कर उन्चित पूजा विधि व द्रव्य से पूजन कर के समेद बालोंगर लेपन करे तो क्लाबर ही केश कज्जल के समान काले हैं ते हैं॥ ९४॥ ९५॥

# केशकुष्णीकरण स्थामादितेलः

इयामसेर्यकाणां सहचिरयुतसत्कृष्णिपण्डीतकानाम् ।
पुष्पाण्यशापि पत्राण्यधिकतरमहानीलिकानीलिकानाम् ॥
तन्धीं नाम्राजुनानां निचुलबद्रसत्क्षीरिणां च दुमाणां ।
संभोष्याच्ण्यं चूर्णं समधृतमिक्षळं छोइचूर्णेन सार्धम् ॥ ९६ ॥
मास्तित्रचूर्णेस्समानं सरसिजबरसत्स्थानपंकं समस्तं ।
नीक्षीभृंगासमानां स्वरसिक्षिलतं त्रैफलेनाम्भसा च ॥
लाहे कुंभे निधाय स्थितमय दश्वरात्रं ततस्तैः कषायैः ।
कल्केस्तावद्विपच्यं तिल्लमणिलिमा यावदा भतकेशाः ॥ ९७ ॥
पत्तैलं यथावन्निहितमित्विने काह्कुभे तु मासं ।
सालिपेच्ल्लं किषानिलक्लिक्लिक्सिलनीलांजनामान् ॥
कुर्यात्सयस्समस्तान् आतिललितलस्लांहकांतांक्ल्लंतान् ।
वक्ते विन्यस्य यत्नादिधिकतरमरं राज्येत्तरकपाळम् ॥ ९८ ॥

भावार्थ: — फूट नियंगु [!] करसेरया पीली करसरेया, काला नेनफल, इन के फूट, महानीट और नीट के पत्र, शालपणीं, अमकी गुठली की निगी, अर्जुन की छाल, समुद्रफल, बर, क्षीरी दक्षों की छाल, और छोह चूर्ण इन सब को सममाग छेकर चूर्ण करे। इन सब चूर्णों के बराबर कमल स्थान [ जहां कमल रहता है उस स्थान ] के कीचड को छेकर ( उस में ) मिलाये। और इसे, नीट व मांगरा इन दोनों के क्राय-भाग स्वरस, व त्रिफल के काथ [ काला ] से मर्दन कर एकमेक करके छोहे के घड़े में भरकर [ मुंह बंद कर के ] दस रात रखें। इस प्रकार तथार किया हुआ

भाषा है जिस्ता व निल्ं में निलं में निलं में तिल के तिल को तिल क

निकिशंगरसं फलनवरसं मत्येकवेकं तथा ।
तेलं मस्यपितं मग्रह निक्तिलं संलोह्य संस्थापितम् ॥
सारस्यासनदृश्वनस्य शक्तिश्वे संलोह्य संस्थापितम् ॥
सारस्यासनदृश्वनस्य शक्ति दग्व्या हरेदासवम् ॥ ९९ ॥
तालायोंऽजनघोषच्यापित्तं दग्व्या हरेदासवम् ॥ ९९ ॥
तालायोंऽजनघोषच्यापित्तं अस्यं मग्रहायसं ।
पात्रे न्यस्य तथा समेन सहसा सम्मद्ये निष्ठ्रवम् ॥
तं तैः शोक्तरसेः पुनस्समितिः अस्ते सृदौ पाचितं ।
धान्ये मासचतृष्ट्यं सुनिहितं चोध्यृत्य संप्जयेत् ॥ १०० ॥
केशान्काश्वसमान्फलजयकसत्कल्केन लिसान्युनः ।
धौतांस्तित्त्रफलोदकेन सहसा संमृक्षयेदीयश्वम् ॥
केशत्रे न्यस्य सुकांतवृत्त्यसम्बद्धसंवारयेत्संततं ।
साक्षादंजनपुंजमेचकिनमः संजायते मूर्घजः ॥ १०१॥

भाषार्थ:—नील, भागरे के रस, त्रिपला के काथ (काडा) ये प्रत्येक एक र प्रस्थ (६४ ते। छे) और तिल का तैल एक प्रस्थ लेकर सक- निलाकर रखें। निजयसार इस के सार (इस के बाहर की लाल को छोड़कर खंदर का जो मजबूत भाग होता है वह ) के दुकड़ों को दो होण प्रमाण लेकर, घड़े में भरे और भिलाने के तैल निकालने की विधि से, आग्निसे जलाकर अधःपातन करके उस का आसव निकाल। फिर, तार्क, लोह, निलाजन, [सरमा] कांसा, इन के (समभाग विभक्त) एक प्रस्थ चूर्ण को लोह कि पात्र में डालकर द्रव पदार्थ के बिना ही अच्छीतरह थोटना चाहिये। घोटने

<sup>्</sup>राहः १ तेल १९६६ असप उस तैलको हायमें छेषत सफेद गुल या बगलेके पंसा के उसपर संगाधन देनों। यदि वह काला न हुआ तो किर उक्त काथ व करक डाल कर पकार्वे । इस अकार जब तक बाल काला न हो तब तक बार २ काथ करक डाल कर पकारा नीहिंगे।

२ दो चरणॉका अर्थ ठीक समक्ता नहीं।

के बाद इसे उपर्श्वतः रहों के साथ जो उस के बराबर हो मृदु अग्नि में पक्ता बर धारय याभि में चार मिल्ले तक रखें। पश्चात् उसे निकाड़ कर पूजन करें। अनंतर काश के समान शफेद बालों पर त्रिफटा के बल्क टेपन कर त्रिफला के काढ़े से ही धोडाड़ें। बाद उपर्युक्त ओषि को शीघ ही केशो पर लगावे। जिस से केश कब्जड़ की साही के समान काले व चमकांल हो जाते है। ९९॥ १००॥ १०१॥

# महा अक्ष तेल

काक्षयर्वे वेश्वपूरवकटतरकपित्याम्रजंबृद्रपाणां । श्रेक्षेयस्यापि पुष्पाण्यमृतइटमहानी। छिकामीद्यंती ॥ नीळीपत्राणि नीळांजनत्वरककासीसिपण्डीतवीजम् । वर्षाभूसारिया याअसितातेख्युतयच्याव्हका काणकाछी ॥१०२॥ वर्ष नीकोरवलाख्यं मुकुलकुबलयं तत्र संभूतवहूं। वर्षाञ्चं कल्कितान्तानसनस्विदिरसारोदकैस्त्रैफछैश्चं ॥ एतत्सर्वे दशाहं निहितमिहमहालोहकुंभे ततस्तैः। कल्कैः मांक्तैः कषायिर्वश्वमिरतितरां चादैकर् सेतक्कम् ॥ १०३ ॥ स्यादत्रैवादकं तन्मृदुपचनविधी छोहपात्रे विवकं। सत्ती के भेषजेश रहतरा वेलसल्लोहपाने न्यसंदा । तैलेनैतेन यस्नाभियतपरिजनः शुद्धदेहो निवाते ॥ गेहे स्थित्वा तु नस्यं बालिपालितजर।कांतदेहं मध्यति ॥१०४॥ करवा तेखवरण नस्यमसक्रन्यासं यथाकं वृधे-। र्भत्यः स्वात्कपद्याननः त्रियत्तमा बृद्धोऽपि सद्यौदनः ॥ तेर्नदं महदक्षतेलममलं दद्यात् त्रियेभ्यो जने- । भ्यःसपिसुलावहं शुभकरं तत्कतुरधीगमम् ॥ १०५ ॥

भवार्थः—कम्मारी बीजीरा निवृ, कथ, आम, जामुन, रांटेय [ भूरि छरोडा— गंब-त्य्विरोय ] इन के फूछ, गिछोय, इट [ शिवार] महानीछ, वनमिह्नका, नीष्टके पर्च, नीटांजन [तृतिया या सुरमा] तुवरक, कसीस, मेनफलका भीज, पुनर्नवा,सारिवा,काछोतिछ, मुक्टेडी, काणकाधी, सफेद कमछ, नीटकमछ, मोटासिरी, छाडकमछ, और कमछ रहेने के स्थान की कीचड, इन सब को एक २ तीटा टेकर उस में विजयसार, खेर का सार भाग, त्रिफला इन के काथ भिडाकर करक तैयार करे और उसे एक छोटे के वर्ड निस्का के) काथ व पानी से, एक बादक बहेडे के तेल की मृदु अपने के क्षा पाना से, एक बादक बहेडे के तेल की मृदु अपने के क्षा पाना से, एक बादक बहेडे के तेल की मृदु अपने के क्षा पाना सिख होने पर एक मज़नूत ओहके पाना [ घडा ] में रखें। बाद जिल के शरीर पिछत [ सफोद बाल से युक्त ] झुरां, व बुदापेसे आक्रांत है ऐसे मनुष्यके [ शरीर ] को वमन विरेचनादिक से शुद्धकर, उसको नियत बंधुओं के साथ, हवारहित मकान में प्रवेश कराकर इस तेल से बहुत यत्न के साथ नस्य देना चाहिये । इस नस्यप्रयोग को बार २ एक मासतक करने पर नासिकागत समस्त रोग दूर होते हैं और उस मनुष्य का मुख कमल के समान सुंदर बनजाता है। वह सब को प्रिय लगने लगता है उतना ही नहीं वह बुद्ध मी जवान के समान हो जाता है। इसालिये यह संपत्तिक सुखदायक शुमकर, व निमल है और इसे तैयार करनेवाले को अर्थ [ द्रव्य ] की प्राप्ति होती है। इस महान् अक्षतिल को [ तैयार कर] अपने प्रियजनों को देना चाहिये।। १०२॥१०३ १०९।१०६॥

#### वयस्तम्भक नस्य.

श्विरीवकोरण्टकमृगनीसीरसैः पुढं त्रिस्त्रिरसुक्षमेण । सदक्षश्चंभात्तिस्तरप्रकारिण्यमृनि बीजान्यथ भावयित्वा ॥१०६॥ पृथग्रजोभावममृनि नीत्वा विषकतोयेन ततो समेन । विमर्घ स्रव्यं तु सुतैस्रमेषां सदा वयस्तम्भवपीइ नस्यम् ॥१००॥

भावार्थः — बहेडा, सफेद तिल, कंगुका (फ्ल प्रियंगु) अरि (खदिर भेद) इन के बीजों को अलग २, सिरस के छाल, कोरंट, भागरा व नील के रस से क्रमशः तीन २ भावना देनी चाहिये। पश्चात् उस भावित बीजों के चूणों को समभाग लेकर उबके हुए पानी के साथ मर्दन करके उस से तैल निकाल लेवें। इन तेलों के नस्य केने से मनुष्य सदा जैसे के तैसे जवान बना रहता है।। १०६॥ १०७॥

#### उपसंहार

इत्येनं कृतसूत्रमार्गविधिना कृष्णत्रयोगे। मया । सिद्धो सिद्धननोपदिष्टविषयः सिद्धांतसंतानतः ॥ तान्योगान्परिपाल्य साधुगुणसंपनाय वित्राय सं – । द्यायीयनकारणान्करुणया वसाम्यतोऽधीवहम् ॥ ९०८॥

भावार्थ:—इस प्रकार सिद्धजनों ( पूज्य आचार्य आदि मुनिगण ) के द्वारा उपदिष्ट स्वानुभवसिद्ध या अवस्य फलदायक केशों को काले करनेवाले प्रयोगों को सिखांत परम्परा से छेकर आगमीक विधि के साथ हमने प्रतिपादन किया किया कि क्षेत्रक किं कारणभूत उच प्रयोगों को अच्छी तरह समझकर िऔर विधि के अनुसार निर्माण करें। दशा से प्रेरित हो अच्छे गुणों से युक्त मित्रों को देना चाहिये अर्थात् प्रयोग करकाः चाहिये। यहां से आगे अर्थ कारक विषय का प्रतिपादन करेंगे।। १०८।।

अंतिम कथन.

इति जिनस्वत्रनिर्गतस्वास्त्रामहानुनिषः । सकलपदार्थावस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥ उभयभवार्थसाधनतटद्वयभासुरतं । निस्तिमिदं हि श्रीकरनिभ जगदेकहितम् ॥ १०९॥

भावार्थः — जिस में संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इड्डांक्रिं, परकोक के किए प्रयोजनीभृत साधनरूपी जिस के दो संदर तट हैं, ऐसे श्रीजिनेंद्र सुखसे उत्पन्न शाससमुद्रसे निकली हुई बंदूके समान यह शास है। साथ में जगतका एक मात्र हितसाधक है [ इसकिए-ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ १०९ १

इत्युव्रादित्याचार्यविरचितकल्याणकारकोत्तरे चिकित्साधिकारे सर्वोषधकर्मव्यापिच्चिकित्सितं नाम तृतीयोऽध्यायः आदितस्त्रयोर्विदाः परिच्छेदः॥

इत्युमादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में विद्यात्राचसतीत्युपाधिविसूषित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा टिखित मावार्थदीपिका टीका में सर्वीववकर्मीपवदिचिकित्साधिकार नामक उत्तरतंत्रोंमें तृतीय व आदिसे तेईसवां परिच्छेद समाप्त ।



# ं अयः चतुर्विशः परिच्छेदः 🛷 - ः

#### मंगळाचरण

मणस्य जिनवल्लमं त्रिष्ठवनेश्वरं विश्वतं । मधानधनद्दीनतोद्धतसुदर्श्दर्पापदम् ॥ - धाकित्सितसुदाहतं निरवश्चेषपीशं नृणां । १०॥ श्वरीरपरिरक्षणार्थपधिकार्थसार्थावस्म् ॥ १ ॥

भावार्थ:—तीन कोक अधिपति, प्रसिद्ध, प्रधान ऐरवर्थ (सम्यक्तव) से शिद्धत मनुष्यों के अभिमान को दूर करनेवाले, संपूर्ण चिकित्सा शाकों के प्रतिपादक, सर्व भव्यप्राणियों के स्वामी, ऐसे श्री जिनेश्वर को नमस्कार कर मनुष्यों के शरीर रक्षण करने, के लिये कारणभूत व अधिक अर्थसमृहसंयुक्त या उत्पन्न करनेवाले प्रकृत प्रकरण को अतिपादन करने ॥ १॥

#### रसवर्णन प्रतिशाः "

सर्रार्परिरक्षणादिइ हुणां भवत्यायुषः । मबुद्धिरिषकोद्धतेद्वियबल नृणां बर्द्धते ॥ निरथकेपेथतरस्यात्विलपर्यद्दीनस्य चे- । स्पतः परमलं रसस्य परिकर्म बस्यामहे ॥ ? ॥

माबार्यः— शरीर के अच्छीतरह रक्षण करने से आयुष्यकी बुद्धि होती है। आयुष्य व शरीर की वृद्धि से इंदियों में शक्ति की वृद्धि होती है। आयुष्य व शरीर कर्छ जिन के पास नहीं है उनके संपूर्ण ऐक्वर्यीदिक व्यर्थ है। यदि वे दोनों है तो अन्य ऐक्वर्यीटिक न हों तो भी मनुष्य सुखी होता है। इसिंछ्ये अब रेस बनॉन की विधि कहेंगे जिस से शरीरके रसों की वृद्धि होती है। २॥

# रसके त्रिविध संस्कार

रसा हि रसराज इत्यभिहितः स्वयं छोहसं—।
कमकामिवापतोऽर्थनिवहमाबहृत्यप्यलम् ॥
रसस्य परिमूच्छेनं मरणहुष्टृतोद्धंधनं । :-त्रिधेति विधिरुच्यते त्रिविधमेष व तत्फ्लस् ॥ ३ ॥

माबार्यः —रस (पारद्≔पारा) को रसराज भी कहते हैं। यह रस छोहों के विमानकियाविशेषसे अर्थात् अभक आदि छोहों से जारण आदि कियाविशेष के करेदे से बहुत अर्थ को उत्पन्न करता है। इस रस की [मुख्यतः] मूर्च्छन, मारण (मस्मकरण) बंधन इस प्रकार तीन तरह की किया (संस्कार) कही गई है,जिन के तीन प्रकार के मिन २ फळ होते हैं।। ३।।

#### त्रिविध संस्कार के भिन्न २ फल

रसस्तु सन्तु पूर्विष्ठतो हरति दृष्टरीमान्स्वयं । मृतस्तु प्रन्थान्यभोगकर इष्यतेऽत्रक्ष्यतः ॥ यथोक्तपरिमार्गवंशभिह स्नुद्ध इत्युच्यते । ततहत्वतुकसेचरत्वमजरामरत्वं भवत् ॥ १॥

आवार्थः — मूर्क्छित पारा अनेक दुष्ट रोगों को नाश करता है। मृत [भस्म किया हुआ ] स्त धन धान्य की समृद्धि करके मोगोपभोगको उत्पन्न करता है। यथोक विधिसे वंधन किए हुए रस [ बद्धरक्ष ] जो कि छिद्ध रस कह्छाता है, उससे अप्रतिम केचरत्य ( आकाश में गमन करने की शाक्ति ) व अजरामस्व प्राप्त होता है ॥ ४॥

# मूर्च्छन व मारण

शुराणगुरमिद्ति रसवरं स्वयं मूर्च्छये । त्कपित्यफळसद्रसैर्जियत एव गोवंषनेः ॥ पळाश्वनिजवीज तद्रससुचिकणैर्जीरकैः । रसस्य सहसा वर्षा भवति वा कुनीवीजकैः ॥ ५ ॥

भाषार्थ: — रसको पुराने गुड से मर्दित कर मूर्च्छित करना चाह्रिये अर्थात् ऐसा करते से रस मूर्छित होता है। कैय के फड के रस से रस का मरण ( अस्म ) होता है। गोबंधन से पढ़ादा बीज के चिक्रण रस से, जीरे से एवं कुची बीज से रस का शीव ही भस्म होता है। ५॥

# मृतरसमेवनविधिः

पिवेन्स्नरसं तु दोवपरिमाणयेवातुरो । विपकपयसा गुढेन सहितेन नित्यं नरः ॥ कनत्कनकमृष्टपिष्टचनितापयो नस्यम- । स्यर्गतरमयांगनाकराविमर्दनं योजयेत् ॥ ६ ॥ . . . भाषार्थः दोषों के प्रमाण किलाबक के अमुसार कृतरस की सुनर्ग, है विस कर अच्छी तरह पके हुए दूध में गुढ़ के साथ रोज रोगी सेवन करें कि सहस्तिर सीदुग्व का नस्य देना चाहिये। बाद में कियों के हाथ से शरीर का मर्दन कराना चाहिये। ६!

अनेन विधिना बरीरमसिखं रसः कामति । मयोगक्त्रतो रसक्रमण एव विश्वायते ॥ '\* सुवर्णवरिषर्वणादिवक्तवीर्यनीरोगता । रसायनविधानमप्यनुदिनं नियोज्यं सदा ॥ ७ ॥

भावार्थः—इस प्रकारकी विधिसे रसका संवन करनेपर वह रस हारीर के सर्वे अध्वयवोमें व्याप्त होजाता है। प्रयोग करनेकी कुहालनासे रस, का सर्व हारीर हंगात होना भी मालुन होता है। सुवर्णके घर्षण करने से अधिक बीर्य की प्राप्ति [शाकि] व निरंगिता होती है। इस के साथ रसायन विधान की भी प्रतिदिन योजना करनी चाहिये॥ ७॥

#### बद्धरसका गुण

रसः खंख रसायनं भवति बद्ध एव स्फुटं। न वापरसपूरिकोइगणसंस्कृती सक्ष्यते ॥ ततस्तु खंखु रोगकुष्टगणसंभवस्सर्वये~। स्यनिद्यरसर्वयनं शकटेमश संबंध्यते ॥ ८॥

भावाय: — विभिष्क बंबन किया हुआ रस [ बद रस ] रआयन होता है। इस से दूसरे रसयुक्त कोहगणों के द्वारा संस्कृत ( बह ) रसों को नहीं खाना चाहिये ऐसे रसों को वैदि खाने तो कुछ आदि अनेक रोग समृद उत्पन्न होते हैं। इसिक्टये विक्कृत दोयरहित रसबंधन विधान को यहा कहेंगे।। ८॥

#### रसबंधन विधि.

अञ्चलिकमीवश्रुतसमस्त्रपाठादिक । कमिर्धुकपरः सदैव जिननाथमभ्यर्चयन् ॥ मघानपारिचारकोपकरणार्थसंपत्तिमान् । रसंद्रपरिचंधनं वैतिविधातुमत्रोत्सहे ॥ ९ ॥

भावार्थः -- रसर्वधनानिति के शास की जाननेवाला नेव प्रधानपश्चित्क, रसर्वधन के लिय आवश्यक समस्त उपकरण, अर्थ (द्रवेग) संगति व गुरुवाकि से युक्त होकर हमेशा जिलेखर की पूजा करते हुए रसर्वधन करने के लिये आरम्भ

रसशाळाानेमाणाबिधि.

अथ मधमप्रत्तरायणदिन तु पक्षे शुनै। ।
स्वचंद्रपळयुक्तळप्रकरणे सुहुर्ते शुभे ॥
मञ्जस्तदिशि बास्तुळक्षणगुणेक्षितावासम— ।
प्यानेंद्यरसंघनार्थमतिगुप्तमुद्भावयेत् ॥ १०॥ ु

भावार्थ में श्रेष्ठ रस बंधन करने के लिये सर्व प्रथम उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में हुन्त; चन्द्रबक् के पुक्त श्रेष्ठ करण, क्यादि शुभ्रष्ठक्षणोंसे रूकित (युक्त), शुम मुद्दर्त में प्रशस्त दिशा में, एक ऐसा मक्त (रसशाला) निर्मण करना चाहिया जो बास्तुश्राम में कथित गुणों से युक्त और अत्यंत गुप्त हो ॥ १०॥

रसंसरकार विधि.

जिनेद्रपिषदेवतामनुविधाय यक्षेश्वर ।
विधाय वरदांविकामपि तदाझकृष्णाण्डिनी ॥
समर्च्य निष्किलाचेनेस्तनुविसर्गमार्ग जये— ।
स्वतुर्शाणेतवद्भमिष्ठगुरुपंचसन्यंत्रकम् ॥ ११ ॥
कृतांत्रिक्रय मणस्य भुवनत्रयेकाधिपा— ।
नक्षेष जिनवङ्गभाननुदिनं समार्थयत् ॥
मधानक्षमिद्धभक्तिकृतपूर्वदीक्षामिषां ।
मधानक्षमिद्धभक्तिकृतपूर्वदीक्षामिषां ।
मधानक्षमिद्धभक्तिकृतपूर्वदीक्षामिषां ।

भावार्यः — रहिलि हिने विये सबसे पिंदे [ पूर्वोक्त रसहाला में ] श्री जिनेंद्र मगवान, अधिदेवता [ मुख्य २ देवतायें ] यक्षेश्वर [ यक्षोंक स्वामी मामुख आदि यक्ष ] वर प्रदान करनेवाली अधिकता व कृष्णांडिनी यक्षी इन को, इन को हम्पूर्ण अर्चनिविधि से अर्चन [ पूजा ] कर कायोसर्वा पूर्वक पंचनमस्कार ( णमोंकार ) मंत्र को २४ चौबीस वार जप करना चाहिये । तदनंतर हाथ जोडकर तीनों छोकों के स्थानी, समस्त जिनेश्वर अर्थात् चौविस तीर्थकरों को नमस्कार करके, प्रधानभूत सिद्धभक्ति को मिक्ति से पठन करना चाहिये और नवप्रहों से युक्त [ नवप्रहों के अर्चन करकें ] इस पूर्वदीक्षाको आरण कर हमेशा बुद्धिमान वैद्य रस के संस्कार करने के छिये औरम्म करें । ॥ ११ ॥ १२ ॥

रसेंद्रमथ भोषयेत्स्वकिचेरेष्ट्रकणान्तितं ।
स्तनोद्धवरसेन सम्यगवमर्थ सल्वीपले ॥
सुधौतसुरुकांजिकाविपुल्णात्रदोळागतं ।
पचेत्त्रिकदुकांजिकाळवणवर्गाहेगूर्जितम् ॥ १३ ॥
एवं दिनत्रयमखण्डितवन्हिकुण्डे ।
स्विन्त्रसुखाष्णतरकांजिकया सुधौतः ॥
थुद्धा रसा भवति राक्षस एव साक्षात् ।
सर्वे चरत्यपि च जार्णयतीह लोहम् ॥ १४ ॥

भावार्थ:—पारा भे ईट के चूर्ण व दूव मिलाकर खरल में अच्छी तस्ह घोटें। के बाद उसे कांजीसे धोवें, इस से पारे की शुद्धि होती है। इस प्रकार शुद्ध पारद को सोंठ मिरच पीपल कांजी लवणवर्ग हीग इन में भिलाकर पोटली बांधे। बाद में उस कांजी से भरे हुए बढ़े पात्र में, दोलायंत्र के द्वारा प्रकावे। (एवं स्थेदन करें) इस प्रकार बरावर तीन दिनतक स्थेदन करना चाहिये। स्वेदित करने के बाद उसे सुहाता २ कांजी से धोना चाहिये। ऐसा करने से पारा अत्यंत शुद्ध होता है एवं साक्षाद राक्षस के समान सम्पूर्ण धानुआको खाता है और पचाता है। (अर्थाद पारे कां सोना आदि धानुओं को डालने पर एकदम वे उस में मिल जाते हैं और पारे कां वजन भी नहीं बढता। किर उससे सोना आदिकोंको अलग भी नहीं कर सकते)। १३। १४।।

तं वीस्य भास्करनिभवभया परीतं ।
सिद्धान्मणस्य सुरसं परिपूज्य यत्नात् ॥
द्यान्तयाभिकृतवीजिमहातिरक्तम् ।
सरंजितं फकरसायनपादवांश्वम् ॥ १५ ॥
गर्भद्वेतेः क्रमत एव हि जीणीयत्वा ।
सूक्ष्मांवरदिग्रणितावयवस्रतं तं ॥
सारत्रयैः त्रिकृदुकैर्छवेणस्तथाम्छैः ।
समावितैविंदवररघरोत्तरस्यैः ॥ १६ ॥
रम्भापलाश्वकमलोद्धवपत्रवर्णे— ।
भेदं चतुर्शणितभीरक्या च दोलां ॥
संस्वेदयेदिपुलभाजनकांजिकायां ।
राजी तथा प्रतिदिनं विद्यान विद्वान् ॥ १७ ॥

१ भूति इति पाठातरं॥

भाषार्थ— यह रस सूर्य के समान उज्बळ कांति से युक्त होता है। ऐसे रस को देख कर सिदों को नमस्कार कर के यक्त के साथ उस रस की यूजा करें और उस फळभूत रसायन में चीथाई हिस्सा योग्य अत्यंतलाल बीजे [ सुवर्ण ] को डालना चा-हिए। पश्चात् उसे गेर्भद्रुति के क्रम से जीण कर के ( मिलाकर ) एक पतले कपडे को दुहरा कर उस से इस रस को छोनें, तदनंतर छने हुए इस रस के उपर व नीचे क्षारत्रय, त्रिकटु, लवणवर्ग, अम्लवर्ग इन से माधित विदे को रखें ( उस के बीच में रस रख दे ) और उसे केला, पलाश, कमल इन के पत्तियों से बांध कर पोटली करें। इस पोटली को कांजी से मरे हुए एक बढ़े पात्र में जिस में चतुर्शुण जीरा डाला गया है दोलायंत्र के द्वारा पकांकर खेदन करना चाहिए। अर्थात् बाक देना चाहिए। विद्वाम् वैद्य को विद्यात है कि इस किया को प्रतिनित्य रात में ही करें।। १५-१६-१७ प्र

वीजाभ्रतीक्ष्णवरमाक्षिकभातुसस्य-।
संस्कारमत्र कथयागि यथाक्रमेण ॥
संक्षेपतः कनकृष्टुस्यंघनार्थे।
योगिमभानपुरमागनतः मृष्यु ॥ १८॥

भावार्थः — अब यहांसे आगे योगियों के द्वारा प्रतिपादित परमागम शास के अधारसे सुवर्णकारक रखबंधन करनेके छिये जमशः सुवर्ण, अधक, तीक्ष्णछोह या क्षिकधातु व इन के सन्त्रों के जमशः संस्कार कक्षेगे ॥ १८॥

> तामं सुनीजसदशं परिष्ठत ताम । पत्रीकृतं क्रियुणमासिककल्कीलंत ॥

१ कोई एक भागु पर्कत समय उसमें दूवरा भागु डासने से वह उस डांसे हुए भागु के शंग ते सुक्त हो जाय, तो इसे बीज कहने हैं। कहा भी है। निर्वापणविशेषण तत्त्वक्रण भवेश्वत्। शुदुकं चित्रसंस्कारं तद्रवीजमिति कथ्यते ॥ शुद्ध कोना चौरी को बीज कहते हैं:----शुद्धं स्वर्णे ख कप्यं ख बीजमित्यभिभीवित ॥

२ किसी भी पदार्थ की पारामें मांस कराना जो उसे पाराके गर्भ [ अंदर ] मे ही रह रूप बनाना पहता है उसे गर्भद्रुति कहते हैं॥ कहा भी है:--मासस्य द्वायणं गर्भे गर्भद्रुतिक्दाहता ॥

३ पाराके द्वान प्राप्त किये हुए किसी भी षातु को जीर्ण करने के किए शार, अम्बयदार्थ गंबक, गोमूण, अपूर्ण कादि पदार्थी का जो संयोग किया जाता है उन पदार्थी को विड कहते हैं ॥ कहा भी रे:--- श्रीरेट्डिंग् गुंधेंग्रीमूंबेश पदुधिस्तथा ॥ रसप्रासर्थ्य अणिर्धि तडिड परिकारित ॥

वासे कुरु प्रवक्तं भक्तः । वासे कुरु प्रवक्तं भक्तः करु । १९॥ सङ्घ्रा प्रवच्या प्रवच्या प्रवच्या । १९॥ सङ्घ्रा प्रवच्या प्रवच्या प्रवच्या प्रवच्या । मृत्रागतं वदनयस्य पित्राय प्रविद्या ॥ सम्याभेगेरलदिरसद्भारें स्ततः तं । निर्भेष शुद्धशास्त्रकामवस्त्रोक्ष यत्नात् ॥ २०॥ स्वस्त्रका वहुनः परिरंजयेशां । पूर्ववर्णातशास्त्रकामथ भिष्य सूर्त्यां ॥ वृश्वित्रतां रसवरे स व देयमादी । वश्वेऽत्रसानसमयेऽपि यथाक्रमेण ॥ २१॥

भाषार्थः — उत्तम बाज ( घुवर्ण ) के बराबर ताम ( ताम्बा ) केकर उस का पत्र तैयार करके, उसपर उससे द्रिगुण सुवर्णमाक्षिक के करक से केप करें। पश्चाद् उस ताम्रपत्र के अंदर के भाग में बीज को रखें और ( ताम्रपत्र के ) बाहर के भाग में गंधक के करक से ख्व [ गाढा ] केप करें। फिर उस [ ताम्रपत्र ] को गोलाकार के कर्प में मोडकर गोली के समःन बनावे और उसे वज़म्या के अंदर रखकर उस के मुख को बंद कर के खिर के कोल्से से अच्छी तरह धमाना चाहिये। इस के बाद उस बज़म्या को फोडकर देखने पर उस के अंदर एक गोल जाकार की गोली देखने की मिलेगी। उस गोली को पुनः बहुतवार यत्नपूर्वक उक्त ऋम से संस्कार कर के रंजन करना चाहिये। इस प्रकर कई बार संस्कार कर के आखिर में उस गोली को फोडकर बारीक चूर्ण कर के इसे ऋगशः आदि, मध्य व अंत में बालते हुए पारा में मिलाना चाहिये। अर्थात् इस को क्रमशः थोडः २ डालते हुए परा का जारण करना चाहिये। अर्थात् इस को क्रमशः थोडः २ डालते हुए परा का जारण करना चाहिये। १९-२०-२१॥

रस प्रयोग विधि.

रैमाञ्चकं पटकिकं पदुवज्यकारूपं । संपेषयेक्ष्रवणटक्षणके।पणेन ॥ सार्थे पुनर्भवरसेन निवंधवेणी— । नाधाभिधाय विषयेद्ररकांजिकायाम् ॥ २२ ॥ नाके मणोय सकलद्रवतां गतां त— ।

र " वृद्धेषु " इति पाठांतरं र " रक्षं " इति पाठांतरं र कक्षां इति गाठांतरं

दिश्राय खल्बद्दवी प्रणिषाय घीषान् ॥
सीवर्णचूर्णसहितां परिमर्घ सम्य ।
क्संयोजयेद्रसवरेण सहैकवारम् ॥ २३ ॥
दंदोरुमेढकविषानत एव सम्य ।
क्संमर्घ सोष्णवरकांजिकया सुधौतं ॥
स्रक्ष्मांवरद्विगुणितावयवस्रतं तं ।
संस्वेदयेत्कथितचाकविदेश सार्थम् ॥ २४॥

भावार्थ: —पीटा अन्नक, पटाटिक, पटुत्र ज्ञक उन में संधानमंद्र, टङ्क्णक्षार, सोंट भिरच व पीपट मिटाकर पुनर्नवा (विषयप्रा) के रस से अन्द्रांतरह घोटना चाहिये। किर इस को एक पोटटी बनाकर उसे कांकों में [दोलायंत्रा हारा] प्रकार । जब वह अन्द्रीतरह पक जाने तो उसे एक मूणा में डाटकर और मूणा को अन्तिपर रखकर फंकनी से खूब फंको । इसे फंकते २ जब मूणा में रग्वा हुआ पटार्थ द्रवरूप [ पतला ] हो जाय तो परचात् उस द्रव को प्रधर के खरल में डालकर उस में सोने का चूर्ण मिटाकर अन्द्रीतरह मर्दन करें। इस के बाट इस में उत्तम पारा डाटकर एक ही दर्फ अन्द्रीतरह मिटाने। फिर इसे इंदेमेंडकाविधान से अले प्रकार घोटकर गरम कांजी से घोकर पतले दोहरे कपडे से लान ले और शास्त्र में कहे हुए श्रेष्ट बिट के साथ स्वेदन करें अर्थात् बाफ देने ॥ २२-२३-२४ ॥

तीक्ष्णं निक्ष्यं वरमाक्षिकभातुक्ष्मे । व्यामिश्रमुक्णवरकां जिक्रया सुधीतं ॥ उत्कवाथ्य साधु बहुकः परिक्षोधयेच्च । गोमुत्रतक्रतिखर्जंद्वर्गयः ॥ २५ ॥ एतत्कनत्कनकक्ष्णयुतं सुतिक्ष्णं । माक्षीकक्ष्मीप षड्गुणमत्र द्यात् ॥ भारवद्रसेंद्रवरभाजनमस्यमस्य । २६ ॥ गर्भद्रुतिक्रमत एव सुर्जाण्यस्य ॥ २६ ॥

१ यहापर द्वेदनेदक विधानका अर्थ समझमे नहीं आया, शायद द्विलोह मेलक विधान होनकता है, वैद्य विचार करें।

२ द्विरद् इति पाठांतरं॥ ी अति इति पाठातरं॥

पध्ये सुवर्णवरमासिकचात् वर्षे ।
द्यात्समं रसवरस्य सुवर्णमेव ॥
वर्षात्समं रसवरस्य सुवर्णमेव ॥
वर्षात्महाग्निपरिविद्यमतीव सुद्धं ।
वीजोत्तरं तद्पि जीर्णम पादमर्थम् ॥ २७ ॥
तं स्वच्छिपिच्छिष्ठरसं पदुसुद्धस्य ।
न्मूणगतं सुविहितान्यसुभाजनस्थम् ॥
भूमौ निषाय पिहितं तु विताहितमात्रं ।
तस्योपिर मतिदिनं विद्धीत चाग्निम् ॥ २८ ॥
मासं निरंतरमिहाग्निनिभावितं तं ।
वोध्हत्य पूजितमञ्जेषसुपूजनाग्रेः ॥
सञ्चद्रताम्रवरतारद्छं पृष्ठिप ।
नमेधहनादरसमदितसद्देदम् ॥ २९ ॥

भाषार्थ:---तीक्ष्ण ओह को चूर्ण कर के उस में उतना ही सुवर्ण माश्विक के चूर्ण मिळाकर उसे गरम कांजी से अन्द्रक्षेत्ररह धोवे और वई वार कांजी के साथ अन्द्री तरह पकार्थ । उस के बाद उसे गोमूल तक ( छाछ ) तिलका तैल, द्विरज, इन्द्र ( इन्द्रजी ) इन के काथ से शुद्ध करना चाहिये । अर्थात् उस की गरम करके उक्त द्रश्र में बुझाते जावे। [ इस प्रकार करने से शुद्धि होती है ] । इस प्रकार शोधित तीक्ष्ण कोह के चूर्ण में ( उतना ही ) उत्तम सुवर्ण चूर्ण और छह गुना सुवर्णमक्षिक चूर्ण मिळावे । पारा के भोजन [ प्राप्त ] भूत इस तीक्ष्णचूर्ण को थोडा २ पारा में डाङते हुए गर्भद्वति के क्रम से जीर्ण करना चाहिये। इस प्रकार जीर्ण करते वखत बीच में पारा के समाव सुवर्णमाक्षिक चूर्ण और उतना ही सुवर्ण चूर्ण डाटकर पश्चात् तीव अग्निसे जळावे।पश्चात् उस में शुद्ध बीज को चतुर्थाञ्च या अर्थाश डालकर जीर्ण करें। इस प्रकार के संस्कार से वह स्वन्छ व पिछपिछेह्प का रस बन जात। है। उसे शुद्ध करके ( घोकर ) मूचा में रखें। उस मुषा को किसी अन्य योग्य पात्र में रख कर संधिवंधन करे । फिर उसे एक वालिक्त [१२अंगुरू] प्रमाण गहरा गट्टा खोदकर उसमें रखें और उस पर मिट्टी डाडकर बंद कर के ऊपर प्रतिदिन आग जलाने। इस प्रकार एक महीने तक बराबर आग जला कर बाद में उस से निकाल कर उस संस्कृत रसेद्र [ पारा ] की सम्पूर्ण सामग्री व विधिसे पूजा करनी चाहिये। परचात उसे भेघनाद के रस से घोट कर उस से शुद्ध ताम्बा व चांदी के पत्र का छेपन करे ॥ इस प्रयोग से सोना बन सकता है ] ॥२ पार ६।२७।२८।२९॥

१ वस इति पाछातरं ॥

# रस बवागफर

कृदि रसस्समसारनियोजितो भवति वरकर्माय स वेदकः। विद्युक्तरारवरः स्ववेदको दशक्तं रससार्युको रसः॥ ३०॥

भाषार्थ—रस के समान प्रमाण में कोणी का प्रदाम करें तो उस का दशमांश में फड़ का अनुमन होता है। यदि रस की अपेक्षा कीणी त्रिग्रुण प्रमाणमें हो तो सीगुणा अधिक अमका अनुमन होगा। एवं कोणी के रसके साथ रसका उपओग करें तो हजार गुणा अधिक अम पहुंचता है। ३०॥

# रसबृहक्षविधि.

भव रसं परिकृष्ट्यते धुवं समतमप्रिसदं हुरु सर्वथा । मकटतापनवासनकासनैजिनमतक्रवतो हि यथक्रमात् ॥ ३१ ॥

भावार्य - उत रस को सदा तापन, कासन व वासनिजया के द्वारा विश्विकर्म का प्रयोग करना चाहिए जिस से वह रस बहुत समृद्ध होता है ॥ ६१॥

> . स्वयातास्वर्धभ्यसुमृश्विका— । तुषमधी वरकारणसद्धः अतिविषेष्य घनांतरितान्तरा- । विषात्र ; सुगोस्तनसृत्यिकाम् ॥ ३२ ॥ बहिरिहांतर्मभ्रककलकसं-। मतिविकेषितगोस्तनमृषिकां ॥ निशितवावरसं घन संगति । पिश्तिमन्तिमुले बहुवासंयत् ॥ ३३ ॥ मित्रवीत्ककरीयकरीयकै - । स्तुवकरीवयुत्रश्रमेररणु- ॥ भ्रमर्केश करीपश्चेतर्महा- । भ्रमरकरापि रूक्षितवन्दिना ॥ ३४ ॥ इति यथा ऋषेतोऽग्निसहं रसं । मकटंसारणया परिवृद्धितैः ॥ विदितसारणतेळयुतैः रसैः क्षिप समं कनकद्वतां गतम् ॥ ३५ ॥

जिप च सारितसहुनिकां हुरः ॥

कमत एव चतुर्गुणसारता ॥

गुनिक एव च सारणमार्गतो ।
विदितचारुमिदैरिप जीर्णयत् ॥ ३६ ॥

स खल्ज सिद्ध्रसस्सयसारितः ।
पुनरपीह चतुर्शुणसारतः ॥

अयप्रि चतिसारितनामकः ॥ ३० ॥

अयप्रि चितसारित सद्धस्म ।

स्समग्रुणोत्तमहेतुन्नुसारितः ॥

विदितसिद्धरसे तु चतुर्शुणे ।

कमविजार्गरसो ग्रनुसारितः ॥ ३८ ॥

भावार्थ:—रस बृंहण विधि में सब से पहिन्ने सैंकिंग्लोण, हरतान, मुखताभी मही, धान्य का भुसा इन के रसों के साथ अच्छी तरह पीस कर गाड़ी करें व उस में दाख व मुसाकानी की मिलावें।

बाद में बाहर और अंदर से अभक करक है हिस दाख व मुसाकानी से युक्त उस रस को एक पात्र में ड:छ कर एवं उककर अग्निमुख में रखना चाहिये।

ताड, जूसा, काडे, तुषश्रमर, करीषश्रमर, अण्डश्रमर, महाकरीषश्रमर इन खकदियों के कक्ष अग्नि से अग्निप्रयोग करना चाहिए। तदनंतर सारणा संस्कार करना
चाहिए। सारणा के टिए योग्य तैल के साथ समान प्रमाण के स्वर्ण इस को भी
दालना चाहिये। फिर सारणा संस्कार कर गोड़ी तैयार करनी चाहिए। कम से फिर
उसे चतुर्युण रूप से सारण करना, चाहिये एवं शाक्षोक्त कम से उस गोड़ी को फोड़
कर जीर्ण करना चाहिए। इस प्रकार अन्छां तरह सारित सिद्ध रस को कम
कम से मर्दन, पाचनादिक कियावों के साथ चतुर्युण सारण करने से यह
प्रतिसारित नामक रस होता है।

#### सारगाफड

# मथमसारणया श्रवरंजिका दश्चश्चतं मतिसारणया रसः। श्रवसद्समरं मतिरंजयेत्यविकरंजनयाप्यश्चसारितः॥ ३९॥

भावार्थ:—सिद्ध रस के ऊपर हारणा संस्कार पहिले २ करने पर सी गुणा अधिक शक्तिमान हो जाता है । उस सारणा पर पुनः प्रतिसारण संस्कार करने पर हजार गुणा अधिक फल होता है एवं अनुसारण संस्कार से लाख गुणा अधिक फल होता है एवं अनुसारण संस्कार से लाख गुणा अधिक फल होता है ॥ ३९ ॥

मिणिभिरप्यतिरंजितसद्भः । स्पृत्ति भदिति वेषकरः परः॥, तद्धिकं परिकर्मविधानमुश्वतिकमत्र वधाक्रमता श्रुवे ॥ ४० ॥

भावार्थ:—रस के ऊपर रत्नों का संस्कार करें तो भी वह अत्यंत गुणविशिष्ट हो बाता है | उस के स्पर्शन से रत्नादिक फ्टते हैं | उस रत्नसंस्कार के विधान अब विधि-प्रकार शांव कहेंगे | १० ||

ं स्तेनरसेनं विवाणसुरात्रजं । परिविषधी सुकल्कविखेपनैः ॥ कठिनवज्रपपि स्फुटति स्फुटं । स्फुटविषार्थवशान्यणयोऽथ किस् ॥४१॥

भावार्थ: -- भेदासिंगी व कप्रकचरी को स्तनदुग्य के साथ मर्दन कर अच्छे कल्को का लेपन करनेपर कार्टन से कठिन वज भी फटता है। बाकी अन्य रतनो के विषय में ते। क्या कहना ! ॥ ४१॥

#### रस संस्कारफल.

स्वेदात्त्रिष्ठस्यो भवत्यतितरं समर्दनाशिर्मछो । स्याङ्घोद्दरङ्गान्सुजीर्णतरसञ्ज्ञद्वातिबद्धस्सदा ॥ गर्भद्रावणयकतासुपगतः सरंजनाद्रमकः । 'सम्बन्सारणया प्रयोगवश्चता व्याप्नोति संकामति ॥४२॥

भावार्थ:—रस को स्वेदन संस्कार करने से उस में तीवता आती है। मर्दन करने से वह मळरहित होता है। धातुवों के संस्कार से वह बळवान होता है। जीर्ज संस्कार से वह बळवान होता है। जीर्ज संस्कार से वह श्री होता है। बंधनप्रयोग करने से सिद्ध होता है। गर्भदावण संस्कार से वह श्री होता है। गर्भदावण संस्कार से वह श्री होता है। श्री वह श्री होता है। सारणभ्रयोग से अच्छोतरह शरीर में ज्यात होता है। धरी।

#### सिद्धरस माहायम्य.

एवं मोक्तमहाष्ट्रकर्मभिरकं बद्धां रसो जीववत्रूयातस्तत्विरक्षमधुक्तसमये ग्रुद्धस्त्वयं सिद्धवत् ॥
शात्वा जीवसमानतामपि रसे देवोपमस्सर्वदा ।
संवित्योप्यणिमादिभिः मकटितैरुघद्गुणौधैस्सदा ॥ ४३॥

भावाँथै:—इस प्रकार पारदरस को सिद्ध करने के आठ महासंस्कार कहे गये। इन के प्रयोग से वह रस सिद्धों के समान ग्रुद्ध होता है। एवं स्वयं वह रस जीव के समान ही होता है अर्थात् उस में प्रवल शक्ति आती है। इतना ही नहीं उसे अधिमादि ऐवर्यों से युक्त साक्षात् देव के सामन ही समझना चाहिए। अर्थात् वह रस अनेक प्रकार से सातिशय फल्युक्त होता है। ४३।।

#### पारदस्तंभन.

सर्वाक्षीत्रस्वारिणी सहचरी पाठा सकाकादनी । तेषां क्ष्वरंसे पद्धावति सदा प्रोचद्रतिस्तंभिकाः ॥ ताः स्युष्कल्ककषायतैल्युतसंस्वेदैस्सदा पारद्-स्तिष्ठत्वित्रद्धस्वं सहस्रधमेनैधैतोऽपि शस्त्रादिभिः॥ ४.८ ॥

भाषार्थः — सरहटी गण्डनी, सरपता, पीकी कटसरैया, पाठा व काकादिनी इन के रस में वह पारद इधर उधर न जाकर अच्छी तरह स्तंभित होता है । उन के कल्क व कथाय से युक्त तेळ से संस्वेदन प्रयोग करने पर पारद अध्यंत तिहण अभिन में भी बराबर स्थिर हो कर ठहरता है ॥ ४४ ॥

#### रस संक्रमण-

कांता मेधनिनादिकाश्रवणिकातांबृह्यसंभीरिणी— त्येताः पंचरसस्य छोइनिचयैः संकामिकास्सर्वदा ॥ तासां सद्रसकरकमिश्रितपयस्तैस्संमतापात्स्वयं । संतः पत्रदृह्णम्हेपयश्वतो व्याप्नोति विवेष्यपि ॥ १५ ॥

भावार्थ — मोथा, पटाश, गोरखमुण्डी, तांबूङ व दूषिया इक्ष इन पांच इक्षों के रस सदा घातु मेदों के संकामक है। इन के साथ कल्क मिलाकर पारा मिलावें और पंच में देपन कर दर्पण में लगावें तो शपने आप व्याप्त होता है। १५॥

#### पारद प्रयोजन.

मत्स्याक्षीगिरिकार्णेका क्षित्विक्षित्वाजंघारुहासीरिणी-!
त्येता निर्मुखर्ताभ्रयूतकसमी यागं प्रकुर्वेति ताः !!
आरामोञ्जवक्षीतर्भातिक्षिककाप्येका तथा वृश्विका-!
द्येतस्य ज्ञुतमभ्रक रसवरस्याहारमाहार्यत् ॥ १६ ॥

भावार्थ — मछेछी, सकेद किणिही, शिखी, किछिहारी, जंघावृक्ष, दूषियावृक्ष इन के रसके साथ अन्नक व पारेको मिलाकर उपयोग करना अनेक रोगोमें हितकर है। तथा आरामशीतला व विधुता घास के साथ अन्नक का प्रयोग करे तो पारद को भी अच्छी तरह जीर्ण करे देता हैं॥ १६॥

#### सिद्धरसंमाहायय.

इत्येवं घनचूर्णग्रुज्वल्यसं हेम्ना च संयोजितं। बन्ही निश्चलताग्रुपेतपिषकं संवासनात्यासनैः॥ तं संयूर्विक्रतमेव वासृतपले संभक्ष्य वेश्वक्षयं। बीर्य रोगविहीनतामतिवलं प्राप्नोति मत्यः स्वयम्॥ ४७॥

भावार्थः—इस प्रकार अच्छीतरह सिद्ध रस की सुवर्णभस्म के साथ संयोजित करने से, आस्थापन व अनुवारन के प्रयोग से, वन्हिं में भी विश्वलता की प्राप्त होता है। ऐसे संमूर्छित अमृतकी भक्षण करने से यह मनुष्य श्रीव्र ही अक्षय शक्ति व रेगिश्चिता, व शरीरदार्ळ्य आदि की प्राप्त करता है। ४७॥

बहं सिद्धरसं पलद्वयमलं संग्रह्म लोहे धुभे।
पात्रे न्यस्य पलं घृतं त्रिफलया सिद्धस्य तोयस्य च ॥
दत्वाति मणिधाय पनवमतिमृद्द्विमयोगाहरी—।
तन्या हे च नियुज्य पूज्यतमबीर्याज्यावश्चेषिकृतम् ॥ ४८॥
पीत्वा तद्घृतमुत्तमं भतिदिनं मत्योंऽतिमत्तिद्विपे—।
नद्रोधद्वीर्यवल्यतापसहितः साक्षाद्धं चत्क्षणात् ॥
वत्रैकं पलमाहतं रसवरस्यात्युप्ररोगापहं।
स्यादेकं पलमुज्वलत्कनकवदं तस्य नस्यावहम्॥ ४९॥

भावार्थ:---वधन संस्कारके सिद्ध रसको एक पछ प्रमाण छेकर एक अच्छे छोडे क पात्र में ढालें । उस में एक पछप्रमाण त्रिफला जलसे सिद्ध बूत को मिळावें। फिर उसे मृदु अग्नि के द्वारा पकाकर उस में दो इरातकी मिखावें। जिस से वह शुद्ध घृत तैपार होता है ।

उस घृत को प्रतिदिन पीनेपर तक्षण यह मनुष्य मदोन्मत हाथी के समान ब्रह्मान् व तेजोयुक्त हो जाता है। उस के साथ एक पर प्रभाण रसका सेवन करें तो मयंकरसे भयंकर रोग भी दूर होते हैं। उस घृत के छाथ एक पर प्रमाण सुक्रणेमस्म को मिलाकर नस्य प्रयोग भी कर सकते हैं। ४८॥ १९॥

# सिद्धवृतामृत.

अथ घृतप्रक्षेमंक दे रसस्पादये द्वे । पयसि पञ्चतुष्कं पाचितं छोइपात्रे ॥ मृदुतरतुषवन्दी सीरजीणीवशेषं । घृतममृतसमानं देवतानां च पूज्यम् ॥ ५० ॥

भावार्थ: — एक पलप्रमाणघृत, दो पल प्रमाण रस, चार पल प्रमाण दूध झून को बोहे के पात्रमें डालकर भूसे की मृदु अग्नि से पकावें। जब वह दूध सब के सब जीर्ण होकर केवल घृत ही घृत रहता है वह अमृतके समान होजाता है एवं वह देवतावों को भी पूज्य है।। ५०।।

#### रसप्रहण विधि.

व्योगव्याप्तसुतीक्षणमासिकसमग्रासं गृहीत्वा स्फुटं ! वन्ही निश्चलतां गतं रसवरं भूमी निषायादरात् ॥ तस्पात्स्तोकरसं मगृहण कनकं पादं त्रदायाहति । दीपेनात्विह जीर्णयेदिति मया दीपिक्रिया वक्ष्यते ॥ ५१ ॥

भाषार्थः -- जो रस सिद्ध हो जुका है जिसे अग्नि में रखकर उसकी निश्चछता से परीक्षा कर जुके हैं उस को आकाश में ज्याम स्कृष मिक्कियों के जितने प्रमाण
में छेकर जमीनपर रखे, फिर उस से थोडासा रस छेकर उस में पाब हिस्सा सुवर्णमस्म
मिळावें, उस को सेवन करें। जिस के उत्पर दीपन प्रयोग करने पर वह गृहांनरस जल्दी
जीर्ण होता है। इमिछिये अब दांपन प्रयोग कहा जाता है। ५१॥

### दीपनयोग

र्दापांस्ताबद्रस्तकानि पटसान्याहृत्य रक्तोज्वसान् । वृत्तर्गन्यकसद्विस्तनस्समापद्वेनैर्स्तप्येत् ॥ तवास्थाप्य रसं युरीतकनकं वध्वा च सुक्ष्मांबरी-। स्खण्डेः पुरुष्टिकां करंजतिल्लंजेरादीपयेरीपिकाम् ॥ ५२ ॥

भावार्थ: — सबसे पहिले दीपों के पानपर लाख के रस, गंधक वर्ग व विष वर्ग इनको स्तनदुग्ध के साथ मर्दन कर लेपन करना चाहिय । फिर उस पान में कनक भस्म मिश्रित रसको रखकर एक पतले कपडे से उसे बांध कर फिर उस दीप को कंजां व तिल तेल से दीपित करना चाहिय ॥ ५२ ॥

तत्र प्रकेपनविधावतिरंजकः स्यात् । चिच्छिष्टनामकरसः कृतकल्कको वा ॥ योऽयं भवेदधिकवेदकश्वक्तियुक्तो । छोद्दैस्सद्देव परिवर्तीयतीह बद्धः ॥ ५३॥

भाषार्थः — इस प्रकार की प्रलेपनाक्रिया से वह रस अत्यंत उज्बल होता है। और अधिक शाक्ति का अनुभव कराता है एवं रस व कलको में वह उत्कृष्ट रहता है। इतना हो नहीं सिद्धरस शरीर के प्रत्येक धातुवोंका परिवर्तन करा देता है॥ ५३॥

#### रससंक्रमणीवध.

एवं बद्धविश्वद्धसिद्धरसराजस्येह संकामणं।
बक्ष्यं मान्निककाकविद्धनिक्का कणीमलं माहिषं॥
स्श्रीक्षीरस्रतं नरस्य वटवी प्रख्यातपारापती।
श्रृंगीटंकणचूर्णमिश्रितमधूच्छिष्टेन संक्रामति॥ ४९॥

भाषार्थः - इस प्रकार विधि प्रकार सिद्ध विशुद्ध सिद्ध रसराज का वर्णन किया गया है। अब उस रसराजका संक्रमण का वर्णन करेंगे अर्थात् जिन औषधियों से उस का संक्रमण होता है उन का उद्देख करेंगे । सोनामखी, काकविट्, नकी (शुगंध हन्यविशेष) मैस का कर्णामळ, क्षीदृग्ध, पारावतीवृक्ष, मेढा सिंगा, टंकण [सुद्दागा] चूर्ण इन से मिश्रित मोम से उस रसराजका संक्रमण होता है।। ५४।।

इत्येवं दीपिकातामिक्तथिविक्तस्योनिक्षास्त्रमण्डाः । व्याख्याता सित्कथियं सक्तस्त्रमुक्ताशांतये शांताचित्तैः ॥ व्यादित्वेर्मुनीद्ररनवरतमहादानशिक्तस्तुक्षीकैः । कृत्वा युक्त्यात्र दत्वा शुनरिष च धनं दातुक्कामैरकामैः ॥ ५५ ॥ भावार्थ: -- इस प्रकार शांतचित्र को धारण करनेवाले, इस ग्रंथ के निर्माण के द्वारा युक्तिसे धनका दान देकर अनवरत दान प्रकृत्ति के अभिलाबी अपितु तत्फल के निष्कामी महादानशील, सुशील उपादित्याचार्य मुनिनाथने योनिचि कित्साको प्रारंभ कर दीपनिका पर्यंत चिकित्साकम को प्रतिपादन किया ॥ ५५॥

#### अंतिम कथन.

- ु इति जिनवस्त्रनिर्गतसुत्रास्त्रमहाबुनिषेः । सक्रलपदार्थविस्तृततरंगकुलाकुलतः ॥
  जभयभवार्थसाधनतटद्रयभासुरतो ।
  निसृतमिदं हि श्रीकरनिर्भ जगदेकहितम् ॥ ५६ ॥
- माबार्यः—जिस में संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह कोक परकोक के किए प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिस के दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्र मुखसे उत्पन्न शाससमुद्रसे निकली हुई बंदूके समान यह शास्त्र है। साथ में जगत्का एक मात्र हितसाधक है [ इसकिए ही इसका नाम कल्याणकारक है ] ॥ ५६ ॥

# इत्युमादित्याचार्यविरचितकस्याणकारकोत्तरे चिकित्साधिकारे रसरसायनसिद्धाधिकारो नाम चतुर्थोऽध्यायः आदितस्रतुर्विद्यातितमः परिच्छेदः॥

र इत्युगादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रथ के चिकित्साधिकार में विधानाचस्पतीत्युपाधिभिभूषित वर्धमान पार्श्वनाय शास्त्री द्वारा व्विकित भावार्थदीपिका टीका में रसरसायनासिदाधिकार नामक उत्तरतंत्रामें चौथा य आदिसे चौवीमनां परिच्छेद समाप्त ।



# अथ पंचविंशातितमः परिच्छेदः

#### यंगलाचरण.

प्रणिपत्य जिनेद्रभिद्रसन्ग्रुनिष्टंदारकष्टंदवंदितम् । तन्नुभृत्तनुतापनोदिनः कथयाम्यस्पविकस्पकस्पकान् ॥ १ ॥

भावार्थ: — मुनिनाथ, गणधर, देवेंद्र आदियों के द्वारा पूज्य श्री जिनेंद्र को नमस्कार कर प्राणियों के शरीरतापको दूर करनेवाले कल्पों के कुछ विकल्पो [ मेद ] को कहेंगे ऐसी आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं ॥ १ ॥

#### प्रतिश

मथमं सभयाविकल्पकं मजुजानामभयपदायकम् । विधिवत्कययाम्यतः परं परगोद्यागरतो नृणामहम् ॥ २ ॥

मावार्थः — सब से पहिले इम बहुत प्रयत्न पूर्वक हरीतकी कल्प की शास्त्रोक्त विधिपूर्वक कहेंगे जो मनुष्योंको अभय प्रदान करनेवाला है ॥ २ ॥

### हरीतकी मशंसा.

अभया सभया शुभगदा सतताभ्यासवशादसायनम् । लवणैविनिद्दयथानिछं घृतयुक्ता खलु पित्तमञ्जतम् ॥ ३ ॥

मावार्यः — अभया [हरडा ] सचमुच में अभया ही है, सुख देनेवाली है। सतत अभ्यास रखे तो वह रसोंकी बृद्धि के लिये रसायन के समान ही है। उसका उपयोग सेंघालोण आदि लवणवर्ग के साथ करे तो कातकोपको नाश करती है। घृत के साथ उपयोग करें तीन पित्तकोपको दूर करती है। ३॥

### हरीतकी उपयोग भेद

कफमुङ्कितिह नागरेर्गदयुक्तान्विलदोषरागनुत् । सितया सितयात्युषद्रवानभया ह्यात्मवता निषंविता ॥४॥

भावार्थ: सोठ के साथ अभयाका सेवन करें तो कफको ट्र करती है। कुट के साथ उपयोग करें तो संपूर्ण दोपा का नाश करती है। यदि उस का उपयोग शकर के साथ करें तो रोगगत उपद्रवा की दूर करती है। १॥

#### हरीतक्यामलक मेद.

# अभयानलित्युदीरितं विषलं हापळकं फलोत्तयं। हिमबार्च्छाविरं बरीरिणायभयात्युष्णगुणा तु भेदतः ॥५॥

भाषार्थः अभया अग्निवर्दक कही गई है। आमलक (आमला) पल फरो में उत्तम व निर्मल है। आमला हिम के समान अत्यंत शांत है। और अभया आति उंग्ण है। यही इन दांनो पदायों का गुणकी अगेक्षा मेट हे॥ ६॥

# विफलागुण-

अभयति विभीतको गुणैरुभयं वेति सुभाषित जिनैः। त्रिफलेति यथार्थनापिका फलतीह त्रिफलान् त्रिवर्गजान् ॥६॥

भावार्थ: — अभयाके समान ही बहेडा भी गुण से युक्त है ऐसा श्री जिननाथ ने कहा है। इसिडिये हरड बहेडा व आमछा ये तीनो त्रिफटा कहलाते हैं और त्रिदीष वर्ग से उत्पन्न दोषों को दूर करते हैं। इसिडिये इनका त्रिफला यह नाम सार्थक हैं॥६॥

# त्रिफला प्रशंसा

तिफला मनुजामृतं भ्रुवि त्रिफला सर्वहजापद्दारिणी।
त्रिफला वयसश्च धारिणी त्रिफला देइद्दृद्धकारिणी॥०॥
त्रिफला त्रिफलित भाषिता विश्वचैर्ज्जतबुद्धिकारिणी।
मलशुद्धिकुदुद्धताप्रिकृत्स्खिलतानां प्रवयो यहत्यलम् ॥ ८॥

. भावार्थः — त्रिकला मनुष्यों को इस भूलोक म अमृतके समान है, वह सर्व रोगों को नाश करनेवाली है। त्रिकला मनुष्यों को जवान बनाये रखनेवाली है और शरीर में दढता उत्पन्न करती है।

त्रिफला तीन फलोसे युक्त है ऐसा विद्वानोंने कहा है। यह अद्भुत बुद्धि उत्पन्न करता है, मल ग्रोबन करती है, और अग्नि दीपन करती है। इतना ही नहीं इद्व होकर शक्ति से स्वितितों को भी शक्ति प्रदान करती है। ७॥ ८॥

त्रिफङायसमाक्षिकपागिषका सविदंगसुभृगरत्रथ समम् ! त्रिगुणं च भवेदपि वाजुवकं पयसेदमृतं पिव क्रष्टहरम् ॥ ९ ॥

मावार्थ: -- त्रिफला को यदि लोहमस्म, सोनामाखी, पीपल, वायिष्ठंग, मंगरा के चूर्ण के साथ उपयोग करें तो तीन गुण को प्रकट करता है। और इन को ही दूध के साथ उपयोग करें तो यह कुछ रोग को भी दूर करने वाला अमृत है ॥ ९॥

# त्रिफक्षां पिब गव्यवृतेन युतां त्रिफक्षां सितया साहितायथवा । त्रिफक्षां लिलतातिबलालुकितां त्रिफक्षां कथितां तु श्विलाजतुना ॥ १०॥

भावार्थः - त्रिफ डा की गीधृत के साथ पीना चाहिये, जिफला की शक्कर के साथ में पीना चाहिये, अथवा जिफला की अतिबढ़ा के साथ सेवन करना चाहिये और जिफला की शिलाबीत के साथ कपाय कर पीना चाहिये ॥ १०॥

इति योगविकल्पयुतां तिफलां सतत खलु यां निपि**वन्मनुजः**। स्थिरबुद्धिवर्लेद्रियवीर्ययुतश्चिरमायुर्रः परमं छमते ॥ ११ ॥

भावार्थः इस प्रकार अनेक विकल्पके योगो से युक्त शिफला रक्षायन को सतत पीने से यह मनुष्य स्थेर्य, बुद्धि, बर्क, इंद्रियनैर्मल्य, बीर्य अवियों से युक्त होता है और दीर्घ आयुष्य को प्राप्त करता है ॥ ११॥

शिलाजतु योग.

एवं शिळाजतु शिलोद्भवकल्कछोइ-। कांतातिनीकघनमप्यतिस्मचूर्णम् ॥ कृत्वैकमेकमिइसत्त्रिफलाकषायैः। संभावितं तनुभृतां सक्छामयध्नम्॥ १२॥

भावार्थः - इसी प्रकार शिलाजीत, पत्थरका फूल, इनका कल्क, लोहभस्म, नागरमोथा, अतिनील, बडी इलायची, इनको अलग २ अच्छीतरह चूर्ण कर प्रत्येक की त्रिफला कपायस भावना देवें। फिर उसका सेवन करे ते सर्व प्रकार के रोगों को वह नाश करता है। १२॥

शिलाङ्ग कल्पः

अथ शिकोद्भवमप्यतियत्नतः खदिरसार्युतं परिपाचितम् । त्रिफलया च बिपकमिदं पिषन् हरति कष्ठगणानति।निष्ठरान् ॥ १३॥

भावार्थ:—पत्थर के फूट की खदिरसार के साथ अच्छीतरह बहुत यत्नपूर्वक पकार्व, फिर उसे जिफ्छा के साथ पकार्थ। उस को सेवन करने से भयंकर से भयंकर कुछ रोग भी दूर होते है।। १३॥

शिखाजतुकस्य.

यदि जिलाजतुनापि श्विलोदकं पिष सदैव श्विलोक्सवबस्कलैः । अपि च निषद्वानेवसुत्रसकैनिखिलकुष्टविनादकरं परम् ॥ १४ ॥ भावार्थ:---पत्थर के छल के कल्क, निंब व कुनिंब की छाल के साथ व'शिला-जीत के साथ शिलाजल को पाँचें तो सर्व प्रकार के कुछ नष्ट होते हैं ॥ १४॥

#### क्षयनाशक करण.

.अपि श्विलोद्धवनस्त्रलक्षकस्त्रक्षयितगव्यपयः परिभिन्नितैः। मगधजान्वितसित्सितयान्वितः सयगदः सपयत्सणमात्रतः॥ १५ ॥

भावार्थः ---पत्थर के फल व शिलावल्क के कल्कके साथ कथित गोतुग्व के साथ पीपल व शकर को मिलाकर सेवन करने से अतिशीव क्षयरोग दूर होता है ॥ १५ ॥

#### बलवर्धक पायसः

अपि ग्रिकोत्यसुवस्कलचूर्णमिश्रितपयः परिपाचितपायसम् । सततमेव निषेट्य सुदुर्बलोऽप्यतिबलो भवति प्रतिमासतः ॥ १६ ॥

भावार्थ:—-शिलावल्कके चूर्ण के साथ दूध का मिश्रण कर उस से पकाये हुए खीरका सतत सेवन करें तो एक महिने में अर्थत दुर्बल भी अर्थत ब्रह्मान होता है। १६॥

#### शिलावल्कलांजनकल्पः

अपि शिलामलबन्कलचूर्णसंयुतमलक्तकसत्पटलं स्फुटम् । वृतवरेण कृतांजनमंत्रसा कुरुत एतदनिचहको दशा॥ १०॥

भावार्थः — शुद्ध शिष्टावल्कलके चूर्ण के साथ छाख के पटल को मिलाकर वी के साथ अंजन तैयार करे तो वह अंजन सदा आखोके छिये उपयोगी है।। रेश। कुशकर व वर्धनकरपः

# इह श्रिक्टोव्सवनस्कलमंबुना पित फलिनेकचूर्णनिभिक्षितम् । कृतकरं परमं मतिपादितं घृतसितापयसा परिबृहणम् ॥१८॥

- भाषार्थः --- शिलावस्कल के कपाय के साथ जिल्ला चूर्ण को मिलाकर पांवे ते। कृशकर है। वहीं घृत, शकर व दूध के साथ सेवन करें तो रसों का वर्डक है।।१८॥

उपस्वरन्तस्य स्ट अर्थरया पूर्वभेगभजान्तित्वास्तिहंगजैः॥१९॥

भावार्थ:—शिला की छाल के करक की त्रिफला, शकर, घृत, पीपल न वाय विदंग के साथ सेवन करें ते सुर्व रेगा की वह नाश करता है।। १९।। 13

### विलाजनुकल्पः

<sup>ं</sup> इति यथोपलवरकछकरकसंविद्दितकरपमनस्पमुदाहृतम् । विदितचारुविछाजतुकस्पमप्यभिकमस्पविकरपयुतं ब्रुवे ॥ २०॥

भावार्थ: — अभीतक शिलावल्कल [ छाछा ] के कल्क को विस्तारके साथ प्रतिपादन किया । अब शिलाजीत के कल्पको अधिक प्रकार का होनेपर भी अल्पविकल्पों अबे साथ कहेंगे ॥ २०॥

#### शिलाजीतकी उत्पत्ति.

अथ बस्याम्यद्रिजातप्रवरजनुविधिः सभवादिस्वभावे-। \*
रिइ शैला प्राध्मकाले जलदनलसमकीशुसंतप्तदेशः ।।
निजशृंगैस्तुंगक्टैः कठिनतरसमुद्धिजसमद्धगण्टैः ।
मद्धारामुस्सजंति त्रिजगद्तिश्चयं सङ्जतं प्राष्ट्यधीर्यम् ॥ २१ ॥

भावार्थः अब शिलाजीत के कल्प को उस की उत्पत्ति स्वभाव आदिकों के कथन के साथ र प्रतिपादन करेंगे । प्रीष्म ऋतु में अत्यंत प्रकाशमान [तेजयुक्त] अग्नि के समान रहनेवाले सूर्यिकरणों से पर्वत अत्यंत तस होकर वे अपने शिरक्षणी उंची र चीटी के अत्यंत कठिन व फटे हुए आज बाज के प्रदेशक्षणी गंडस्थल से [क्षणील ] युक्त पर्वत के शिखर में रहनेवाले कठिन पत्थरों से, मदोन्मत्ताहाथी के जिस प्रकार मदजल बहता है उसी प्रकार टाल के रस के समान लाल रस चुवते हैं। यही रस, तीन लोक में अतिशयकारक व उत्कृष्ट वीर्यवाला शिलाजीत के हैं आता है। अथवा यही तीन लोकको अतिशय बल व वीर्यशाली बनाता है। ११॥

#### शिलाजतुयोग.

त्रपुत्तीसायरमुताम्रवदर्गजतसत्कांचनानां च यांति । नियतासख्याक्रमंणोत्तरमाधिकतर सन्यमतद्यथावत् ॥ विकलांबुक्षीरसर्पिस्साईतामिह् महाश्लेष्मापित्तानिस्रोत्धः । गिरिनिर्यासो रसेंद्रः कनककृद्खिलन्याधिहुक्रेषणं च ॥२२॥

भाषार्थः गगा, सीन, कोड, ताम, चांदी, सीना, ये छड धातु शिलाजीत के योनि हे। इत नियंत उत्तरीसर धातुओसे उत्पन शिलाजनु एक से एक अधिक गुणवाज

१ पर्वतस्य परवरो में रामा आदि चातुओं का कुछ न कुछ अदा अवस्य रहता है। जब परवर तप जाता है तो वे घोतु पिम्नड कर शिलाजीम के कुप्र में होते हैं। इसाविये इन घानुओं को शिष्टाजीन के योनि के माम से कहा है।

है। ऐसे शिलाजीत को यथाविधि सेवन करना चाहिय । शिलाजीत विकला का काहान दूध, भी इन के साथ मिला कर, महान् कफ, पिरा, वातजन्य विकार में सेवन करें। सर्वित सो श्रेष्ठ यह शिलाजीत कनक (सोने से युक्त) सहित है और सम्पूर्ण व्याधियों की नाश करनेवाला श्रेष्ठ औषध है।। २२।।

# कृष्ण शिलाजतुकःपः

जवाय्येवा विश्वेषा जतुबदिइभवेत्यंचवर्णा सुवर्णा । न्यापारे पारदीयोषमरसवरवट्सर्वछोहानुवेषी ॥ . तामूर्षा टक्क्सुजाष्ट्रतग्रछमधुसंगर्दितं शृद्धमाव- । त्यीवेदादत्यनूनं जनयति कनकं तत्स्रणादेव साक्षात् ॥ है ३ ॥ ..

भाषार्थ:—कृष्ण [काला] शिलाजीत नामक शिलाजीत का एक मेंद हैं, उसे उपा बहते हैं, वह लाल के समान द्रव व चमकीला रहता है। उस में पंचयणी स्पष्ट दिखते हैं। उसे पारद कर्म में उपयोग करते हैं। यह लह धातुषोंको द्रव करने विलाजीत के साथ टंकणक्षार, गुंजा, खत, मधु और गुंड को मिश्रित कर एवं मर्दितकर अग्नि में स्वकर इंकने से कुल समय में ही उस से सुवर्ण निकलता है।। २३।।

#### वाभ्येषाकल्प.

बाम्येषायविषां विचार्थ विषवित् संमक्षितां पक्षिभिः । संभक्ष्याक्षयतां त्रजोद्विल्ललितां सीराज्यसच्छर्कराम् ॥ श्रुक्त्वात्राप्यक्षनं वृतेन पयसा श्राकाम्ख्यत्रादिसं— । ब्रुक्ति निर्णितञ्जलुक्तितगुणां वीर्याधिकस्स्यान्नरः ॥ २४ ॥

भाषार्थः — विव को जाननेवाला वैश्व पक्षियों के द्वारा खोये हुए, निर्विष ऐसा वाम्येषा [क्षवचशीज वा तालमकाना ] को विच र पूर्वक ( क्षविष है या निर्विष ? ) प्रहण कर दूध थी, शक्कर के साथ मिला कर सेवन करावे। इस के सेवन काल में थी दूध के साथ मात ग्वानेको देवे और शाक अग्ल, प्रश्लाक आदि खाने को न दें क्यों कि ये वार्जित है। इस विधिसे उसे सेवन करनेसे मनुष्य अक्षयत्व को प्राप्त होता है अर्थात् जब तक आयुष्य है तब तक उस का शर्रार जवान जैसा हृष्ट पुष्ट बना रहता है। उस के

१ इस से यह जाना जाता है कि वह समिव या निर्विष है ? वयों कि सिविषको पिक्षया निर्दे स्नानी दें।!

शरीर में इतनी शक्ति उत्पन्न होती है जिससे वह सब शतुओंको जीत सक ॥ है। उसी विकास सक में उत्तमीत्तम गुण और बीर्य उत्पन्न होते है। १२४॥

#### पाषाणभेद कल्प.

नानाष्ट्रसफलोपमाकृतियुताः पाषाणभदास्स्वयं । द्वात्वा तानपि तत्फलांबुबहुद्दाः पक्वात् सुकृणीकृतात ॥ कृत्वा श्लीरशृतेसुजातसहितान् जीर्णे प्यस्सर्पिषा । सुक्त्वान्तं वरशालिजं निजगुणैर्मत्योऽमरमस्यादरम् ॥ २५ ॥

भावार्थ: — अनेक वृक्षों के पालों के आकार में रहनेवाट पात्राण मेदों को (पालान मेद) अण्छीतरह जानकर उनको उन्हीं के पालों के बयाय से वई कर पकाकर अच्छीतरह चूर्ण करे और उसे दूभ घी शक्कर या गुड़ के साथ खावे उस के अर्ण, होने पर दूभ छत के छाथ उत्तम चावल के भान को खावे । इस के सेवन से मनुष्य, अपने गुण व शरीर से साक्षात् देव के समान बन जता है।। २५॥

#### भेद्धातपावाण कल्प.

प्रस्यां दिशि कृष्णमेकमधिकं महात्वापाणकम् ॥
तत्यापाणनिजामिधानविहितप्रामोपि तत्यार्थत— ।
स्तैश्रान्येरवर्गस्य सर्वममलं पापाणचूर्णं हरेत् ॥ २६ ॥
तच्यूणीटकमादकं छुतवरं महात्तैलाहकं ।
शुद्धं चापि गुद्धादकं बहुपलेस्संसिद्धमहातकां— ॥
शिक्षाधैश्र चतुःभिराहकमितेः पकं तथा द्रोणम— ।
प्रतच्छुद्धतनुं विशुद्धचरितिस्सद्धालये पूजयेत् ॥ २० ॥
द्रोणं तद्वरमेषजं प्रतिदिनं मात्रां विदित्वा क्रमात् ।
श्रीद्धां मेषजजीर्णतामपि तथा श्रोक्तांस्वेद्दमस्थितः ॥
श्रास्तीनां प्रवरीदनं धृतपयोगिश्रं समदनन्नरः ।
स्नानाभ्यंगविकेषनादिकृतसंस्कारे भवेत्सवेदा ॥ २८ ॥

भावार्थ: — प्रस्य त के लिए। क नगर से तीन के स पूर्व दिशा में एक महातकः पाषाण नामक एक निशिष्ट के लि। पाषाण [पत्थर] मीज्द है। उसी के अस पास महात्याकण नामक प्रम भी है। इन बातों से व अन्य चिन्हों से उसे पहिचान कर

निर्में पाषाण चूर्ण को एकिंगत करें। आढेक प्रमाण वह महात पाषाण चूर्ण, आढक प्रमाण उत्तम गोधृत, आढक प्रमाण महातक [ मिलावा ] तेल, और आढक प्रमाण गुद्ध गुद्ध इन को चार आढ़ के विधि प्रकार तैयार किथे हुए महातक मूंल के कवार से यथावित सिद्ध करें अर्थात् अर्थलंड बनावे। इस प्रकार सावित एक दोण इस प्रमाण औषधिको शुद्ध शरीर व शुद्ध संयमवाला सिद्ध मंदिर में पूजा करें। इस दोण प्रमाण उत्तम औषि को प्रतिनित्य कमसे कुछ नियत प्रमाण में चाटना चाहिये। और औषि को जीर्ण होनेपर पूर्वेक्त प्रकार के योग्य मकान में रहते हुए घृत व दूध से मिश्रित शाल्यन्तका मोजन करना चाहिये एवं हमेशा स्नान अन्यंग (मालिश) केपन आदि से शरीर का संस्कार मो करते रहना चाहिये। यह ध्यान रहे की स्नान, अन्यंग लेपन आदि संस्कार जिसके जार किथे गये हों उसे ही इस सल्यका सेवन कराना चाहिये।। २६॥ २०॥ २८॥

भह्णानपापाणकत्य के विशेष गुण तद्रोणं कथितौषधं सुचरितञ्ज्ञद्धात्मदेहम्स्वयं । स्टीद्भा गृहनिचातवेश्मानि सुखं शय्यातस्रे संवसन् ॥ नित्यं सत्यतमत्रतः मतिदिनं जैनेंद्रमंत्राक्षरो । दीर्घायुर्वस्त्रवान् जयत्यातित्रां रोगेंद्रवृदं नरः ॥ २९ ॥

भावार्थ: — सदाचारी, शुद्धात्मा (कवायरहित ) व शुद्ध शारिकाला [वमनादि पंचकर्मांते शुद्ध ] ग्रुप्त व वातरहित मकान में सुरवश्य्या पर प्रतिनित्य सत्य, ब्रह्मचर्यादि व्रत पूर्वक, जिनेंद्र देव के मंत्रोंको उच्चारण करते रहते हुए उपरोक्त औषधि को एक द्रोण प्रमाण सेवन करें तो वह दीर्घायु व दलयान होता है एवं वह, बड़े से बड़े २ रोगराजों को भी जीतता है ॥ २९॥

#### ब्रितीयभहातपापाणकल्प.

भ् महातोपल्लचूर्णमप्यभिष्तिं गोक्षीरिषष्टं पुँटः । र्धग्यं गोमयवन्दिना त्रिभिरिह त्राक्लुद्धितः सर्वदा ॥ श्रीराज्येश्चविकारिमित्रतमल पीत्वात्र सद्धपत्रै—॥ र्जीर्णं वाहरसायनाहृतियुतः साक्षाद्भवेद्देववत् ॥ ३०॥

१ चार सेर का एक आटक, चौमठ तें के का एक सेर, चार आदक का एक दोण. २ पाव दिस्सा पानी रहे उस प्रकार सिद्ध कपाय, यह भी आँविकायका अर्थ हो सकता है।

भावार्थ: -- महात पाषाण चूर्ण को गाय के दूध के साथ घोटकर कंडों की अप्नि से तीन पुट देना चाहिये। फिर नमन निरेचन आदि से जिस का शरीर झुद्र हुआ है ऐसा मनुष्य उस पुटित चूर्ण को दूध घी इक्षुनिकार (मिश्री या शकर ) व अन्य उत्तम औषघ मिटाकर पीवे या क्षेत्रन करे उस के बीर्ण होनेपर रसायन गुणयुक्त मोजन (दूध म'त) करे तो वह साक्षात् देन के समान बन जाता है। है ।।

## सर्परीकष्प.

मोक्तं यद्विषयं फल्कत्रययुंतं मरूयातसत्त्वर्परी—। पानीयं प्रिपेनन् विपन्त्वमसकुच्छुद्धात्मदेहः पुरा ॥ पण्पासादतिदुर्बलोऽपि बल्लबान् स्थूलस्तया मध्यमः। स्यादननं बरशालिकं कृतपयोमिश्रं सदाप्याहरेत् ॥ ३१ ॥

भाषार्थ: — प्रथम मनुष्य, वमनादिक से व कथाय आदि के निप्रह से अपने शारीर व आत्मा को शुद्धि कर के पश्चात वह पूर्वोक्त त्रिफटा रसायन के साथ क्षेष्ठ वर्षरी [ उपधातुविशेष ] को पानों के साथ पकाकर उस पानी ( क्षाय ) को कि बार बराबर छह महीने तक पाँवे ते। अत्यंत दुर्बट मनुष्य भी बल्लान् हो जाता / और अत्यंत रघूट ( मोटा ) मी मध्यम [ जितना च हिये उतना ] होता है । इसके सेवन काल में, बी दूध के साथ उत्तम चावल के भात को सदा खाना चाहिये ॥३१॥

# सर्परीकल्प के विशेषगुण.

अब्दं तद्विहितकवादनुदिनं पीत्वा तु तेनैव सं- । स्नातः स्निग्धतनुर्विषानिविहितावासो यथोक्ताहृतिः ॥ मत्थेद्रस्तुरस्तिभा बलयुतस्साक्षादनंगोपमो । जीवेद्वर्षसहस्रवंधुरतरो भूत्वातिगः सर्वदा ॥ ३२ ॥

भावार्थ:— उपर्युक्त खर्गी कल्प को एक वर्ष पर्यंत पूर्वोक्त क्रम से प्रतिनित्य सेवन करे एवं उस के सेवन कार्ट्स उसी के जल से स्नान करे, शांग को चिकना करे [ तेल मालिश करते रहे] पूर्वोक्त प्रकार के मकान में निवास करे एवं आहार [ धी दूध से युक्त भात ] का सेवन करे तो वह म्नुष्य चक्रवर्ती व देव के समान बखवान, व काम देव के समान, सब को अतिक्रमण करने वाला, अन्यंत मनोहर तहणक्ष्प के धारी हो कर हजार वर्ष तक जीता है ॥ ३२ ॥

#### वज कल्प

बजाण्यप्यथ वज्रहोइपितकं वजोरुतंभीफकं।
मोद्यद्रजकपारुपप्यतितरं वजारुयपापाणकम् ॥
यद्यल्वस्यारुप्यतितरं वजारुपपापाणकम् ॥
यद्यल्वस्यारुप्य विधिना दग्ध्वा तु भस्त्राप्रिना ।
सम्यक्पादछवीरवृक्षकृतसद्धरमाम्मसि प्रक्षिपंतु ॥ ३३ ॥
तान्यत्युप्णकुळत्थपकसिक्छं सप्ताभिभेकान्कमात् ।
कृत्वैवं पुनराविकं पयसि च प्रक्षिप्य यत्नाद्वुधः ॥
कृणींकृत्य सिताज्यामश्रममलं ज्ञात्वात्र मात्रां स्वयं ।
लीद्वादारिनवासिवित्स जयति प्रस्थातरोगाक्षरः ॥ ३४ ॥

भावार्थ — वज अनेक प्रकारके होते है। वज, वजलोह, वजवंध फल, वजकपाल, और वजपापाण इस प्रकार के वजभेदों में से जो २ प्रान्त हो सकें संप्रह कर, विधि-पूर्वक झोंकनी की तेज आग से जलावे। जब वह लाल हो जावे तो उसे पाटल व अर्जुन वक्ष की लकड़ी के मस्म के पानी में डाले अर्थात् बुझावें। बाद में कुल्यी के आयुष्ण क्वाथसे सात बार धीवें। पुन बहुत यस्नपूर्वक दूध में उसे डाले। बाद में उस चूर्ण को घी व शकर के साथ मिलाकर, योग्य मात्रा में चाटे और इस के सेवन काल में पूर्वे क प्रकार के अहर (दूध घी के साथ चावल के भात )का सेवन व मकान में निवास करें। इस से मनुष्य प्रसिद्ध २ रागों को जीतना है।। ३३॥ ३४॥

वज्रकल्प का विशेषगुणः

षण्यासासुपयुज्य बज्जमयसद्भेषज्यमाज्यान्वितं । जीर्णेस्मिन्वरभेषजैर्धतपयोगिश्रान्नमप्याहृतम् ॥ जीवेद्वर्षसहस्रमंबरचरैः भूत्वातिगर्वः सदा । मोद्यद्यौवनदर्पदार्पेतवलः सद्दजकायां नरः ॥ ३५ ॥

भावार्थ: -- उपर्युक्त बज्जनय औषित्रिते से युक्त बज्ज रसायनको मी विलाहर छह महीनेपर्यंत बराबर सेवन करे और प्रतिनित्य उसके जीर्ण होनेपर व अन्य उत्तम औषियों

१ यह किया सतवार करें। २ आग से उलाकर दूध में बुझाव। यह भी सातवार करे। ३ यदापि '' आभिपेक ं' का अर्थ घोना या जल धारा टालना है। इसालिये टीका में भी यही लिखा है। लेकिन यह प्रकरण शादि का होने के कारण घोने की अपेक्षा, गरम कर के बुझाना यह अर्थ करना अच्छा है। उसे क्वाय में डुझाने से, घोने जैसा है। जाता है। अतः बुझाने का अर्थ मी आधिपेक शाद्ये निकल सकता है।

के साथ वृतदुग्ध मिश्रित अनका मोजन करें तो वह मनुष्य वज़के समान मजबूत शरीरकी धारण करता है एवं ये वन के मद से युक्त बल को धरण करके दिवाधरे के साथ भी गर्व करते हुए इजःशें वर्ष जीता है ॥ ३५ ॥

# मृश्विकाकल्प.

या चैवं भूवि मृत्तिका प्रतिदिनं संभक्ष्यते पश्चिम-। स्तां क्षीरंण घृतेन चेश्चरससंयुक्तेन संभक्षयेत् ॥ अञ्चल्णं बलमप्यवार्थमधिकं वीर्यं च नीरागतां। वांछक्रब्दसहस्रमायुरनववास्मीयवंषां नरः ॥ ३४ ॥

भावार्थ .- जिस मही को लोक में प्रतिदिन पक्षियां खती हैं ( उस को संप्रह कर ) घृत, दृध इक्ष्रस के स.थ मिछावर, उसे निर्दोषवेष की धारण करते हुए मनुष्य खार्व तो वह कभी किसी के द्वारा नाश नहीं ही नेवाले बल, अप्रतिहतवीर्य और आशेष्य की प्राप्त करता है। और इजारों वर्ष की आयु को भी प्राप्त वस्ता है ॥३६॥

### गोशंग्यांदि ५ ल्प.

गांश्रं भी गिरिश्रंग जामपि गृहीत्वाद्योव्य संचुणितां । गव्यक्षीर घृतै विपाच्य गुडसां विश्रः मभक्ष्य क्रवात् ॥ पश्चात् भीरघृताञ्चनं।ऽक्षयवस्र पाप्नाति पर्न्यस्स्वयं । निर्वीर्योऽप्यतिर्वार्यमूर्जितगुणः साक्षाद्धवैश्विश्वयः ॥ ३७ ॥

भावार्थ: - गंश्रंभी [ बबूर ] व गिरिश्यका ( शिलाजीत ) को लेकर अच्छी तरह सुखाकर चूर्ण करें। फिर उस चूर्ण वो गोक्षीर गोघृत व गुड मिलाकर यथाविधि पकावे अर्थात् अविष्ट् तैयार करे | फिर उसे क्रमसे खावे | बाद में दूध व घृत से वुक्त अन का भोजन करे। इस से मनुष्य अक्षय बलको प्राप्त ब रता 🕻 । बीर्यरहित होनेपर भी अंत्यंत वीर्य को प्राप्त करता है । एवं निश्चय ही उत्तमीत्तम गुणो से युक्त ं होता है ॥ ३७ ॥ ·

#### परंडादिकल्प.

प्रण्डामृतहस्तिक्षणिविख्सद्वीरांधिपैः पाचितं । मध्यान् शक्तिविधानतः प्रतिदिनं संभक्ष्य मध्यक्षयं ॥ वीर्य प्राउपबर्स विस्नासविस्सन् सचीवने पाष्य तत् । पश्चादायुरवार ।ति त्रिशतमब्दानां निरुद्धामयः॥ ३८॥ भावार्थः -- एरंड की जह, गिलोय, गजकणीं, भिलाबा, इनके द्वारा साधित मक्यों (पाक अवलेड आदि) की प्रांक विधान से मतिदिन मक्षण करे तो शीम ही अक्षय वीर्य, विशिष्टशिक, मनोहर योवन को प्राप्तकर सम्पूर्ण रोगों से रहित होकर तीन सी वर्ष की आयुको भी प्राप्त करता है ॥३८॥

# नाग्यादिकल्प.

नागी सत्त्वरकार्णका कुटजभूनिम्बोरुनिम्बासमू— । कं संचूर्ण्य घृतेन मिश्रितामेदं लीड्डा सदा निर्मेखः ॥ शोगेंद्रानिक्लानुपद्रवयुतान् जित्वा विषाण्यप्यश्चे— । षाण्यत्यज्जतयौवनदियत्वयो जीवेत्सहस्रं नरः ॥ ३९ ॥

भाषार्थः — नागी (वंध्याककोटक) खरकाणिका [तालप्रखाना] कूदा विराप्त्र यता, महानिम्ब [वकायन] इन को इन के जह के साथ चूर्ण कर के घृत के झाम मिलाकर चाटनेसे अनेक उपहवों से युक्त बढ़े २ रोग, उपविषों को भी जीतकर अद्भुत भीवन सहित हजार वर्ष जीता है॥ ३९॥

#### आरकस्प.

अत्रैवातत सित्तवाश विधिना सम्यग्विधास्य मनाक् । कारैः सात्त्रिफछासुचित्रकर्गणः स्वतास्यगंधासृता ।। वर्षाभुः प्रसुविविश्वविद्विस्सन्नेषज्ञैभाषितं । शोशस्याधिविनाश्चनैरसदृष्ठेद्विस्ससम्यवफ्रहैः ॥ ४०॥

भाषार्थ:—-यहांसे आगे, क्षार, त्रिफला, चित्रकगण, सफेद असगंघ, गिक्रोय, पुनर्नता आदि विशिष्ट व श्रेष्ठ औषधि जो कि मयंबर रोगों को नाश करने में समर्थ है, असदश है, जिन के फल भी प्रत्यक्ष देखे गये हैं उन के द्वारा कहे. गये श्रेष्ठ कियाविशेषा को अर्थात् इन औं, अधियों के कल्पा को प्रतिपादन करेंगे ॥ ४०॥

# क्षारक स्पविधानः

भारैरिश्वरकेश्वतालितिकनापापार्गनिर्गुक्ति । रंभाकीम्बुजिनित्रचित्रकतिकस्यातोरुमुष्टे(द्वांचैः ॥

<sup>-</sup> द्वारकार्जिका इति पाठातर

पश्चिभिस्मवतुर्शुणांभासि ततः पादावशेषीकृतैः । तत्पादामस्रसद्भुढिः परिपचेषातिद्रवं फाणितम् ॥ ४१ ॥ तास्मिन्सित्त्रकदुत्रिजातकयनान् संचूर्ण्य पादांश्वती । दत्वा मिश्रितमेतदुक्तकृतसंस्कारं घटे स्थापितं ॥ सद्धान्ये कलश्च निधाय पिहितं मासोध्हतं तं नरः । संभक्ष्याक्षयरोगवस्त्रभगणान् जित्वा चिरं कविति ॥ ४२॥

भावार्थ:— तालमखाना, ईख, मुसली, तिल्जा (तिल्वासिनी शाली—तिल जिसके अंदर रहता है वह धान )चिराचेरा, सम्हाल, नेला, आक, कमल, एरंडवृक्ष, चीता तिल, इन प्रसिद्ध औषिनियों को जलाकर मस्मैं करके उसे ( भरम से ) चौगुना पानीमें घोल-कर छानें। फिर उस क्षार जल को मंदाग्रिसे पकावर जब चौथाई पानी शेष रहे तो उस में [ उस पानी से ] चौथाई गुड मिलाने । फिर इतनी देरतक पकाने कि वह कांणित के समान न अधिक गाला हो और न पतला हो। पश्चात् उस में सोंठ, मिरच, पीपल, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागरमोथा, इनको समभाग लेकर सुद्मचूर्ण करके चतुर्थांश प्रमाण में मिलाने । इस प्रकार सिद्ध औषिन को पूर्ने कक्षमसे संस्कृत घडे में भरकर, मुख को बंद कर धान्यराशि में गाल दें। एक महीने के बाद उसे निकालकर निधिप्रकार सेवन करे तो असाध्य बडे २ रोगो को भी जीतकर चिरकाल तक जीता है। धर ॥ धर ॥

#### चित्रककल्प.

शुद्धं चित्रकम्छमुक्तविधिना निष्काथ्य तस्मिन्कषा—।
ये दग्ध्वा सहसा शिपेदमिलना सच्छकरा शंखना—॥
भीरप्याश्च विगाल्य फाणितयुतं कीर्ताञ्चतं सर्थग—।
नधद्रव्यैरिप मिश्रितं सुविहितं सम्यग्ध्दे संस्कृते ॥ ४३॥
तद्धान्धं निहितं समुध्हतमतो पासातसुगंधं सुरू—।
पं सुस्वादु समस्तरोगनिवहमध्वंसिसै। रूपास्पदं ॥
एवं चित्रकसद्दसायनवरं पीत्वा नरस्संततं।
यहमाणं श्रपयेदवृनवल्डमत्यर्भीसि सर्वान्गदान् ॥ ४४॥

१ इसी: रसस्तु यः पकः किंचिद्राद्धे बहुद्रवः । स पवेश्विकारेषु स्थातः फाणितसंक्षया ॥ ईख का रस के इतना पकाने कि वह थोडा गाउ। हो ज्यादा पतना है। इसे काणित कहते हैं॥

ं शादार्थ: — छुद्धे किये हुए चित्रक के मूल को काथ विधि से प्रकाकर काटा हुयार कर के उस में शांव ही निर्मल श्रेष्ठ शर्करा व शंखनामि को जलाकर हाले और शांव, ही उसे छानकरके उस में फाणित मिलावे। वह ठंडा होजाने पर सम्पूर्ण संघ हक्षों के किक मिलाकर, उसे संस्कृत वहें में भरकर जान्यराशि में गांढ दें। और एक महीने के बाद निकाल दे। इस प्रकार सिद्ध सुगंध, सुकर्ष, सुरुचि, सर्वरोग समूह को नाश करनेवाले, व सील्यदायक इस चित्रक रसायन को विधिप्रकार हमेशा सेवन करे तो विशिष्ठ बलशाली राजयक्ष्मा [क्षय] मयंकर बवासीर एवं सम्पूर्ण रोग भी नाश हो जाते हैं। ४३। ४४।।

### त्रिफलादिकःप.

प्वं सित्त्रफलासुचित्रकगणाद्यक्तोरुसद्भेषजा । न्युक्तान्युक्तकषायपाकविधिना कृत्वा निषेट्यादुरः ॥ जीवेद्दर्पञ्चतत्रयं निष्विल्योगैकमयाथी स्वयं । निर्वीयोऽप्यतिवीर्यधर्यसहितः साक्षादनंगोपमः ॥ ४५ ॥

भावार्थः — इसी प्रकार पूर्वोक्त ( ४० वें स्रोक में कहे गये ) शिक्त विश्वकाणोक्त आदि औषधियों को उक्त क्षायपाक विधान से प्रकाकर [ फाणित या राक्कर, गंधद्रव्य आदि मिलाकर चित्रक कल्प के समान सिद्ध कर के ] रोगी सेवन करे तो वह मनुष्य तीन सौ वर्ष पर्यंत संपूर्ण रोगों से रहित हो कर बल्हीन होने पर भी अध्यंत बल्हानी होते हुए, अध्यंत धैर्यशाली व कामदेव के समान सुंदर रूप को धारण कर सुखसे जीता है ॥ ४५॥

#### कल्प का उपसंहार.

इत्येवं विविधविकस्पकस्पयोगं शास्त्रोक्तकमविधिना निवेद्य यर्त्यः । प्राप्नोति प्रकटवर्छ प्रतापमायुर्वीये चाप्रतिहततां निराययत्वम् ॥४६॥

भावार्थ:—इस प्रकार अनेक भेदों से विभक्त कल्पों के योगोंको शास्त्रीक्त विधि से संवन करे तो वह मनुष्य विशिष्टबल, तेज, आयु, वीर्य, अजयत्व वं निरीगृता की प्राप्त करता है।। १६॥

मस्यक्षमकटफञ्जमसिद्धयोगान् सिद्धांतोध्हतनिजबुद्धिभिः मणीतान् । बुध्यैवं विधिवदिह प्रयुज्य यस्ताहुर्मायासिङ्गिरवो भवति पत्यीः ॥४०॥

है जिनक के जह की चूने के पानी में डालकर रखने से बुद्ध है। जाता है।

मीं मंदि — जिन के पंछ प्रत्यक्ष में प्रकट हैं अर्थात् अनुभूत हैं, जो हुनिया में मिं प्रसिद्धि की प्राप्त हुए हैं, और सिद्धांत के पारगामी आचार्यों द्वारा प्रतिकादित हैं ऐसे पूर्विक्ष जीक्ष्ययोगों को जानकर निधि व यत्नपूर्वक जो ममुख्य उपयोग (स्विक्ष ) करते हैं वे सम्पूर्ण वैरियों को दुर्जिय होते हैं अर्थात् विशिष्ट कलंगार्क कि से उन्हें कोई भी वैरी जीत नहीं सकते ॥ ४७॥

इति तद्धितं रसरसायनकं परमौषधान्यस्तं । भास्त्रविहितविधिनात्र नरास्सक्षेपत्य नित्यसुखिनो भवंति ते ॥ अथ चोक्तयुक्तविधिनात्र सदसद्वस्तुवेदिना सत्यिमिति । किमृत संस्थनीयमञ्जूषास्ति सततं निषेव्यताम् ॥ ४८ ॥ "

मानायी:—उपर्युक्त, मनुष्यों को हितकारक रस, रसायन व विशिष्ट औषधियों को प्रतिनित्य शास्त्रों का विति से सेवन करे तो मनुष्य नित्य सुखी हो जाते हैं। (इन औषधियोंके गुणोंकी प्रमाणता के छिये) पूर्वोक्त कथन सब सत्य ही है असत्य नहीं है यह कहने की क्या आवश्यकता है? असर्छा व नकछी बरतुओंको जानने बाखे बुद्धिमान् मनुष्य इन सब रसायन आदिकों को पूर्वोक्तिविधि के अनुसार हमेशा (विचारपूर्वक) सेवन करें और देखें कि वे कैसे प्रमाव करते हैं? सार्यर्थ यह है कि पूर्वोक्त थोगों के बारे में यह गुण करता है कि नहीं ऐसी शंका करने की जहरत नहीं है। नि:शंक होकर सेवन करें। गुण अवश्य दिखेगा ।।४८॥

नगरी यथा नगरमात्मपरिकरसमस्तसाधनैः।
रक्षति च रिषुभयात्तन्नां तनुग्रुक्तभेषजगणैस्तथामयात्॥
इत्यापिकाचरणमत्र सुकृतीजनयोग्यमन्यथा।
धर्मसुर्वनिस्वयदेदगणः मस्त्रयं प्रयाति बहुदोषद्षितः॥४९॥

आदें समस्तं साधनों से नगर को शत्रुओं के भयसे रक्षा करता है उसी प्रकार शरीर के स्वामी [मनुष्य] अष्य समृह रूपी साधनों द्वारा रोगरूपी शत्रुओं के भयसे शता करता है उसी प्रकार शरीर के स्वामी [मनुष्य] अष्य समृह रूपी साधनों द्वारा रोगरूपी शत्रुओं के भयसे शरीर की रक्षां करें। यदि वह पुण्यात्मा मनुष्यों के योग्य व्हांपर [इन संहिता में ] कहें कुएं अविश्व वं आचरण का सेवन न करके अन्यथा प्रवृत्ति करें तो धर्म व सुख के छिये आश्रयभूत दृष्ट सरीर अस्तंत कुषित दोषों से दूषित होकर नह हो जायगा।। ४९॥

इत्येवं विविधीषघान्यछे । सत्यमनो मनुजा निषेट्य सं- ॥ श्राप्तुवंति स्फुटपेव सर्वथा- । मुत्रिकं चतुष्कसत्फटोदयम् ॥ ५८ ॥

भावार्थ: इस मकार पूर्व प्रतिपादित नाना प्रकार के ओषधियों के बुद्धिमान् 
गनुष्य दथाविधि सेवन कर इस भव में तीन पुरुषार्थों को तो पाते ही हैं, लेकिन पर 
भव में भी धर्म अर्थ, काम मोक्ष को निश्चय से प्राप्त करते हैं। तात्वर्य यह है औषधि 
के सेवन से शारीर आरोग्य युक्त व दृढ हो जाता है। उस स्वस्थ शरीर को पाकर 
बह यदि अच्छी तरह धर्म सेवन करें तो अवश्य ही परभव में पुरुषार्थ मिलेगे 
अन्यथा नहीं। ५०।।

गंधकर्ता की प्रशस्ति

श्रीविष्णुराजपरंगश्वरमीछिमाछा- । संखाखितांधियुगछः सक्तछागमज्ञः ॥ आलापनीयगुणसीकत सन्मुनीदः । श्रीनंदिनीदतगुरुर्गुरुर्क्जिताऽहम् ॥ ५१ ॥

भावार्थ:— महाराजा श्री विष्णुगजा के मुकुट की माट। से जिन के चरण शुगक सुक्षोभित हैं अर्थात् दिन के चरण वमल में विष्णुराज नमस्कार करता है, जो सम्पूर्ण आगम के इन्ता हैं, प्रशंसनीय गुणों के घारी यशस्वी श्रेष्ठ मुनियों के स्वामी हैं अर्थात् आचार्य हैं ऐसे श्रीनंदि नाम से प्रक्षिद्ध जो महामुनि हुए हैं वे मेरे [ उप्रा- दित्याचार्य के ] परम गुरु हैं। उन ही से मेरा उद्धार हुआ है।। ५१॥

तस्याङ्गया विविधभेषजदानसिध्यै । सद्भैद्यवत्सलतपः परिपुरणार्थम् ॥ श्रास्त्रं कृतं जिनमतोध्हतमेतदृद्यत् । कल्याणकारकामिति प्रथितं घरायाम् ॥ ५२ ॥

भावार्थ: - उनकी [ गुरु की ] आज्ञासे नाना प्रकार के औषध दान की लिखि के किये एवं सज्जन वैद्यों के साथ वात्सल्य प्रदर्शनरूपी तप की पूर्ति के टिये जिन मत से उच्हत और ठोक में कर्याणकारक के नाम से प्रसिद्ध इस शास्त्र को मैने बनाया। ५२॥

इत्येतदुत्तरमतुत्तरमुत्तमक्कैः विस्तीर्णवस्तुगुतमस्तसमस्तदोषं । श्राम्भाषिसं जिनवीरसञ्जना मुनीदोवादित्यपण्डितमहागुरुभिः प्रणीतम् ॥५३॥ भावार्थः—इस प्रकार प्रतिपादित यह उत्तरतंत्र अत्यंत उत्तम हैं। अनेक पदार्थी के विस्तृत कथन के साथ युक्त है। संपूर्ण दोवें। से रहित है। पिक्ट सर्वज्ञ जिनेंद्र मगवान के द्वारा प्रतिपादित है [ उसीके आधारसे ] अब मुनींद्र उग्नादित्याचार्य नामके विद्वान् महागुरु के द्वारा प्रणीत है ॥ ५३ ॥

सर्वार्वाधिकमागधीयविल्यसद्भाषाविश्वषोड्डवलात् । माणावायमहागमाद्वितयं संगृत्वं संक्षेपतः ॥ उत्रादित्यगुरुर्गुरुर्गुरुगुर्गेरुद्धासि सीख्यास्पदं । श्वास्त्रं संस्कृतभाषया रचितवानित्येषु भेदस्तयोः॥ ५४ ॥

भावार्थः — सर्व अर्थ को प्रतिप्रादन करनेवाछ। सर्वार्धमागधी मावा में अत्यंत सुंदर जो है माणानाय नामक महाशास्त्र (अंग) उस से यथावत संक्षेप रूप से संप्रहकर उप्रादित्य गुरुने उत्तम गुणो से युक्त सुख के स्थानभूत इस शास्त्र को संस्कृतभाषा में रचना की है। इन दोनों में इतना हो अंतर है। ५%॥

सारंकारं सुकब्दं श्रवणसुखमध प्राधितं स्वाधिविद्धः । प्राणायुस्सत्ववीर्यप्रकटबळकरं प्राणिनां स्वस्थहेतुम् ॥ निध्युक्ततं विचारसमामिति कुक्कलाः शास्त्रमेलद्यथावत् । कल्याणाख्यं जिनेदैविरिचितमधिगम्याश्च सौख्यं स्रभंते ॥ ५५ ॥

भावार्थः — यह कल्याणकारक नामक शास्त्र अनेक अलंकारों से युक्त है, सुंदर-शब्दोंसे प्रथित है, सुनने के लिये सुखमय है ( श्रुतिकटु नहीं है ) कुछ स्वार्थ की जाननेवालों [ आत्मज्ञानी ] की प्रार्थना से निर्मापित है, प्राणियों के प्राण, आयु, सर्व वीर्य, बल को उत्पन्न करनेवाला और स्वास्थ्य के कारणभूत है । पूर्वके गणधरादि महाऋषियों द्वारा प्रतिपादित महान् शास्त्र रूपी निधि से उत्पन्न है । विचार को महनेवाला अर्थात् प्रशस्त युक्तियों से युक्त है । जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित है ऐसे इस शास्त्र को बुद्धिमान् मनुष्य प्राप्त कर के उस के अनुकूल प्रवृत्ति करें तो श्रिष्ठ ही सील्य को पाते हैं ॥ ५५ ॥

> अध्यर्धद्विसहस्रकैरपि तथाशीतित्रयेस्सोत्तरै — । र्ष्ट्रतैस्सर्चिरतैरिहाधिकमहाद्वर्त्तीननद्वादितैः ॥ शोक्त श्वास्तिदं प्रमाणनयनिक्षेपैर्विचार्यार्थव — । ज्जीयात्तद्विचंद्रतारकमछं सौख्यास्पदं प्राणिनास् ॥५६॥

भावार्थः —श्री जिनेंद्र भगवंत के द्वारा प्रतिपादित भिन्न२ महान् हत्तों ( छंदस् ) के द्वारा, प्रमाण नय व निक्षेपोंका विचार कर सार्थक रूपसे दो हजार पांचसी तेरासी महाहृत्तोसे निर्मित, सर्व प्राणियोंको सुख प्रदान करनेवाला यह शास्त्र जवतक इस लोक में सूर्य, चंद व नक्षत्र रहें तवतक बराबर अटल रहे ॥ ५६ ॥

अंतिम कथन.

इति जिनवक्त्रनिर्गतस्वास्त्रमहाबुनिशेः ।
सक्तलपदार्थविरतृततरंगकुलाकुलतः ॥
उभयभवार्थसापनतटद्वयभासुरता ।
निस्तिमिद हि भीकरानिभ जगदेकहितम् ॥ ५७ ॥

भावार्थ:— जिस भे संपूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थरूपी तरंग उठ रहे हैं, इह छोक परछोक के छिए प्रयोजनीभूत साधनरूपी जिस के दो सुंदर तट है, ऐसे श्रीजिनेंद्रमुखसे उत्पन्न दा ससमुद्रसे निकड़ी हुई बूंदके समान यह दाख है। साथ में जगत्का एक मात्र हितसाधक है। इसिंछए ही इसका नाम कल्याणकारक है। ॥ ५७ ॥

इत्युवादित्याचार्यविरचितकत्याणकारकोत्तरतंत्रे नानाविकरप कत्पनासिद्धयं कल्पाधिकारः पंचमोऽध्यायः आदितः पंचविंदातिनमः परिच्छेदः॥

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक प्रंथ के चिकित्साधिकार में त्रिधावाचस्पतीत्युपाधिविभूपित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री द्वारा विक्षित भावार्यदीपिका टीका में कल्यसिद्धाधिकार नामक उत्तरतंत्रामें पांचवां व आदिसे पच्चीसवां परिच्छेद समाप्त।



# अथ परिाद्दीष्टरिष्टाध्यायः

#### भंगलाचरण व प्रतिश्वा.

## अरिष्ठनंमिं परपेष्ठिनं जिनं प्रणम्य भन्त्या प्राविनष्टकल्पं । विशिष्टसंदिष्टसुरिष्टलक्षणं प्रवक्ष्यते स्वस्थजनेषु भाषितम् ॥१॥

भावार्थः — जन्मजरामरणार हित, परमेशी, सर्वकर्मी से राहित श्री नेमिनाथ तीर्थकर की भक्ति से नमस्कार कर स्वस्थ मनुष्यों में पाय जानेवाळे एवं ( पूर्क वार्यों हारा ) विशेष रूप से प्रतिपादित रिष्ट [ मरणसूचक चिन्ह ] उक्षणों का निरूपण किया जायगा ॥ १॥

### रिष्टवर्णनं।हेशः

# रहस्यमेतःपरमागमागतं महाद्वनीनां परमार्थवेदिनां । निगद्यते रिष्टमिदं सुभावनापरात्मनामेव न मोहितात्मनाम् ॥२॥

भावार्थ: — यह रहस्य प्रमार्थ तत्व को जाननेवाले गणघर आदि तपोघनों के द्वारा निर्मित प्रमागम की परंपरा से आया हुआ है। और इन रिष्टों का प्रतिपादन सदा शुभ भावना में तत्पर सज्जनों के लिये किया गया है। न कि सांसारिकमोह में पढ़े हुए प्राणियों के लिये। क्यों कि उन के लिये न रिष्टों का दर्शन ही हो सकता है, और न उपयोग है। हो सकता है। २।।

# मृतिर्मृतेर्छक्षणमायुषक्षयं मृतंरुपायाद्गर्छं कथंचन । विमोदितानां गरणं महद्भयं अवीमि चेचचतः कर्य नौ भक्का।शा

भावार्थ: अयु के नाश होकर इस आत्मा के गत्यंतर की जो प्राप्ति होती है उसे मरण कहते हैं। विषादिक में भी मरण के कारण विद्यमान होने से वह भी किसी अंश में मरण ही कहलाते हैं। मोहनीय कर्म से पीडित पुरुषों को मरण का भय अत्यविक माछुम होता है। इसिटिय आगे उसी बात को कहेंगे जिस से उस का भय न हो ॥ ३॥

#### रही में सदा मरवागय.

अथ शयत्नादिइ रिष्टलक्षणं सुभावितानां प्रवदे महात्यनां । कटंकटीभूतवयोधिकेष्विष प्रतीतमूत्योभीयमेवं सर्वेदां ॥ ४ ॥ भाषार्थः अब आगे संसार की स्थिति को अब्धितरह विचार करनेवाके महात्वावों के छिये बहुत प्रयत्न पूर्वक मरणसुषक चिन्हों को कहेंगे। जो अत्यविक वृद्ध हुए हैं उनको मरणका भय सदा रहता है।। प्र॥

मृत्यु को व्यक्त करने का निवेध.

ज्रुारुजामृत्युभयेन भाविता भवांतरेष्वप्रतिषुद्धदेशिनः । यतथ ते विभ्यति मृत्युभीतितस्ततो न तेषां धरणं बदेदिश॥ ५॥

भावार्थ: — जो छोग बुढापा रोग, मरण इन के भय से युक्त हैं और जो भवांतरों के विषय में कुछ भी जानकार नहीं है अर्थात् संसार के स्रक्रप को नहीं समझते हैं ऐसे व्यक्तियोंको (उन में व्यक्त मरण चिन्हों से इस का अमुक्त समय में मरण होजायगा यह निश्चय से मांछम पड़ने पर भी ) कभी भी मरण वार्ताको नहीं कहना चाहिये । क्यों कि वे छोग अपने मरण विषय को सुनकर असंत भयभीत हो जाते हैं। (जिससे अनेक रोग होकर मरण के अवधिके पहिले ही मरनेका भय रहता है, इतना ही नहीं यह अरथिक डरपोक हो तो तरकाल भी प्राणत्याग कर सकते हैं। ॥ ५ ॥

मृत्यु को व्यक्त करने का विधान.

ंबतुर्गतिष्वप्यतुषध्यदुत्तिता विभीतिचत्ताः सञ्जःसारवस्तुः ते । समस्तसौरूयास्पदमुक्तिकांक्षिणरमुखेन श्रुण्वंतु निगद्यतेऽधुना॥ ६ ॥

भावार्थः — जो चतुर्गतिभ्रमणस्वस्य इस संसार के दुःखों से भयभीत होकर सास्भूत श्रेष्ठ व समस्त सौख्य के लिये स्थानभूत मोक्षको प्राप्त करका चाहते हैं, उनके लिये तो मरणवार्ता को अवस्य कहना ही चाहिये। जोर वे भी अपने मरणसमय के चिन्होंको खुशी से सुनें। अब आगे उसी अरिष्ट लक्षणका प्रतिपादन करेंगे। ६॥

#### रिष्टलक्षण.

यदेव सर्वे विपरीतस्थाणं स्वपूर्वभीतमकृतिस्वभावतः । तदेव रिष्टं मतिपादितं जिनैरतःपरं स्पष्टतरं मवस्यते ॥ ७ ॥

मावार्थ—शरीर के बास्तविक प्रकृति व स्वभावसे बिछकुछ विपरीत जो भी लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें जिनेंद्र भगवानने रिष्ट कहा है । इसी रिष्ट का लक्षण विस्तार के साथ यहां से आगे प्रतिपादन करेंगे ॥ ७ ॥

, No

#### विवार्षिकमरणलक्षण.

बदेव चंद्रार्कसुवण्डलं महीत्रिसण्डमासण्डलकार्श्वकच्छवि । गभाति सच्छिद्रसमेतमेव वा स जीवतीत्थं स्वल्ल बत्सरद्वयं ॥ ८ ॥

भादार्थ: जब मनुष्य को चंद्रमंडल, सूर्यमंडल पृथ्वी के तीनों खंड, इंद्रधनुष्य की प्रभा के समान पांचरंग से युक्त दिखते हों, अथवा ये लिद्रयुक्त दीखते हों, ती समझाना चाहिये कि वह दो वर्ष तक ही जीता है अर्थात् वह दो वर्ष में मरेगा॥ ८॥

### वार्षिकमृत्युलक्षण.

यदर्बचेद्रेपि च यण्डलमभां ध्रवं च तारामथवाप्यरुम्धतीम् । । । । । । । स्वरुपथं चंद्रकरं दिवातपं न स्वैव पश्येक्षद्वि सोअपि बत्सरात् ॥ ९ ॥ ।

हता भावार्थः — जो मनुष्य अर्ह चंद्र में मण्डलाकार को देखता हो, और जिस को भुवतारा, अर्हवती तारा, आकाश, चंद्रकिरण व दिनमें धूप नहीं दीखते हो वह एक वर्ष है.अधिक जी नहीं सकता ॥ ९ ॥

#### पकाद्शमासिकमरणस्थण.

स्फुरत्प्रभाभासुरमिंदुमण्डळं निरस्ततेजोनिकरं दिवाकरं। य एव प्रथन्मजुजः कदाचन श्याति चेकादश्रमासतो दिवस् ॥ १० ॥

भाषाधी—जो मनुष्य चंद्रमण्डल को अधिक तीत्र प्रकाशयुक्त कृ सूर्ध मण्डल को तेजोरिहत अनुभव करता हो या देखता हो वह ग्यारह महीने मे रार्ग को जता है अर्थात् मरण को प्राप्त करता है ॥ १०॥

#### दशमासिक मरण लक्षणः

ह मपश्यति छर्दिकपात्ममूशसत्पुरीचरेतस्सुरचापसत्वभं । सुवर्णताराच्छविस्रप्त एव वा शबुद्ध एवं दश्चमान्स जीवति ॥ ११ ॥

भावार्थ:—स्वप्न में या जागृत अवस्था में जो मनुष्य अपना वमन, कफ, मूत्र, मस्त न बीर्य की इंद्रधनुष, सुवर्ण अथवा नक्षत्र के वर्ण में देखता हो वह दस मासतक जीता है। ११॥-

नवमासिक मरण लक्षण.

- सुवर्णवृक्षं सुरलोकमागतं मृतान्यिक्षाचानय वांवरे पुरे । महत्त्व जीवेश्वनमासमञ्ज्ञतान् मलंबमानानिधकाञ्चताल्यरान् ॥ १२ ॥ भाषार्थ: — जो मनुष्य स्वर्ग से आये हुए सुवर्ण वृक्ष को देखता ही और अयंकर कृप में कटकते हुए शरीरवाले व अत्यक्षिक मुद्धे [ नत ] हुए मनुष्यों को देखता ही एवं भाकाश में मृत मनुष्यों को या पिशाचों को देखता हो, वह नी महीने तक ही जिता है। १२॥

### अष्टमासिकमरणळक्षण.

अकारणात्स्थू छतरो नरीऽविरादकारणादेव कृतः स्वयं भवेद्

भावार्थ: — जो मनुष्य कारण के विना हाँ अतिशांत्र अधिक स्थूल हो जावे और कारण के विना ही स्वयं अत्यंत हश हो जावे, और जिसका प्रकृति कार्ण्य के विना ही एकदम विकृत हो जावे तो वह मनुष्य आठ महाने तक ही जीता है ॥ १३ ॥

#### सप्तमासिक मरण लक्षण.

यदप्रतो बाष्यथवापि पृष्टतः पदं सखण्डत्वप्रपीति कृर्दमे । सर्पाश्चलेपः स्वयमाद्र एव वा स सप्तमासाकपरं स जीवति ॥ १० ॥

भावार्थ: - जिस मनुष्य का पैर की चड में रखने पर उस पाद का चिन्ह आगे से या पीछे से आया कटा हुआ सा हो जावें, पूर्ण पाद का चिन्ह न आवे, और पैर् में छगा हुआ की चढ अपने आप ही [ किसी विशिष्ट कारण के विना ही ] गीला ही रहे तो वह सात महीने के बाद नहीं जीता है।। १४।।

#### वाण्मासिकमरणलक्षणः

बल्ककाकोद्धतपृथ्दकौशिकाविशिष्टकंगोग्रस्वविंगलादयः । श्विरस्यतिकाम्य वसंति चेद्बलात् स षद्धु मासेषु विनश्यति ध्रुवम्॥१५॥

भावार्थः — उल्छ्, कौआ, उदण्ड गृध्र, कौशिक, कंग्र, उप्र, पिंगळ आदि पक्षी जिसके शिर को उलांबकर गये हों या जबरदस्ती शिरपर आकर बैठते हों बह् ब्रह् महीने में अवश्य मरण को प्राप्त करता है ॥ १५॥

#### पंचमासिक मरणलक्षण.

स पांशुतिथिन सुपांशुनाप्यरं त्रिरस्यसाम्राद्वमृत्रते स्वयं । सपूमनीधार्गिद्राभिवीक्ष्यते नरी विनत्यत्यय पत्रमासतः ॥ १६६ ॥ भाषार्थ: — धूळं से मिळा हुआ पानी अथवा केवळ घूळ से अप्रत्यक्षरूप से अपने मस्त क को मर्दन कर छेता है अर्थात् अकस्मात् उसे माञ्म हुए विना ही किर वे छगा हुआ मिळता है अथवा उसे अपना मस्तक घूवों व हिम से ब्यास हुआ सा माञ्चम होता है तो वह पांच महीने में मरता है।। १६॥

### चतुर्थ मासिक मरण लक्षण.

यदभ्रहीनेऽपि वियत्यवृत्तसद्विकांस्त्रविद्युत्मभया प्रपत्यति । यमस्य दिग्मागगतं निरंतरं शयात्यसौ मासचतुष्ट्याहिवस् ॥ १७॥

आवार्थ: — जो मनुष्य सदा बक्षिण दिशाके आवाश में मेघ का अस्तित्व न होनेपर मी बिजली की प्रमा के साथ, प्रंचढ व चंचल आकाश को देखता है वह मनुष्य चार महीने में अवस्य स्वर्ग को चला जाता है ॥ १०॥

### त्रेमासिकमरण लक्षणः

यदा न पश्यत्यवक्षोक्य चात्मनस्ततुं मस्त्रो माहिकोष्ट्रवर्हभान् । प्रवातुराख्य दिवा च बायसैर्मृतोऽपि मासत्रयमेव जीवति ॥ १८ ॥

माबार्थ:— जिसे देखने पर अपना दारीर भी नहीं दिखता हो, स्वप्न में सवारी करने की इच्छा से भैंस, ऊंट, गथा, इन पर चढ़ कर सवार्ध करते हुए नजर आवे तथा तथा दिन में कीशों के साथ गरा हुआ माल्म होवे तो वह तीन महिना पर्यंत ही जीपेगा ॥ १८॥

### द्विम।सिकमरणिबन्हः

सुरेंद्रचापं अक्ष्मध्यसंश्थितं महत्त्य सालात् सणमाजतम्बर्धः । विचार्थे मासद्वयजीतितःस्वयं परित्यजेदात्मपरिमष्टं बुधः ॥ १९ ॥

भाषार्थ:—जिस मनुष्यको जल के बाँच में साक्षात् इंद्रधनुष दीखकर क्षण भर में बिल्य होगया है ऐसा प्रतात हो तो वह बुद्धिमान् मनुष्य अपना जीवन दो महीने का अवशेष जानका सर्व पारिप्रहों का परिचाग करें ॥ १९॥

#### मासिकमरणचिन्ह.

वदालकादर्शनस्द्रभास्करमदीप्ततेत्रस्युनरां न पद्यति । समझपात्रं प्रतिवित्रमन्यया विखोकयदा स च मासमात्रतः॥ २०॥ भाषार्थ:—जो मनुष्य अलका (कुटिलकेशे) व संद्रमर्थ के तेज प्रकाश को भी नहीं देखता हो (जिसे नहीं दिखता हो) एवं सम्क्ष में उन के मतिबिंब को अन्यथा रूप से देखता हो तो समझना चाहिये कि उस का निवास केवल एक महीने का है।। २०॥

#### पाक्षिकमरणाचिन्हः.

यदा परस्मिन्निह दृष्टिमण्डस्ने स्वयं स्वरूपं न च पद्दयति स्फुटं। प्रदीप्तगंषं च न वेक्ति यस्तत त्रिपंचरात्रेषु नरी न विद्यते ॥ २१॥

भाषार्थ: — जिस समय जिस मनुष्य का रूप दूसरों के दृष्टिमण्डल में अन्छित्तरह नहीं दिखता हो एवं जिसे तेज वासका भी अनुमव नहीं होता हो, वह तीन बार पांच दिन से अर्थात् १५ दिनसे अधिक नहीं जी सकता है ॥२१॥

### द्वादशरात्रिकमरणचिन्ह.

यदा श्वरीरं श्ववंगधतां वदेदकारणादेव वदंति वेदना । शबुद्ध वा स्वप्नतयेव यो नरैः स जीवति द्वादश्वरात्रभेव वा ॥ २२ ॥

आवार्थ: — जब जो भनुष्य अपने शरीर में मुद्दें को वास का अनुभव करता हो, कारण के विना ही शरीर में पीड़ा बतलाता हो जागते हुए भी स्वप्नसे युक्त के समान मनुष्यों को दिख पड़ता हो तब से वह बाग्ह दिन तक ही जीयेगा।। २२।।

#### सप्तरात्रिकमरणचिन्हः

यदात्यिक्नहोत्यवछोऽसितो भवेद्यदार्गवंदं समवक्त्रमण्डसम् । यदा क्रपोके वस्त्रकेंद्रगोषकस्स एव जीवेदिइ सप्तरात्रिकं ॥ २३ ॥

भाषार्थ:—जन शरीर अकस्मात् ही निर्बंछ व काटा पड जाता हैं, सर्वे साधारण के समान रहनेवाला [सामन्यरूपयुक्त ] मुख मंडल ( अकस्मात् ) कमछ के समान गोल व मनोहर हो जावे, कपोल में इंद्रगोप के समान चिन्ह दिखाई दे तो समझना चाहिये कि वह सात दिन तक ही जीयेगा ॥ २३॥

#### त्रेरात्रिकमरणियन्ह.

तुदं श्वरीरे प्रतिपीदयत्यप्यन्नमर्भाणि च मारुतो यदा । तथोप्रदुर्शमकविद्धवभरस्सदैव दुःसी त्रिदिनं स जीवति ॥ २४ ॥ भावार्थ: — वात के प्रकाप से जब शरीर में सुई चुभनें जैसी [ भवकर ] पांडा हो, मर्कस्थानों में भी अत्यंत पांडा हो, मयंकर व दुष्ट विष्छ् से कटे हुए मनुष्य के समाव अत्यधिक वेदना (दर्द) से प्रतिक्षण व्याकुछित हो तो समझना चाहिये कि वह तीन दिन तक ही जीता है ॥ २४ ॥

#### दिरात्रिकमरणाचेन्द्र.

जकैस्युक्षीतें।ईमश्चीतकोपमैः मसिच्यता यस्य न रोबहर्नः । न वेत्ति यस्सर्वश्चरीरसिक्तियां नरो न जीवे।द्विदिनात्वरं सः ॥ २५ ॥

भाषार्थः — बरफ के समान अदुःत टप्डे जल से संचन करने पर भी जिसे रोनाच नहीं होता है और जो अपने शरीर की सर्विकियाबोका अनुभव नहीं करता हो, वह दो दिन से अधिक जी नहीं सकता है।। २५॥

#### एकरात्रिकमरणचिन्ह.

श्रुणोवि योष्येव समुद्रघोषमध्यपांगमं ज्योतिरतिमयत्नतः । यथा न पश्येदयवा न नासिका नस्थ जीवेदिवसं न चापरम् ॥ २५ ॥

भावार्थ — जिसे समुदेशेष नहीं सुनाई देता हो, अत्यत प्रयान करनेपर भी आंख के कोये की ज्योति व नाक का अप्रभाग भा नहीं दिखता हो, वह एक ही दिन जीता है। इस से अधिक नहीं । २६॥

### वेवार्षिक आद्मिरणचिन्हः

पादं जंघां स्वजान्स्किटिकृक्षिगळांस्त्वलं।
इस्तवाहांसवक्षाञ्गं क्षिरश्र क्रमतो यदा ॥ २७ ॥
न पश्येदात्मनच्छायां क्रमान्त्रिक्षेक्षवत्सरं।
मासान्दश्च तथा सम्बद्धेकान्स जीवति ॥ २८ ॥
तथा पक्षाष्ट्रसत्त्रीणि दिनान्येकाधिकान्यापे।
जीवेदिति नरो मत्वा त्यजेदात्मपरिग्रहम् ॥ २९ ॥

भावार्थः — जिस मनुष्य को अपना पाद नहीं दिखें तो वह तीन वर्ष, जंघा नहीं दीखे तो दो वर्ष, जानु ( घुटना ) नहीं दीखे तो एक वर्ष, उरु ( साथल ) नहीं

१ कान के छिट्टों को अंगु।लियें।ने उकनेपर जो एक जाति का शन्द 'सुनाई देता है उसे मनुद्रयोग कहते हैं॥

दीख पढ़े तो दस महाने, कटिप्रदेश नहीं दिखे तो सात महिने कुक्षि (कूख) नहीं दिखे तो चार महिने, और गर्दन नहीं दीखे तो एक महीना तक ही जीता है। उसी प्रकार हाथ नहीं दीखे तो पंद्रह दिन, बाहु (भुजा) न दीखे तो आठ दिन, अंस (खंदे=भुजा की जोड) नहीं दीखे तो तीन दिन, वक्षस्थल (छाती] शिर और अपनी छाया नहीं दिखे तो दे। दिन तक जीता है, ऐसा समझ कर बुद्धिमान् मनुष्य परिप्रह का त्याग कर दे अर्थात् दीक्षा धारण करें ॥ २७॥ २८॥

#### नवान्द्रिकादिमरणचिन्हः

भूयुग्यं नववासरं श्रवणयोः घोषं च सप्तान्हिकं। नासा पंचितनादिभिन्यनयोज्योति।दिनानां त्रयं॥ निष्ठामकदिनं विकारति रसखाहारातो जुद्धिमां-। स्त्यवत्वा देहिमदं त्यजेत विधिवत् संसारभीरः पुमान्॥ ३०॥

भावार्थः— दोनों भूवे। के विकृत होनेपर मनुष्य नी दिन, कान में समुद्र-घोष सदश आवाज आने पर सात दिन, न'क में विकृति होनेपर पांच या चार दिन, आखों की ज्योति में विकार होनेपर तीन दिन और रसनेंद्रिय विकृत होनेपर एक दिन जी सकता है। इस को अच्छी तरह समझकर संसार से भीनेवाला खुद्धिमान् मनुष्य की उचित है कि वह शाखोक्तविधि प्रकार दंह से मोह को छोडकर शरीरका परित्याग करें। अर्थात् सक्लेखना धारण करें।। ३०॥

मरणका विशेषलक्षण

हरश्रांतिरिशिवरं हशस्पुरणता स्वेदश्र वक्त्रे भृशं । स्थैर्यं जीवसिरासु पादकरयोरत्यंतरोपोद्रमं ॥ साक्षाञ्चरिपछपवृत्तिरिंग तत्तीवज्वरः श्वाससं । रोजश्र मभवन्नरस्य सहसा मृत्यूरुसछक्षणम् ॥ ३१ ॥

भावार्थः — ममुष्य की दृष्टि में श्राति होना, आंखो में अंधेरी आना, आंखो म रफुरण व आंसूका अधिक रूप से बहना, मुख में विशेष पसीना आना, जीव सिराओं [जीवनधारक रक्तवाहिनी रसवाहिनी आदि नाडीयों ] में शिधरता उत्पन्न होना अर्थात् इस्टन बस्टन बंद को जाना, पाद व हाधपर अत्यिविक रूप से रोम का उत्पन्न होना,मस्टकी अधिक प्रवृत्ति होना, तीने अवरसे पीडित होना, बास का रुक जाना, ये स्थ्रण अकस्मात् प्रकट हो जार्ने तो सन्द्रना चाहिये कि उस मनुष्य वा मरण जल्दी होनेवासा है ॥३१॥

१. १०६ डिग्रीसे जपर कार का होना.

रिष्टक्ष्कट होने पर मुमुश्रुवाकाका कर्तव्य.

एवं साझादृष्टितेष्ठो विशिष्टस्त्यक्त्वा सर्वे वस्तुजाळं कळवं ।
गत्वोदीची तां दिशं वा प्रतीची प्रास्वा सम्यप्रम्यदेशं विश्वाक्ष्य् ॥३२॥
निर्जतुके निर्मळस्मिमागे निराकुळे निर्पृहतानिमित्ते ।
तीर्थे जिनानाययवाळचे वा यनोहरे प्रयचने वने वा ॥ ३३ ॥
विचार्य पूर्वोत्तरसिहंशां तां मृगो शिलायां शिकतासु वापि ।
विभाय तत्क्षेत्रपतेरसुपूजापभ्यर्वयेडजेनपदार्शवेदम् ॥ ३४ ॥
एवं समभ्यर्च्य जिनेंद्रबृदं नत्वा सुदृष्टिः प्रविन्ष्टभीतिः ।
ध्यायेद्थ ध्यानमपीह धर्म्य संशुक्लमात्मीयबलाकुरूपम् ॥३५॥
एवं नमस्कारपदान्यन्नं विचित्येक्षेत्रगुणेकसंपत् ।
समापि भूयादिति स्रक्तिहेतुन् समाधिमिष्टः मनुलेषु मान्यः ॥ ३६ ॥

रिष्टबंणनका उपसंदार.

उप्रादित्यमुनींद्रवाक्यकाँटतं स्वस्थेषु रिष्टं विदि-। त्वा तत्सनमुनयो मनस्यद्वदिनं संधार्च वैद्यीदिकान् ॥

१ सध्यथाया इति पाडांतरं॥

## संसारस्य निरूपितानपि जराजन्मोरुमृत्युक्रमान् । देहस्याभ्रुवतां विचित्य तपसा ज्येष्ठा भवेयुरसदा॥

भावार्थ:—इस प्रकार महामुनि उग्रादित्य चार्यके वचन के द्वारा प्रकटित स्वस्थ पुरुषों में पाये जानेवाळे मरणस्चक चिन्हों को अच्छीतग्रह समझकर, [यदि वे चिन्ह अपने २ द्वारीर में प्रगट हों तो ] मुनिपुंगव, मन मे धैर्य र्थ्ययं आदिनों को घारण करते हुए एवं संसार का विरूपपना जन्म जरा (बुढापा) मरण इनके क्रम या स्वरूप और शरीर की अस्थिरता आदि बातों को चितवन करते हुए, हमेशा में क्षदायकत्व में अप्रेसर होवें ॥ ३७ ॥

इति जिनबन्त्रनिर्भतसुमास्त्रमहांबुनिधेः। सक्छपदार्थविस्तृततरंगकुछाकुछतः॥ उभयबार्यसाधनतटद्वयभासुरतो। निस्तिनिदं हि शीकरनिभं जगदेकहितम्॥ ३८॥

भाषार्थः — जिस में संरूर्ण द्रव्य, तत्व व पदार्थक्त । तरंग उठ रहे है, इह कोक परकोक के लिए प्रयोजनीभूत साधनक्त्यी जिस के दो संदर तट हैं। ऐसे श्रीजिनेद्रमुख से उत्पन्न शाश्रसपुद्र से निकली हुई वृंदके समान यह शास्त्र है। साथ में जगत्का एक मात्र हितसाधक है [इसलिए ही इसका नाग कल्याणकारक है ] ॥ ३८ ॥

इत्युद्मादित्याचार्यकृतकल्याकारणके महासंहितायामुत्तरोत्तरे [ भागे ] स्वस्थारिष्टानिष्टदं महारहस्यं महामुनीनां भावनार्थमुपदिष्टपरिशिष्टरिष्टाध्यायः ॥

इत्युप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक महासंहिता के उत्तर नंत्र के उत्तर माग में विद्यावाचस्पतीत्युपाधिविभूषित वर्धमान पार्श्वनाय शासी द्वारा छिखित भावार्थदीपिका टीका में स्वस्थों में अनिष्टद अस्प्टिस्चक, महामुनियोंको भावना करने के ख्यि उपदिष्ट, परम रहस्य को वर्णन करनेवाला परिशिष्टरिष्टाच्याय समाप्त।

# अथ हिताहिताघ्यायः।

इह तावदायं वैधं आईतमेवेति निश्वीयते । यथा चोक्तं--

# आईतं वैद्यमाद्यं स्याद्यतस्तत्यूर्वपक्षतः। हिताहिताय विश्वेयं स्याद्वादस्थितिसाधनम्॥

इह ताबिदताहिताच्याये स्वपक्षस्थापनं कर्तुमुद्यतः स्याद्वादवादिनामुपिर पूर्व-पक्षमेवमुद्योषयस्याचार्यः । हिताहितानि तु यद्वायोः पथ्यं तिर्यत्तस्यापथ्यिमस्यनेन हेतुना न किंचिद् द्रव्यमेकाततो दिताहितं वास्तांित कृत्या केचिदाचार्या द्रुवितः । तन्न सम्यगिह खलु द्रव्याणि स्वभावतस्ययोगतश्चेकांतिहितान्येकांताहितानि च मवंित । एकाताहितानि सजातिसात्म्यत्वात् सिल्लघृतदुग्वौदनप्रभृतांिन । एकाताहितानि तु दहनपचनमारणादिष्विप प्रवृत्तान्यिक्षारिवषािण । संयोगतश्चापराणि विषसदशान्येव भवित । हिताहितानि तु यद्वायोः पथ्यं तित्पत्तस्यापथ्यं वायोश्चासिद्धमित्यतःतु न सम्यगित्येकातवादिना प्रतिपादितं तत्तु न सम्यक्षथितमिति चेदेकातशद्धः सर्वथावाची वर्तते न कथं-चिदाची । सर्वथाशद्वस्यायमर्थः । सर्वत्र सर्वदा सर्वप्रकारिहितानि द्रव्याणि हितान्येव मवंति चेत्, नवज्वरातिसारकुष्टभगंदरातिसाराक्षिरागप्रवणादिनिर्पाहितशर्रारिणामिप

# हिताहिताध्याय का भावानुवाद.

यहांपर सबने पहिले इस बातका निश्चय करते हैं कि आधुर्वेदमे सबसे प्रथम-स्थान आईत आधुर्वेद के लिये ही मिल सकता है। कहा भी है।

आहित वैद्य [ आयुर्वे र ] ही प्रथम है । स्यो कि स्यादादकी स्थितिके लिये वह साधन है। और पूर्वपक्षसे दिताहितकी प्रवृत्ति निवृत्ति के लिये उपयुक्त है।

यहांपर अपने पक्षको स्थापन करने मे प्रवृत्त आचार्य पहिले स्यादादवादियों के प्रति पूर्वपक्षको समर्थन करते है। बादमें उसका निरसन करेगे।

लोकमें पदार्थोंका गुणधर्म अनेकांतात्मक है। जो वात के लिये हितकर है वह पित्तके लिये अहितकर है। अतएव द्रव्य हिताहितात्मक है। इस हेतुसे दुनियामें कोई भी द्रव्य एकांतद्दृष्टिसे हित या अहितक्त्पमें नहीं है इस प्रकार कोई आचार्य [ जैना-चार्य ] कहते है। यह ठीक नहीं है। क्यों कि लोक में द्रव्य अपने स्वभाव व संयोगसे एकांत हित व अहित के रूपमे देखे जाते हैं। एकांत हितकर तो रोगके लिये प्रयोजनी-मृत जल, चृत, द्व व अन आदि है। एकांत अहित जलांन, पचाने, मारने आदि में

सर्वयात्यंतिहतान्येव भवंतीत्येविमदानी प्रणीतिरेतैरप्यातुरैरात्महितार्थिभिः सततमुपभोक्तः व्यानि स्युस्तथा क्षाराग्निशकविषाण्यप्यतिनिपुणवैद्यगणस्तत्तत्साध्यव्याधिषु प्रयुक्तानि प्रत्यक्षतस्तत्क्षणादेव प्रवृद्धव्याध्युपशमनं कृत्वातुरमितसुखिनमाशु विधायात्यंतिहतान्येव भवंतीत्येवं सर्वाणि वस्त्वं हितान्येवेति तत्सिद्धं भवति ॥ तथाचोक्तः— विषमिप विषातकं भवत्यादेयं निहं स्पृश्ंतं मार्याते विषं स्वशक्तिमते तद्पि मंत्रंगदीन्पयुक्तं स्थावरमैतेनेतरं महुजं ॥

तथा विषोदरिचिकित्सायां । परुषविषमविषिविषवणमध्योषधमित्युक्तं । यथाः— काकोदन्यश्वमारकगुंजामूळकल्कं दापयेत् । इक्षुखंडानि वा कृष्णसर्पेण दंशियत्वा भक्षयेत् । मृत्रजं कंदजं वा विषमासेवेत । तेनागदो भवतीति विषमि विषोद-भिणा निषिवितमविषात्मकमेवामृत्रामिति वातिसुखाय कल्प्यते । विषस्य विषमीषधिमिति वचनात् । तथोक्तं चरके विषचिकित्सायां ।

> जंगमं स्यादधोभागमूर्ध्वभागं तु मूळजं । तस्यादंष्ट्रिविषं मौळं इंति मौळं च दंष्ट्रिनम् ॥

तथा चारिनरप्यरिनविपौषधस्वेनोपदृष्टः ।

प्रवृत्त अप्नि, क्षार, विष आदि है। पदार्थीके संयोगसे अन्य भी पदार्थ विषसदृश होते है। वे भी एकांत्रसे अहितकारक है।

[ प्र ] द्रव्य हिताहितात्मक है । जो वातके लिये हितकर है वह पित्तके लिये अहितकर है यह जो कहा गया है वह ठीक नहीं हं, ऐसा कहोंगे तो हम सवाल करते हैं कि एकांत शद्ध का क्या अर्थ है । उत्तर में एकांतवादी कहता है कि एकांतशब्द सर्वथा बाची है । कथंचित् वाची [ किसीतरह अन्यरूप भी हो सकेगा ] नहीं है । सर्वथा शब्दका खुलासा इस प्रकार है । सर्वत्र सर्वदा सर्वप्रकारोसे हित द्रव्य हितकारक ही होते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते । ऐसा कहोंगे तो ठीक नहीं है । क्यों कि यदि हितकारक द्रव्य एकांतसे हितकारक ही होंगे तो जो हितद्रव्य हैं उनका उपयोग नवज्वर, अ तिसार, कुछ, भगंदर, नेत्ररीग, त्रण आदि भयंकर रोगोमें भी हितकारक ही सिद्ध होगा। फिर अब उपर्युक्त सभी रोगियोंको अपने रोगोके उपशमन के लिये हितद्रव्य जो उन रोगोके लिये उपयुक्त हो चाहे अनुपयुक्त उनका उपयोग करना ही पडेगा। इसीप्रकार क्षार, अग्नि व विषसदश पदार्थ किसी किसी रोगको तात्कालिक उपशम करते हुए प्रत्यक्ष देखे जानेपर सभी रोगोंके लिये अत्यंत हिताबह ठहर जायेगे। क्यों कि क्षार, अग्नि, विष आदिसे भी अनेक रोग तत्क्षण साध्य देखे जाते है। कहा भी है। विष

र मंत्र नत्रागदापयुक्तं इति क पुस्तके । २ स्थावरमरनेतरं मनुजा इति क पुस्तके ।

स्ते कुञ्चाग्निमतपनं कार्यमुष्णं च मेपजम् । इति दहेदंश्वमयोत्कृत्य यत्र बंधो न शक्यते । आचूषणच्छेददाहाः सर्वत्रैव च पूजिताः॥

तथा चैवमतिनिशितकृग्राखाण्यपि प्रयुक्तानि स्नावणविधावतिसुखकराणि भवेयुरि-रथेवनुक्तं च ।

> खाघनं वेदनाशांतिव्याभिर्वेगपरिक्षयः । सम्यग्विनिसते लिंगं मसादो मनसस्तथा ॥

> > सुश्रुत अ. १४ स्हो. ३३

इत्येवमिनश्वारशस्त्रविषाणि हित्त्रहितान्येव सर्वथेति प्रतिपादयतः स्वयचन विशेघदोषोऽध्यतिप्रसञ्येत । तथास्ताति चेत् चिकित्सा तु पुनस्सर्वप्राणिनां सर्वव्याधि— प्रशमनविषश्वारास्त्राग्निभिः चतुर्भिस्तथा प्रवर्तते कर्माभिर्निर्वर्थते ॥ तथा चोक्तम् ।

> कर्मणा कश्चिदंकेन द्वाभ्यां कश्चित्त्रिभिस्तथा। विकारस्साध्यते कश्चिच्चतुर्भिर्पय कर्मभिः॥

भी विषांतक अर्थात् िषको नाश करनेवाला होता है। इसलिए वह सर्वथा त्याज्य नहीं है। क्यों कि उसे स्पर्श करनेवालेको बह मारता नहीं है। यदि उसे मंत्र व भीषधको प्रयोगसे उपयोग किया जाय तो उससे कोई हानि नहीं है अर्थात् मरण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार विषोदरचिकित्सामे प्रतिपादन किया गया है कि कठिन अयंकर विषोक्ता सेवन करना भी कभी कभी औषध होता है। जैसे काकोदनी,अश्वमारक, गुंजामूल कल्क को देनेका विधान मिलता है। ईखके दुकडोको कृष्णसर्पसे दंश कराकर भक्षण करना चाहिये। मूलज वा कंदज विपको सेवन करना चाहिये जिससे बह निरोगी होता है, इस प्रकार विषोदरी विषका भी सेवन करें तो वह अविधालमक होकर वह अत्यंतसुख के लिये कारण होता है। शास्त्रोमें भी विषका विष ही औषध के रूपमें प्रतिपादित है। चरक संहिताके विषचिकित्साप्रकरणमे कहा भी है। जंगम विषकी गित नीचेकी ओर होती है। और मूलज विषकी गति उपरक्ती ओर होती है। इस लिए दंष्ट्रिविष मूलविषका नाश करता है और मूलज विष दृष्ट्रिविषका नाश करता है। इसीप्रकार अग्नि भी अग्निविषके लिए औषधि के रूपमें उपयुक्त होती है। जहांपर धाव हो गई हो एवं बंधनिकया अश्वयय हो, बहापर कृश अन्तिसे जलाना एवं उप्प आंविषका उपयोग करना एवं च घावको उकर कर पुन: जलाना, आदि प्रयोग करना,

योगतश्च पराणि विषसदशान्येव भवंत्येवं प्रतिपादितं, सदप्रसिद्धविरुद्धानैकांतिकं वर्तते । केषांचिन्मनुष्याणां सर्वभिक्षणामध्यशनशीलानां पित्तममासयुतगुडमुद्गमूलक्षपाय दुग्धदिभाधुतृतर्शातोष्णनवपुराणातिजाणातितरणातिकक्षातिरिनग्धातितरमयुक्तबहुभक्षण-भोजनपानकाषनेकविधविरुद्धाविरुद्धद्रव्यकदंबकाकारकरं बह्वाहारनिषेविणां भिक्षाशिनां भिक्ष्रणामतिबलायुस्तुष्टिपुष्टिजननत्वादिरुद्धान्यथ्यविरुद्धान्येवोपलक्षायितव्यानि भवंति । तद् स्था विरुद्धाविरुद्धव्यक्षेत्रकालभावतः सर्वाणि विरुद्धाविरुद्धान्येव भवंति । तद् स्याद्धाद्यादिवैद्धशाक्षाचार्यः सुश्रुतोऽप्येवभाह ॥

### सारम्यतोऽस्पतया बाऽपि तीक्ष्णाग्नेस्तरुणस्य च । स्निग्धव्यायामदक्षिनां विरुद्धं वितयं भवेत् ॥

तस्माद्वस्तूनामनेकांतात्मकस्यादाहितमेव वैद्यामिति निश्चीयते । तथा चैबमाह, केषांचिदेकांतवादिनां पृथग्दर्शिनां द्रव्यरसभीर्यविपाकित्वधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्राम्डकदु-कात्मकः प्रत्येकमन्यवादिनां मतमत्यंतं दूषणास्पदं वर्तते इति । किंतु द्रव्यं, रसवीर्यस्निग्धं तीक्णं पिच्छिछं कक्षमुण्णं शीतं वैद्यां मृदुत्यं च वीर्यविपाकेम्यो भिन्नं वा स्पादाभिनं वा । यदि भिन्नं स्पात् गोविषाणवत् पृथग्दर्यतेति । यद्यभिन्नमेकमेव स्पादिंद्रशक्कपुरंदरवत् ।

चाहिये। घावके विषको चूसकर निकालना, छेदन करना, जलाना ये क्रियायें विषचिकित्सामें सर्वत्र उपयोगी है। इसीप्रकार अत्यंत तीक्ष्ण शक्त्रोंका भी प्रयोग विष
(रक्त) सावण विधानमें अत्यंत सुखकर हो सकता है। कहा भी है। शरीर में हलकेपनेका अनुभव होना, रोगका वेग कम होना, मनकी प्रसक्ता ये अच्छीतरह रक्त
विसावण होनेके लक्षण हैं। इसप्रकार अग्नि, विष, क्षार आदिकों जो सर्वधा हितकारक
या सर्वधा अहितकारक ही बतलाता है उसे स्ववचनिवरोधदोषका भी प्रसंग आसकता
है। उसीप्रकार यदि माना जाय तो चिकित्साविधिमें सर्व प्राणियों को संपूर्ण रोगोंको
प्रशमन शरनेके लिए विष, क्षार, अस और अग्नि कर्मका जो प्रयोग बतलाया गया है
उसका विरोध होगा। कहा भी है कि कोई रोग एक कर्मसे चिकित्सित होता है, कोई
हो कर्मोंसे और कोई तीन कर्मोंसे एवं कोई र दिकार चारों ही वर्मों [विष,कार,अग्नि
अःत्र] से साध्य होते हैं। इसलिये एकांतरूप से किसी एकका आश्रय करना उचित

इसी प्रकार संयोगसे अन्य पदार्थ भी विषसदश ही होते हैं ऐसा जो कहा है यह असिद्ध विरुद्ध और अनैकांतिक दोषसे दूषित है। कोई २ मनुष्य सब दुछ खानेवाले,

१ दिशाने इति मुद्रितपुस्तके सुभुतसंहिता स्वस्थान अ. २१ स्त्रा २२

द्रव्यरसर्वार्थिविपाकशद्भाः पर्यायशब्दास्युस्तस्माद्द्रव्यरसर्वार्यविपाकात्मकं वस्तृतत्त्वातेषां कथंचिद्भेदांमदस्वरूपिकरूपणक्रमेण बहुवक्तव्यमस्तिति प्रयंचमुपसंहृत्य दृष्टेष्टप्रमाणाभ्या-मिकद्धात्मद्रव्यक्षेत्राकालभावचतुष्ट्यसन्धिनानादस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वनित्यत्वैकत्वानेकत्ववक्त-व्यावक्तव्याबात्मकसापेक्षस्वभावद्रव्यसवीयीविपाकस्वरूपिकरूपणतः स्याद्वादमेवावलंबनं कृत्वा वैश्वशाक्षाचार्यः सुश्रुतोऽप्येषमाह ॥

पृथक्तवद्धिनामेष बादिनां बादसंग्रहः ।
चतुर्णामपि सामग्रयमिच्छंत्यत्र विपश्चितः ॥
तर्व्यमात्मना किंचित् किंचिद्दीर्येण संयुत्तम् ।
किंचिद्रसिवपाकाभ्यां दुोषं इति करोति वा ॥
पाको नास्ति विना वीर्योद्दीर्यं नास्ति विना रसात् ।
रसो नास्ति विना द्रव्याद्दव्यं श्रेष्ठतम स्मृतम् ॥
जन्म तु द्रव्यगुण[रस]योरन्योन्योपेक्षिकं स्मृतम् ।
अन्योन्यापेक्षिकं जन्म यथा स्याद्ददेहिनोः ॥
वीर्थसंज्ञा गुणा येऽष्टी तेऽपि द्रव्याश्रयाः स्मृताः ।

बारबार खानेवाले, पित्तकर [ मांसरहित ] गुड, मृंगका कषाय, दूध, दही, मधु, घृत, ठंडा, गरम, ताजे बासे रूक्ष स्निग्ध आदि अनेक प्रकारके विरुद्ध बहुतसे आहारोंको प्रहण करनेवाले सन्यासियोंको वह संयोगजन्य आहार होनेवर भी तृष्टि पृष्टि आयुबलकी हृदिहेतुक देखा जाता है । एवं विरुद्ध होनेवर भी अविरुद्ध दंखे जाते है । अर्थात् ऐसे संयुक्त आहारोंको ग्रहण करने पर भी वे मिक्षुक साधु हृष्ट पृष्ट देखे जाते है । इसलिए द्रन्य, क्षेत्र काल, भावके बलसे सर्व पदार्थ विरुद्ध होनेपर भी अविरुद्ध होते है । अत एव स्याद्वादवादि वैद्य सुश्रुताचार्य भी इस प्रकार कहते हैं कि यद्यपि विरुद्ध पदार्थोंका भक्षण करना अपायकारक है । तथापि उन पदार्थोंको खानेका अभ्यास नित्य करने सं, अल्प प्रमाणमे खानेसे, जठराग्नि अत्यधिक प्रदीप्त रहनेपर, खानेवाला तरुण व स्वस्थ रहनेपर सिगम्य पदार्थों के भक्षण के साथ कसरत करने वाले होनेपर, विरुद्ध पदार्थों के खाने पर भी अविरुद्ध ही होते हैं अर्थात् उन पदार्थों से कोई हानि नहीं होती । इसलिए पदार्थोंने अनेकांतात्मक धर्म रहते हैं । अत्यव जैन शासनमें प्रतिपदित आयुर्वेद ही सर्व प्राणियोंके लिए श्रेयरकर है इस प्रकार निश्चय किया जाता है।

२ सुभूतसंहिता स्त्रस्थान अ- ४१ क्ये. १३ १४-१५-१६-१७

रसेषु न भवन्त्येते निर्गुणास्तु गुणाःस्मृताः । १ द्रव्याइव्यं तु बस्माच्च विधी वीर्ये तु षह्साः। द्रच्यं श्रेष्टपतो व्रेयं शेषा भावास्तदाश्रयाः ॥

इत्येवमा चनेक शोकसमूहस्य सकारो पदेराका शेषि विशेषद्रव्य गुणात्मक वस्तुस्व रूप-निरूपणं स्याद्वादवादमेवश्रित्य स्वरास्त्रं स्वयमभिमतस्याद्वादिश्वितिरेव तावत्। नानाचार्यः ।

तरमाज्जिनेद्रप्रणीतप्रमाणते उक्तं तरमाचद्रभिमतदुर्भतैकांतवादं परिखञ्य विवक्षितस्य-रूपानेकथर्माविष्ठितानेकवस्तुतत्वप्रतिपादनपरं प्राणावायमहागमांभोनिधरमोनिधर्छक्मीरिव सकललोकहितां इंचानवचिवानिर्गतेतिविचार्दे धरप्यचापि सबोमुदितहृद्यैरत्यादराद्गृह्यते ॥

जिन रतिमुखकमलविनिर्गतपरमागमत्वादतिकरुणात्मकत्वात्सर्वजीवद्यापरत्वा-कदंबकात्रित्रणाष्ट्रशांगुलशारिकानामजळ्कासह्यपदा-केचिज्जलुकावसाधने स्वस्थेति तिर्यग्यनुष्यसंसाराणां चिकित्सा विधायित्वात्तया वधेनाप्येवविधेन कन्याणाभित्र्यवहारेण बंधुभूतेन भूतानां सहायवतो विशिखानुचिकतद्योतिवेवाचार निरूपणिविकित्साभिनानेपि सत्यवर्मपरेण प्रमोदकारुण्येपि क्षमालक्षणप्रज्ञाज्ञानविज्ञानायनेक-गुणगणोपेतन वैद्येन पुरुषिशेषापेश क्षत यथाई प्रतिपत्तिकयायां चिकित्सा विधायते इति तत्कथं क्रियते इति चेत्।

उपर प्रतिगदित द्रव्यरप्त वीर्यत्रिपाक का पृथक्त इन मे भिनता माननेवाले एकातवादियों का मत है । परंतु जो वस्तुतत्व के रहस्यज्ञ विद्वान् हैं वे किसी

इसी प्रकार कोई एकातवादी द्रव्य रस वीर्थ विपासको पृथक्तवरूपसे स्वादु, अन्छ व कट्क रूपसे स्थीकार करते है, यह अत्यंत दूषणास्पद है। ऐसी हाइतमें द्रव्यरस एवं बीर्यरूप स्निग्ध तीदण, पिछिल, मृद्द्य, रूश्न, उप्ण, शीत, निर्मलता ये बीर्य विपाकसे भिन्न है या अभिन्न ? यदि भिन्न हो तो गोविषाणके समान पृथक् देखनेमें आवेगे। थिद अभिन हो ता थे सब इंद्र राज पुरंदरादि शब्दोके समान एक ही पदार्थ के पर्यायवाची रुद्ध ठहर जावेगे । इसलिये द्रव्य रस वीर्य विपाकात्मक ही बस्तुतत्व होनेसे एवं उनके द्रव्यसे कथंचित् भेदांभद स्वरूप होनेसे, उनका निरूपण अधंत विस्तृत है। अतएव उसे यहांपर उपसंहार कर इतना ही कहा जाता है कि प्रत्यक्षानुमान प्रमाणसे अविरुद्ध रूपसे रहनेवाले, द्रन्य, क्षेत्र काल, मावके सानिष्यसे, पदार्थीमें अस्तित्व मास्तित्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्वानेकत्व, वक्तव्यावक्तव्यादि परस्परविरुद्ध अपितु सापेक्ष स्वरूपके अनंत धर्म रहते है। उसीप्रकार द्रव्यरस विर्यविपाकादि भी अविरोधरू-पसे रहते हैं। इसी स्वादादवादको अवलंबन कर वैषशास्त्राचार्य सुश्रुत भी कहते हैं।

१ इस्ये द्रव्याणि यस्मादि विषक्यंते न षड्साः ॥ शते मुद्रितसुभुतसंहिताम् ॥

# दया च सर्वभूतेषु श्रुदिता व्रतभारिषु । कारूण्यं विख्डयमानेषु चोपेक्षा निर्देये श्रुटे ॥

इति प्रवचनभापितत्वादेवमेतिसन्वैद्यशास्त्रं बहुजीववधनिमित्तमधुमद्यमांसादिकसम्लाह्यात्निपेवणमशेषदोष नकोपनमातिपापहेतुकमिल्लल्याधिप्रवृद्धिनिमित्तं पशुपतिबृहस्पतिगौतमा गिनवेश्यहस्तचारिवाद्वलिराजपुत्रगार्ग्यभाग्वभारष्वजपालकाप्यविशालकौशिकपुत्रैवदर्ग्यनरनारदकुंभदत्तिभांडकहिरण्याक्षकपाराशरकौंिङग्यकाथायिनतितिरतैतिल्यमांङ्क्यशिबिशि—
बाबहुपत्रारिमेदकाश्यपयञ्चवल्कमृगशर्मशात्रायनवम्हप्रजापत्याश्वानिसुरेद्धधन्वतिरिभ्मृतिभिराप्त—
रैशेषमहामुनिगणरन्येरित भिष्यमभक्ष्यमितदुस्सहदुर्गतिहेतुरितिदूराश्व निराकृतिमिरानामिपसर्भशा स्वैरेव सम्मिथिनःसपुरुपर्न्यरित कुश्चवैद्यस्त पारिमक्तं कथमुपयुज्यते । 
अधवैतैरिप ब्रह्मादिभिरात्तरेशपमृनिगणस्य तन्मधुर्मैद्यमांसादिकं भक्ष्यते इति चेत् कथं ते
भवंत्वासा मुनयस्त्र । यदि ते न भक्षयंती तिचेत् कथं स्वयमभक्षयंतो दुर्दरनरकपतनजनकमितिनष्करुणमन्थेपां पिशितभक्षणं प्रतिपादयांति इत्यतिमहास्वर्यमेतत्तथापिप्रतिपादयन्त्येवेति चेदनाक्षा भवंत्यनागमस्य स्यादेखं शाखं । तथा चोक्तम् ॥

# आगमो ब्राप्तवचनमाप्तं दोषझये विदुः । स्रीणदोषेऽनृतं वाक्यं न त्रूयाहोषसंभवम् ॥

एक को प्राधान्य नहीं देकर चारों के समुदाय को ही प्राधान्य देते हैं। क्यों कि वह उपयुक्त द्रव्य कहीं २ अपने स्वभावसे दोषोंको हरण करता है या उत्पन्न करता है, कहीं २ वीर्थसे युक्त होकर दोपोंको नाश करता है या उत्पन्न करता है। कहीं कहीं विपाससे युक्त होकर दोयोंको दूर करता है या उत्पन्न करता है। इसके अलावा इच्यमें वीर्यके विना विपाक नहीं हुआ करता है, एवं रसके आश्रयके बिना धीर्थभी नहीं हुआ करता है। रस ् गुण ] द्रव्यके आश्रयको छोडकर नहीं रह सकता। इस छिए इन्य ही सबसे श्रेष्ट है। जिसप्रकार देह व आत्माकी उत्पत्ति परस्पर सापेक्षिक है उसी प्रकार द्रव्य की गुणकी उत्पत्ति भी परस्पर सापेक्षिक बीर्य के रूप मे प्रतिपादित स्निग्वत्व आदि जो आठ गुण है वे भी द्रव्य के ही आश्रित हैं। क्यों कि ये गुण रसी में अर्थात् गुणों मे नहीं हुआ करते। उदाहरणार्थ-शकर का गुण मधुरत्व है। उस मधुरत्व गुण में कोई और गुण नहीं हुआ करता है। क्यों कि वह स्वतः एक गुण है। अतएव आगम में गुणों को निर्गुण के रूप में प्रतिपादन किया है । गुणवीर्य आदिक छष्ट रस बगैरे सभी इब्य ही रहते हैं। इसल्टिए द्रव्य ही सबमें श्रेष्ठ है, बाकाके सभी धर्म उसीके आश्रयमें रहते

### तथाचैवमुक्ता ह्यासगुणाः।

# इ।नमप्रदतं तस्य वैराग्वं च जगत्यतेः । सदैश्वर्यं च वर्षश्र सद्दसिद्धं चतुष्ट्यं ॥ इति

हैं, इत्यादि अनेक स्रोकोंके कथनसे संपूर्ण पदार्थ द्रव्यगुणात्मक सिद्ध होते हैं, यह कथने स्याद्वादवादुका आश्रय करके ही श्रांसुश्रुताचार्यने अपने ग्रंथमे किया है। इसलिए स्यादादकी स्थिति ही उनको भी मान्य है यह निश्चित हुआ।

इसलिए जिनेद्रशासनमें प्रतिपादित तत्वोंको रवीकारकर अन्योके द्वारा प्रतिपादित एकांततत्वको त्यागकर विवक्षित अविवक्षित [ मुख्य गाँण ] रवरूप अनेक धर्मोके धाक ऐसे अनेक वस्तुवोके प्रतिपादक प्राणावाय महागमरूपी समुद्रसे, निकली हुई लक्ष्मीके समान, संपूर्ण लोकके लिए हितकारक ऐसे लोककंधु निर्दोपी वैद्यकी ओरसे यह अनवद्यविद्या निकली है। अतएव आज भी धृंद्यगण बहुत इसन्नताके साथ इसे अत्यादर से प्रहण करते है।

इसिलिये यह जिनेंद्रके मुखकमल से निकला हुआ परमागम होनेसे, अतिकरणा स्वरूपक होनेसे, सर्व जीवोंके प्रति दयापर होनेसे कोई कोई वैष जलौक वंगरह इनाकर, जो चिकित्सा करते है उसकी अपेक्षा जहांतक हो कदं अविभिद्धांगुलशारिका प्रयोगम मसे अजलूक चिकित्सा तिथंच व मनुष्योकी करनेका प्रयत्न करें। क्यों कि वैष का धर्म है कि वह कोमल मनवाला हो, दूसरोके लिए हितका व्यवहार करे, सबके साथ संधुत्वका व्यवहार करे, प्राणियोंका सहायक बनें, और सर्व प्राणियोको हितकामना से वैषाचारको निरूपण करते हुए सत्यधर्मनिष्ठ, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ एवं क्षमा स्वरूप प्रज्ञा ज्ञान विज्ञान आदि अनेक गुणों से युक्त होकर पुरुपविशेषकी अपेक्षा से आगमानुसार चिकित्सा करें। वह क्यों ? इस के उत्तर में कहा जाता है कि—

सर्व प्राणियों में दया करना, व्रतधारियों में संतोधवृत्ति को धारण करना, दीन व दु:खी प्राणियों में करुणा बुद्धिको धारण करना एवं निर्दय दुर्जनों में उपेक्षा या माध्यस्थ वृत्तिको रखना सजन मनुष्योका धर्म है। इस प्रकार आगम का कथन होने से इस आयुर्वेद शास्त्र में भी बहुत से जीवों के नाश के लिए कारणांभूत ऐसे मधुमद्यमांसादि करमल आहारों का प्रहण करना अनेक दोषों के प्रकोपके लिये कारण है एवं समस्त व्यावियों की वृद्धिके लिए निमित्त है। अतएव पशुपति, बृहस्पति, गौतम, अभिवेश्य, हस्तचारि, बान्दलि, राजपुत्र, गार्थ, भार्गव, मारव्वज, पालकाप्य, विशाल, कौशिकपुत्र वंदम्य, नर, नारद, कुंभदत्त, विभांडक, हिरण्याक्षक, पाराशर, कौडिन्य, काथायिन, तथा चैवं सनातनधर्माणामप्युक्तं स्वरूपम् ।
अहिंसासत्यमस्त्रेषं ब्रह्मचर्षं विद्युक्तता ।
सनातनस्य धर्मस्य मूख्येते दुरासदाः ॥
धर्माचार्येश्वरमते इति चरणेप्युक्तम् ।
रजस्तमोभ्यां निर्धुक्तास्तपोज्ञानमळन ये ।
येषां जिक्काक्षममञ्ज्ञानमञ्चाहतं सदा ॥
किपिलम्निवास्यमेतत् ।

आप्ताः श्रिष्टविबुद्धास्तं तेषां वाक्यमसंश्वयम् । सत्यं वक्ष्यंति ते कस्माकीरुजोऽतमसोऽनृतम् ॥

तित्तिर, तै।तिल्य, माण्डव्य, शिब, शिबा, बहुपत्र, अश्मिद, काश्यप, यज्ञबल्क, मृगशर्म, शाबायन, त्रह्म, प्रजापित, अश्विनि, छुरेंद्र, धन्वंतिर आदि ऋषियोने एवं अन्य मुनियोने अतिनिय, अभक्य, दुस्सह एवं दुर्गतिहेतुक मचमधुमांस को दूर से ही निराकरण किया है। इस समय भी हभेशा सर्व शासकार व सज्जनोके हारा एवं अतिकुशल वेषोके हारा वह त्यक्त होता है, फिर एंसे निंच पदार्थों का ग्रहण किस प्रकार किया जाता है ? अथवा इन ब्रह्मादिक आत व मुनिगणों के द्वारा वे मचमधुमांसादिक भक्षण किये जाते हैं तो वे आत व मुनि किस प्रकार हो सकते हैं ? यदि वे भक्षण नहीं करते हों तो स्वयं भक्षण न करते हुए दूसरोंको नरकपतन के निभित्तभूत, निष्करण ऐसे मांस-भक्षण का उपदेश कैसे देते हैं ! यह परमाध्ययं की बात है। फिर भी वे मांस भक्षण के लिए उपदेश देते ही हैं ऐसा कहे तो वे आत कभी नहीं बन सकते ही एवं मुनि भी नहीं बन सकते ही एवं वह वैचशास्त्र आगम भी नहीं हो सकता है। कहा भी है:—

आगम तो आप्तका वचन है। दोषोका जिन्होंने सर्वथा नाश किया है उसे आप्त कहते है। जिनके दोषोका अंत हुआ है वे कभी दोषपूर्ण असत्यवचनको नहीं बोछ सकते हैं।

इसी प्रकार आप के गुण निम्नलिखित प्रकार कहे गये हैं।

उस जगत्पति परमात्मा का अक्षय ज्ञान, वैराग्य, श्थिर ऐश्वर्य, एवं धर्म थे चार गुण उसके साथ ही उत्पन्न होनेवाले हैं।

इसी प्रकार सनातनधर्मका स्वरूप मी कहा गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिप्रह ये अत्यंत कठिनतासे प्राप्त करने थोग्य है एवं सनतान धर्मके थे मूल हैं।

धर्माचार्य ईश्वर के मत में इस प्रकार कहा है। रज व तमसे जो निर्मुक्त हैं, जो अपने ता व ज्ञान के वल से संयुक्त हैं, जिनका ज्ञान त्रिकालसंबंधा विषयों का प्रहण करता है, जो निर्मल व अक्षय हैं वे आम कहलाते हैं। एवं वैषशासं तु पुनरातोपदिष्टमेव आगमिव । अतीदियपदार्शविषयत्व । त्, वैषशास्त्रमदृद्धं ममाणिति वचनात् । तथा चैवं शासं प्रमाणं पुरुषप्रमाणात् । तेऽपि प्रमाणं प्रवदंत्वेतद् । आचार्य आह पुनदितीयो धर्मस्तथा निधर्यिते इति प्रमाणं । तस्माद्वेषं नामात्मकर्मकृत—महान्याधिनिर्म् इकरणप्रायश्चितिमित्तमनुष्ठितं धर्मशास्त्रमेतत् । तथा चवम् ।

बाह्याम्यंत्रियाविशेषविशुद्धासनामुपशमप्रधानोपशसिस्समैथुनविरामरसपित्यागख-लयूषयवागूष्णोदककदुकितवत्तकषायाम्लक्षाराक्षमात्रनिषेवणमनोशक्कायनिरोधस्नेहच्छेदनादि— क्रियामहक्कायक्षेशयुतवतचर्यादिधमेपिदेशात्। उक्तं हि स्निग्धस्विन्नवातिविरिक्तानुवासितास्था-पितिशरोविरिक्तशिराविद्धैर्मनुष्यैः परिहर्तव्यानि क्रोधायासशोकमैथुनदिवास्वय्नवैभापणया-नारोहणचिरास्थानचंकमणशौतवातातपविरुद्धाच्यशनासात्म्याजीर्णान्यपि ल्यते । वासमेकं विस्तरमुपरिष्टाद्दस्याम इति वचनात्।

कपिल मुनि का वचन इसप्रकार है। आप्त शिष्ट व ज्ञानी होते हैं। उनका वचन संशपरहित हुआ करता है। वे सदा सत्यवचन ही बोल्ने हैं। क्यों कि निरोगी व अज्ञानरहित होनेशे वे असत्य नहीं बोल सकते हैं।

इस प्रकार यह वैषशास्त्र तो आसोपदिष्ट है। अत एव वह आगम है। एवं उसे अशीदिय पदार्थों के विषय होने के कारण अरुट्यमाणके नाम से कहा गया है । इसिलिये यह शास्त्र प्रमाण है, ( हेतु ) उस के कथन करनेवाले पुरुष [ आप्त ] प्रमाण होने से । वे भी इसे प्रमाण के रूप से कहते हैं । दूसरी बात यह वैद्यशास्त्र द्वितीय धर्मशास्त्र ही है । अतएब प्रमाणभूत है । इसिळिये यह आयुर्वेदशास्त्र अपने पूर्वीपात्तकर्मी से उत्पन्न महान्याधियोंको निर्मृतन करने के लिये प्रायश्चित्तके रूप में आबरित धर्मशास्त्र है । कहा भी है। बाह्य स्पंतरिक्याविशेषों से अपनी आत्माको शुद्ध करना, मंदकषायप्रधानी होकर उपवास करना, मेथुनविरति, रसपरियाग, खळ, यून, यवागू, उष्णोदक, कटु, तिक्त, कषाय, आम्ड, मधुरका आक्षमात्र सेवन, मन बचन काय का निरोध, स्नेह, छेदनादि किया, महा कायक्रेशकर व्रतचर्यादि के आचरण करने का उपदेश इस शास्त्र मे दिया गया है। यहा धर्मीपदेश है। ऐसा भी कहा है कि जिन के शरीरपर रिनम्बित्रिया, स्वदेनिक्रिया, विरेचन, अनुव सन, आस्थापन, शिरोबिरेचन, शिराबिद्धन आदि कियाओं का प्रयोग किया गया हो उन को चाहिये कि बे कीष, श्रम, शोक, मैधुन, दिवसशयन, अधिक बोलना, वाहनागेहण, बहुत देरतक एक स्थान में बैठे रहना, अधिक चलना, शीत का सेयन, अधिक धूपका सेवन, विरुद्ध भोजन, बार २ भोजन, शर्रारके छिये अननुकुछ भोजन, अर्जार्ग आदि का वे तथा कृत्याविवादिरक्षःकोधं धर्मादुःवंसते जानपदा इति महोपसर्गनिवारणार्थं शांति प्रायिश्वत्तमंगळजाप्योपहारदयादानपरैर्भवितन्यामिति वचनात्। तथा चरकेऽप्यहिंसा माणिनां शाणसंबर्द्धना नामेति वचनात् । पैतामहेप्येवमुक्तम् ।

काले व्यायामः सर्विषश्चैव पानं मोसवेनाःमरणं च स्थितानां भाजपमात्राविष श्वलास्त्रव्नसेवा भूतेष्तद्रोहश्वाधुषो ग्रुप्तिरउपा । सथा चैत्रं,

सर्वाः कियास्युत्वार्था, जीवानां न च गुलं विना धर्मात् इति गुलकामैः प्राद्धैः पुरैव धर्मो भवति कार्यः ॥ इति प्राह्ममापितत्वात् ॥ . प्वं हि शास्त्रोपोद्घाताच्छ्यते ॥

> अवंतिषु तथापंद्रपृषद्युष्ताम भूपतिः । विनयं समितिक्रम्य गोश्वकार वृथा वश्वम् ॥ ततांऽविनयदुर्भूत एतस्मिन्विद्दते तथा । विवस्तांश्र सुखे दिन्योभर्मृतैस्समवाद्यतः ॥

परित्याग करें । एवं एक ही स्थानमें रहना भी आवश्यक है इत्यादि विस्तार से आगे जाकर कहेगे इस प्रकार (अन्यत्र ) कहा है ।

इसी प्रकार कृत्या, त्रियोद्रिक्त, वराक्षसोत्थ कोथ को प्रजाजन धर्म से नाश करते हैं एवं ऐसे कोधिस छोकमें महोपसर्ग उत्पन्न होते हैं। उन के निवारणके लिये शांति, प्रायक्षित्त, मगळजप, उपहार, दयादान आदि श्रुम प्रकृतियां करनी चाहिये। इसी प्रकार चरक में भी कहा है कि प्राणियों के प्राण के संवर्दन करने से यथार्थ अहिंसा होती है। पैतामह में भी कहा है। यथाकाळ व्यायाम करना घृतपान, .... सर्व प्राणियोंके प्रति अद्रोह, ये सब आगेके आयुष्यको संरक्षण करने के लिए कारण होते हैं। इसीप्रकार प्राणियोंकी सर्व कियारूपप्रकृति सुख के लिए हुआ करती हैं। सुख तो धर्म के विना कभी प्राप्त नहीं होसकता है। अतएव सुख चाहनेवाळे बुद्धिमानों को सब से पहिले धर्म का अनुष्ठान करना चाहिये। इसप्रकार विद्वानोने वहा है एवं आगमो में भी उसी प्रकार का कथन है।

उज्जयिनी में पृषद्वान नामका राजा था जिसने कि विनय को उद्घंघन कर व्यर्थ हो भोवप किया। तदनंतर वह अनिनयदुर्भूत होकर वह जब यरां से च्युत होगया तो स्वर्ग में सूर्य दोकर उत्पन्न हुआ। वां अनेक सुखों में मग्न हुआ। उस के बाद उस

१ यह स्त्रोक अनेक प्रतियों को देखने पर भी अत्यापिक अग्रुद्ध है। मिला है ।

उचचार ततोऽन्यमं मुक्रुरोऽनगमानुषे । रतः प्रभृति भूतानि इव्यन्तेऽक्षसुस्वादिति र्म हि ऋरकपीणमात्यजनतोऽन्वहं नरः। आर्प्य प्राप्स्यन्ति दोषस्वं दोषजं बात्मनः स्रयम् ॥ ततो रीगाः प्रजायंते जन्तुनां देश्यसंभवाः । उपसर्गाञ्च वर्धते नानाव्यंजनवेदनाः ॥ ततस्तु भगवान्युद्धो दिबोदासो महायज्ञाः। विन्तयावास माणानां शान्त्यर्थे शास्त्रसूचमम् ॥

शांतिकमं कुर्वन्कचिद्भूतवेतालकृत्यादिकं समुत्थापयतीत्येवं वधनिमित्त-जातानां रोगाणां ऋथं वधजनितं मांसं प्रशमनकरं, तत्समानत्वात्। तस्य कृतकर्मजाक्षानां जंत्नां न्याधीनां च स्वयमतिपापनिष्ठुरवधहेतुकं मांसं कथं तदुपशमनार्थं योयुज्यते । तथा चरकेषुक्तम्--

> कंपिजस्तु भैवेज्जंतुः कर्मजास्तस्य चापयाः न इयुते कर्मणा जन्म व्याधीनां पुरुषस्य च ॥ इति

क्र्राने नीचिकियाप्रिय मनुष्यों में प्रत्यक्ष रूप से हिंसा का प्रचार किया । उसके बाद इस भूमंडलपर लोग इंदिय सुखोंकी इन्छ। से यह में पशु वीगरह की आहुति देते हैं। इस क़ूर कर्म को जो मनुष्य छोडते नहीं हैं उनको अनेक दोष प्राप्त होते हैं। दोवों से आत्मा का नक्ष्य होता हैं। आत्मा के गुणों के या पुण्य कर्म के अभाव में अनेक रोग जो कि अनेक प्रकार की पीड़ा से युक्त है प्राप्त होते हैं, ये रोग प्राणियों के पूर्व जन्मकृत दोषों से या पाप कर्मी से उत्पन होते हैं । एवं अनेक प्रकार की पाँडा से युक्त उपसर्ग भी बढते हैं। तब महायश के भारक ब्रह्मदेवने प्राणियों में शांति स्थापन के लिये जीवों की उत्तम शास्त्र का उपदेश दिया है।

इसी प्रकार कोई कोई इस पाप के छिए झांतिकर्म करने की इच्छा रखनेवाछे भूत वेताल पिशाच आदि दुष्टदेवोंको उठाकर प्राणियोंका वध करते हैं। परंतु समझमें नहीं आता कि हिंसा के निमित्त से उत्पन्न रोगों को हिंसाजनित मांप्त किस प्रकार शमन कर सकता है ? क्यों कि वह समानकोटिमें है । (रक्तसे दृषित वस्त्र रक्तसे ही धोया नहीं जाता है।) इसीप्रकार प्राणियों के कर्म से उत्पन्न रोगो के उपशमन के लिए स्वयं अत्यंत पापजन्य, निष्दुर, बधहेतुक मांसका प्रयोग क्यो किया जाता है ? इसी प्रकार चरकमे भी कहा है ।

१ चरक सूत्र स्थान अ. २५ क्षां. १८. २ मतो: ३ शेगाणां इति मुद्धित पुस्तके:

तन्मांसं पापजन्यव्याधेः प्रताकारं न अवत्येवेति निमित्तेनान्युक्तम् ॥

यापजत्वात्रिदीयत्वाम्यक्ष्यातुनिवंषनात् । आमयानां समानत्वान्यांसं न त्रतिकारकम् ॥

तथा चरकेऽध्युक्तम् ।

संबदा सर्वभावानां सामान्वं वृद्धिकारणम् । हासदेतुर्वित्रेषास्तु मक्तेरुभयस्य प ॥

इत्येवं सामान्यविशेषात्मकविधिप्रतिवेधयुक्तं । तस्माद्वैषशास्त्रमारोग्यनिमित्तमनुष्टीयते । तसारोग्यं धर्मार्थकाममोक्षसाधनं भवति । निह शक्यं रोगवतां धर्मारीनि प्रसाधिवतुमिति । उक्तं हि:—

न वर्षे चिकीपेंत् न वित्तं चिकीपेंत् न भोगान्युग्रसेत् न मोसं इयासीत्। अनारोग्ययुक्तः सुधीरोपि मर्त्यश्चतुवर्गसिद्धिस्तथारोग्यक्र'क्रम् ॥

यह प्राणिमात्र ही कर्मजन्य है। प्राणियों के शेग भी कर्मजन्य हैं। जिसप्रकार कर्मके विना रोगोकी उत्पत्ति नहीं होसकती है, उसी प्रकार कर्मके विना पुरुष की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। वह मांस पापजन्य न्याधियोका प्रतीकारक रही होसकता है, इसप्रकार निमित्तशास्त्रमें (निदानशास्त्र) भी कहा है।

पापसे उत्पन्न होनेसे, त्रिदोषोंके उद्देक के लिए कारणीभूत होने से, मल [दोक्पूर्ण] बातुत्रों के कारण होनेसे, रोगों के कारणों की समानता होने से, रोगों के लिए मांस कभी प्रतीकारक नहीं होसकता।

इसीप्रकार चरकने भी कहा है।

किसी भी समय प्रत्येक पदार्थ का सामान्य धर्म उसकी बृद्धि के लिये कारण पडता है। और विशेष धर्म उस के क्षय के लिए कारण पडता है। एवं सामान्य व विशेष दोनोंकी प्रवृत्ति बृद्धिहानि दोनों के लिए कारण होजाती है। अर्थाद सामान्य विशेष की प्रवृत्ति का संबंध शरीर के साथ वहा करता है।

इस प्रकार सामान्य विशेषात्मकिषिधिनिषेधसे युक्त मर्व पदार्थ है। अत्वान वैश्व शास्त्र आरोग्यनिमित्त प्रहण किया जाना है। वह आरोग्य धर्म, अर्थ, काम और मोश्चके लिए साधक होता है। क्यों कि रोगां धर्मादिकोंको माधन नहीं कर सकते। कहा भी है:-

**१ चरक स्**षस्थान अ. १ नहे। ४४.

चतुष्कस्य प्रणाशे तृनाशः । तथा चैवं समधात्याधारोग्यर्शविशक्तिकलानि रुक्षणं तस्य साधनप्रत्य हितपितकलप्रस्य चतुष्टयावासिमानेवमेतिसमन् वैद्याको धर्मार्थन्योक्षस धनपरे सर्वज्ञमावितेऽनेकलोकहितकरसर्वधर्भशात्त्रप्राणावाये विद्यमानेपि तत्पारिक्ष्य तत्प्रतिपक्षकाराविरतिकठिनकठोरेनिं दुरहृद्यैश्च वानरोरगादिभक्षकविश्वामित्रगीतमकाह्यप्पप्रतिविद्यात्रकोरसर्वभक्षिमिरन्थरपि दुरात्माभिरदानीतनवैद्यशास्त्राणां प्रणेतृपिः पांड्य-चरकिश्चित्राणसप्रभृतिमासलोल्चपरत्यंतिवशुद्धान्नपानविध्वविद्याप्यधान्यवेदलकदम्लपल — पत्रशाकवर्गाधिकारे विश्वद्वत्रवृद्यविधा च विगतमलकलंकोदकसंपूर्णमहातटाकसेतां चांडा-लमातंगप्रभृतिभिर्दुर्जनः सजनप्रवेशनिवारणार्थं गोर्थ्यप्यनिमव कनिष्ठनिष्ठ्रदृष्टजने—सर्वज्ञप्रणीतप्राणात्रायमहागमनिर्गतसदर्मवैद्यशाक्षतस्करैरतोर्धमिचहनिगूहनार्थं प्रभिपरविश्वदृष्टमतिकुठिलैः पिशिताशमलंपर्वश्चित्रस्वर्यमध्नमासनिभेवणमिविश्वणमिविशिष्टजनोपदिष्टं कष्टं पश्चात्रमेव निर्धायते । तत्कयं पूर्वापरविशेषदृष्टमिति चेदुच्यते ।

अनारोग्ययुक्त मनुष्य धीरवीर होनेपर भी वह धर्मका आचारण नहीं करसकता, यह अर्थ का उपार्जन नहीं कर सकता, भीगोंको भोग नहीं सकता, मोक्ष में जा नहीं सकता, उसे न चतुर्थर्ग की सिद्धि ही हो सकती और न आरोग्य शास्त्रका अध्ययन ही उससे होसकता है।

इस प्रकार चतुर्वर्गके नाश होनेपर मनुष्यका अस्तित्वका ही नाश होता है । अर्थात वह किसी काम का नहीं है । इसिलिये समधात अंदि आरोग्य, कांति. शकि, बल ही जिस स्वाध्यका लक्षण है और जो चतुर्वर्गकी प्राप्ति के लिए साधनभूत हैं उनका कथन धर्मार्थ मोक्ष को साधन करनेवाले, सर्वज्ञमापित, अनेक लोक के लिए हितकारक अतएव धर्मशास रूपी इस वेषशास प्राणावाय में होनेपर भी उस छोडकर उस से विपर्तत वृत्तिको धारण करनेवाळे अत्रिरतिकठिनता से कठोर व निष्टुर इदय को धारण करनेवाछे, वानर उरगादि (बंदर, सर्प) को मक्षण करनेवाछे विश्वामित्र, काश्यप प्रत्र. आदि सन्यासियोद्धाः। एवं सर्व मक्षक आजकक्क के अन्य दुष्ट शासकार पांड्य, चरक, भिक्षु, तापंस अ दि मांवलोलुयों द्वारा अत्यंक शुद्ध अनपान विधि व विविध धान्य, दिद्रक, कंदमून, पाछ, पत्र व शाक वर्गाधिकार में एवं इवद्रव्य विश्रान में जिस प्रकार विगतमळकळंक ( निर्मेंक ) जलसे भरे हुए सरीवर के तटमें चौडाल म तंग आदि दुष्टजन, सजानों के प्रवेशको रोकने के लिए गोर्श्वगादिको डाल देते हैं, उक्षीप्रकार जघन्य निष्ठर-हृद्य दुष्टजन एवं सर्वज्ञवणीत प्राणावाय महागम से निकले हुए चैबक रूपी धर्मशास के चोर. प्रश्नीपर विरुद्ध दोवीं से दुष्ट, अतिकुद्धिकमतियुक्त, मां स्मी अनकंपट ऐसे दुर्जनीं के द्वारा उस सद्दर्भके चिन्ह की छिताने के किए इस वेचशास में भी चजनोषित अस्पत कष्टमय मध्यमद्यमांस सेवनका विधान बादमें मिछ:गया गया है इसप्रकार निश्चय किया जाता है। वह पूर्वीपरिविद्योषसे दृष्ट क्यों है इस का उत्तर आवार्य देते हैं।

वेषशास्त्रस्यादावेष पूर्वाचाँयम् छतंत्रकर्तृभिः परमपिभिः पात्रापात्रविवेकक्षैः कर्तन्याकर्तन्यमिक् विक्रिक्षेत्रस्य याग्यानामेव कर्तन्यति विविद्यातिषेत्रात्मकं शास्त्रमुक्तं । द्विजसाधुकां धवाभ्यपातजनानां चात्मत्रावचानामित्रात्मभेपजेः प्रतिकर्तन्यम् । एवं साधु भवति । ज्याध-शाकुनिकपतितपापकर्मकृता च न प्रतिकर्तन्यम् । एवं विद्याप्रकाशते, मित्रयशोर्थधर्मकामाश्य भवंतित्येवं पूर्वमुक्तं, पश्चान्मासादिनिषवेणं कथं स्वयमेवाचार्याः प्रतिपादयंतिति पूर्वापरविरुद्ध-मेतत् । तस्मादन्येरेव दुश्चरितः पश्चात्कृतमिति निश्चेत्व्यं ।

अथवा वेवशास्त्रे तावन्मांसोपयोग एव न घटतं। कथिमित चंदन्नभेषजरसायनं भ्यो भिन्नत्यात्। कथं १ मझादिरिप छाकस्याहारिस्थित्युन्पत्तिहेतुरित्युक्तत्यात्। न च बासादिनां मांसमाहारार्थं जिन्तिरित्यन्नकमो युक्तश्च क्षीरपाः क्षीरान्नदा अन्नदाश्चेति ततः परमान्नदा इति बचनात्। तथा महापाठे शिश्नामन्नदानमाहारि भी प्रथमषण्मासिकं छण्यन्नपयसा भोजयेदिति वचनात्। मांसमन्नं न भवत्येव, पयसात्यंतिवरोधित्यात्। तथाचोक्तमः।

वैद्यशास्त्र के आदि में ही मूळ तंत्रकार परमिति, पाश्रापःत्रविवेकज्ञ, पूर्वाचार्योने कर्तिश्या कर्तव्यधर्म से युक्त इस चिकित्साको योग्योंके प्रति ही करनी चाहिये, अयोग्यों के प्रति नहीं, इस प्रकार विधिनिवेधारमक शास्त्र को कहा है।

दिज साधु व बांघवोके समान रहनेवाले मिना आदि सजनोकी चिकित्साको अपने आसीय बांववोंके समान सन्झकर अपने अध्यों से करनी चाहिये। वह कर्तन्य प्रशस्त है। परंतु भिल्ल, शिकारी, पतित आदि पापकर्मों को करनेवालोंके मित उपकार नहीं करना चाहिये। वारण कि वे उस उपकार का उपयोग पापकर्म के प्रति करते हैं। इस प्रकार इस वैद्य विद्याको उन्नि होती है एवं मिना, यश, धर्म, अर्थ कामादिको प्राप्ति होती है, इस प्रकार पहिले कहकर बाह्में मांसादि सेवनका विधान आचार्य स्वयं कैसे कर सकते हैं। यही पूर्वापरिवरोध है। इसिकिय अन्य दुरासावोने ही पांडेसे उन प्रधोमें उसे मिलाया इस प्रकार निश्चय करना चाहिये।

अयवा वैचशासमें मांसका उपयोग ही नहीं बन सकता है। क्यों कि वह मांस अस, ओवध व रसायनों से अत्यंत भिन्न है। क्यों? क्यों कि आपके आगमों में कहा है कि ब्रह्मादि देव भी छो कि आहार की स्थिति व उत्यत्ति के छिए कारण हैं। ब्रह्मा-दियों के मत से आहार के कार्य में मांसका उपयोग अन्न के रूप में कभी नहीं हो सकता है। आर न वह उचित ही है। क्यों कि आहारक मकी वृद्धि में क्षीर श्लीरान्त, अस, परमान्न हत्यादि के कम से वृद्धि बतछाई गई है। मांसका उल्लेख उस में नहीं है। इसी प्रकार महापाठ में बाउकों को अनदानआहारविधान के प्रकरण में पहिले छह महिने उसु [हजका] अस व द्व का भोजन कराना चाहिये, इसप्रकार कहा है। मांझ तो अस कभी नहीं होसकता है। क्यों कि दूध के सथ उसका अत्यंत विरोध है। उसी प्रकार कहा भी है:—

# यांसगरस्यगुडमापगोदकैः कुष्ठमावहति सेवितं पयः श्राक्तजांववसुरासवैश्व त-स्मारयत्यवुधमाशु सर्पवत् ॥

अथवा अछोकिकमविशिष्टंमहृषं शास्त्रवर्जितं मांसक्षीरं न सममश्रीयात्। को हि नाम नरस्सुखीति । अपि चैवं ब्रह्मोषं छोकस्याहार्यवधानमेवमुक्तं । सर्वप्राणिनामाहारविधान-मेवमुक्तं हि ।

> कुयोनिजानां मधुमद्यमांसकदत्रमसं च तथा परेषां । कल्याणकं चक्रधरस्य भंडियं, स्वर्गेऽसृत भागमहिस्वितानां ॥

पितृसंतर्पणार्थमपि न भवत्येव मांसं । कथं ?

सायुज्यमायाति परेण पुंसा योगस्थितास्तेषि ततः प्रबुद्धाः । केचिदिवं दिव्यमनुष्यभावं न तत्र मासादिकदश्रमुक्तिः । इति ।

तथा मासं भेषजमपि न भनत्येन, द्रव्यसंप्रहिनिज्ञानीयाध्याये मांसस्यापाठात् ।

मांत, मछली, गुड उडद से बनी हुई मिठाई के साथ दूव का सेवन करें तो बह कुष्ठ रोग को उत्पन्न करता है। शाक जंबू फल से बने हुए मिदरा के साथ दूध का उपयोग करें तो उस मूर्ख को बह शीत्र ही मार डालता है।

अथवा लोकबाह्य, अविशिष्ट, भीमत्स, शास्त्रवर्जित ऐसे मांस को दूष के साथ नहीं खाना चाहिए। उससे मनुष्य सुखी कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार ब्रह्म कृषि द्वारा कथित लोक के आहार का विवान कहा गया। सर्व प्राणियों का आहार विवान इस प्रकार कहा गया है।

कुयोनिज [नीच जात्युत्पन्न ] जीवों को मधु, मध, मांस व खराव अन भोजन है। अन्य प्राणियों को अन भोजन है। चक्रवर्ति को कल्याणकान भोजन है। एवं स्वर्ग व भोगभूभिस्थित जीवों को अमृताहार है।

े पितृसंतर्भण के लिए भी मांस का उपयोग नहीं हो सकता है | क्या कारण है ! इस के उत्तर भे प्रंथकार कहते हैं |

वे योगस्थित ज्ञानी पुरुष उत्तम स्थान में जाकर समता को प्राप्त कर छेते हैं। उन में कोई स्वर्ग में जाकर जन्म छेते हैं। और कोई पवित्र भानवीय देह को प्राप्त कर छेते हैं। वहां पर मांसादि कदनों को भक्षण करने का विधान नहीं है।

इसी प्रकार मांस औषध भी नहीं हो सकता है। क्यों कि औषधि के लिए उपयुक्त द्रव्यसंप्रह विज्ञायक अन्याय भे मांस का अङ्ग कही किया गरा है। अथका अथवा प्रकीर्णकीषधेष्विपि मांसमीषधं न भवत्येव । तत्र द्विविधमीषधिमत्युक्तम् संशामन-संशोधनक्रमेण । न तावत्संशोधनं च भवत्यूर्ष्वभागाधोभागोभयसस्तंशोधनशक्य— भावात् । संशमनमिप मांसं न भवति, रष्ट्रष्टरसामावात् । स्पृष्टरसं हि द्रव्यं संशमनाय कल्यते । यथा मधुराम्छलवणाः वातष्नाः, मधुरतिक्तकपायाः पित्तव्नाः, कटुतिक्तकपायाः क्षेष्मव्नाः । अथवा मांसं लवणं नारित, लवणसंयोगभक्षणात् । आम्लरसोपि नारित आख्वः संपाचनात् । तथैव संभारसंस्काराईत्वात् कटुतिक्तकषायरसाश्च न संभवत्येव । तथा मांसं मधुरमिप न भवित, मधुरस्य लवणेनात्यंतिवर्गाचिस्वात् अथवा महापाठे मासपाकोग्वभिहितः —

### र्नहगोरसधान्याम्लफकाम्छकदुकैस्सइ । स्वित्रं गांसं च सर्पिष्कं बल्यं राचनबृहणम् ॥

इति द्रव्यसंयोगादेव मांसस्य वरुकरणत्वं चेत्तदान्येवार्माप द्रव्याणां सस्कार-विशेषाद्वरुवृष्यरुचिकरत्वं दृष्टमिष्टं चेति मांसमेव शोभनं भवतात्येवं तन्न । तथा रुक्णचृत-संभारोदनविरद्वितस्य मांसस्य परिदूषणमपि श्रुयते ।

प्रकार्णक औषधों में भी मांस को आषधि के रूप में ग्रहण नहीं किया है। प्रकार्णक औषध संशापन व संशोधन के भेद से दो प्रकार कहे गए है। वह मांस संशोधन औषध तो नहीं हो सकता है। क्यों कि उद्धिमाग, अधीमाग व उभय माग से संशोधन करने का सामध्ये उस मास में नहीं है। संशमन भी मांस नहीं हो सकता है। उस में कोई भी खास विशिष्ट रस न होनेसे। जिस पदार्थ मे खास विशिष्ट रस रहता है वहीं संशमन के लिए उपयोगी है। जैसे मथुर, आम्छ व लश्णरस बातहर है। मथुर, तिक्त व कवायरस पितहर है। करु, तिक्त व कवायरस कपहर है। अध्वा मांस लश्णरस भी नहीं है। क्यों कि उसे लश्णरसंयोग कर ही मक्षण करना पडता है। आम्छरस भी वह नहीं है क्यों कि उसे लश्णरसंयोग कर ही मक्षण करना पडता है। आम्छरस भी वह नहीं है क्यों कि शरीरस्थ आम्छ का वह पाचन कर देता है अर्थात् वह आम्छियरोशी है। इसी प्रकार विशिष्ट संस्कार योग्य होनेसे करुतिक्त कवायरस भी उस में नहीं होते। एवं गांस मधुर भी नहीं है। क्यों कि मधुर का तो लश्ण के साथ अत्यंत विरोध है। मांस का उपयोग तो लश्ण के साथ किया जाता है। अथवा महापाठ में गांसपाक भी कहा गया है। तेल, गोरस, धान्यान्छ, फलाम्छ व करुक रस के साथ संस्कृत एवं घृतसहित मांस बलकर है, हिनकर एवं शरीरपोषक है।

इस प्रकार अन्य द्रव्यों के संयोग से ही मांस में बळकर व पोषक हािक है, ऐसा कहेंगे; तो हम [ अन्य ] भी कह सकते हैं कि अन्य द्रव्योंमें भी संस्कार विशेष से ही बळकरत्व, रुचिकरत्व व पोषकत्व आदि गुण देखें गए हैं । इसळिए मांस ही उन पदार्थी से अच्छा है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। छवण, धृत व संभारसंस्कार से रहित मास का दूषण भी आकि यहां सुना जाना है। जिसे—

# शुद्धं गांसं स्त्रियो वृद्धा बाळार्कस्तरुणं दिधि । प्रस्युचे मैथुनं निद्धा सद्यःप्राणहराणि पद् ॥ इति

अधत्रा सर्वाण्यांषधानि सर्क्षाराणि वीर्यवंत्यन्यत्र मधुसर्पिःपिष्पलिविडंगेम्य इत्यत्र सार्द्रता नीरसातिवक्तव्ये सक्षीरवचनं मांसनिराकरणार्थमेव स्यात् तथाः—

> ममस्तदेशसंभूतं मश्वस्ते काळ उद्धृतं । अल्पमात्रं मनस्कातं गंधवर्णरसान्यितं । दोषध्नमग्ळानिकरमधिकाधिविपत्तिषु समीक्ष्य वत्तं काळे च भवजं फळमुच्यते ।

इत्येवमादिलक्षणविरहितत्वात् कालमात्रादिनियमामावात् ।

द्रवं कुद्यवयादयात् स्तेइं योदश्विकान्वितं । चूर्णे विडाळपदकं कल्कमक्षत्रसाम्मितम् ॥

शुद्धमांस, बृद्धिक्षियों का सेवन, बालार्किकरण, तरुणद्धी, प्रत्यूषकाल का मैथुन व प्रत्यूषकाल की निद्रा ये छह बाते शीघ्र ही मनुष्य के प्राणों की नाश करने वाली है।

अथवा सर्व ओषध दूध के साथ उपयोग करने पर ही वीर्यवान् [रोगप्रतिबन्धक] हो सकते हैं। मधु, घृत, पिप्पळ व वायविडंग को छोड कर, अर्थात् इन के साथ दूध का संयोग होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। इसल्छिए औषधियों के साथ क्षीर के उपयोग के छिए जो कहा है वह मांसके निराकरण के छिए ही कहा है। इसीलिए कहा है कि:—

प्रशस्त देश मे उत्पन्न, प्रशस्त काल में उद्भृत, अल्पमात्र में प्रहण किया हुआ, मनोहर, गंधवर्ण व रस से संयुक्त, दोषनाशक, अधिक बीमारी में भी अग्लानिकर, एवं योग्यकाल व प्रमाण को देखकर दिया हुआ ओपध ही फलकारी होता है । इत्यादि लक्षण मांसमें न होने से, उस में कालमात्रादिक का नियम नहीं बन सकता है । अर्थात् यदि मांस प्राह्म होता तो उस की मात्रा का भी कथन आचार्य करते या उसको प्रहण करने का काल इत्यादि का भी कथन करते। परन्तु उस प्रकार उस का कथन नहीं किया है। परन्तु अन्य पदार्थों की मात्रा व काल आदि के सम्बन्ध में कथन मिलता है। जैसे:—

द्रव को एक कुडुब प्रमाण [ ३२ तोले ] प्रहण करना चाहिए । तेल आदि स्निग्व पदार्थ पोडशिका [ पल, ८ तोले ] प्रमाण से प्रहण करना चाहिए । और चूर्ण इति बचनात् मांसमीषधं न भनतीत्येवं तत्प्रमाणापाठात् । सर्वीषधस्य कालोप्यू-हितः । यथा तत्र, प्रातर्भक्तं, प्राग्मकं, ऊर्ध्वमक्तं, भध्यमक्तं, अंतरभक्तं, सभक्तं, समुद्रं, मुहुर्मुहुप्रीसे प्रासांतरे चीति दशौषधकालेष्वेषूत्तरतरिमन्काले विशेषं मांसं भक्षयितव्यमिति कालाभावादौषधं नोषपद्यत इत्येवमुक्तं च ।

> द्रव्याणामिय संग्रहे तदुचितं क्षेत्रादिकाले तथा । द्रव्योपाजनतत्तुराधिकमहासहंधिकानुग्रहे ॥ ते सर्वे च विशेषभेषजगणास्संत्यत्र किंचित्वषचि— न्मांसं नास्ति न श्रव्दशोषि घटते स्यादीषधं तत्कथम् ॥

तथा मास रसायनगपि न भवत्येव, रसायनाधिकारे तस्यापाठात् । श्वीरिवरो-यित्वात्, मांसस्य तस्मिन् जीर्णे पयःसर्पिरोदन इत्याहाराविधानाञ्च । अथवा बहून्मां-

को बिडालपदक [ प्रमाणिक्शिष ] प्रमाण से प्रहण करना चाहिए । एवं कर्लक को अक्षप्रमाण [ २ तोले ] प्रहण करना चाहिए।

इस प्रकार कहा है, परन्तु इस में मांस का पाठ नहीं है। अतएव मांस औषध नहीं हो सकता है। सभी आषधों को प्रहण करने का काल भी बतलाया गया है। जैसे कि प्रातःकाल में प्रहण करना। भोजन से पहिले, मोजन के बाद, भोजन के बीच में, भोजनांतर में, भोजन के साथ, मुद्र के साथ, बार बार, प्रास के साथ, प्रासांतर में, इस प्रकार आपध प्रहण करने के दस काल बतलाये गए हैं। परन्तु इन में खास कर उत्तरकाल में मांस का सेवन करना चाहिए, इस प्रकार नहीं कहा है क्यों कि उस के लिए कोई काल नियत नहीं है। अतएव वह आपध नहीं हो सकता है। इस प्रकार कहा भी है:—

होक में जितने भर भी आषध विशेष हैं उन का प्रदण द्रव्यसंप्रह के प्रकरण में, इव्यसंप्रहोचित क्षेत्रकाटादिक में, एवं द्रव्योपार्जन के लिए कारणिस्त सहंधिका प्रकरण में किया गया है। प्रन्तु उन प्रकरणों में मांन का प्रहण नहीं है। जहां शब्द से भा उसका अंक्षेत्र नहीं है वह आंक्ष्य किस प्रकार हो सकता है?

दुसी प्रकार मांस रसायन भी नहीं हो सकता है। क्यों कि रसायनाधिकार में उस का पाठ नहीं हैं। सीर का विरोधी होने से, मांस के जीण होने पर दूध, धृत वं अन का सेयन करना चाहिए, ऐसा आहार विधान में किया गया है।

अथवा बहुत से मांसमक्षियों को देखकर कालदोप से वैच भी मांस-प्रक्षक बन

साशिनों रुष्ट्वा कालपरिणामाहैयाश्च स्वयं पिशितमञ्जूकारसंतः (तैः ) स्वशास्त्रेऽन्नपानविधी शाक वर्गाविकारे मूलतंत्रबाद्यं मांसं कृतमिति उक्तं च ।

> भागेष्याभयसिक्तमासु च चतुष्कर्ममयोगेषुत्-दोषाणामिष संचयादिषु तथा भेषज्यकर्मस्विष । रोगोपक्रमषष्टिभेद्विषे वीर्यस्य भेदे मती-कारं नास्ति समस्तमांसकथनं श्लाकेषु तत्कथ्यते ?॥

इत्यशेषांगबाह्यमन्नमोषधं तथा रक्षायनमिष न भवतीत्येवं निरंतरं शाखेषु निराकृतमध्येतिलोलुपाः स्वयमञ्जानिनोषि सत्कृत्य मांसं भक्षमृतु मिलल्वंतस्भंतः केचिदेवं भाषं
ते " मांसं मांसेन वर्द्धत इति " । अथवा साधूक्तं मांसे भिक्षते स्रांत मांसं वर्द्धत इति
संबंधादर्थवत्स्याद् । अपि च पूर्वोक्तमेवार्थविति वक्तव्यं विचार्यते । किं त मांस मक्षणानंतरं मांसस्वरूपेणव मांसमाभवर्द्धयत्याहोस्विद्धसार्दिक्रमेणवेति विकल्पद्धयं । नहिं मांसं
मांसस्वरूपेण मांसाभिवृद्धिं करोति । कुतः है कुड्यमृत्पिडयोरिव मांसशरीरयोरन्योन्याभि-

गए । अतएव स्वार्थ से उन्होंने अन्नपानविधि व शाकवर्गाधिकार में मूळतंत्रबाह्य मांस को घुसेड दिया है। कहा भी है—

इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में शरीर में अभयोत्पन क्रियाओं के प्रयोग में, चतुष्कर्म के प्रयोग में, दोषों के संचय होनेपर, भेषज्यकर्म में, रोगोत्पादक साठ प्रकार के भेदों में और औषधवीर्य के भेदों में मांस की प्रतीकार के रूप में कहीं कथन नहीं है अर्थात् यह किसी भी दोष का प्रतीकारक नहीं हो सकता है। फिर इस का कथन शाक पदार्थी में क्योंकर हो सकता है ?

इस प्रकार समस्त अंगशाको से बहिर्मूत मांस अन आष्ट्र व रसायन भी नहीं हो सकता है, इत्यादि प्रकार से सदा शाको में निषद्ध होने पर भी अतिलोल्प्पी व स्वयं अज्ञानी, स्वयं गांस खाने की अभिलापा से कहते है कि ''मास गांससे बढ़। करता है''। अथवा शिक ही कहा है कि मांस के खाने पर गांस बढ़ता है, इस प्रकार सम्बन्ध से अर्थ प्रहूण करना चाहिए। अब उसी अर्थ के वक्तन्य पर विचार करंगे।

क्या उस मांस मक्षण के अनन्तर शरीर में मांस को स्वक्ष्य में ही मांस की बृद्धि होती है अथवा रसादिकम से बृद्धि होती है, इस प्रकार दो विकल्प उठाये जाते हैं। मांस मांस के स्वक्ष्य में बृद्धि को नहीं करता है। क्यों कि भीत व भृत्यिड के समान मांस व शरीर में परस्वर अभिवर्धन संबंध नहीं है। ऐसा होनेपर अपृतिद्धांत दोष का भी वर्धनसंबंपाभावात् । अपसिद्धांतत्वाच्य । तस्माद्रसादिक्रमेणेव शरीराभिवृद्धिनिर्दिश । तथा भैषण्यसाधनं चोक्तं । पांचभौतिकस्य चतुर्विधस्याहारस्य षड्सोपेतस्य अष्टविध-बीर्यस्य द्विविधवीर्यस्य वाऽनेकगुणोपयुक्तस्य सम्यक्पिरणतस्य प्यस्तेजोगुणभूतस्य सारः परमस्क्षः स रस इत्युच्यते । क्षारपाणिनाप्युक्तम् । रक्षो भूत्वा द्वेधी भवति स्तन्यं शोणितं च । शोणितं भूत्वा द्वेधी भवति रजो मांसं च । मांसं च भूत्वा द्वेधी भवति, किरा मेदश्व । मेदो भूत्वा द्वंधी भवति स्नाप्वस्थि च । अस्यि भूत्वा द्वंधी भवति वक्षा मजा च । मजा भूत्वा द्वेधी भवति, मजा च व गुक्रं च । गुक्राद्रभंत्संभवति इति । तथा चोक्तम् ।।

# रसादकं ततो गांसं द्वांसान्मेदः त्रवर्तते । मैदसोस्यि ततो मज्जा तस्याद्युकं ततः त्रजा ॥ इति

एवं धातृपथातुनिः तिरातैरुपदिष्टा विशिष्टैस्तत्वदृष्टिभिवैवैरन्यैश्वाप्यतिकुश्लेः रस-वैदिभिरिति ॥ अथवा मांसभक्षकाणामेव शर्रारेषु मांसाभिवृद्धिरितरेपां न भवत्येव, तन्न घटामटाट्यते । कथमिति चेत्तदभिश्वणामृशीणामन्येषां पुरुषविशेषाणां क्षीणां वापि तवा-

प्रसंग आवेगा। अर्थात् सिद्धांतिविरुद्ध विषय होगा। इसालिए रसादिनम से हां शर्गशामिहृद्धि होतां हैं। मांस स्वक्त्य से नहीं। इसां प्रकार आपध साधन भी कहा गया है।
पंचभौतिक, चनुर्विधाहार, षड्स, द्विविध अथवा अष्टविधवर्थियुक्त, अनेक गुणयुक्त,
पदार्थ अच्छी तरह शरीर में परिणत होकर जो उस का परम सूक्ष्मतर
सार है उसे रस कहते है। क्षारपाणि ने भी कहा है। रस होकर उस का द्वैधीमाव
स्तन्यक्षीर व रक्तके रूप में होता है। रक्त होकर उस का द्वैधीमाव रज व मांस के
रूप में होता है। मांस होकर उस का द्वैधीमाव सिश व मेद के रूप में होता है।
मेद होकर उस का द्वैधीमाव स्नायु व हड़ी के रूप में होता है। हड़ी होकर उसका
देशीमाव वसा व मजा के रूप में होता है। मण्जा होकर उसका द्वैधीमाव मज्जा के
ही रूप में व शुक्र के रूप में होता है। शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार
कहा भी हे—

रस से रक्त की उत्पन्ति होती है। उस से मास बनता है। मांस से मेद बनता है। मेद से हड़ी, हड़ी से मध्ना बनना है। मजा से शुक्र व उस से संतान की उत्पत्ति होती है।

इस प्रकार धातु उपधातुओं की निप्पत्ति विशिष्ट तत्वदर्शी वैद्य व अन्य अतिकुशल रस नेदी आतों के द्वारा कही गई है। अधवा मांस मक्षकों के शरीर में ही मांस मांसाभिवृद्धि के लिए कारण है, अन्य जीवों के शरीर में नहीं, ऐसा कहें तो यह घटता रित्राणामितिस्निवस्यूलशरीराणि दृश्यंते । तथा चैतंप्यत्यंतबलवंतो पुत्रवंतस्य । तथा कित् विशिताशिनोप्यतिकृशाः क्रांबाः दुर्बलाप्रयो व्याधिप्रस्तांगाः क्षीणाः क्षायिणस्य निष्पुत्राश्चोपळक्ष्यंते, इत्यनैकांतिकमेतत् । तथा चान्ये तिर्धन्ताक्योप्यरण्यचरा मधुमधमांसं विरिद्धिताहार् यूष्पतयो गजगवयमहिषकृषभगृषतमेषहरिणरुरुचमस्यराहादयः स्थलजल-कुलगिरितरुवनचरास्तृणगुल्मलतांत्रिपाहारिणः धियरोपचितशरीरबलविलासवीर्यविक्रम-कृष्यप्रपत्तवसंपन्ता बहुपुत्रकलत्रसंपूर्णा बहुव्यवाधिनस्सत्तकामिनश्चोपलश्चेते ।। तथा किचित्केवलमितिपिशिताशिनिस्तहभ्याव्रतम्भुदिपिमार्जान्वभृतयो हावृष्या निष्पुत्रास्तंत्रसर-काधिनश्चरेवं निमनाध्यक्तम् । र

मांसादः इतापदःसर्वे बत्सरांतरकामिनः । अवुष्यास्ततएव स्थुरभक्ष्यपित्रिताशिनः॥

इति मांसभिक्षणां मृगारीनामि वृष्यहानिः संजाता ॥

नहीं। कारण कि मांस को मक्षण नहीं करनेवाले ऋषिजन व अन्य चारित्रशील पुरुष विशेषों के क्षित्र व स्थूल शरीर देखे जाते हैं। साथ ही वे अस्यंत बलशाली व पुत्रवान् देखे जाते हैं। विपरीन में कई मांस मक्षक भी अस्यंत कृशा, नपुंसक, दुर्बल जठराभिव ले, रोगप्रस्त शरीरवाले, क्षीण शरीरवाले, क्षयपीडित व संतानरिहत भी देखें जाते हैं। अतः यह अनेकातिकदोष से दृषित है। इसी प्रकार अन्य तिर्धंच प्राणी जंगल में रहनेवाले, मधु, मच, मांशादिक आहारों को प्रहण नहीं करनेवाले गज, गवय, बेंड, चित्तीदार हिरन, बकरा, हिरन, रुरु [मृगाविशेष] क्यमरप्रंग, एवं वराहादि, स्थलचर, जलचर; कुलगिरिचर, तरुचर व वनचर प्राणी तृण गुल्म लंता व वृक्षों के पत्ते वगैरह को खानेवाले स्थिर व मजबूत शरीर को धारण करते हुए बल्बीर्थ पृष्टि आदि से युक्त, बहुपुत्र व कलत्र से युक्त अत्यधिक कामी व मैथुन सेवन करनेवाले देखे जाते हैं। विपरीत में कोई अत्यविक केवल मांस खानेवाले सिंह, ज्याव्र, तरुखु [कांटे से युक्त शरीरवाले प्राणिविशेष ] दिन्य, मार्जार आदि धातुरहित, संतानरिहत होकर वर्ष में एकाव्र दर्ष, मेथुन सेवन करनेव ले होते हैं। इस प्रकार निमने भी कहा है।

अमक्ष्य मांत को मक्षण करनेवाले सर्व जंगली प्राणी एक वर्ष में एक दर्फ मेथुन स्टेनवाले हं ते हैं। क्यों कि उन के शरीर में धानु पुष्ट नहीं रहता है। इस प्रकार मांसमक्षी मृगादिकों के शरीर में कृष्यत्व [पृष्टि] नहीं रहता है यह सिद्ध हुआ।

अत्र केचिरपुनरुखागमृगवराहादीनामितकी व्यक्षनामळोक्य तद्वक्षकाणामि तद्वद्विष्यं भवति त्येवं मन्यमानास्तंतोषं, ते तस्माद्वक्षयंतीत्येवं तद्वपहास्यतामुपयांति । कयिमाति चेतः न कदाचिद्वि छागैरुखागो मित्रतो, मृगवां मृगो, वराहो वा वराहैरित्येतदपहास्यकारणं । न तु पुनरुखागादयरुखागादीन् मक्षयित्वातिवृष्या भवंतीति दृष्टामिष्टं च । त एते पुनरुखागमृगवराहादयो विविधतरुत्वणगुन्मवारुखतावितानाधापविनेपनणापशातव्यावयरसं-तुष्ट्युद्धयस्तनदृश्चद्धवातवः प्रवृद्धं धतवृष्यास्तवहुपुत्राश्चोपळक्ष्यते । तत एव तृणाशिनां शक्ष्यस्तनदृश्चस्त्रवितानाधापवितानामिति । तथा कोक्तम्—

अजाबिगोमहिष्यभ गजन्वरीष्ट्राणां मूत्राण्यष्टौ कर्मण्यानि भवति ! तथा धेवम् ॥

# आजमीष्ट्रं तथा गन्यपाविकं माहिषं च यत् अइरानां च करीणां च मृग्याविव पयस्मृतम् ॥

इत्यष्टप्रकारक्षीरम्त्राण्यापत्रत्वेनीपादीयंते, न तु पिशिताशिनाम् । तथा चीक्तम् ।

यहां पर कोई कोई इस विचार से कि बकरे, हरिण, बराहादि प्राणियों में अत्यिविक में धुनसेबन देखा जाता है, अतए व उन के मांस को खाने से भी उन के समान ही अत्यिक धातुयुक्त शरीर बनता है, संतोष के साथ मांस को खाते हुए उपहास्पता को प्राप्त होते हैं। क्यों कि बकरों ने वकरों को नहीं खाया है, हरिण ने हरिण को नहीं खाया है, एवं बराहों ने वराह को खाकर पौधिकता को प्राप्त नहीं की है। यही अपहास्य कारण है। छागादिक प्राणी छागादिकों को खाकर ही पृष्ट होते हुए न देखें गए हैं और न वह इष्ट ही है। परन्त ने छागादिक प्राणी अनेक प्रकार के हक्ष, धास, गुल्न, पौने, छतास्पी औषधों को सेवन कर के ही अपने अनेक रोगों को उपहांत कर छेते हैं एवं संतुष्ट हो कर, शुद्ध धातुयुक्त हो कर, पृष्ट रहते हुए, वहुसंतान बाछे देखें जिते हैं। इशिछिए तृणमक्षक प्राणियों के मछ, क्य, दूध आदिक औषधि के उपयोग में प्रहण किए जाते हैं। परन्तु मांसभक्षकप्राणियों के प्रहण नहीं किए जाते हैं। इन प्रकार कहा भी है—

बकरी, मेढी, गाय, मैस, बोडी, हथिनी, गर्यया, ऊंटनी इस प्रकार आट जाति के प्राणियों का दृष औषित के कार्य में कार्यकारी होते हैं। इसीलिए कहा भी है कि दूष आज [ वकरी का ] अंह [ उंटनी का ] गन्य, माहिष, आविक, आधाय, गजसंबंधी, मुग्य इस प्रकार आट प्रकार से विभक्त है। इसी प्रकार कहा भी हे—

पिषितमभेक्ष्यमेव पिषिताश्चिम्गेषु तद्व्यतेऽत्र तत्पिश्वितपयः बक्तुञ्जलमळं परिहत्य, तृणाश्चिनां पथे। ॥
जळप्रुपसंख्ययाष्ट्रविधमेव यथाईमहीषधेष्वतिभाषितसमस्तशास्तकथनं कथयत्यश्चिकं तृणादिषु ॥

इत्यनेकहेतुर्देशंतसंतानक्रमेण पूर्वापरिवरोधदोषदुष्टमितकष्टं किनष्टं बीमत्सं पूर्निकृषिसंभवं मूळतंत्रव्याधातकं मासमिति निराकृतं, तदिदानीतनवैद्याःपूर्वापरिवरोधदुष्टं परित्यक्तुमशक्ताः । किनिष्ठेरंतराळवितिभिरन्यैरेय मासाधिकारः कृत इति स्वयं जानन्तोऽध्यज्ञानमहाधकारावगुंठित इत्यमिथ्यादृष्ट्यो दुष्टजना विशिष्टवर्जितं मधुमद्यमासमनवरतं मक्षियतुमभिळवंते । दोषप्रच्छा-द्यार्थमन्येषां सतां लौकिकानां इदयरंजनिमिक्तं तत्संतोषजननं संततमेवमुद्धोषयंति । न हि सुविहितबहुसम्मतवैद्यशाके मांसाधिकारो मांसभक्षणार्थमारम्यते, किंतु स्थायरजंगमपार्धवादिद्वव्याणां रसवीर्यविपाकिवशेषशक्तिरहशी इत्येवं सविस्तरमत्र निकृत्यतः इति न दोषः । तदेतत्समस्तं पिशितभक्षणावरणकारणोक्तवचनक्रदंवकं भिष्याजालकळंकितमवळोक्यते। कर्यः

मांस अमक्य ही है, क्यों कि वह मांसमक्षक प्राणियों के शरीर में दूषित होता है। अतएव उन मांसमक्षक प्राणियों के शरीर का मांस दूध, मल, मूत्र आदि को छोड़ कर तृणमक्षक प्राणियों का मल, मूत्र, दूध आदि जो आठ प्रकार की संख्या से जो कहे गए हैं उन्हीं का ग्रहण औषधों में करने के किए समस्त शाखों का कथन है।

इस प्रकार अनेक हेतु व द्रष्टांतोंकी परंपरा से मांस का कथन पूर्वापरिवरीय दोव से द्वित है, अत्यंत कष्टदायक, अत्यंत नीचतण, घृणा के योग्य व कृषिजनन के लिए उत्पत्तिस्थान व मूलतंत्र के व्याचातक है। अतएव उसका निराकरण किया गया है। परंतु आजकल के वैध ऐसे पूर्वापरिवरीयदोष से दुष्ट बांस को छोड़ने में अक्षमर्थ हैं। पूर्वाचारों के प्रंथों में न रहनेपर भी बीच के ही क्षुद्र हदयों के हारा यह बाद में जोड़ा गया है, यह स्वयं जानते हुए भी अज्ञानमहांघकार से व्यातहृदयवाले मिध्यादृष्टि दुष्ट ममुष्य, शिष्टों के हारा त्याज्य मधुमच मांस को सदा मक्षण करनेकी अभिलापा करते हैं। साथ ही दोषको आष्ट्रादन करनेके लिए एवं अन्य सज्जनों के चित्त को संतुष्ट करने के लिए हमेशा इस प्रकार कहते हैं कि बहुसम्मत वैद्यशास में मांतमक्षण करने के लिए मांसाधिकार का निर्माण नहीं किया है। अपितु स्थावर जंगम पार्थिवादि द्रव्यों के रसवार्थ विपाक की शक्ति इस प्रकार की कैप यह स्वित करने के लिए मांस का गुण दोष विस्तार के साथ विचार किया गया है। अतएव दोष नहीं है। इसके उत्तर में आचार्थ कहते हैं कि यह सब मांसमक्षण के दोष को दकनेके लिये प्रयुक्त बचनसम्ह मिध्याल्वजाल से कलंकित होकर देखा जाता है। क्यों ह

स्ववचनविरोधित्वात् । तथा चैवं प्रव्यक्तकंठमुक्तं हि मांसं स्वयं मक्षयित्वा वैद्यःपश्चादन्येषां वक्तुं गुणदोषान्विचारयेदिति । तथा चोक्तम् ।

घान्येषु मांसेषु फळेषु कंद् याकेषु चातुःक्तिज्ञसमाणात् आस्वाद्य तेर्भूतगणैः प्रसद्ध तदादिश्वेद्द्रध्यमनस्यञ्जब्धः ॥ (१) क्ष्मांजानि क्ष्माञ्जतेजः खराद्वम्न्यानिकानिलैः द्रयोगोल्वणैः क्रमाक्भूतिर्मधुरादिरसोद्धवः ॥ [१] मांसाश्चिनां च मांसादीन्भक्षयेद्विधिवन्दरः । विश्वद्यमनसस्तस्य मांसं मांसेन वर्षते ॥

तथा चरकेऽखुक्तम् ।

आनूपोदकपांसानां मेध्यानामुपर्वाजयत् । जल्लेक्षयानां गांसानि मसद्दानां भृक्षानि च ॥ भक्षयेन्मदिरां सीधुं मधुं चातुपिवेक्षरः ।

तथा चरके शोषिचिकित्सायाम् । शोषिव्याधिगृहीतानां सर्वसंदेहवर्तिनाम् सर्वसन्यास-योग्यानां, तत्वरङोकानिरपेक्षाणामशोगतिनेतृकमनंतसंसारतरणात्प्रतिपक्षपक्षावलंबनकांक्षया साक्षात् भिक्षूणां मांसमभिभक्षायेतुं क्रम चेत्येवमाह ।

स्ववचन से ही विरोध होने से। कारण कि आप छोगोंने मुक्तकंठ से स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि "वैद्य को उचित है कि वह पहिछे स्वयं मांसको खाकर बादमें दूसरोंको उस के गुणदोष का प्रतिपादन करे "। इसी प्रकार कहा भी है:—

धान्य, मांस, फल, कंद व शाक आदि पदार्थी के गुण दोष को कहने के पहिले स्वतः वैद्य उनका स्वाद लेलेवें। बादमें उनका गुण दोष विचार करें।

मांस मक्षक प्राणियों के मांस को मनुष्य विधिप्रकार खावें । विशुद्ध हृदयवाछे उस मनुष्य का मांस मांससे ही बढता है । इसी प्रकार चरक में कहा हैं । शरीरके छिए पोषक ऐसे आनुश्जल व मांस को उपयोग करना चाहिये। जलेशय प्राणियों के मांसको विशेषकर खाना चाहिये। तथा मदिरा, कींधु [मध विशेष] व मधु को भी पीना चाहिये। इसी प्रकार चरक में शोष चिकित्साप्रकरण में भी कहा है:—

शोषरोग गृष्टीत, प्राणके विषय में संदेहवर्ति, और सन्यास के योग्य, अधोगत नेतृक रोगी होनेपर भी अनंत संसार के प्रतिपक्षपक्ष के अवलंबन करने की इच्छा से .साक्षात् ऋषियोको भी मांसमक्षण का समर्थन किया है। मोविणे वहिंणं दयात् वहिंश्वन्देन चापरान् ।

गृद्धातुः ख्रांश्वाषांश्व विधिना सुमकत्वितान् ॥
काकांस्तिचिरिश्वन्देन वर्गिश्वन्देन चोरगान्

मृशान्यत्स्यांत्रश्वन्देन दयाद्वं हृपदान्यि ॥
छोपाकान् स्थू छनकुछान् विद्यकांश्वोपकात्यितान् ।
शृगाकश्वाषांश्व भिषक् श्वश्वन्देन दापयत् ॥
सिहानृह्णांस्तरह्मंश्व न्याप्रानेवंविषांस्तथा ।
मांसादान्सृगश्चन्देन द्यान्यांसाभिषृद्धये ॥
मांसानि यान्यनभ्यासादिनिष्टानि प्रयोजयेत् ।
तेष्प्रधा सुखं भोकुं श्वन्यंते तानि वै तथा ॥
णानञ्जुगुप्सभैवाचात् जम्धं वा पुनक्छिलेत् ।
तस्माच्छवांपसिद्धानि मांसान्येतानि दापयेत् ॥

शोषरोगियों के लिए मांसभक्षक प्राणियों के मांसवर्धक मांस को विधिप्रकार सेवन करावें । उन्हें मोरके मांस को खिलावें । बर्हि [ मयूर ] शदू से और मी गृद्ध, उल्लू, नीलकंठ आदि के मांसका भी प्रहण कर उन को विधिपूर्वक तैयार कराकर देवें ! इसी प्रकार तीतर के मांस को भी खिलावे। तितिर शब्द से काँवे के मांसको भी प्रहण करना चाहिये। वर्मि मत्स्य [मछली] के मांस को भी देवें। वर्मि [मतस्य भेद] शद से सर्पों का भी प्रहण करना चाहिये। मतस्य के अंत्रको भी खिलान। चाहिये। इसी प्रकार गंडूपद [ कीट विशेष ] को भी खाने देना चाहिये । इसी प्रकार खरगोश के मांस को भी देना चाहिये। शश [खरगोश ] शद्ध से सियार, स्थूख नैछि, बिद्धां, सियार के बच्चे आदि के मांस का प्रहुण करना चाहिये । इसी प्रकार मांसमक्षक प्राणियों के मांस को भी उस रोगी को खिलाना चाहिये । इससे सिंह, रीछ, तरक्षा [ कांटेदार दारीरवाला जंगलीप्रााणीविशेष ] व्याघ्र आदि के मांस का एवं हाथी गेंडा आदि प्राणियों के मांस का भी प्रयोग करना चाहिये। जिस से उस रोगी के शरीर में मांस की बढि होती है। यदि किसी को मांस खाने का अभ्यास न हो एवं उस से घणा करता हो तो उस के सामने मांस की प्रसंशाकर उसे मांस के प्रति प्रेम को उत्पन्न करना चाहिये जिस से वह रोगी उस मांस को सुखपूर्वक खासकेगा। कदाचित् उसे मालुम होजाय कि यह कौवा, बिल्ली, गीदड आदि का मांस है, पहिले तो वह घुणा से खायाम ही नहीं या किसी तरह जबर्दस्ती खावे तो खाते ही वमन करेगा। उस के हृदय में घृणा उत्पन्न न हो इसके लिए अन्य प्राणियों के मांस का नाम कहकर देना इत्यनेकप्रकारैश्वास्त्रांतरेषु मधुमधमांसनिषेवणं निरंतरमुक्तं कथिमदानी प्रच्छादयितुं शक्यते ?

तथा चैवमेके भाषंते—तरुगुल्मलतादीनां कंदमूलफलपत्रपुष्पादीषधान्यपि जीव-शरीरत्यात्मांसान्येय भवंतीति । एवं चेत् साधुभिरुक्तंः—

### यांसं जीवश्वरीरं जीवश्वरीरं भवेश वा यांसम्। यद्वियो वृक्षो वृक्षस्तु भवेश वा निवः॥

इति व्याप्यव्यापक्षस्वभावत्वाद्वस्तुनः व्यापकस्य यत्र भाव व्याप्यस्य तत्रैव भाव इति व्याप्तिः। ततो व्याप्तत्वात् मांसं मांसमेव तथात्मत्रीर्यादयोपीव शिशपा वृक्ष एव स्यात् वृक्षोत्तिवा-दयो यथा । इत्येतस्माद्वेतोः मांसं जीवशरीर जीवशरीरं च मांसं न स्यादित्यादि शुद्धाशुद्धयोग्या-योग्यभोग्यामोग्यभक्ष्याभक्ष्यपेयापेयगम्यागम्यादयो लोकव्यापाराः सिद्धा भवंतित्युक्तम् ।

चाहिये। इत्यादि प्रकार से मांस भक्षण का पोषण किया गया है। १. इस प्रकार अनेकिक्सि शास्त्रांतरों में मधु, मद्य व मांससदश निंद पदार्थों के सेवन का समर्थन किया गया है, अब उसे किस प्रकार आच्छादन कर सकते हैं!।

अब कोई यहांपर ऐसी शंका करते हैं कि वृक्ष, गुल्म, छता, कंदमूछ, फंछ, पत्र आदि औषध मी जीवशरीर होने से मांस ही है। फिर उन का मक्षण क्यों किया जाता है ! इस के उत्तर मे आचार्य कहते हैं कि:—

मांस तो जीवशरीर ही है। परंतु जीवशरीर सबके सब मांस ही होना चाहियें ऐस्ं। कोई नियम नहीं है। वह मांस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस प्रकार नित्र तो वृक्ष है, परंतु वृक्ष सभी निंव हो ऐसा हो नहीं सकता। इसी प्रकार मांस जीवशरीर होनेपर भी जीवशरीर मांस ही होना चाहिये, ऐसा नियम नहीं होसकता है।

इस प्रकार पदार्थों का धर्म व्याप्य व्यापक रूपसे मौजूद है। व्याप्य की सत्ता जहांपर रहेगी वहां व्यापक की सत्ता अवस्य होगा। परंतु व्यापक के सद्भाव मे व्याप्य होना ही चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे शिशपा व दक्ष का संबंध है। जहां जहां शिशपात्व है वहां वहांपर शिशपात्व होना चाहिये ऐसा कोई नियम नहीं है। इस कारणसे मांस जीवशरीर होनेपर भी जीवशरीर मांस नहीं हो सकेगा, इत्यादि प्रकार से लोक मे शुद्धाशुद्ध, योग्यायोग्य, भोग्याभोग्य, भक्ष्या- भक्ष्य, पेयापेय, गम्यागम्य, आदि लोकव्यवहार होते हैं।

१ इस के आगे मासका पोषण करते हुए मद्या पीने का भी समर्थन चरक में किया गया है। जो धर्म व नीति से बाह्य है। सं०

# मास्ना नारीति सामान्यं मिनिशार्थयोरिह । एका सेव्या न सेव्येका, तथा चीदनमांसयोः॥ इति

तथा च पूर्वाचार्याणां छोकिकसमयिकाषशेषविशेषक्षमनुष्याणां प्राप्तिपरिहारछक्षणोपेतकर्तध्यिसिद्धितं प्रसिद्धा । ततोन्यथा सम्मतं चेति, तत्कथिमिते चेनानःविधिना भान्यवैदछादिमुळफळपत्रपुष्पाधशेषस्थावरद्वव्याणि देवतार्चनयोग्यानि माह्यणक्षत्रियवैश्यादिविशिष्टोपभोग्यानि
विधिक्पौस्पृश्यरजःशुक्कसंभूतदोषधातुमछमूत्रशरीरविरिहितानि विश्चद्वान्यविरुद्धानि विगतपापानि निर्दोषाणि निरुपद्रवाणि निर्मछानि निरुपमानि सुगंधीनि सुरूपाणि सुक्षेत्रजान्येवंविधान्यपि भेषज्ञानि मांसानीति प्रतिपादयेत् । सत्यधमपरो वैद्यस्तत्कारे तिद्वापि च स्यात् [?] ।
एवमुक्तक्रमेण स्थावरद्वव्याण्यीप मांसान्येव प्रतिपादयतो वेद्यस्य प्रत्यक्षविरोधरववचनविरोधागमविरोधछोकविरोधाद्यशेषविरोधदोषपाषाणवृष्टिरिनिष्टोत्पातवृष्टिरिव तस्य मस्तके
निशितनिश्चिश्यधोरेव पति । तद्भयान्त्रवं मांसमित्युच्यते । किंतु जीवशरीरव्याघातनिमित्तत्वास्थावरात्मकभेषजान्यपि पापनिमित्तान्येव कथं योगुज्यते इति चेत् । सन्दूक्तं जीवघातनिमित्तं

नाम से नारी [ की ] इस प्रकार की सामान्य संज्ञा से युक्त होनेपर भी भगिनी और भाषीं में एक सेव्या है | दूसरी सेव्य नहीं है | इसी प्रकार अन्न व मांस दोनों जीवदारीरसामान्य होनेपर भी एक सेव्य है और एक सेव्य नहीं है |

इशी प्रकार लौकिक और पारमार्थिक विषयों को जाननेवाले विशेषह पूर्वाचार्योंने लोक में हिताहितप्राप्तिपरिहार रूपी कर्तव्यसिद्धि का प्रतिपादन किया है। यदि यह बात न हां तो जिस प्रकार धान्य, बैदल, मूल, फल पुष्प पत्रादिक स्थावर व्योंको देवतापूजन के योग्य, नाग्हण, क्षत्रिय वैश्यादिक विशिष्ट पुरुषों के उपमाग के लिए योग्य, विधि रूप अस्पृश्य रज व शुक्र से उत्पन्न धातुमल मूलादिकरीर दोष से रहित, विशुद्ध, अविरुद्ध, पापरहित, निर्दोष, निर्मल, निरुपम, सुगंधा, सुरूप, सुक्षेत्रज, आदि रूपसे कहा है मांस को भी उसी प्रकार कहना चाहिये। सत्यधर्मनिष्ठ वैष उस प्रकार कह नहीं सकता है। इस प्रकार स्थावर द्रव्योंको मांस के नाम से कहनेवाले वैद्यके लिए प्रत्यक्ष विरोध दोष आजावेगा। साथ ही स्ववचनिवरोध आगमिवरोध, लोकविरोधादि समस्तविरोधदोष रूपां अनिष्टपाषाण वृष्टि प्रलयकृष्टि के समन उस के मस्तकपर तीक्ष्ण शस्त्रधाराके समान पढते हैं। उस मय से मांस को इस प्रकार नहीं है, ऐसा कथन किया जाता है।

परंतु जीवशरीरन्याघातनिमित्त होने से स्थावरात्मक पापनिमित्तऔषधी का , उपयोग आप किस प्रकार करते हैं ! इस प्रकार पूछनेपर आचार्य उत्तर देते. हैं कि ठीक ही कहा है कि जीवों के घात के लिये किये जानेवाला कार्य पापहेतु है इस तत्पापहेतुरिति कः संदेहं वदेत्। अहिंसाळक्षणो धर्मः प्राणिनामवध इति वचनात्। अत्र पुनः धर्माधर्मविकल्पश्चतुर्विधो मवति, पापं पापनिमित्तं, पापं धर्मनिमित्तं, धर्मः पापनिमित्तं, धर्मो धर्मनिमित्तमित्पन्योन्यानुबंधित्वात् । कामकृताकामकृताविकल्पान्नौकिकळोकोत्तरिक-धर्मद्वैविध्याच लोकव्यापारदेवतायतनकरणदेविधित्राह्मणपूजानिभित्तमकामकृतं पापं धर्मा-मिद्दये [ भवति ] तथा चोक्तम् ॥

पूज्यं जिनं त्वार्चयतो जनस्य सावधकेशो बहुपुण्यराश्ची । दोषाय नालंकाणिका विषस्य न दूषिका श्चीतश्चिबांबुराश्ची ॥ इति

तथा चैवं द्विजसायुमुनिगणविशिष्टेष्टजनचिकित्सार्थं सकरुणमर्चायित्वानीतमीवधं पुण्याय । एवं पैतामहेऽप्युक्तम् ।

> अचीयित्बोधियान्म् छ-मुचराञ्चागतं हरेत् । पूर्वदक्षिणपाश्चात्यपत्रपुष्यफकानि च ॥

में कौन संदेह के साथ बोळ सकता है। क्यों कि धर्म तो अहिंसा ळक्षण है वह प्राणियों को न मारने से होता है। यहांपर धर्माधर्म विकल्प चार प्रकार से होता है। पापका निमित्त पाप, धर्मानिमित्त पाप, पापनिमित्त धर्म, धर्मानिमित्त धर्म, इस प्रकार परस्पर अन्योन्यसंबंधसे चार प्रकार से विभक्त होते है। एवं सकामभावना व निष्काम भावना से एवं छौकिक व छोकोत्तर रूप से किये हुए धर्मका भी दो प्रकार है। छौकिक-प्यापाररूपी देवायतन, देवपूजा, गुरुपूजा, ब्रासणपूजा आदि के छिये निष्काम भावना से कृत पाप धर्मामिवृद्धि के छिए ही कारण होता है। कहा भी है।

पूजा जिनेंद्रकी पूजा करने के लिए मंदिर बांधने, सामग्री धोने आदि आरंभमें लगने बाले पापका लेश पुण्यसमुद्रके सामने दोषको उत्पन्न करने के लिए समर्थ नहीं है। जिस प्रकार शीतामृतसमुद्रमें विषका एक कण उसको दूषित करनेके लिए समर्थ नहीं होसकता है उसीप्रकार पुण्यकार्य के लिए किथे हुए अल्पपापसे विशेषहानि नहीं होसकती है। इसीप्रकार दिज, साधु व मुनिगण आदि महापुरुषोंकी चिकित्सके लिये करणा के साध अर्चना कर लिया हुआ स्थावर औषध पुण्य के लिये ही कारण होता है। पैतामहमें भी कहा है:—

उत्तर दिशाकी ओर गए हुए बृक्ष के मूळ को अर्चन कर उसे छान। चाहिए। एनं पूर्व, दक्षिण व पश्चिम दिशा की ओर झुके हुए पत्र, फळ व पुंष्पों को प्रहण करना चाहिये। एवं सकरणमोषधानयनवचनमोषधं प्राण्यनुप्रहार्थं, निर्मूळतो न विनाशयेदित्यर्थः। अधवा तृष्णगुल्मळतानृक्षाबशेषप्राणिपशुनासणिशरकेदनादिसं मृतपापादीनामसमानत्वादसदृश्च्यत्व-श्वित्तोपदेशात् । तथा प्रायश्चित्तत्येतल्लक्षणमुख्यते।

> माय इत्युच्यते कोकश्चित्तं तस्य मनी भवेत्। तज्जित्तग्राहको धर्मः मायश्चित्तिमिति स्मृतम् ।।

उक्तं चः--

अनुतार्यन विरूपाज्यादितमाद्धतचर्यया । पादमर्घत्रयं सर्वमपहन्यादिति स्मृतम् । एकश्चक्तं तथा नक्तं तथाप्यायाचितन च । एकरात्रोपवासभ पादकुच्छ्रं मकीर्तितम् । (१)

अथवा च तस्य मिध्या मवतु मे दुष्कृतमिति बचनादिष प्रशाम्यंत्यलपपापानीति सिद्धांत-बचनात् । अथवा गंधपणेषु गंधिकोपदिष्टानि नानाद्वीपांतरगतानि नानाविधरसर्वार्थिवेषा-

इस प्रकार करणा के साथ औषित को प्रहण करने का विधान को किया गया है वह प्राणियों के प्रति अनुप्रह के लिए है। अतएव उन वृक्षादिकों को मूल से नारा नहीं करना चाहिए। अथवा तृण, गुल्म, लता वृक्ष आदि समस्त प्राणि, पशु, ब्राह्मण आदि का शिरच्छेदन से उत्पन्न पाप, सभी समान नहीं हो सकते। अतएव उस के लिए प्रायक्षित्त मी भिन्न २ प्रकार के कहे गए हैं। प्रायक्षित्त का अर्थ आचार्यों ने इस प्रकार बताया है कि:—-

प्रभ्य नाम कोक का है अर्थात् संसार के मनुष्यों को प्रायः के नाम से कहते हैं। चित्त नाम उन के मन का है। उस लोक [प्राय] के चित्त से प्रहण होनेवाका जो धर्म है उसे प्रायक्षित्त कहते हैं। कहा भी है—

प्रायिश्वत के लिए भिन २ प्रकारके आत्मपिणामोंकी मृदुतासे किए हुए पापोंमें क्रमशः पाद, अर्थ, त्रयांश, और पूर्ण रूप में नाश होते हैं। इसी प्रकार पादकुच्छ् प्रायिश्वत में एक मुक्तादिक के अनुष्ठान का उपदेश है।

इसी प्रकार वह सभी दुष्कृत मेरे मिध्या हों इत्यादि-आलोचना प्रतिक्रमण्यत्मक रान्दों से भी पापों का शमन होता है, इस प्रकार सिद्धांत का कथन है । अथवा साधुजनों की चिकित्सा प्रकारण में कहा गया है कि सुगंध द्रष्य की दुकानों में मिलने बाले सुगंध द्रव्य विशेष, नाना द्वीपांत में उत्यक्त, अनेक प्रकार के रसवीर्थ विपाक-

जपरके दोनों स्त्रीक पैतामहके हैं । परंतु ठीक तरह से लगते नहीं । पहिले चरण पाठ अशुद्ध पड़ा हुआ मालुम होता है । दोनों स्त्रोकोंका सारांश जपर दिया गया है ।

कप्रधानानि, ध्रुपाधुकानि, सुरूपाणि, सुमृष्टानि, सुगंधीन्यशेषविशेषगुणगणाकीणीनि, संपू-णान्यभिनवान्यखिलामलभेषजानि संतर्पणानि, तैस्साधुजनानां चिकित्सा कर्तव्यति । तदलाभे परकृष्णक्षेत्रेषु हलमुखोत्पारितान्यविशुक्कानि सर्वतुषु सर्वोषधाणि यथालामं संम्रहं कुर्वतित । तदलाभेष्येवमुच्छिन्नभिनशकलामकाचित्तकभिनसकलिकाल्पप्रदेशबहुप्रदेशप्रत्येकसाधारण शारीरक्रमेण भेषजान्यपापानि सुविचार्य गृहीत्वा साधूनां साधुरेव चिकित्सां कुर्यादिति कल्प-व्यवहारेऽप्युक्तं । उच्छिन्नभिन्नसकलं आमकाचित्तमिन्नसकलं च भिन्नसकलं चित्तं अल्पप्रदेश बहुप्रदेशमिति, तस्मात्साधूनां साधुरेव चिकित्सकस्त्यात्त्या चोक्तम् ।

सजोगनिश्वेह रितीपिनिन्छये साधुगणेसाधु (१) इति साधुचिकित्सकालामे आवकः स्यात्तदलामे मिथ्यादृष्टिरित, तदलामे द्रुष्टिमिथ्यादृष्टिनापि वैद्येन सन्मानदानिवसंमा-तिशयसंत्रौषधविद्यादानिक्रयया संतोष्य साधूनां चिकित्सा कारियतव्या, सर्वथा परिरक्षणीया-स्तर्वसाधवस्तेषां सुखमेव चितनीयम् कर्मश्रयार्थमिति ।

तथा चरकेणाप्युक्तम् रोगभिषाविषयाध्यायेः---

ब्रधान, सप्राप्तक, सुरूप, सुरवाच, सुगंधयुक्त, समस्त गुणो से युक्त, ताजे व निर्मल, , संतर्पण गुण से युक्त औषधों से साधुजनों की चिकि:सा करनी चाहिए । यदि उस प्रकार के औषध न मिले कृष्णप्रदेशों मे उत्पन, हलमुख से उत्पाटित असिध हाष्क . नहीं. - सर्व ऋतवों में सर्व योग्य औषधियों को यथालाम संप्रह करना चाहिए । उस का भी लाभ न होने पर जिस की सचित्तता दूर की जा चुकी है, ऐसे प्रत्येक ंसाधारणादि भेदक्रमो के अनुसार शरीरविभाग पर विचार कर शुद्ध प्राप्तक औषियो को प्रहण कर साधुवों की चिकित्सा साधुजन ही करें । इस प्रकार कल्पन्यवहार में कहा गया है। साधुजनों की चिकित्सा प्राप्तक शुद्ध द्वयों के द्वारा योगनिष्ठ साधुजन श्री ठ्रीक तरह से कर सकते हैं। यदि चिकित्सक साधु न मिले तो श्रावक से चिकित्सा करावें। यदि वह भी न मिले तो मिथ्यादृष्टि वैद्य को सन्मान, दान, आदरातिशय, मंत्र, औषघ विद्यादिक प्रदान कर संतोषित करें और उस से चिकित्सा करावे। क्यों कि साधुजन सर्वथा संरक्षण करने योग्य हैं। अतएत्र उन के सख के छिए अर्थात् रोगा-दिक के निवारण के लिए सदा चिता करनी चाहिये । क्यों कि वे कर्मक्षय करने के छिए उचत है। अतएव उन के मार्ग में निर्विन्तता को उपस्थित करना आवश्यक है । . बे साधुगण शरीर के निरोग होने पर ही अपने कर्मभ्रयरूपी संयममार्ग में प्रवृत्त कर सकते हैं।

इसी प्रकार चरक ने भी अपने राग और वैध सबंधी अध्याय में प्रतिपादन किया है।

क्षीसिद्धिमधीसिद्धं यशोलामं प्रेत्य च स्वर्गमिच्छता त्वया, गोब्राह्मणमादौ कृत्वा सर्वप्राणभृतां हितं सर्वथाश्रितम् \* इति। इमं वस्तु स्थावरं जंगमं चेति । तत्र स्थावर द्रव्यवर्ग.....[?] जंगमस्तु पुनर्देहिवर्गः । द्रव्यवर्गयोराहार्याहरूरकमुपकार्योपकारक— साध्यसावनरक्ष्यरक्षणमक्ष्यभक्षणकादिविकल्पात्मकत्वात् । तयोर्भक्ष्यं स्थावरद्रव्यं वर्तते । भक्षणकाले हि वर्ग इति तत्विकल्पविद्यानवाह्ममूढमिध्यादृष्टिवैद्यास्तर्वभक्षकास्तंवृत्ता इति । तथा चोक्तम् ॥

### गुणादियुक्तद्रव्येषु श्वरीरेष्वापे तान्विदुः। स्थानवृद्धिश्वयास्त्रस्मादेहानां द्रव्यदेतुकाः।

इतीत्थं सर्वथा देहिपरिरक्षणार्थमेव स्थावरद्रव्याण्यौषधत्वेनीपादीयंते । तदा जंग-मेण्वपि क्षीरपृतद्धितऋप्रमृतीनि तत्वाणिनां पोषणस्पर्शनवत्सस्तनपानादिसुखनि।मित्त-

जो मनुष्य वैद्य होकर कर्मिक्षिद्ध [चिकित्सा में सफलता] अर्थसिद्धि [द्रव्य-लाभ] इह लोक में कीर्ति और परलोक में स्वर्ग की अपेक्षा करता हो, उसे उचित है कि वह गुरूपदेश के अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करें एवं गी, ब्राह्मण आदि को लेकर सर्व प्राणियों का आरोग्य वैद्यपर ही आधित है, इस बात को ध्यान में रक्खें | और उन्हें सदा आरोग्य का आश्वासन देवे |

वह द्रव्यवर्ग दो प्रकार का है। एक स्थावर द्रव्यवर्ग और दूमरा जंगमद्रव्यवर्ग। [स्थावर द्रव्यवर्ग पृथवी, अप्, तेज, वायु, वनस्पत्यात्मक है]। जंगम द्रव्यवर्ग तो प्राणिवर्ग है। द्रव्यवर्गों में आहार्थ आहारक, उपकार्थ उपकारक, साप्य साधन, रक्ष्य रक्षण, भक्ष्य भक्षण, इस प्रकार के विकल्प होते हैं। उन में स्थावर द्रव्य तो भक्ष्य वर्ग में है। भक्षणकाल में कौनसा पदार्थ मक्ष्यवर्ग में है, और कौनसा मक्षणवर्ग में है इस प्रकार के तत्वविकल्पज्ञानसे सून्य मूढिमिध्यादृष्टि वैद्यगण सर्व [भक्ष्याभक्ष्य] मक्षक वन गए। कहा भी है—

गुणादियुक्त द्रव्यों में, [ उन स्थावर ] शरीरों में भी स्थिति, वृद्धि व क्षय करने का सामर्थ्य है। अतएव देह के लिए द्रव्य [स्थावर ] भी पोषक है।

इप प्रकार सर्वथा प्राणियों के संरक्षण के लिए ही स्थावर द्रव्यों को ओषि के स्रप में प्रहण किया जाता है। इसी प्रकार अंगम प्राणियों के मी क्षीर, घृत, दही, तक आदियों को उन प्राणियों के पोषण, स्पर्शन, क्सस्तनपान आदि सुखनिमित्त

<sup>&</sup>quot; रामीशासितभ्यमिति मुद्रितचरकसंहितायाम् । परन्तु रोगभिषग्जितीय विमान अभ्याय इति मुद्रितपुस्तके ।

संभूतान्याद्वारमेषजविकल्पनार्थमुपकल्प्यंते । तस्मादमक्यो देहिवर्गी इत्येव सिद्धो नः सिद्धांतः । तथा चोक्तम् ।

> मांसं ताबदिहाह्तिर्न भवति, शख्यातसञ्ज्ञेषां । नैवात्युत्तमसद्रसायनमपि मोक्तं कथं ब्रह्मणा । सर्वज्ञेन द्याञ्जना तनुभृतामस्यर्थमेतत्कृतं । तस्मात्तन्मधुमयमांससहितं प्रशास्कृतं संप्टैः॥

एवामिदानींतनभेषा दुर्गृहीतदृर्विद्यात्रलेपाबहंकारदुर्विदग्धाः परमार्धवस्तुतः सवि-स्तरं कथमपि न गृण्हंतीत्येवमुक्तं च।

> अइस्युखमाराध्यस्युखतरमाराध्यतं विश्वेषद्वः । ज्ञानकवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रंजयति ॥

एवं----

से उत्पन्न होने से औषियों के उपयोग में प्रहण किया जाता है । इसलिए देश्विर्ग [प्राणिवर्ग] अभक्ष्य है। इस प्रकार का हमारा सिद्धांत सिद्ध हुआ। इसलिए कहा है कि—

यह मांस आहार के काम में नहीं आसकता है। और प्रख्यात औषिष में भी इस की गणना नहीं है। और न यह उत्तम रसायन ही हो सकता है। किर एसे निय अभक्ष्य, निरुपयोगी, हिंसाजनितपदार्थ को सेवन करने के छिए सर्वह, द्याञ्च, ब्रह्मऋषि किस प्रकार कह सकते हैं? अतः निश्चित है कि इस आयुर्वेदशास्त्र में निहालंपटों के द्वारा मधु, मय, और मांस बाद में मिछाये गये हैं।

इस प्रकार युक्ति व शास्त्रप्रमाण से विस्तार के साथ समझाने पर भी दुष्ट दक्षि-कोण से गृहीतदुर्विषा के अहंकार से मदोन्मत्त, आजकल के वैष किसी तरह उसे मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसमें आश्चर्य क्या है ? कहा भी है---

बिलकुल न समझनेवाले मूर्ख को सुधारना कठिन नहीं है ! इसी प्रकार विशेष जाननेवाले बुद्धिमान् व्यक्ति को भी किसी विषय को समझाना किर भी सरल है। परंतु थोडे ज्ञान को पाकर अधिकगर्व करनेवाले मानीपंडित को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता है। सामान्यजनों की बात ही क्या है !।

#### प्रथ अध्ययन फल ।

यो वा वेति निर्नेद्रमायितिमदं कल्याणसत्कारकम् । सम्यवस्योत्तरमष्ट्रसत्यकरणं (१) संवत्करं सर्वदा ॥ सोऽषं सर्वजनस्तुतः सकस्युनायार्वितांत्रिद्वयः । साक्षादक्षयमोक्षभाग्भवति सद्धर्मार्थकामाथिकान् ॥

इतिहास संवर्भ ।

रूपातः श्रीतृपतुंगबञ्जभवद्दाराजाभिराजिस्यतः । मोषञ्जूरिसभावरे बहुबिधमरूपातिबद्धज्जने ॥ मासाञ्चिषकरेंद्रतास्त्रिकभिषानिष्याविद्दामप्रतो । मासे निष्फकतां निरूष्य नितरां जैनंद्रवैद्यस्थितम् ॥

इसरोषिवशेषिवशिष्टदुष्टिपिशिताशिवैषशाकेषु मांसिनराकरणार्थमुमादियाचार्ये— र्रृपतुंगवल्लभेंद्रसभायामुद्घोषितं प्रकरणम् । आरोम्यशास्त्रमधिगम्य मुनिर्विपश्चित् । स्वास्थ्यं स साथयति सिद्धसुखैकहेतुम् ॥

इस प्रकार इस जिनेंद्रभाषित कल्याणकारकको, जो अनेक उत्तमोत्तम प्रकरणों से संयुक्त व संपरकर है, जानता है वह इह लोक में धर्मार्थ काम पुरुषार्थों को पाकर एवं सर्वजनवंध होकर, संपूर्ण राजाओं से प्जितपदकमलों को प्राप्त करते हुए [ त्रिलोकाधिपति ] साक्षात् मोक्ष का अधिपति बनता है।

प्रसिद्ध नृपतुंगवल्लभ महाराजाधिराज की सभा में, जहां अनेक प्रकार के उद्भट विद्वान् उपस्थित थे, एवं मांसाशनकी प्रधातता को पोषण करनेवाले बहुत से आयुर्वेद के विद्वान् थे, खन के सामने मांस की निष्फलता को सिद्ध कर के इस जैनेंद्र वैद्य ने विजय पाई है ।

इस प्रकार अनेक विशिष्टदुष्टमां छभक्षणपोषक वैश्व शास्त्रों में मांसनिराकरण करने के लिए श्रीउप्रादित्याचार्य द्वारा गृपतृंगवल्लभराजेंद्र की सभा में उद्घोषित यह प्रकरण है।

# आयुर्वेदाध्ययनफळ.

जो बुद्धिमान् मुनि इस आरोग्यशास्त्र का अध्ययन कर उस के रहस्य को समझता है, वह मोक्ससुख के टिए कारणीभून स्वास्थ्य को साध्य कर छेता है। जो इसे

अन्यः स्वदोषकृतरोगनियीहितांगी । बध्नाति कर्म निजकुष्परिणांममेदात् ॥ भाषितमुद्रादित्मेर्गुपैरुदारस्समग्रमुद्रादित्यं । भाषितनिविजयंतं । समग्रमुग्रादित्यम् ॥

र्युमादिःयाचार्यविरचितकस्याणकारके दितादिताध्यायः।

अध्ययन नहीं करता है, वह अपने दोषों के द्वारा उत्पन्न रोगों से पीडित शरीरवॉला होने से, चित्त में उत्पन्न होनेवाले अनेक दुष्ट परिणामों के विकल्प से कर्म से बद्ध होता है। अतएव मुनियों को भी आयुर्वेद का अध्ययन आवश्यक है।

इस प्रकार गुणों से उदार उग्नादित्याचार्य के द्वारा यह कल्याणकारक महाशास्त्र कहा गया है। जो इसे अध्ययन करता है, नमन व स्तुति करता है, वह उग्नादिन्य [सूर्य] के समान तेज को प्राप्त करता है।

इसप्रकार श्रीउप्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारककी भावार्थदांपिका टीकामें हिताहिताभ्याय समाप्त हुआ ।



श्रीमस्वरमगंभीरस्याद्वादामीघलांछनम् । जीयात्त्रेलोक्यनाथस्य ज्ञासनं जिनसासनम् ॥

इति भद्रं।



#### ಕನೆಗಲ ಗಿಡ, ಉಪ್ಪು, ಶಂಖ್ಯ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪು ಸೌವೀರಾಂಜನ್ನ ನ್ನಡಲ್ಲಿ ಹೊಸ್ತಿ ಅತ್ಯೂತ್ರ ಪ್ರಶ್ನ स्तर्भ भक्ष Signal Signal ರಿಂಡಕ್ಟೇ® かられるないか . ೨)೮೭೨ ವಿ 45, 13, 15, BRBC. ಜೀರ. श्रीकल्याणकारक बनौषिधि शब्दादश्. €ोळ्यांत काळा सुरमा, काळा शंगना, सोतोजन. सौबीरांजन, कृष्णांजन, प्रते, कमत्, जल्देन. मोथ, मेव. रकांजन, पीतांजन. औषध वाङणे. स्थटकमाडिमी, कमऊ. मरार्डा. साङ्गण पूर्णिमा. चुस, जाड, अंडकाप. पहाडमूळ. अंकार्य. | m | S. हीबीराजन, रसांजन, सुमा, रसोत. नमल, हिज्जटब्स, समुद्रपत्त शाल्यणीं, शाल्यन, शायिन. पाठा, यूथिका, पादा, जुर्हा. स्यलपिनी, गेंदाबृक्ष. अगुरु, अगर. मुनिद्दम, इथियाक्क. हिंदी. मुस्तक, मोथा. वृक्ष की जह. पेड. अंडकोष देरावृक्ष. (H) (G) (G) (a) (a) (खी) खो) (母f) (d) (d) संस्कृत. भंदन्त संबुध्य संबध्य संवध्य संवध् अस्तिक आधिक आधिक अंजन अगर

| वित्रकहक्ष, रक्तिवेत्रकह्म, महा<br>तक, निब्क, रूणे, पित, चीलाइक्ष,<br>हाट चीला भिटावेका वृक्ष, नीवृक्षा<br>अगेथु.<br>देखो अग्नि.<br>गणिकारिका इक्ष, अरणी,<br>अगेथुइक्ष,<br>इच्णाजरिक, अतेजारिक, माका<br>दुंबरिका, काटा जीरा, सफेदर्जारा,<br>असनबृक्ष, विजयतार.<br>बन्यवानी, अजमोद.<br>वनयवानी, पारसिक्यवानी, यवानी<br>अजमायन, | संस्कृत.                | 1      | क्रिंग्.                           | मराठी.                          | कनदी.                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| हम (पु) अगेथु.<br>हम (पु) अगेथु.<br>हम (पु) गोणकारिकाबृक्ष, अरणी,<br>हम (पु) गोणकारिकाबृक्ष, अरणी,<br>जोगुब्ध.<br>हेबरिका, काला जीरा, सफेदर्जारा,<br>हेबरिका, काला जीरा, सफेदर्जारा,<br>हि (खी) असनब्भ, विजयशार.<br>हम (खी) बनयबानी, यरसिक्यवानी, यवानी<br>अजमायन.                                                            |                         | (4)    | चित्रकद्यस, रत्तिचित्रकद्यस, महा   | विस्तव, चित्रक, केशर, पीतवाला,  | ಚಿತ್ರಮೂಲ್ತ            |
| टाट चांता भिटावेका वृक्ष, नीवृक्षा वृक्ष, सोना, पित. अगेथु. देखो अग्नि. गणिकारिका वृक्ष, अरणी, अगेथु वृक्ष. कृष्णजारक, भ्रतेजारिक, नाको दृवर. असन वृक्ष, विजय शर. वृत्रवर्गानी, अजमीद. वृत्रवर्गानी, पारसिक्य वानी, यवानी अजमाद. अजमायन, खुरासानी अजमायन,                                                                     |                         | 9      | तक, निब्क, (वर्ण, पित, चांताइस,    | रक्तिचित्रक, बिबवा, कामहाचे     |                       |
| इक्ष, सीना, पित. अगेथु. देखो अग्नि. गणिकादिका, अरणी, अगेथुइक्ष. इत्याजीरक, अतेजारिक, माको दुंबरिका, काला जीरा, सफेदर्जारा, असनकृक्ष, विजयशार. बन्यवानी, अजमीद. वनयवानी, पारसिक्यवानी, यवानी अजमायन, अजमायन,                                                                                                                   |                         |        | हाड चाता भिटावेका वृध, नीवृक्ता    | हाड, पित्त, ज्वाला, मात, जार,   |                       |
| अगेथु. देखो अग्नि. गाणकारिकाबुक्ष, अरणी, अगेथुब्द्धा, कृष्णजिरिक, अतेजारिक, माको दुंबरिका, काला जीरा, सफेदर्जारा, असनबुक्ष, विजयग्नार. बन्द्रवानी, अजमीद. बनयवानी, पारसिक्यवानी, यवानी अजमायन, अजमायन,                                                                                                                        |                         |        | ब्ल, सोना, पित.                    | सोने, निब्                      |                       |
| देखो अभि. गाणिकारिकाबुक्ष, अरणी, अगेशुब्क्ष, कृष्णजरिक, भ्रतेजरिक, काको दुंबरिका, काला जीरा, सफेदर्जारा, असनबुक्ष, विजयशार. बनयवानी, अजमोद. बनयवानी, पारसिक्यवानी, यवानी अजमोद, खुरासानी अजमायन, अजमायन.                                                                                                                      | 13.00 E                 | (4)    | अगोधु.                             | अप्रिक ग्रुप्त.                 | ř.b.                  |
| गाणकारिकाबुक्ष, अरणी,<br>अगेथुब्क्ष,<br>कृष्णजरिक, भ्रतेजरिक, माके।<br>दूंबरिका, काला जीरा, संकेदर्जारा,<br>असनबृक्ष, विजयशार.<br>वनयवानी, पारसिक्यवानी, यवानी<br>अजमायन,<br>अजमायन.                                                                                                                                          | मिटम                    | ज      | देखो आग्न.                         | पहा अग्नि.                      | ಚಿತ್ರಮೂಲ              |
| अगेथुदक्ष. कृष्णजरिक, भ्रतेजरिक, माके। दुंबरिका, काला जीरा, सफेदर्जारा, असनदृक्ष, विजयशार. बन्यवानी, अजमीद. बनयवानी, पारसिक्यवानी, यवानी अजमीद, खुरासानी अजमायन, अजमायन.                                                                                                                                                      | जिस <b>्थ</b><br>जिसन्ध | (d)    | गाजिकारिकावृक्ष, अरणी,             | थोर एग्ण. नखेल, जीमूत, तर्कारी. | 18<br>5)5<br>12       |
| कृष्णजारक, भ्रतेजारक, काको<br>दुंबरिका, काला जीरा, संकेदर्जारा,<br>असनबृक्ष, विजयशार.<br>वनयवानी, अजमोद.<br>यनयवानी, पारसिंक्यवानी, यवानी<br>अजमोद, खुरासानी अजमायन,<br>अजमायन.                                                                                                                                               |                         | 9      | अगेथुक्स.                          |                                 |                       |
| कुंबरिका, काला जीरा, सफंदर्जारा,  कुंबरिका, काला जीरा, सफंदर्जारा, असनबुक्ष, विजयशार, बनयवानी, अजमौद. यनयवानी, पारसिंकयवानी, यवानी अजमोद, खुरासानी अजमायन, अजमायन.                                                                                                                                                            | माभी                    | (लां : | कृष्णजारम, अतेजारेम, माना          | श्वतिते, इष्णितिरे, काळाऊंबर.   | ಬಳ್ ಜೀರಿಗೇ, ಕಂಜೀರಿಗೆ. |
| असनबुक्ष, विजयसार.  बनयवानी, अजमोद.  वनयवानी, पारसिक्यवानी, यवानी अजमोद, खुरासानी अजमायन, अजमायन.  मेडाशिगी.                                                                                                                                                                                                                  |                         |        | दुंबरिका, काला जीरा, संकदर्जारा,   |                                 | ಕಾರ್ಯಕ್ರ              |
| असनबृक्ष, विजयतार.  बनयवानी, अजमोदः  बनयवानी, पारसिंकयवानी, यवानी अजमोद, खुरासानी अजमायन, अजमायन, महासिंगी,                                                                                                                                                                                                                   |                         |        | # 23 a ₹.                          |                                 |                       |
| वनयवानी, अजमोदः<br>यनयवानी, पारसिक्यवानी, यवानी अजमोद, औता,<br>अजमोद, खुरासानी अजमायन,<br>अजमायन.                                                                                                                                                                                                                             | मक्रम                   | (3)    | असनकृक्ष, विजयम्।र.                | हेदांचा इक्ष, योरराळेचा इक्ष,   | ಹಿಂ ಹೊಸ್ಟ್ ಮರ         |
| वनयवानी, अजमोदः<br>वनयवानी, पारसिक्यवानी, यवानी<br>अजमोद, खुरासानी अजमायन,<br>अजमायन.                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        |                                    | असनाचे शाड,                     |                       |
| वनयवानी, पारसिक्यवानी, यवानी<br>अजमीद, खुरासानी अजमायन,<br>अजमायन.                                                                                                                                                                                                                                                            | अगन्ध                   | (का)   | बनयकानी, अजमोद.                    | रामनुकस, तिक्षण.                | ವಾರಾಜ್, ನೀರುತುಳಗಿ,    |
| अजमोद, खुरासानी अजमायन,<br>अजमायन.<br>मेहासिंगी.                                                                                                                                                                                                                                                                              | ममोदा                   | (ख्री) | वनयत्रानी, पारस्कियवान्ति, यवार्ना | अजमाद, जीवा, मुरदारसिंग.        | ಆಜನೋಡ, ವ್ಯೇಮ್ಮ        |
| अजमायन.<br>मेहासिंगी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |        | अजमीद, खुरासानी अजमायन,            |                                 |                       |
| मेद्रासिंगी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        | अजमायन.                            |                                 |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अंकश्यं (गी) (पु.)      | (3.)   | मेढासिंगी.                         | मेडाशर्गा. काकडासगी.            | ಕ್ರುಪ್ರಚಿಸಿ ನಿವ್ಯ     |

| अट्डार्स (पु)<br>अत्मारी (बी)<br>अतिवृद्धा (बी) | वासक्रम्भ, अद्गावृक्ष, बसौटा,<br>अवसीमसीना, |                                    |                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                                 | अळ सीमसीना,                                 | अहंक्सा.                           | ಆಡುಸಾಲ್ಕ್ ಆಡುಸೋಗ್ತೆ              |
| (aff)                                           |                                             | जबस.                               | entie.                           |
| ( <u>a</u>                                      | पीतवर्णवका, नागबला, सहदेई,                  | विक्कती,बाघांटी,नाट्यपुष्गी, छेचा, | ಸಹದೇವಿ [ಸ್ತಿಲ್ಲಿಯರುವು]           |
| (ब्रह्म)                                        | क्षंबई, गुल्सकरी, कंबी.                     | कासोली, गेटारी, लिखंटरी.           | ್ ಯದ್ದಿಕ್ಕಾ ಲು                   |
|                                                 | अतीस [ शुक्र कृष्ण भरणवर्ण                  | આંતિવિવ                            | <b>6 3</b>                       |
|                                                 | कंदविशेष ]                                  |                                    |                                  |
| (1)                                             | नित्र थिशेष.                                | वराण निच                           | ಮಹಾದ್ವಪ್ಪ, ಅರಜ್ಜಿವು.             |
| ( air )                                         | अपराजिता, कोईल, क्रण्यकांता,                | भत्तमणी.                           | ಗಿಂಕರ್ಣಿಕೆ.                      |
|                                                 | गोमी [अबोमुखा]                              | पाथरी,                             | ಹಕ್ಕರಿಕೆ ಗಿಡ್ತ                   |
| (aff)                                           | बहेडा                                       | नेहडा,                             | ತಾರೀಕಾಯ.                         |
| (in)                                            | स्यनामत्यात बृक्षबीज.                       | स्वनामस्यात इश्रमीज                | 6 <b>2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</b> |
| (A)                                             | झुपनिशेष, चिराचिरा,                         | आघाडा∙                             | භෂ් පාකී.                        |
| (표)                                             | डशीर, बस                                    | যালা <b>.</b>                      | ಲಾವುಂಡಾ, ಅಳಲೇಗಿಡ                 |
| 4                                               | होतिही बारा                                 | स्मेरी अस्तित्वी गीतिषा बेबेट      |                                  |
| अपया (का)                                       |                                             | म्णाल, जना, नयंती कांत्रिका        | 23.00.00                         |
| अभिक्                                           | अभक                                         | असकः                               | <b>න</b><br>දැඩ<br>දැඩ           |
| (名)                                             | हडसंकरी                                     | गुंडी, नदीगढ,                      | क्षित्र संघ                      |

| म्ट्रन.        |          | No.                                      | मराठीः                       | क्रमही.                                                                   |    |
|----------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| ममरदा क        | (E)      | देवदार                                   | देनदार.                      | ត្ត<br>សូម<br>សូម<br>សូម<br>សូម<br>សូម<br>សូម<br>សូម<br>សូម<br>សូម<br>សូម |    |
| मस्य           | (E)      | वनमुद्र, गुडची, गेटी, बनम्ंग,<br>गिल्धोय | डुक्तकंद, बचनाग, वनम्प,      | ఆమ్మకుడ్తి, నేళ్ళ, ఆర <b>శ్</b>                                           |    |
| गिरलभा         | (कां)    | निनिडी, इमली.                            | चिंच, आंबाडी, चिंचोडी.       | ಹುಣಸ್ಥೆ                                                                   |    |
| स्टिम्         | (편)      | मिरावेका फळ                              | विजयाः                       | त्रिक् सन्त                                                               |    |
| गरेख           | (£)      | छाछ, नीम, लहसन, राठा.                    | ताक, कड़ीनंत्र, रिठा, छम्पा. | ಬೇವು, ವೆಳ್ಳುಳ್ಳ, ಸುಜ್ಜಿಗೆ, ಆಂಟ್ರಾಳ್ಲ                                      |    |
| मिर्गर्        | (å)      | दुर्गनयुक्त खिर                          | मंनी हियर                    | ಹುಚ್ಚು ಕಗ್ಗೆಲೀ ಗಡೆ.                                                       | (  |
| ie i           | (B)      | अन्तिमा दुक्ष                            | भेतरह                        | ಆರ್ನ, ಎಕ್ಸಿವಶಾಲಿ                                                          |    |
|                | (4)      | कीह                                      | दर्भोद.                      | सैंट ये राज्य तिहा                                                        | ५२ |
| <b>3</b>       | (£)      | सर्दे अन                                 | भागरई.                       | ಬಿಳ್ಳಿಯಕ್ಕೆ ಸೂಲಿ.                                                         | _  |
| भोक            | (3)      | अरोक इस                                  | अशोकवृक्ष.                   | ಕೆಂಪು ಜನ್ನ ಚಿತ್ರಗಿಡೆ.                                                     |    |
| क्षित्तक       | (£)      | तृण विशेष                                | आपटा, कोग्ळ, घोळ, ज्या,      | ಕೆಂಪ್ರ ಕಂಚಾಳದ ಬೇರು.                                                       |    |
| त्रमाभेत्      | (£)      | पायाणमेदी, पाखानमेद.                     | पायाणभेद्री-                 | ಬಟ್ಟಲೀಕ್ ಬಟ್ಟಲಿಗಿದೆ. ಸಾತಾಣಾಖೇದ                                            |    |
| 1              | (3)      | पीगळ                                     | पिंपळ.                       | 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                   |    |
| । भी गान्या    | (स्त्री) | अमृतंध                                   | आसगध.                        |                                                                           | -  |
| <u>'चेपारक</u> |          | क्तंर वृद्ध.                             | श्वेतकणेर                    | wet alleantus, wonering.                                                  |    |
| संग            | (å)      | विजयसार                                  | अस्रवाः                      | ್ರೀಪ್ ಕ್ಷಾಪ್ ಕ್ಷ್ಮಾರ್ .                                                   | -  |
| !              |          |                                          |                              | f                                                                         |    |

| A PARTY     | _              |                                 | 4                                 |                                        |
|-------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| -14801-     |                |                                 | म्हारा -                          | क्तनही.                                |
| असन         | (4)            | विजयसार                         | अस्पा.                            | 18<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>18 |
| असिन निख    | (画)            | कालेमिक                         | काळे तिळ.                         | 50 s s                                 |
| आस्य        | (M)            | हडमुंक्त                        | हाद अंकरी.                        | ಯೇಲಕ್ಕೆ, ಹಡಸಂಕರೀ,                      |
| अहिमा       | ( ( ( ( )      | काबादनी कुभ                     | फड़ीचे निबहुंग.                   | はなべてが、おりむりだ。世後、                        |
| 1000        | (2)            | विमातक इस, रहास, कर्मगरिमाण,    | बेहेडा, हटास, कर्षप्रमाण,         | et ne, reastream                       |
|             |                | बहेडाइस, ह्यास, र तोलेका प्रमाण |                                   | ಎರಡು ತೊಲೆ ಪ್ರಮಾಣ.                      |
| आक्षेप्रक   | _<br>[E]       | गर्मान्त्रेघ                    | भेतलोघ.                           | ಲೋದ್ರೆ, ಶಬರಾ, ಆಳಿ ಲೋಭ್ರ,               |
|             |                | 8                               | आ                                 |                                        |
|             |                |                                 |                                   |                                        |
| अस्तिकां    | (कां)          | ल्डनाविशेष, म्साकर्णी,          | १ लघु उन्दीरकानी, २ उन्दीरमारो,   | ಕರ್ಣಿಬಳ್ಳೆ, ಹರುಜಿ,                     |
| अतिय        | ( <del>ग</del> | घृत, श्रीवास, वी, सरन्धा गोन्द. | व्रा.                             | ಕ್ರುಪ್ತ. ಸರಲವೈಕ್ಸ್ ದ ಆಂಟ್ರು            |
| आजिमानिय    | (48)           | देखी अजगंथा                     | पहा अजगंता.                       | ಆಜಗುಭಾ ನೋಡಿ.                           |
| आटकप        | (£)            | अंड्रसा.                        | अङ्ग्रह्मा.                       | ಆಡು ಸ್ತಾನ್ತಿ                           |
| आहर्का      | (4)            | शमी प्रान्यविशेष, अदहर,         | तुरी,सोरटीमार्ता,गोपीचन्दन,नुरदी. | ಡಿಸಿಗರೇ ಗಡೆ. ಸಬಿಕರೀ,                   |
| अतिक        | (4)            | कार्याखे •                      | आलाः                              | ີ ລຸດຄື                                |
| आदित्पप्रिं | (4)            | अमावा.                          | सूर्यक्रवनही.                     | 2018<br>2018<br>2018<br>2018           |
| आमलक        | (%)            | मांसा, अर्सा, बसौटा[न] कर्कराः  | आंबळी. अइळसा,                     | ನ್ನೇ ಸುಧ್ಯ ಅಡು ಸೋಗ್ತೆ                  |
|             |                |                                 |                                   |                                        |

| HEDU.      | (दिसे.                        | मराडी.                 | क्रमदी.                         |
|------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| (五)        | आम.                           | आंबा.                  | राज्यस्य राज                    |
| Le         | आम.                           | अंबा.                  | राज्ये.                         |
|            | आमका पत्ता                    | आंबेचा पाला.           | ವ್ಯಾಖನ ಎಲೆ.                     |
|            | आंबादा                        | अंबाडा.                | ಕೆ ಂಬಾಟ್ಕೆ.                     |
|            | सितडी, इसली                   | मंत.                   | ಹುಣ್ಣಸ್ಕೆ                       |
|            | अमलतास                        | थोर बाहाया,            | 30<br>(1)<br>(1)                |
|            | जंगली आछ, मंद्रियोष.          | कंद्विशेष.             | ಬಲ ರಾಕ್ಷ್ಪ್ರಗಿಡ್ಡೆ.             |
|            | मिलावेका पत्छ                 | काज, विबया.            | ಗೇರು ಕಾಮ್ರಿ.                    |
|            | पारेवत बुक्ष फल               | थोर बाहाया, उचुपालेयत. | ಹೆಗ್ಗೆ ಕ್ರೈ ಆಲೇವತ್ರ ಕಕ್ಕೆ ಕಾಡು. |
|            |                               | पहा अल्क.              | ್ಕೊಡಿ ಆಲರ್ಸ್ಕ                   |
|            | मिंह, तुंबी                   | मोपळा.                 | ಕೊಂಬಳೆಕಾಯಿ.                     |
|            | आर्द्ध, एत्हवा                | कांसाळ, अळु, एल्यालक.  | ಬಟಾಟಿಕಾಯಿ                       |
|            | देखी अस्मंतक                  | पहा अस्मंतक.           | ನೋಡಿ ಆಸ್ಟ್ರಂಪ್ರದ,               |
|            | जीवक अष्टवर्ग औषाधि, विजयसार, | विचळा.                 | अर्थित कर्मार्थन स्थ            |
| आस्फोत (प) | आक, कचनार, विशालीइक्ष,        | भेतउपकसरी, भेतगोकणी.   | ಆರ್ಕ, ವಿಶಾರೀವೃಕ್ತ.              |
| ELEAGN     | कमल,                          | क्रमल.                 | ಡಾಪರೆ.                          |
| आस. (पु)   | देखो अभ                       | पहा अभू.               | సౌకర్యా ఆహా                     |
|            |                               |                        |                                 |

|                       |                                       |                                | ls:                                                                |                          |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| संस्कृत.              |                                       | हिंदी-                         | मराठी.                                                             | र्कत्त्रही.              |
| इंगुदी                | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | हिगोट, इंगुल, मालकांगुनी,      | हिराणनंट.                                                          | ಇಂಗಳದೆ ಗಿಡ್ಕೆ ಗಾರೆಗಿಡೆ.  |
| इन्स्टाइ              | (3)                                   | देवदार.                        | तेल्यादेवादार.                                                     | ದೇಶಪಾರು, ಆಂಧ್ರಿಸ್ಟಕ್ಕೆ.  |
| इन्द्रपुष्टिंग [विषा] | (朝)/                                  | कालिहारी,                      | कळसार्वा.                                                          | ಕ್ರೋಳಿ ಕುಟುಮ.            |
| र-द्रमञ्जिका          |                                       | इंद्रायन                       | ल्ड्युकांब इळ.                                                     | ಕಕ್ಕೆ ನಡೇಕಾಯಿ.           |
| इन्द्रवाक्णी          | $\sim$                                | ल्लाविशेष, इंदायन.             | क्युकांबडऊ, थोर कांबदळ,                                            | werd na.                 |
|                       | (a)                                   | इंस्, तालमहानाः                | ऊस. तान्मिखान,                                                     | . ಭಟ್ಟು ಪಾಲಕ್ಕಾರಿಯ       |
|                       | (£)                                   | तालमखाना, ईख, कांस, गोखरू,     | तिरकांड, बोर, काट्या ऊंस,                                          | ಕೊಳವಂರೇ ಗಡೆ, ತಾಲಮಖಾನಿ,   |
|                       |                                       |                                | बिखग, रुघुमुंजतृण, थोर मुंबतृण,<br>कोळधुंदा, थोर तिरकांडे, रामबाण. | ಕಬ್ಬು, ಪೂಡುಶೀಷ, ಗೋಖರೂ.   |
| 210                   | (3)                                   | 3.5                            |                                                                    | 9.6                      |
|                       |                                       |                                | - P                                                                |                          |
| <b>X</b>              | (म)                                   | बछनाम विष.                     | बचनाग.                                                             | रोश स्य क्षर्थ.          |
| State of              | (교)                                   | होंग.                          | कायफळ, हिग.                                                        | Both                     |
| बच्चट (टा)(म)(स्त्री) | ( <del>(E3</del> ))                   | धुंबची मोटली, मुई आमला, नागार- | कर्षाल, मुपआवळी, रक्तगुंजा, मुरता,                                 | ಬೆಳ್ಳು ಭೀದ್ರ, ನಿರ್ಣಹತ್ವಣ |
|                       |                                       | मोथा, छह्तनमेद, निविंगी वास.   | मेतगुंजा, उहसणमेद.                                                 | ಗುಲಗುಂಜ ಭೀಡ್ರ ತುಂಗಮಸ್ವೆ. |
| Sist.                 |                                       | कंद विशेष                      | कंद विशेष                                                          | ಜ್ಯ ಪ್ರವಾದ್ಯ             |
| 2412                  | (å)                                   | दाख्यांनी, तेजपात.             | दालियनी, तिरकांडे, जंस.                                            | ಲವಂಗ ಚಿಕ್ಕೆ, ದಾಲಚೀನಿ.    |

| संस्कृत.     | 1        | सिंदी.                                 | मराठी.                                       | कनदी.                                   |
|--------------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| उत्पृत्ध     | (4)      | कुमुद, क्रेंठ, फ्रल.                   | कोष्ट, नल्किमळ.                              | N6 # 20 .                               |
| (वर्ष कर     | (å)      | गुलर [ न ] ताप्त.                      | उंबर [ म ] तांबे.                            | ಆತ್ರಿ ಹಣ್ಣು, ಆತ್ತಿಗಿದೆ.                 |
| तथीर         | (표)      | विगिम्ल, खस.                           | काळाबाळा, पांतबाळा, गाडखस.                   | ಲಾನುಂಡ, ಕಸುವು, ಮುಡಿಸಾಳ.                 |
| ede          | (4)      | मरिच, पिषलीमृख, गोल-कार्ला,            | मिरे. पिष ऋमृत्व,                            | ವೆ:ಣ ಬ್ರು ಒಪ್ಪರೀಪ್ಯೂಲ್ತ                 |
| Jase         | (स्त्री) | मिरिच, पीरसमूल.<br>लग्सी आदि, कर्हेरी. | पेज, क्यहर्स,                                | ಗೆಂಜಿ, ಕೆಣನಡ್ತೆ                         |
|              |          |                                        | —<br> -<br>                                  |                                         |
| अ <b>ष</b> क |          | बारीमट्टी                              | बार्यमार्ता.                                 | ಉಪ್ಪ್ರ ಮರ್ಣ್ಯ                           |
|              |          | 1                                      | 1                                            |                                         |
| tel.         | (fæj)    | भटक्सिविशेष, एहायक्ति,इहायची.          | एलार्चा, नार्जा, बेलदोडा.                    | £                                       |
| 455          | (4)      | स्नामस्यातवृक्ष, अघ्डकार्ड.            |                                              | ಪ್ರತ್ಯೂ, ಜಾಯನ್ಗಳ.                       |
|              |          |                                        | 4                                            |                                         |
| प्रावत       | (स्त्री) | बटपत्रीकृक्ष, ६ इपत्री.                | बरपर्ग, पाषाणमेद, लक्तज्ञा<br>पाषाणमेद, आरी. | ವೈಂದ್ಲಲಕಡ ಬೇರು.<br>೯ ಐರಾವತ ]≖ಹೇಳಳೇಗಿಡೆ. |
|              |          |                                        |                                              |                                         |

| •                         |                                  | <b>4</b>                                                   |                             |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| संस्कृतः                  | हिंदीः                           | मराठीः                                                     | कनदी.                       |
| क्रक्तांख (क)             | सुगंधिहन्यविशेष, श्तिलचीनी,      | कंकोळ.                                                     | बस्या राष्ट्रेश्व.          |
| कटुक (न)                  |                                  | कहुपडवर, कंकोळ, पिंडोतगर,<br>त्रिकट, मीठ, कडु कांकडी, रुई, | ಶುಂರಿ, ವೆುಣಾಸ್ಕ್ರು ಒಪ್ಪಲ್ಲಿ |
|                           |                                  | मन्दार, बाळाभेर, मोहरी, कुटकी.                             |                             |
| कड्डींबक ( त्रय)(म)       | त्रिकट्ट, १ सोंट, र मिरच, रेपीयल | त्रिकटु. सोंठ, मिशो, पिंगळ                                 | ಶುಂಡಿ, ಮೆಣಸ್ಸು, ಒಪ್ಪಲ್ಲಿ    |
| <b>कडुरोाहणी</b> (स्त्री) |                                  | कड़की                                                      | ಕ್ರತ್ತಿ ಕರಬು.               |
| कट्फल (यु)                |                                  | कायफळ, वांग्यांचे झाड,                                     | ತ್ತಾಗದ ಮರ್                  |
| (র)                       |                                  | जलबिन्दू, मुरम. काळाजरे,                                   | ಕಂ ಜೀಂಗೆ,                   |
| काणका (स्त्री)            |                                  | ऐरण, कणीक,                                                 | ಸ್ಟ್ರೆಯ ಸ್ವರ್               |
| क्तकप्रक                  |                                  | निवळीच्या बिया                                             | Selection.                  |
| कद्षां (स्त्रो)           |                                  | केंट, लोखंडी केंट,                                         | ಬಾಳೇ ಸುರೆ.                  |
| मुद्रम्                   | कदंबम्झ, देवताइकत्ण, सर्पप,      | शिरस, कळंत्र, हट्यदिना बुक्ष,                              | ಸಾಸಿವೆ. ಕಡಂಬ.               |
|                           | कदमका इक्ष, ससो।                 |                                                            |                             |
| (B) @ 12                  | कर्टाइक्ष, प्रस्निपणीं, केटाइस,  | के ऊ, पृत्रपणीं.                                           | ಬಿನ್ನಿ ಬಿ                   |
| -                         | पिठवन,                           |                                                            |                             |
|                           | 1                                |                                                            | 1                           |

11

| H         | संस्कृत.              |                                                                | मराठी.                                                      | कनदी.                                     |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4         | (표)                   | दाक्रवस, नागनेशाव्स, धर्मेना<br>वृक्ष, हालकचनारव्स, कहंबक      | राळ, धोनकमळ, नागकेशर,<br>भेतवांत्रा, पीतकारंटा, काळाघोत्रा, | ನಾಗಕೇಶರ, ದಶೂರಿ, ಬಂಗಾರ,                    |
|           |                       | पीलाचन्दन, चदाइक्ष, कसोदिश्चिक्ष,<br>कणगूराल, दलासमेद.         | कणगुगुळ,थोरराळेचाबुश्च,वीहलोण<br>टांकणखार, सोने,पलाश, चंवक. |                                           |
| i best    | (埼)                   | घुतसुमारी, (थुलेटा, वाराहोकन्ट,<br>कंष्याकुकोटकी, घोस्तार, बडी | मंज्ञकटोटी, कोरफड, योरएलची,<br>बारांगळ, इकरकन्ट, पतंग.      | e 25.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.0 |
|           |                       | इलायची, गेटांबुक्ष, वाझक्तता.                                  | कन्द् गुळबेल.                                               |                                           |
| इति       | (A)                   | कांज-विशेष, तिरहक, एकप्रका-                                    | शिलारस, आंबाडा, कुहिली, ऊर,                                 | ಹೊಂಗಿಸಿ                                   |
|           |                       | रकी काज, हिलास.                                                | आंचळी, त्रिष्ण.                                             |                                           |
| क्रिय     | (হ) (র)               | चुक्षविशेष, कैथ,                                               | क्रविट, एलग लुक.                                            | ಬೇಲಿದೆ ಮೆಗ್ತ                              |
|           |                       | देखो कपि                                                       | पाहा कापे                                                   | ನೂಡಿ ಕರ್ಪಿ                                |
| क्रिविवत  | (五)(五)                | अंबादा बृक्षः                                                  | पारोसा पिंगळ, आंबाडा.                                       | ಕ್ಯೂ ಸಿಂಪ್ರೆ.                             |
|           | (म)                   | सीवीरांजन, समेद सुमां.                                         | [क्षणेत] निळासुरमा, ठालैसुरमा,                              | ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, ಅಂಜನ,                           |
|           |                       |                                                                | मितसुरमा, सजीखार                                            |                                           |
| क्षांतक्क | क्षोसक्क (का)(स्त्री) | माही वास.                                                      | ब्राह्मी, सूर्यफुलबङ्गी                                     | ಒಂದೆಲಗ ನೊಪ್ಪು.                            |
| कर्म)     | ( क्या)               | हिंगपत्री.                                                     | हिगास्या झाडाचे पान, कारबबुक्ष.                             | ಹಿಂಗುಪತ್ತಿ                                |
| करबीर     | (重)(量)                | कनेर-कनेर की बड.                                               | भेतकपार, अजुनेबृक्ष.                                        | ಕ್ಷಣಗಲಗಿಡೆ.                               |

| संस्कृत.                    | हिंदी.                       | मनाडी.                           | Ray.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कर्षन्द्री (बी)             | करोदा.                       | मायंत्री,                        | चंद्रविद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| करीर (प्र)                  | बांसका छडका, करील,           | वंशांक्रा, कारथीचे झाड.          | ಮುಳು.ಹಟ್ಟಿ ಬಿದಿರು ವಿಎಲ್ಟಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| क्रिंग (युन्न)              | स्वा गेंबर.                  | गोंबरी.                          | Company of the compan |
| महादेश.                     | शिरकी खोपडी,                 | कंबठी, मस्तकाचे हाड.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्रकेंट्र (म्यु.ध्.)पु. जी. | बेरीका इस, छोटा बेरीका इस.   | बोरीचा इक्ष.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्रकांक (पु.)               | मोहडा.                       | तांबडा भो गळा क्षांकड़ी लघकोहीळा | TARE (C) STATE (SOCIAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| क्रमांटी. (सी)              | मनोडा.                       | देगड़ गरी, कहरोडमी, करीली.       | දෙගෙන ගැනිම කර ද                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| क्रमंब. (न)                 | देखो कक्षोल.                 | पाहा कक्राल.                     | ಕಾರ್ಟ್, ಕಂಗ್ರಾಮ, ಕಹಿಶೀರ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| क्रचूर (म) (यु)             | सीना, कचूर,                  | सिने, क्वारा, आंबेहरूर           | නිවේශ ජන්තැලී.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| क्यूर (व. म)                | mgt.                         | कापुर                            | ಬಂಗಾರ, ಕಡ್ವೋರ [ ಗೌಲ್ತ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कर्मसंग (पु.न)              | कमराख.                       | नीय, कर्मर.                      | desparo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| करंज [क] (पु)               | कंता इस, मंगरा इस,           | करंज, वानरिष्वळी, योरकरंज        | ಬೇವು ಕನುರಕ್ಷಣ್ಣು.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |                              | कांजबछी, कार्बाचा येल [कंटकयुक्त | The same as a subject of the same as a subject |
|                             |                              | असतो] काचका, पांगरा, बाघमख.      | Services<br>Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| कलाय (3)                    | मटर.                         | बाटाणे, क्षत्रखा.                | 10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| माद्राम                     | श्वेतोग्यङ, क्रमादिनी.       | र्वतोपल, किचित् अतरक ग्री भगळ    | ಬೆಳ್ಳೇಪ್ರುಲ ನಿಷ್ಣೆ<br>ಬಿಳ್ಳೇಪ್ರುಲ ನಿಷ್ಣೆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             |                              | सायारण कमळ, रक्तोत्पळ.           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कशरक कि। (बी)               | पीट की बड़ी का हण्डा, कसेरु. | कांसीव्याची जागा, कशेरु कंद.     | ಕಡ್ತಿಯಸ್ಕಾನ, ಕಂಡಖಶೇಷ್ಟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| संस्कृतः         | हिंदी.                                     | मराही.                                 | फनही.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| काकनास [का] (पु) | गर्जामन्त्र,                               | धोरधेनकावळी                            | ಕಾಗೇಶೊಂಡಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| काकपाची (का)     | मक्तोय-निभेया.                             | कामजंया, लघुकावळो, मामांत्र्यी.        | Best A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10               | स्वर्ण रहा.                                | मीनकंचनी, सोनटका.                      | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| काक्तवित्        | क्षिका मछ,                                 | कात्रळ्याची बीट.                       | #3. # 5. # 5. # 5. # 5. # 5. # 5. # 5. #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| काकाद्नी (ली)    | कोआठाडा, घुंतुची, सकेद धुंघुची,            | रक्तंत्रज्ञा, योरमाङकांगोणां, त्रज्ञु- | ಗುಲಗಂಜ. ಕಲ್ಪಣವ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | काकादनी इश्न.                              | न्त कामळी, भेतगुंजा, लचुमांल-          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  |                                            | कांगी, लगुरुडांचे नियंद्रुग.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| काकोलिका[सी](सी) | मामोखी.                                    | कांको <b>ं</b> टी. ◆                   | الله<br>الله<br>الله<br>الله<br>الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| क्राम्मीत्यादिगण | काकोळी, स्नीरकाकोछी, जीवक्षमक्तिया         | र्षमकस्तथा ।                           | TO THE STORY AND |
|                  | कींद्र इदिस्तया नेदा, महामेदा गुइचिका      | महामेदा गुइचिका ॥                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | मुहराणी माषपणी पद्मक् बंशकोचना।            | । छोचना ।                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | श्रंगी प्रपैंडरीकं च जीवंती मध्यष्टिका ॥   | मंती मधुयष्टिका ॥                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | दाक्षा चेति गणी नाम्ना काकील्याहरुद्रीरितः | न्यादिरुदीरितः ।                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| काणकात्त्री (सी) | काकोटी.                                    | मांकोली.                               | d<br>E<br>E<br>E<br>E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| कारबेह्री (बी)   | करेटी,                                     | लघुकारली.                              | ಹಾಗಲಕಾಯಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| कार्गासबीज (न)   | नपूस का बीज.                               | सरकी.                                  | ತೂಲಿಸಬಟ್ಟೆ, ಹತ್ತಿಬೀಜ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| काळागरू (पु)     | काली अगर,                                  | कृष्णागर.                              | ಕೃಷ್ಣಾ ಗರು.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| संस्कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | हिंदी.                            | मराठी.                                | . इनदी.                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| कालेयक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (म)   | दाहर्षाखदी.                       | दारहळद, काष्ठागर, हरिचन्दन,           | ದುರದ ಆರತ್ನೆ ಕೇಶರ.                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   | केशर, शिखाजित्.                       |                                   |
| THE STATE OF THE S | ,     | कांस.                             | ट्युक्तसई.                            | ಜಂಬು ಹುಲ್ಲು.                      |
| काञ्यिर [शे]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | efr)  | गम्मारी, कम्मारी.                 | ल्घारीवण, पुष्करम्ळ.                  | ಪೊಸ್ಕರಮೂಲ್.                       |
| काइमीर (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | खाँ।  | कोशिवध्य, कुमेरका पेड.            | पुह्करमूल, केशर                       | ಕುಂಕುಮಕ್ಕೆಸರಿ.                    |
| #181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | दारहलदी.                          | दारहळदः                               | ನುರ ಆರತಿಸ್ತ                       |
| कास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)   | कांसी, खांसी, कांरा, सेजिनेका इस. | खोकला, बोरु, रायगा, मोळ.              | ಕಾಂಜಲು, ಗಲಗಿನ ಹುಲ್ಲು.             |
| कास्टनी (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | कंठकारी, कटेरी.                   | मारंग, मोतिरिगणी, ह्युडोरली.          | todone.                           |
| कासीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (4)   | काशीस, कसीस.                      | हिराक्स,माक्षिकमयविशेष,मोरचुत         | දෙස්ව                             |
| किरिण है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eri ) | निर्म <u>न</u> रा.                | श्वेत आवाडा, थीरव्येनकिन्ही,          | ಶುಕ್ರ<br>ಪ್ರಕ್ರಾಪ್ತ<br>ಪ್ರಕ್ರಾಪ್ತ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   | काळीकिन्ही, विस्वटा.                  |                                   |
| किरात [क] (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (£)   | चिरायता.                          | किराइत.                               | ತ್ರೀಗಂಧ, ಹುಲಿಗಿಲ್ತು.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | खाँ।) | सेमरका वृक्ष.                     | देवडंगरी, सांयरी, कुम्कुटांडसङ्श-     | ದೇ ಸವಾರಿ,                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                   | मार्थ, जान, पाल,                      |                                   |
| क्रमी [िन]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | अष्टमुष्टियमाण                    | अष्टमुष्टि परिमितमाप.                 | ಆಸ್ಮನ್ಯುಸ್ಕ್ ಪ್ರಮಾಣ               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (세)   | लाल बंदन, प्रांग्जी लमडी, कैशर    | रत्त्रचन्दन, केशर,द्विद्छशान्य ग्रतंग | ಕೆಂಪುಗಂಧ್ರ ಜೆಂದನ್ನ                |
| (m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3)   | कुड़ा.                            | चित्रक, इस,                           | ವೃಕ್ಷ, ತಂಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರಮೂಲ್ತಿ        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (E)   | कुड़ा                             | स्वेतकुडा, इन्द्रजब, कमऊ.             | युर्धित राजुन                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | केंबटी मीया, करोरु.               | टंटु, सुहमीय, केनटी मीय,              | ತುಂಗೆಗೆಡ್ಡೆ.                      |

| संस्कृत                            | <u>.</u>   |                                 | मराठी.                          | इन्दी.                   |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| क्रम्<br>स्थापक<br>स्थापक          |            | नेत्ररोग विशेष                  | नैत्ररीगित्रशेष                 | ನೇತ್ರರೋಗ ಏಶೇಷ್ತ          |
| क्रमदी (बी)                        | ( at       | मनाशेल, धनियां.                 | कोर्णवीर, मनशीळ.                | ಮಣಿಶಿಲ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ.      |
| क्रवेरनयम् (ने                     | 제<br>( H ) | पाडरक्स, लजाकरंज, समेर [कठ],    | सागरगोटी, पाटला.                | ಹೆಸರುವೊಂಗಡ್ಡೆ ಗಜ ಗದಕಾಯಿ. |
| किस्राम्।                          |            | पाडरबसः                         |                                 | ä                        |
| (A)                                | (可)        | सरेरकपल, कमीरिनी, कपूर.         | कमोदकन्द, गुगुळ, क्रमोरपुष्त,   | ಬಿಳೀತಾವರೆ, ಕಾಯಸಲ ಕರ್ಭದೆ. |
|                                    |            |                                 | नीटोत्पन, श्रेतोत्पन, सायमञ्ज,  |                          |
|                                    |            |                                 | काप्र, निळे कमळ, कमळ, रुपे.     |                          |
| कृषार्                             |            | मोरेनीतुप्त, तहणीयुप्त, नेवारी, | कांटेरीयंती, दृष्टि, काळीचिमणी, | ಚಿಕ್ಕಗೊಳರಂಟಿ, ಶೇವಂತಿಗ್ನೆ |
|                                    |            | वीकुआर, कोषडडता, बांझखखता,      | ल्यरानशेवंती कोरफड बांझकरोंली   | ದೊಡೆ ಬಲಕ್ಕೆ.             |
|                                    |            | बांझक्तकोडा, बडी इलायची,        | मिल्लिमामेर, योरएलची,           | p                        |
|                                    | - (        | मांकिताभेर, सेगंती.             |                                 |                          |
| 5145                               | (4.)       | [कुरवक ] ठाल कटसरेया.           | रक्त होरटा, थोरश्येतहह, मन्दार, | ಮುಳ್ತು ಗೋರಂಟಿ.           |
|                                    |            |                                 | लालफुलाचे भात.                  |                          |
| 1 2)                               | [4](3)     | पीनी कटसौया.                    | रमेतमार्या, कुरहु.              | ಹಸರು ಗೋರಂಟ, ಮಲ್ಲುಗೋರಂಟ.  |
| Batal                              |            | गोरखमुण्डी,                     | मुण्डी, गोरखमुण्डी.             | Stoole.                  |
| <b>इ</b> न्द्रस [ कुन्नस्य]( प्र ) | त्य](३)    | कुलपी.                          | रक कृतिय.                       | සුරුදුරු                 |
| <b>ह</b> ब्लय                      | (편)        | कमोरिनी, नीलकमल,-नील्कुमुद      | निकेममक, श्रेतकमळ, नीखेत्पक,    | ನೀಲಕಮಲ.                  |
|                                    |            |                                 | कामीदपुष्प                      |                          |
| 100                                | (4.3.)     | कुशा.                           | दम, खतादम,                      | ದಭಿಕ್ಕ                   |

| संस्कृत       |              | ।                                                                               | मराडी.                                                                             | State.                                                                                 |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|               |              |                                                                                 | निबद्यत विशेष, चन्नोतरा.                                                           | धर्मक बहुए,                                                                            |
| <b>8</b> 8.4  | (4)          | कुसूम के फुट [जिस के रंग से<br>बच्च रंगा जाता है].                              | महर्मे<br>कर्                                                                      | ಕುಸುವೇ ಹುಬ್ಬು.                                                                         |
| \$ £ £ £ £ \$ | (म)          | मनियां,                                                                         | चले.                                                                               | ಕೊತ್ತು ೧ಬರಿ.                                                                           |
| 20lha E       | ( <b>¥</b> ) | पैठा, नम्हडा, कहिडा.                                                            | कोहोजा.                                                                            | ಬಿಂದು ಕುಂಬಳ್ಳ                                                                          |
|               | (म)          | कालीमरच, लेहा, कालाश्रार,<br>कालानेन, कालाश्रीरा, सुरमा (पु)<br>करींदा, प्रावत. | काळीमिरे, छोद्द, कृष्णागर, काळी-<br>मीठ, काळाजिरा, सुरमा, (पु)<br>करवंदी, पिंपळ.   | ಕರಿನೆುಡಿಸು, ಕಬ್ಬಿಣ. ಕೃಷ್ಣಾ ಗರು,<br>ಕರಿ ಉಪ್ಪು, ಕರಿ ಜೀರಿಗೆ, ಅಂಜನ್ಯ,<br>ಕರವಂದಿ, ಹಿಪ್ಪುತಿ. |
| Jian B        | ((अ))        | नील्कावृक्ष.<br>कालाजीरा, पः<br>सोठ, कंमारी,<br>कालीसर, रा                      | जटामांसी, पा<br>जिरे, ट्युनी<br>नीटांजन, स्<br>पिपट्टी, बांवच<br>निर्मुडी, स्ट्लैप | ನೀಲವುತ್ತು, ಕಂಜೀಂಗೆ, ವ್ರಾಕ್ಷೆ,<br>ಹಿಪ್ಪರೀ, ಶುಂರಿ, ಕಾಕೋಲಿ. ರಾಗಿ,<br>ಕಳ್ಳ.                |
| gough e       |              | काडी तिट.                                                                       | काळे तीळ.                                                                          | \$38 243,                                                                              |
| केतकी         | (सी)         | नेतनी इस, खर्जार,                                                               | स्तेत केनव्याचे शांद.                                                              | क्तिम काज्यु.                                                                          |
| केसम्         | (4)          | (न) हिंग, नागकेशर, साना, क्सांस,                                                | हेम, सिसे, नामनेशर, कमळ केशर                                                       | ಸುರತ್ಯೊಬ್ಬೆ, ಹವಳದಗಿತ್ತ.                                                                |
|               |              | मीलसिरिव्स, क्लका जीरा, पुनाग<br>इस, क्ल की केशर वा जीरा.                       | बकुळ, सुरपुनाग, पुनाग, बुशाचा<br>मेहिर, हिंग, हिराकस, केशर,                        |                                                                                        |

| भार्य भार भार्य भार भार्य भार भार्य भार भार्य भार भार्य भार | भास्य विशेष         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कोरंट.  बेर, एक तांट्या. मिरच,  क्रिकोछ, शांतरच्चानी.  क्रिसमीखता, गलकातीरई,  क्रिख्यी.  क्रिख्यी.  क्रिल्यी.  क्रिल्यी.  क्रियेयु, कांगुनीयान.  क्रियेन्यान का तेल.  क्रियेन्यान का येने सार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | धान्य विशेष.                          | ಧಾಸ್ತ್ರ ಭೇದ್ರ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बेर, एक तारा. मिरच,<br>चीनी, च<br>क्सोछ, शीतरच्चानी.<br>कुछ्यी.<br>कृष्टप्रियंगु, कांगुनीथान.<br>कांगुनीथान का तेल.<br>कटेरी, शाहमखंब्ध, सेमर<br>कटेरी, योनिकन्द,<br>योनिरोग, योनिकन्द,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कोरंट,              | कोएंडा.                               | ಗೋರಂಟ್ತಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बेर, एक ताला, मिरच, | ानडुकर, कंकोळ, बार, मिरी,             | ಬೋರೆ, ಕಪ್ಪುರಣಿಸ್ತ, ನೆುಣಸ್ಕು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | चीनी, चन्या.        | चवक, अंकोल गर्मापळी, राय-             | ಒಂದು ತೊಲೆ, ಶೀತಲಚೀನಿ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | बोर, कीरक, बळी, नख,                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | क्रळा, जायफळ,                         | ಕರ್ನೈಟಿಗಿದ್ದೆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                   |                                       | ಕಹಿ ಹೀಕೆ, ಪಡೆವಲಕಾಯಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | कुलयी.              | क्लथ.                                 | \$45.80<br>80.45.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | कांगधान्य, रांळे, गहाला.              | 16 St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | कांगधान्याचे तेल.                     | र्यातः शन्ते.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| योनिरोग,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | ,   रिंगणी, कारी, स्त्रेतरिंगणी, फणस. | ಹಲಸು. ರಾಮಗಳ, ಶಾಲ್ಮರೀ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| योनिरोग,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | योनिरोग,            | , कडवासुरण, योनिरोग, हास्तिकन्द       | ಮೃಕ್ಷಿರಕ್ಷ್ಮೆಸಿಯಗಡ್ಡೆ,ಕನುಲಕಂದೆ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | लालमुळा, कांसाळुं, कमळक्षन्द.         | ಯೋಗಿರೋಗ ಬಳೀತು.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मेला,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मी) निटा, कमलगहा.   | नमल्बीज, अले, नेळफ्ट, सुवर्ण          | ತಾವರೇ ಬೀಜ,ಹಸಿ ಶುಂಗ್ತಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कांग्रंक स्वनामस्यात आंषधिशेष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | स्वनामस्यात आंषभविशेष.                | ್ಕೊನ್ನಿಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷ<br>ಕ್ರಾಂಕ್ಷ್ಮಾನ್ ಪ್ರಕ್ರಾಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ರಾಮಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಷಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ ಪ್ |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| तुन-वृक्ष.<br>नेशर.<br>३२ तोला प्रमाण.                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३२ तोला प्रमाण.<br>जलेबी-मिटाई, गिलोय, कचनार-<br>पुष्पवृक्ष, किंवाच, सर्पिणवृक्ष.<br>लताविशेष,<br>महिका पुष्प<br>कुट्ड्रहोबान-पासी.<br>केउँआ-वृक्ष, सुपारी. |

20

| ,             |           |                                 |                                  |                                  |
|---------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 4             | संस्कृत.  | हिंदी.                          | मराज्ञा.                         | कनडी.                            |
| स्रिद्        | (A) (B)   | खेर्-मत्था.                     | नामांहे, मात.                    | ಪುಟ್ಟು ಮುಡುಗು. ಕಾಡ, ಚೌಡು.        |
| स्वरक्षांभैका | 14        | काटेदारश्य विशेष.               | काटेदारम् थ विशेष.               | ಸ್ಕು ಯುಕ್ಷ ಪ್ರಥಾಣೆ.              |
| स्वरभूष       |           | स्यनामस्यातबुक्ष विशेष.         | स्वनामस्यातदृक्ष विशेष.          | ಕ್ಷಿ ದೆಭವನ್ನು                    |
| खरमंगरी       | (all)     | विरिचरा.                        | खेत आबाडा.                       | 87 a co sign                     |
| A STATE       | (म)       | बन्द, रूपा, हरताळ.              | रूपे, अष्ठमबद्द्य, हरवाळ, खजुर.  | ಒ್ಯೂಚಾರವಗಿಡೆ. ಹರೆದಾಳ ಬೆಳ,        |
| 和新            | [ [ ] ( ] | एक प्रकार की आंखकी आविधि.       | कल्खापरी, कपाळांचे हाड,नेत्रांजन | ಈ ಜಿಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು<br>ಕಣ್ಣಿನ ಅಂಜನ್ಯ |
| 100           | (पु.म)    | र्यामतमाल, धत्तावृक्ष, केशर.    | क्षेतवाता, मुळे व फळे यांचे      | ಪ್ರಭಾವಣಿಕೆ, ಕೇಶರ,                |
|               |           |                                 | मदण कादितात तो पेड.              |                                  |
| 200           | (8.4)     | बिडियासंचरनोन, खाण्ड.           | बिडलेण, खडीबाखर, कचोरा,          | ತಿರೋಚ. ಪ್ರಬಗಪ್ಪರೆ, ಲವಣಭೇವ,       |
|               |           |                                 | नाबद्साखर, तुक्तडा,              |                                  |
|               |           | Ī                               | - L                              |                                  |
| गंजिक्ष       | (B)       | गजपीपल,                         | गजिंप्पट.                        | ಗಳಪ್ಪುತ್ರಿ ಅರಸಿಸ್ಟ               |
| म्जन्त        | (स्त्री)  | नागबादा.                        | लबु चिक्रणा.                     | Sinkey.                          |
| गर्व म        | (£)       | क्षेतकुमुद, विहंग, सक्द कमोदनी. | गादन, धुनाछ, भेत कमल.            | ಜಿಕ್ಕೀಕಮೆಲ.                      |
|               |           | बायुभ्क.                        |                                  |                                  |

| मंस्कृत.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मसावी.                             | दनहीं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मंग्रियी (क्री)          | नीकापराजिता, इन्दायण, नीटीको-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | हुधी, चारोळी, बेत गोकणी, काळी      | ನೀಲವಾರಿಜಾತೆ, ಕಕ್ಕನಡೆಕಾಯಿ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | यलता, ऋष्मान्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | किन्ही, भार इन्द्रावण, काळी        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                        | i de la constanta de la consta | गोक्रणीं, बारुणी, आक्षोठ,गुनाक्षी, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शेन्दणी, लघुकांबिडळ.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गायभिका [ त्री ][न हो,   | लेरका हुस, लेर, दुर्गंथ लेर,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | म्बर,                              | ಕಗ್ಗೆ ಲೀಪುರೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| गिरिकार्णिक [का] कि      | समेद मिणही इभ, कायकलता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | शीतला, भेतागीकणी, विष्णुकान्ता,    | 2003 3300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                          | विध्युभाग्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | योरखेतिकिन्ही, बटमी.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गिर्म प्रकार्भिक         | er.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गुर्गेक (3.)             | शिलानित, लाल सिनिनेका पेड,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | महिषाक्ष, आरक्तनणी, महानीट,        | ಭೂಷದ ಸುರ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | ्रामुनका पेड, इसका गोन्द गूगल है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कुसर.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गुप्तक [ का ]            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लघुकावळी,                          | ಸಣ್ಣ ಕಾಗೆ ಸೊಪ್ಪು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (E) (B)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गुप्तमील गुसमील (प्र)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गवतः                               | 200 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| गुल्ल (ची) [सी] (त्त्रा) | सहंडुकापंड, गोली, बसन्तरोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गुळवेल.                            | 1000 Land 1000 L |
| गुकार्या                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पिंगळ भेर                          | 82 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मेरिक                    | गेरूमाटी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | गेर्क.                             | ಚಾಜ್ಯ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गोत्री [गांजिहा] (ली)    | गोमा, बनस्पति, गरहेडुआ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पाथरी, गोजिहा,                     | ಹಕ್ಕರಿಕೆಗಿಡ್ರ ಗೋಜಿಕ್ಟ್ ಪಿಂಡೆಗಿಡ್ತ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गांधूय [क] (वु)          | गेंह, भेड्रेकाष्ट्रस, नारंगीका बुश्च.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | योरगहे, बारीकगहे.                  | ಗೋಧಿ, ಸಾರಂಗೀ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | THE RESERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नेन स साझे जालधारी                 | ಬಾಣಂತಿ ಬೀಳ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | שומועי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अस्य व काळा उन्हेंब्रा             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| संस्कृत.      | हिन्दु ।<br>स्वति                | म्राडी.                                                     | क्रनही.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (£)           | दुर्गंघलेर.                      | श्वेण्यलेर                                                  | ಕರೀ ಗೈರ್.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| क्रिं (न)     | हरिचंदम.                         | चार्न.                                                      | ಕಂಮಳ ಗಂಭವು.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (B)           | मन्रका पेड.                      | बाम्ळ॰                                                      | :0e:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (4)           | गोखक्.                           | नारिंग, गोखरू, मरोटे, छत्रु गोलरू.                          | 13.00 P. 10.00 P. 10. |
| (B)           | सरेर सासो, धनवृत्त.              | कमळकेसर, कांज, सिरस, धन-                                    | क्षेत्र महरूओ, स्थित, खरकार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                  | साटेस ळी, पायडा, केशर, चीपडा                                | ಸುವಿರೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                                  | करंत्र, पंटरा पित्रठा, लांबडा<br>बदिर, हरताळ, खेतिसस, सोने. | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               | भडमुन्न, दिलालु, पंथियणे इश्र,   | पांयांचे घोटे, महमीय, पिंग्डमूले                            | ಕೊರೆನಾಣ್ಯಭವ್ಯಮಷ್ಟ. ಬಿಳೀಗೆಣಸ್ತು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                  | वैक्रची घाड, हिताबळी, आतंत्र-<br>दोष, मेथिपणी,              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| िषका [क](युन) | करोट्ड्स,पीपराम्स,गांठितम, गृग्ट | गठोनाझाड, बेखण्ड.                                           | ಹಿಸ್ಪರಿ ಮೂಲ, ಗುಗ್ಗುಲ್ಲ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | शुणेडानाशक - केचित् भाषा.        | कडना सुरण, निबद्धंग, ग्र्र,                                 | ಬರುವಂಗದ ಖೆಂದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (4)           | माछीअगर,                         |                                                             | ಗಂಧಕ, ಕ್ರೂ ಅಗರು.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                                  | श्चहरीम, प्राणिविषय, शंबमा.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (3)           | संतिनेकाष्ट्रस, गंयक.            | गंबक, गोगिई, किन्नि, सरकार                                  | ನೆಂಬೈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (五)(五)        | अग्डका.                          | भेतप्राह.                                                   | ಆರ್ಥಿಗಿಡೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ी (का)        | गुङ्सकरी.                        | कांकडांचे झाड.                                              | ನಾಟಿಗೆ, ಕಾರೆ, ಹೀರೇಗಿಡೆ, ಬಟ್ಟಿಗೊರಿಕೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ( w)          | व्युची, चीटली, चिरमिटी, गुंज     | स्तरक गुंजा, प्रमाण विशेष.                                  | Merios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | इत्यादि १ रित्रमाण.              |                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|          |                                                                                             |          | ( 4                                      | 144               | )                                                                        | فالمتحدث والمتراج والمتراج                                                  | -                                                 |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
|          | <b>ಕಾಡು</b> ಉದ್ದು, ಇಸರೀ ಬೇರು ನಂಜಿನ<br>ಬೇರು.<br>ಯಳಚಿ [ ಬೋರೆ ] ಅಡಿಕೆ,                         | ,        | ब्रा <b>ध्राज्य.</b><br>७०११.            | ಹಂದನವುರ           | ಹುಳಚುಕ್ಕ, ಬಂಗಾರ.                                                         | ಸಂವಿಗೆಷುರ, ಸಂಪಿಗೆಹುವು.<br>ಟಾಳಿ ಹಣ್ಣು.                                       | ಕಾಡು ಮೆಹಸುದೇರು.                                   | स्टिश्व         |
| <b>A</b> | <b>मराठी.</b><br>रानउडीद, ईखरी, रुदजटा,<br>[घोटा] गेळ, लघुनोर, नागवळा,<br>सुपारी, मदन—सांग. | <b>4</b> | टां कळा.<br>जबस.                         | सायसणचन्दम, सुकड. | सोने, कापूर, अंतमिरी, चक्र,<br>शुण्डारोचनी कषिटा गेरु, भेत-<br>निशोत्तर. | सोनचांगा, मोठानागचांगा, धाकटा<br>नागचांगा सोनकेळ, फणसभेद<br>िषिक्छे फलाचा । | चनक, गंजपिंपळी, गन्नपिंद्यीचे<br>मळ.्नापुस. गंजा. | फलिनिशेष.       |
|          | <b>हिंदी</b><br>मण्यम, शंक्राजडा.<br>घोटिकाष्ट्रका.                                         |          | चक्तत्रड, पमार •<br>/ चणिका । चणिकात्राम | 4                 | चृक, कबीला ओषवी, जल, ह्पा.                                               | चंगाइश, चंगते क्रळ, सुनर्ण केहा.                                            | चन्य, कार्पासी, चिषिका, बच.                       | एक प्रकारका फळ. |
|          |                                                                                             |          | (g)<br>(g)                               | (H                | ලි                                                                       | (म)                                                                         | (न)                                               | <b>(E)</b>      |
| ,,, ~    | मंस्कृत.<br>[[टेका]                                                                         |          | [ <del>M</del>                           |                   |                                                                          |                                                                             | <b>(</b>                                          | 2               |
| 7.2      | संस्कृत.<br>यना (क्षी)<br>योटा [टिका] (बी)                                                  |          | चक्रपर्द कि ] (यु)<br>चलका               | वन्द्रन           |                                                                          | 42.1                                                                        | 10.<br>10                                         | चाडिनी क        |

| HEB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | 5                                   |                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.         | हिंदी                               | मराठी.                             | र्कमडी.                         |
| श्रद िय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [ ZT ] (m) | ल                                   | सुगंधजटामांसी, जटामांसी, पारंच्या  | ಜಟಾಮಾಂಸಿ.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | शतायर, कीछच्यकी जड.                 | इंस्तरी सेडी, क्षम्ळ.              |                                 |
| लस्ब मिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (स्रोम)    | जामन, जामनकावृक्ष.                  | जाब्द.                             | ನೀರಳೇ ಹಣ್ಣು .                   |
| (보)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (म)        | सुंगधवाला, नेत्रवाला, जल.           | पाणी, बाट्टा, परंळाचा भेद, जङ-     | ನೀರು. ಕಾವಂಚ,                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     | नेत, गाईचा गर्भाशय, मंदपणा.        | ನಬಡಿಸುತ್ತ.                      |
| S. Contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (표)(집)     | कमल, शंख, समुद्रफल, शिवार,          | ड्यंग, लोणारावार, कमळ, शंख,        | ಕಮಲ್ಪ ಸಮುದ್ದ ಪಲ ನೀಡುಪಟ್ಟ        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | जल्बेत, मकातेद्रुआ.                 | क्षेवाळ, माती, परेळ, जलमुस्ता,     | ರ್ನೀರಂಟಿ, ಮುತ್ತು, ಶಂಖ, ಜಲತುಂಗೆ. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     | जलमोहोइक्ष, बाकटें मुरणी, कुचला,   | <b>1</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                     | देवमात, जलवेत.                     |                                 |
| A STATE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (FE)       | आमठा, जायप्तट, मालतीपुष्पलता,       | बाई, आंवळी, शुण्डारोविनी, चूल,     | ಜ್ಜ್ಜ್ ಕೂಪ್ಪು ಜಾಯಭಲ್ಲ           |
| - , en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | क्तपीला, चमैलीबुक्ष                 | जायक्ट.                            |                                 |
| 日本語の                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (स)        | जायक                                | जायमञ्ज.                           | ಚ: ಜಿ ಕಾಯಿ,                     |
| र्षार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (£)        | जीरा                                | पीतवर्ण जिरे, शुद्धान्य.           | R(07,                           |
| मी रहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (å)        | जीरा                                | पीतवर्णजिरें, शाहाजिरें, खेतिजरें. | ಹೊಸ್ತೆ ಮಠ್ಯ ಜೀರಿಗೆ.             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (3)        | ब्रह्मायमञ्जूष.                     | प्राण, जांवकादिगण, बृहस्पति.       | B: 00 As B.                     |
| STREET, STREET | (EE)       | स्रोरटदेशमें उत्पन्न होनेवाली हर्ड, | गुल्बेट, मोहाचाइक्ष, जीवक,         | ಚಿಕ್ಷಗಾರ.                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | गिलोय, बान्दा, झैकरावृष, हरड,       | हर्तनी, जीवन्ती, कांकोबी, मेदा,    | ಜಳಲ್ಲಿ ಕಾರೋರೀ, ಅಮ್ಮತಬಳ್ಳಿಗೆ,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | डोडीइस, जीवन्ती                     | लघुहरणदोडी, बाद्गिळ, शमीबृक्ष.     |                                 |
| विद्यास्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | <b>इ</b> एसी <b>॰</b>               | झरस.                               | ಖುಡುಶಕ್ ರೆದ್ರರಸಿ                |

|             |              | 1                               |                                                             |                                          |
|-------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| संस्कृत.    |              | اقتراء                          | मराठी.                                                      | क्रमही.                                  |
| 10.3.2      | (3)          | सुहागाः                         | क्षार, टांकणखार, स्त्रांगी,                                 | ಜಿಳಗಾವ, ಕ್ರಾರ.                           |
| (a)         | —            | टेंदुकद्वस, ः                   | दिण्डा,                                                     | ತಿಗೆಡು ಮರ.                               |
| ,<br>: •    |              |                                 | 1                                                           |                                          |
|             | (H)          | तगरकाइक्ष                       | गेळ, तगर, पिडीतगर, गोडेंतगर.                                | ಬರ್ನಾರೆ ಗೊಡೇತಗರ                          |
| त्रम्बी (   | (all)        | शालवन, साविन.                   | साल्यण, बाफ्ळी.                                             | Sie                                      |
|             | (वुन)        | एमदूस, बांतकी छाल               | बायवारण, ध्यल्कमळ, काळाताड,                                 | ಹೊಂಗೇಮರ                                  |
|             |              |                                 | तमाल्पत्र, दालाचना, शशूचा त्वचा.                            |                                          |
| तरकी [का] ( | (E)          | यवागू [ जांके आदेका बनता है]    | कांजी, मख.                                                  | ಚೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡುವ                    |
|             |              | मिरित, मधुमग्रली                |                                                             | ಯ್ಯಾಗಿತ್ತ ಜೀನ್ನೆನಿನಾತ್ರಿ ಪಂತಯಿ.          |
| त्तरणी (    | ( <b>a</b> ) | घाकुबार, दन्ती¶षेड,             | कोरफड,कांदणीगथत,चिडादेवदार,<br>लघरानी ग्रेबन्ती कांटेशेयामी | ಆಸ್ತೀಕಪ್ರಾಳ, ಕನ್ಯಾಕುವಾರ.<br>ಬ್ರೊಡಿಸಿರ.   |
| dente.      |              | वेडका जाड.                      | बाडका सूट,                                                  | ನ್ನರವ ಬುಡ.                               |
| [4]         | (國)          | अगेथुवृक्ष, नयन्ती, जैन्थवृक्ष, | थीर ऐरण, देवहंगरी, वनकांकडी,                                | अस् <u>जि</u> तिह                        |
|             |              |                                 | ाशसवा.                                                      |                                          |
| क्रम्बिक    |              | इस विशेष                        | बुक्स बिशेष                                                 | 21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
|             | _            |                                 |                                                             |                                          |

| H         | रिक्रत.   |                                                                  | मराठी.                                                                           | मुन्द्री ।                                                |
|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| तार       | (å)       | ताड का पंड,                                                      | बताड, ताडश्व.                                                                    | ಹಾಳೆ ಮರ.                                                  |
| वास्त     | (4)       | हरताल, गोचन्दन,                                                  | इस्तळ.                                                                           | ಹರಿದ್ದಾಳ, ಗೋಪೀಚಂದನ್ನ                                      |
| वाहि      | (खा)      | मुई आमला, मुषली.                                                 | डोंगरीताइ.                                                                       | 15<br>15<br>15<br>15<br>15                                |
|           | [평] (편)   | तालीशपत्र                                                        | ल्घुतालीसपत्र.                                                                   | ತಾಳೆ(ಶಸತ್ತೆ,                                              |
| तिक       | (4)       | कुटजर्दक, महणद्वक्ष, तिक्तरसा,<br>कुडेका पेड, चिरतिक, कृष्णखदिर, | पडयळ, किराईत, काळाखदिर.                                                          | ಕಹಿ ಪಡುವಲ್ಲ, ವಸುಕೆಯ ಗಿಡೆ.                                 |
| तिस       | (£)       | तिस                                                              | तीळ.                                                                             | • 1250                                                    |
| तिस्त्र क | (म.प)     | पेटमें जलरहनेकायान, चोहारकोडा                                    | इन्णलेह, गुळ, शुद्ररोग, काळे                                                     | ತಿಲಕದಗಿಡೆ,ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಸ್ಕಾನೆ,                           |
|           |           | कालानोन, तिल्क पुष्पद्दक्ष, मरुआ:<br>बुक्ष, कालातिल्योंग,        | तीळ, काचलवण, पिपासारथान,<br>संचळ, तिल्कपुप्प, टिळा, अश्ववि,<br>स्त्राश्य, लासें. | ಕರಿಲವಣ್ಯ, ಬೆಲ್ಲ, ಮೂತ್ರಾಶಯ,<br>ಕ್ಷುಪ್ರಮೋಗ ವಿಶೇ <b>ಣೆ</b> , |
| निक अ     | (4)       | तिङमा तेल                                                        | तिळाचे तेख.                                                                      | ಎ೯ ನ ಎಣೆ.                                                 |
| तिस्वक    | (E)       | लोभ                                                              | हिंगणबेट, लोध,                                                                   | ಇಂಗಳಗಿಡೆ.                                                 |
| वस्य      | (अं)      | बंशलोचन                                                          | षंशलोचन.                                                                         | ಸ್ತುರಣ್ಣಿಸ್ತು.                                            |
| ब्रीद     | (#)       | छोटी इलायची                                                      | एलची, बेळश्डा.                                                                   | ಸಣ್ಣ ಯಾಲಕ್ಕೆ.                                             |
| सुरिश्र   | (4)       | तुदित्रय                                                         | तुटित्रय,                                                                        | बंध्येत्र क्ये.                                           |
|           | (毛)       | तोंत्री, काकादनीइश्व,कड्वी.                                      | दुषभोषका, कह दुषभोषका,                                                           | ಸೋರ್ವೆಗಿಡ್ರ ಸೋರ್ವೇಕಾಯಿ.                                   |
|           | [गी] (की) | असर्गंत्रकापेड.                                                  | अभगंध.                                                                           | ecteric, act were the                                     |

| /                                                                          | ( 908 )                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ಕಾಗಕೆ!</b><br>ಅಂಗರಬೇದು ಹಿಂಣಮುದ್ದಿನಗೇರು,<br>ತುಲ್ಲೀ,<br>ಕಾಡು ಹೆಸರು, ಪಟಕ,  | ತಾರ್ಗಿಗಿದೆ, ಭಾನ್ಯದ ಹೊಟ್ಟು.<br>ಮುಡವಾಳ, ಕಂಠಲೋಗ,<br>ವಾಯುವಳಂಗ, ಅಕ್ಕಿ ಚೌಳಿಕಾಯಿ.<br>ಕಾಳೇ ಹರುವೆ, ಜಿಲ್ಕರವೆ.<br>ಹುಣನೇ ಸುರೆ.<br>ನೆಲಸೌತೆ.<br>ಸಂತೀರ್ಜಿ, ಹಿಮ್ಮಳಿ, ಮೆ.ಹಾಸು.                              | ರ್ವಾಚೀನಿ, ಲನಂಗ ಜಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕೆ,<br>ಆಳಲೇಕುಯಿ, ತಾರೀಕಾಯಿ,<br>ಸೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ.                                                                                                     |
| <b>मराठी.</b><br>अक्षगंता<br>हुळ <i>०.</i><br>स्वैताशिरस, नोल्वर्ण हिराकस, | तुरट, रावसूग, त्त. केहेडा, कोडा. प्रांथा, कंटरंगिविशेष. वाव डेग, ताबूळ. तांबूळ. तांबूळ. तांबूळ. तांबूळ. तांबूळ. हुचना, टेस्पिण, घेडशी. [ तपुर्ग ] कांब डी. वाळकाचे बीज. संट, मिरी, पिष्ळी. | राट) अळपट) रास्ता, गालर,<br>दाटाचिनो, तमात्र्यत्र, एटची.<br>हरडं, बेहेटं, आंवळकटी, सुगंध-<br>त्रिफट्टा, जायफट्ट, सुपारो, त्येशं,<br>मधुरात्रिफटा, हाक्ष, दाटीम, खब्र्र. |
| हिंद्रि.<br>अपगंघका पेड.<br>तुल्सी.<br>केसेटारस.                           | धानेंकी भूसी, बहेडाका पेड.<br>केटरोग विशेष.<br>वायिवेडंग, चेंखाईकाशाक, चावळ<br>चौळाई, अल्पमसा<br>इमलोका गेड<br>तेदवाइक्ष.<br>सोप, खीग<br>सीटे, मिरच, पीपळ                                  | दाल्चीनी, इलायची, तेजपात.<br>हरड बहेडा, आमला.                                                                                                                           |
| संस्कृत.<br>तुरगंगःथ [ भा ं(ली)<br>तुरुता ः (स्त्री)<br>तुर्वर [क] (पु)    | तुष्<br>सोर्ण<br>तंडुके [ मूल ] (पु)<br>तंडुके [ मूल ] (पु)<br>तंडुके [ कि] (पु)<br>तितिणी (की)<br>तिन्दुक (न)<br>तपुष्पीज (न)<br>नापुष्पीज (न)                                            |                                                                                                                                                                         |

| H           | मंस्कृत.      | القطاء                        | मसही.                                                | क्रमही.                         |
|-------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| भू<br>स्व   | (जी।)         | ) पिनेटर, निसेष.              | स्वेननिशोत्तर, कांळ निशोत्तर,<br>पहाडमळ स्किनोत्तर.  | ಬಳ ತಿಗಡೇಗಿಡೆ.                   |
| <u>ज</u>    | (स्त्री)      | बोटी इवायची,                  | एलची.                                                | ಸಣ್ಣ ಯಾಲಕ್ಕೆ.                   |
| श्रीवण      | (a)           |                               | सुठ, मिरी, पिंगळी-त्रिकटु.                           | ಶುಂದಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಮೆಣಿಸು.         |
| इ.          | <b>(</b> म    | )   दाळचीनी, बन्कल, छाल, तज,  | करुनीदाळ,चेनी, साळ, लघुताळीस<br>पत्र, शरीराची स्वचा. | ದಾಲಚೀನಿ, ಸಿಸ್ಪೆ,                |
|             |               |                               | - LS                                                 |                                 |
| ᆄ           | (£)           | ) कुशा, कांस, दाम, डाम.       | श्वेतदर्भ, ट्युश्तेतद्भ, काशतृण•                     | ದರ್ಭೆ.                          |
| ر<br>العاري | (स्त्री)      | _                             | पछि, सर्पत्तगा.                                      | ವುರ ಆರಶಿನ, ಎಕ್ಟರಿಕೆ ಗಿಡ್ಕ       |
| लिता [ त    |               | ) શિલિનો.                     | टबटगीतपुप्त.                                         | ಕಾಡುಬಾಬಡಿ                       |
| ie.         |               | ) हाथीका मद्                  | रान.                                                 | ಆಸಿಯ ವುವ.                       |
| E           | (E)           | ) विता, भिरुषा.               | विवश, चित्रक, वृक्षिकाली, आगर,                       | ಚಿತ್ರ ಮೂಲ್ರಿ, ಗುಗ್ಗುಳ, ಕಾಂಜಿಕಾ  |
|             |               | 1                             | गुगुळ, कांजीचा भेद.                                  | ಭೇಧ. ಆಗರು.                      |
| तिम         | <u>p</u>      | ) दाडिम का पेड, अनार, इलायची. | डाळिब, त्युग्लची.                                    | ವಾಳಂಬೇ ಗಡ್ತೆ ಏಲಕ್ಕೆ.            |
| <u>क</u>    | (태)           |                               | तेल्याद्वदार, सोनिपिनळ.                              | ದೇಶದಾರು ಭುರೆ.                   |
| निकात्तर    | (E)           | -                             | रक्तरहं, स्नेतरहं.                                   | ಎ ಕ್ಕ್ರೈಪ್ರಾಲೆ                  |
| यिश्त ि     | <b>新</b> ] (星 | -                             | वीतलोध, रिण्डा.                                      | ಹಾಲು ಗುಂಬಳ್ಳ ಹೆಸ್ಕುರಾ, ಹಿಂತಾಳೆ. |

| सर्कृत.      |                  | (देश)                    | म्हाई.                                                            | क्रनहा.                                                  |
|--------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| द्रीपक्त लेख | (£)              | अजमायन, मोराशिखा.        | ओवा, आन्योरा, जिरे, केशर,                                         | ಅಜನೋವ [ನೋಮ] ಕೇಶರ,                                        |
| दीराज        | (£)              | अजमायन, हद्रजटा, अजमोहा. | सप्ताणा. मोराचा शडी<br>ओवा. रक्तवित्रक, कटीजा जीरे,               | ಆಜನೋದ, ಕಾರ್ಡನೀಜಿ, ತಗರು,                                  |
|              |                  |                          | पीतवर्णजीरे, ईडनिब्र, निब्र, अज-<br>मोद, तगर, मोरहेडी, केशर सताणा | ಜೀರಿಗೆ, ಕುಂಕುಪು ಕೇಸಂ.                                    |
| हुरक् विष    | (£)              | दूषियाब्स.               | दूर्ययुक्तश्रमः                                                   | ಡಾಲು ಜರುವ ವ್ಯಕ್ತ                                         |
| e in         | (Fight)          | हूबवास.                  | नीलदूर्ग, कापूरकाचरी                                              | तिर्वं काष्ट्रा.                                         |
| A STATE      | ( <del>4</del> ) | देगदारु, देनदारद्याः     | तेल्या देवदार.                                                    | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                 |
| ₩.W          | (12)<br>(12)     | दन्तीयुग्नः              | लघुरनी, जेगळ                                                      | ક્ષ<br>જ<br>જ<br>જ                                       |
| दंतिक [का]   | (河)              | दन्तीयुभ-                | दन्ती.                                                            | EL .                                                     |
| द्र्याण का   | (Fail )          | मुस्रीविशेष.             | बुश्राविशेष.                                                      | 1 13 %<br>3 %<br>4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| द्रमन्ती     | (ख्री)           | म्पाकानी.                | ब्रहर्गती, छघुउन्दीरकानी,                                         | ක මර්භ තන්,                                              |
|              |                  |                          | उन्दीरमारी                                                        |                                                          |
| द्राक्षा     | (III)            | दाख.                     | काळेदास, श्रेष्टमचद्रच्य                                          | ಬೆಳಗನ ದ್ರಾಹ್ಮಿ. ಕರಿಸ್ಪಾಹ್ಜಿ                              |
| द्विरम       | (A)              | हल्दी, दाह्हळदी.         | हेळई.                                                             | ಅರಸಿಸ್ಕ ಮರ ಅರಿಸಿನ.                                       |
|              |                  |                          | — A                                                               |                                                          |
| धता          | (%)              | भन्त.                    | इनेतयांत्रा, धोत्रा.                                              | चा अंक है.                                               |
| वपन          | ( å              | न(सेळ.                   | रूप गाउठ                                                          | ನಳದ್ರೆಯೆ = ಬೇವು, ದೇವನಾಳ,                                 |

| -                  |                      |                                |                         |                    |                                                        | ,      | •                            |                  | <u>_</u>       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مراجة والمراجة                                      |                                   | ***                            |                          | -                               | ******              |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| कमदी.              | ख्यूंच कार्य, चंठते, | ಕೊತ್ತು ಂಬರಿ, ಬಲಿಯಗುಡುವು.       | ನಾಲ್ಕು ಎಳ್ಳು ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರ | 30: 20 a gi        | ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಭೂಮಿ, ದಾಸಿ.<br>ಕಾಚಿ ಹುಲ್ಲು, ಕೆರಿಗಂಜಣಿ.      |        | ಕೋಳಕುಟುವು, ಕೋಳಕುಕ್ತಿನ ಗಿಷ್ತ. | ಹೊಂಗೆ ವುರ.       | ಹೊಂಗೆ ಪ್ರಕ್ತೆ. | ಹೊಂಗಿ.                  | 12 No. 12 | 85 d 2 d 3 d 3 d 3 d 3 d 3 d 3 d 3 d 3 d 3          | ಸೀಸ್ಯ ನಾಗಕ್ಕೆಸಂತ್ರ ಅಭ್ಯಕ್ಕೆ ಹುಂಗೆ | ಕೌಚ್ಯು ಹೆಸ್ತಿದಂತೆ.             |                          |                                 |                     |
| म्सादी.            | ह्म वायटी.           | धने, साळी, मूघ त्री, चारतीळमार | विजन                    | sist aient, signed | कारका, जानकरा, उपनाता, मूमि<br>रोहिसगदत, ल्खुरोहिसगदत. |        | गुलबास, कळलाभी               | क्तरंज           | करंज           | करंज, ष्टतकरंज, थारकरंज | कन्द्रिशिष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | गुन्छन्त्र, उतरणी, नाडीशाक,<br>नहका घेनडा, पत्रारी. | सिसे, त्रिष, बीजद्रम, बचनात,      | ज्ञःवंषायु, पानवेल, कथील, नाग- | केशर रक्तवर्ण अअक, नागर, | न गबला, मेरा, हास्तिदन्त नागबछी | मुरपुनाम, नागरमाथा. |
| (\$\$\frac{1}{2}\) | घाय के कुछ,          | धनिया, कैयटीमीथा, धान, चार     | तिल्यासाण.              | 1-10-4-1-          | रोहिससोनिया.                                           | <br> - | कालिहारी.                    | कं जान्त्र,      | **             | 3.6                     | मन्द्रिशंष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | नळी.                                                | रांग, सीसा, नागकेशर, पुनाग का     | इन्ध, मोथा, पान.               |                          |                                 |                     |
| संस्कृत.           | पातकी (स्त्री)       | घान्यं (न)                     | Carlotte Carlotte       | 4144 ((31)         |                                                        |        | -                            | नक्तपार [ख] (पु) | नक्तमाङ (म)    | नकाइ [इ] (यु)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भाकेका (स्त्री)                                     | नाम (पु)                          |                                |                          |                                 |                     |

| सम्कृत.                |           | विदीः                                  | मरावी.                            | मनदी.                            |
|------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| नागष्टा                | (स्त्री)  | गुल्सकरी, गीगरन.                       | नागबला, गांधेटी गाहेयामण,छेचा     | ಹೀರೆಗಿಡ, ನಾಗಬಲಾ.                 |
|                        |           |                                        | तुत्रकडी, गांहकी,                 |                                  |
| मामपुरब                | (d<br>)   | पुत्रागका पेड, नागकेशर,चंगाइक्ष.       | नायकार, नागचांपा.                 | ಊನ್ನು ಕಹಿಸುರಗ್ರೆ ನಾಗಕೇಸರಹುವು     |
| नागर (                 | (ন. খু)   | सोंट, मोथा, नारंगी.                    | पहरळ, सुठ, नागामोघ,               | ಶುಂಠಿ. ನಾಗರವೋಥಿ,ಜಕ್ಕೆನಗಡ್ಡಿ.     |
| गमी                    | (aff)     | बंध्यामकोटी.                           | बंध्याककोटी.                      | ನಂಧ್ಯಾ ಕರೋಗಿಟ್ಟಿ                 |
| नागीद्छ                | (대)       | देखी नागी.                             | प्रा नागी.                        | ನೋಡಿ ಸಾಗೀ,                       |
| गादेय                  | (म. यु)   | सैन्यानोन, श्रेतश्रुमां, बांस, जङ्गेत. | समुदमीठ, काळासुरमा,सैयत्र,बोरु,   | ಸ್ಯೆಂಧ ಲವಣ್ಯ ಕಿರೀಕಾಗಡ್ಡು, ಗೊರೆಸೆ |
|                        |           |                                        | जलभेत, नागामीय, वेत, छप्ट-        | ಹುಲ್ಲು ಜಂಬು ಹುವು. ನೀರು ಜಿತ್ತ.    |
| •                      |           |                                        | क शहे, थोर जलनेत.                 | त्य क<br>क<br>क                  |
| नारंग (                | (म. धु)   | गानर, पीयलका रस नारंगीका पेड.          | मिरवेळीचा रस, नारिंग, ऐराबत,      | ಗಜ್ಜರ್ಯ ಗಾಜರಗಡ್ತೆ, ನಾರಂಗೆಪಣ್ಣು   |
|                        |           |                                        | नारिंगक, गाजर.                    |                                  |
| गांडिकार               | (원)       | नारियल.                                | नारळ.                             | ತೆಂಗಿಸ್ಕಾರ್ಯಿ.                   |
| गले( [नाडिका] (स्त्री) | 1] (tsft) | कमछ नाडी का शाक, सातला.                | मनशीळ, मिलेता, बाजरी.             | ಕಮಲ ನಾಳೀ,                        |
| मेचल                   | (8)       | समुद्दम्ख, थेत.                        | वेत, परेळ, निंब, जल्डोत.          | ಕಣಗಿಲ ತೋರೆ. ಸಮುದ್ರಫಲ.            |
| नेदिरियक (का)(स्त्री)  | ](स्त्री) | कटेरी, इलायची.                         | स्मिणी, छघ एलची,                  | ಗೋರಟಿಗೆ.                         |
| ier :                  | (£)       | नीम का पेड.                            | दिंशाचे मूळ, जिंशाचे झाड.         | ಜ್ಞೆ ಶಿಸ ಶುರ                     |
| मंग्रीह (ही)           | (स्त्री)  | निर्मेग्डो, मेउडो, सम्हाख,             | भातिनेगुण्डा, रानिमेगुण्डा, काली- | ಲಕ್ಷಿಗಿಡ. ನಿರ್ಗಾಂಡೀ.             |
|                        |           | . सेंद्रुआपि,                          | निग्उडी काळां निग्उडी.            |                                  |

| संस्कृत    |         | (हैंदी.                      | मराठी.                             | कनदी.                                                                      |
|------------|---------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| निषंक      |         | अभव.                         | रीष्यमाश्री, अज्ञन.                | ಆಬ್ರಕ, ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ.                                                         |
| नियोक      | (B)     | साप की केचली, थिंब.          | सर्गार्चा मेग.                     | ರ್ಷಾಬಿಸ ಸರೆ.                                                               |
| निया       | (ध्री)  | हलदी, दाहहत्दी.              | हळर, दास्त्यर.                     | मुद्दा, क्षारेत,                                                           |
| नीलमाणिका  | (3)     | नीलम्.                       | मीत्यान.                           | 20 CO CO                                                                   |
| नीकांजन    | (4)     | शुक्रशुर्मा, त्रियाः         | निळासुरमा, मारचूट,                 | ี้<br>เกา<br>เกา<br>เกา<br>เกา<br>เกา<br>เกา<br>เกา<br>เกา<br>เกา<br>เกา   |
| मोखी       | (FE)    | नीलका पेड.                   | शरपुलाकृतीच्या झाडापाम्न गुर्ठा    | ಗೊರುಟಗಿಡ, ನೇಲಿಗಿಡೆ.                                                        |
|            |         |                              | उत्पन्न होत्ये ता ल्युनीळी, निळी   |                                                                            |
|            |         |                              | निर्गुण्डी, सिह्दिपिर्ळी नीललोह,   |                                                                            |
| ,          |         |                              | कपील, शुहरोग, लासे.                |                                                                            |
| निष्ठित्यक | (H)     | नील कमल.                     | नीलोगक कमळ.                        | ಭ(ಲಕ್ಷಮಲ್ತ                                                                 |
| नृत्यक दिक | (4)     | इश निशेष.                    | बुस विशेष.                         | 1.<br>1.<br>1.<br>1.<br>1.<br>1.<br>1.<br>1.<br>1.<br>1.<br>1.<br>1.<br>1. |
| जैंद       | (B)     | अमलतास.                      | थोरबाह्या.                         | 76 T                                                                       |
| न्यसङ      | (3)     | अमलताम, वित्निष्टिक्ष.       | थोर बाह्या, रांजणी, खिरणी.         | ಹೆಗ್ಗೆಕ್ಕೆ, ಬರಣೀವುರ,                                                       |
| न्तद्वम    | (å)     | देखो जुगतर.                  | पहा सुरत्त.                        | 13                                                                         |
| निवृक्ष    | (a)     | 66                           | पहा नुगतर.                         | "                                                                          |
| ङ्गाद्रिय  | (6)     | 93                           | पहा नुपत्र .                       | 33                                                                         |
| া          | (표)     | पिसात्र बाहर करनेकी सलाई     | डांळे, मूळ, मंथनरःजु.              | ಮೂತ್ರ ನಿರ್ಗಮನ ಪಿಚಕಾರೀ,                                                     |
| -पश्रोध    | (स. प्) | बड का पत्ट, बड का पेड, छोंकर | वड, अदिरकानी, बांब, कडुर्गिब, यता- | ಆಲದ ನುರ, ಬೆಣ್ಣೆ.                                                           |
|            | )       | बुक्ष, मोहनास्य औषधी.        | णमिय,बाळन्तानिय, हविषे, लिमडो.     |                                                                            |
|            |         |                              |                                    |                                                                            |

| सम्बत्त.    |        | lîtî.                          | मराडी.                            | क्रनही.                                                                                |
|-------------|--------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| पटोख        | (£)    | प्रबंद.                        | कडु पहुबल, गोडपहुबल, बस्त्र,छिट   | चित्र संबंधि, सब्राध                                                                   |
| बराखिक      | (甲)    | कासमर्वृक्ष, काप्तिश्व,        | कडु ५डबळ, कापूसचे झाड.            | ಕಹಿ ಪಡವಲ್ಲ ಹತ್ತಿಯುಮರೆ.                                                                 |
|             | (स)    | म् डमे प्डमल.                  | सोन पडवळ.                         | ಕ್ರಹಿ ಪ್ರಮೇಲ್ಯ                                                                         |
| In last     | (편)    | कचनारका पेड दालचीनावा पत्र.    | तमान्यत्र, त्युतालीसात्र, मागनेल. | ಎಲೆ, ಲಸಂಗ, ತಮೂಲಸತ್ರ.                                                                   |
|             | (Fail) | हरट, सिधिनी, गुरुभाडु, बनककोटा | हतंका, बाझकटोली, गोड शेदाड,       | ಆಳಲೀಗಿದೆ.                                                                              |
|             | ,      |                                | क.डु शेदाड, मृगुदनी.              |                                                                                        |
|             | (H)    | पद्माख, क्ठ आंपाध.             | प्यक्ताष्ट्र, काष्ट्र, कमठावृक्ष, | 13<br>13<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18<br>18 |
|             |        |                                |                                   |                                                                                        |
| व्याम हयं   | (म)    | कमल नेशर.                      | क्तमळकारा.                        | वद्यां ७ वं ( प्रते                                                                    |
| <b>प</b> नस | (3)    | मटेल, मटहर.                    | फणस, ख्दफणस, कंटकब्स,             | ಹೇಸಿಸಿಗಿದೆ.                                                                            |
| प्यष्कागव्र | (H     | मुहागेका चूर्ण.                | टानण खार.                         | ಟಂಕಣಪಾರೆ, ಬಿಳಗಾರೆ.                                                                     |
| पयोद        | 3      | मुस्तक, मोथा,                  | मेब. मोथ                          | ತುಂದವರುಗು.                                                                             |
| पयोहर       | (न)    | कमल. समुद्रलयण, जल्बत.         | कमळ समुद्रत्वण, जल्बेत.           | ತಾವರೆ. ಸಮುದ್ರಲವಣ, ನೀರುಜಿತ್ತ.                                                           |
| व्हर्ष कि   | ( 뉴 )  | पालसा, परुपाः                  | कालसा, भुयधामण,                   | ಪಾಲಸೆಯೆ ಕಾರು.                                                                          |
| Asiah       | (£)    | दाक-प्लास्ट्रश्न.              | फळस, कापुरकाचरी, तमालपत्र,        | क्या मार्थ में में में प्रकार खेल्दी.                                                  |
|             |        |                                | पाने, भुयकोहळा, हिरेशा.           | a distance                                                                             |
| पलाष्ट्र    | (£)    | व्याज.                         | कांदा.                            | क्षेत्रक.                                                                              |

| संस्कृत.  | ar-      | हिंदी.                                | मराज्ञी.                                                                   | * क्रमही.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारक      | (म. यु)  | पाडल के फूल, गुलाब के फूल,<br>आशुधान  | ब्रीहिषान्य, पुनाग, रुवुंगिर्देस,<br>पाटलापुष्प.                           | ಹಸರು ಕಾದ್ರಿ, ಮೆಕ್ಕೆಮರೆ, ಗುಲಾಬ<br>ಹೊವು.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पांटकी    | (মৌ)     | <b>क</b> टमी, मोखा, पाड <b>ल.</b>     | काळीकिन्ही, भुषचप्प, रक्तपाइछ,<br>काळा मीरवाक्षकु, रक्तथ्रीध,<br>रागरगोटी. | ಕೇ ಕಿಲಗೆ, ಉತ್ತಲ್, ವುಕ್ಕೆಮೂ,<br>ಗಜ್ಜಗದಕಾಯಿ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वाडा      | (स्त्री) | पाठ.                                  | पाहाड मूळ•                                                                 | ಆಗರು ಶುಂತ್ತಿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पानिकचरी  | (न्नी)   | जलकाचरी.                              | पाणिकाचरी,                                                                 | ಜಲಕಾಡರೀ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पारावत    | (2)      | पान्सा, दरना.                         | वास्त्रा, फाल्सा, हे.ह.ड, साराग्ड,<br>निळासुरमा, अश्वसुरा, एवनीबुस.        | ಪಾಲಸೀಕಾಯಿ, ಕಬ್ಬಿಣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| पारी      | (報)      | जायपत्री.                             | जायपत्री, पनाग, नत्रीयनाः                                                  | ಜಾಯಪತ್ರೆ, ಸತ್ತಿ, ಪರಾಗ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पारि मद्र | (£)      | फाहद, नीम का पेड, देवदार,<br>घूपसारक. | कडुनिंब, देवदार, पागारा, कोष्ठ,<br>प्राजन, सरङ्खरार, निंब.                 | ದೇವದಾರು, ಬಾಳಂತಿಜೀಫ್, ಬೇಫು.<br>ನಿಷ ಬೇಫು.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नावर      | (8)      | चीताबृक्ष.                            | चित्रक, हिंग्ळ.                                                            | ಚಿತ್ರಮೂಲ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पितु      | (£)      | कार्यास दो तोले परिमाण,<br>कुष्टरोग.  | कापूस, कायसाचे मून, आरक<br>कापर्श, कुष्टरोग,                               | ಸ್ತತ್ರಿ, ಹತ್ತಿರುನೂಲು, ೨ ತೊಳೆ<br>ಸರಿಸುಣ, ಕುಸ್ಮ ಭೇದೆ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| गिनुमन्द  | (g)      | नीम का पेड.                           | कडुनिय, बाड्यानिय,                                                         | រូវ ខ្មែរ ខេង ខ្មែរ ខេង្ម ខេង ខ្មែរ ខ្មែង ខ្មែរ ខ្មែង |
| विष्याङ   | (पु. म)  | तिट की खठ, सर्सी की खट, होंग,         | पेण्ड, शिलारस, हिन, जर, तिल.                                               | ಹಿಂದು ದಯ್ಯಪನಾಡುವ ನುಗ್ರ<br>ಶ್ರಾವಾಗ್ಯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |          | शिलाजिन, शिलारस, केशर.                | करक, केशर.                                                                 | ಕರಕರಸ, ಕಾಂಗ್ಯ ಎಳ್ಳಸಲ್ಯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                       | nonPress                  |                                                          |                                              |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| संस्क्रम.             | हिंदी.                    | म्।इं।                                                   | क्तनही.                                      |
| र्षपत्नी (स्त्री)     | ) विभक्त,                 | पिंपळो, कानाचा पाळाचा रोग.                               | ಸ್ಥ<br>ಕ್ರ<br>120<br>120<br>120              |
| N. P.                 | व्रिट्ट, इनदीदल, गजदील.   | पिंपळी, बनपिपळी, गजपिंपळी.                               | ಪಿಪ್ಪಲಿ, ಕಾಡುಪಿಪ್ಪಲಿ, ಗಜಪಿಪ್ಪಲಿ.             |
| विष्यका [क] (य        |                           | डोळगांचे श्रेबुबुळाग्राचा गोग,<br>बंडा, तिलक्नुट, देड.   | ಆಲವ್ಯರ್ಧೆ ಒಂದು ದಯವಾಡುವವು<br>ನೇತ್ರ ರೋಗ ಏಶೇಷ್ಕ |
| मिल्नक (पु)           | ) विद्यस, आखरोट,          | अमीट, पीलुडा, किसपेलाचा इस,                              | ಆಮಟ nd.exagler, nate                         |
|                       |                           | कंजुकशाक, तळहात, रसाणु,<br>अस्थिखंदविशेष, छघुपीपल्बुक्ष, | ಹಣ್ಣು, ಜೆಟ್ಟಿದಗೋನು                           |
| पुट (न)               | ) जायमल, गज्युट इत्यादि.  | सुद्रमोथा, औषभास पुट देतात ते,<br>जायफळ, केनटीमोश,       | ಜಾಜಕಾಯಿ.ಪುಟಸಂಕ್ಕಾರ. ಮುಸ್ತಿ.                  |
| ब्रात्र्यो (सी)       | ) बनस्पति विशेष.          | प्रमेय पीडिका रोग, बारांग्र्ळ,<br>वनस्पति बिरोष.         | 21 22 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24    |
| षुनर्नेषा (स्त्री)    | ) विष, खपरा, रक्तपुननंबा. | भेत, रक्त, नील पुनर्नश [खापऱ्या]                         | शस, मैं की श्रुप्रमां                        |
|                       |                           | भेतपुननेवा, घोर.                                         | ಗೋಳ್ತಿ ಶ್ವೇತಪುನನ್ನವೆ.                        |
| (B) Hills             | ) विनामवृक्षः             | भेतकमळ,जायमळ, कहवेडण्डीचा                                | ಸುರ ಹೊನ್ನೆ, ಬಿಳೀಕಮಲ್ಲ ಜಾಯಫಲ                  |
| •                     |                           | इस, सुरपुनाम, सुरंगी, मोडी उण्डी                         |                                              |
| युष्पक्षांक्रमी (बां) | ) तुर्द, लोकी,            | होडकी भोषळा,                                             | ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಚೀನಿಕಾಯಿ,                          |
|                       | 2 000                     |                                                          |                                              |

| •          |                  | 3                                      | (                                                           | •                                                       |
|------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| सर्कत.     |                  |                                        | मरादी.                                                      | कमदी.                                                   |
| प्रतिक     | (å)              | प्तिकरंज, दुर्गधकरंज, कांटाकरंज,       | वाणेरा हरंज, विष्टा, करंज,                                  | ಕಪ್ಗೆ ಗಿಡ್ತೆ.                                           |
|            |                  |                                        | अमृत्य मान्य.                                               |                                                         |
| मूरिकरंग   | (å)              | देखो-मृतिक.                            | मणेरा करंज.                                                 | ತಕ್ಕುಗಿಡೆ.                                              |
| भेच कि     | ( <del>B</del> ) | मुचुक्रन्त्व्स.                        | भक्षणीयकन्द.                                                | ವೈಕ್ಷವಿಶೇಷ. ಕಂದಭೇವ                                      |
| पंचछदण     | (H)              | कवियानोत, संधानोन, समुद्रनोन,          | डगण, टंनज, सेनन, मोद्रिद,                                   | ಉಪ್ಪುಸೈಂಭನ್ಯಲಭ್ಯು, ಸಮುದ್ರ ಕ್ರಾ ರ<br>ಸಂಚರ್ಗಾತ್ರಿ ಕರಿಸುವು |
|            |                  | विरिधासिचरनाल, फाछानाल,                | सम्बद्धः                                                    |                                                         |
| पिंद       | (3)              | बोल, शिलारस, आंड्हुल, मैनफड<br>का बन्ध | होखण्ड, रक्तमेळ, जासन्द, ऊर्<br>पोहाद,शरीर,कोखेत या आइनंशीत | ಶಿಲಾರಸ ಬಟ್ಟಲೋಹೆ. ಮೈನಫಲ                                  |
| - Charles  |                  |                                        | व मानेखाली गोल्या आहेत त्या,                                | solen gamerasis og mele                                 |
| पिंहीत (क) | (4)              | मैनक्टइस, तगर, तुल्सीभेद,              | गेळ, मरबा, तगरभेद,                                          | ಬನಗಾರೆ, ಮರುಗ್ಕ                                          |
|            |                  | पिटांतमब्सः                            |                                                             |                                                         |
| पुंडरीक (  | (न, पु)          | सरेर्कमङ, कमङ, एक प्रकार के            | ऊंस, रिमाचा किडा, भ्रेतकमळ,                                 | ಬಿಳೀಕನುಲ್ಕ ಕರ್ಮ, ಒಂದು ನಿಧದ                              |
|            |                  | आम,र्यनाइस,एक प्रकारका कोढ,            | दनणा, भातकुषरोग, कमळ, पुण्ड-                                | ನವಾರನ ಹಣ್ಣು, ಪನ್ನು ಕುಷ್ಕಳ್ಳದೆ.                          |
| ,          |                  |                                        | रीकश्चभ, साळीभात.                                           | etu).                                                   |
| मग्रह      | (b)              | अमलतास भेद.                            | लयुनहामा हरिपारप, सुनर्ण, रउनु.                             | ಕೆರಡೆಕ್ಕ್ಕ್<br>ಚಿತ್ರಕ್ಕ                                 |
| 13° br     | (2)              | वारा.                                  | पारा, जीव, धनी,                                             | ಸಾರದ್ಯ ಸಾವರಸ್ತ                                          |
| प्रनाङ     | (å)              | म्ंगा.                                 | गोंगळे, नोनळीपाने.                                          | 8<br>रह                                                 |
|            |                  |                                        |                                                             |                                                         |

|          | ( ७८५ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * कनदी.  | ಬೊಳಗೆ ಹಣ್ಣು, ಹತ್ತಿ. ಚಟ್ಟ ಹರಳುಗಿತ, ಸೀಲಕಮಲ್ಕಮುಡಿ ನಾಳ, ಜಯಂತೀ. ದೊಡ್ಡ ಯಾಲರೈ, ಬಳೇ ಮೆಣಸು, ಕಗ್ಗ ಲಿಗಿಡೆ, ಪರೋಗ್ಗ ಲಿಗಿಡೆ, ಪರೋಗ್ಗ ಲಿಗಿಡೆ, ಪರೀಕಾಯಿ. ಬಿಲಪತ್ರೀ. ಮುಹುಫಲ್ಯ ಮಾದವಾಳ್ಕೆ ಮಾರುಕಾಯು, ಪರಿಯೆ, ಮೂಡ್ಡ ಕಟೇಲೀ, ದೊಡ್ಡ ಕಟೇಲೀ, ದೊಡ್ಡ ಕಟೇಲೀ, ಪರ್ಯೆ, ಪ್ರಗ್ನು ಲ್ಲು. ಹೊಸ್ಟೆ ಮರೆ, ವಿಷಯಸಾರ, ಮಧ್ಯಾಪ್ತ ನಟ್ಟಲೀ, ದೊಡ್ಡ ಕಟೇಲೀ, ದೊಡ್ಡ ಕಟೇಲೀ, ದೊಡ್ಡ ಕಟೇಲೀ, ಮೊಡ್ಡ ಕಟೇಲೀ, ಪ್ರಗ್ನು ಲ್ಲು. ಹೊಸ್ಟ್ ಮರೆ, ವಿಷಯಸಾರ, ಮಧ್ಯಾಪ್ತ ನೈಕ್ಟ್ ವೈಕ್ಟ್. |
| मराठी.   | बोर, कुहिली, रक्ततायशी, घोटीबोर<br>नागोळ, मज, रानताग, मोदिनी,<br>महासगंगा, विङंग, जयन्ती,<br>खेतामेरी.<br>खेर का झाड.<br>विङ्ठोण.<br>भेतशेगबा, विक्रंश.<br>महाळुंगा.<br>नायफळ.<br>वरणार, चोपचेसी.<br>थोर डोंग्छी, छहान डोरखी.<br>धुर डोंग्छी, स्ट्रान डोरखी.                                                                                                                                          |
| हिंदी.   | नेरी का पेड, करास काँछ.<br>सिरंदी.<br>सिरंद भिरच.<br>खेर का पेड.<br>बिरिया सीचरनोत.<br>बहैडा बृश्च.<br>हांगपत्री.<br>विज्ञाग नीबू.<br>जायफल.<br>विवास.<br>वेदी कटेली, बड़ी कटेली.<br>विजयसार, दुगहरिया का बृश्च,                                                                                                                                                                                      |
| संस्कृत. | बहुत्व (स्त्री) बहुत्व (स्त्री) बहुत्व (त्र) बहुत्व (त्र) बिक्रा (त्रिन्ता) (स्त्री) बीजक (बीजक) (यु) बीजक (बीजक) (यु) बुजकत्व (बीजक्रा (स्री) बुरुक्छनाकिका (स्री) बुरुक्छनाकिका (स्री)                                                                                                                                                                                                              |

| )<br>   |                    |                           |                       |                                       |                              |                                                          | ( 961 | ,                                       |              | -                |                   |                        |                          |             |                  |
|---------|--------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------|------------------|
| क्रनदी. | ್ಕೆ ಸಾಂಭಾಗ್ಯ       | ಕ್ರಹಿ ಶೋಡ್ತೆ,             | <b>ತೆ</b> ಸಂಶೇ ಹಣ್ಣು. | ಸೋದುಲಕ್ಕೆ ಭಾರಂಗೀ, ಹನೆಗೊನೆ             | ಸೊಪ್ಪು, ವಾರಾಹೀಕಂದ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀ, |                                                          |       | ಪಕ್ಕಿನಗೆಡ್ಡಿ, ತುಂಗೆಗೆಡ್ಡಿ, ಕೊರಶಿಗೆ.     | ಗೇರುವುರ.     | todone.          | संत्री छुष्टीहर्ष | with the .             | ಗಿರಿಕರ್ಣಿಕ್ಕಾ ಕಂದವಿಶೇಷೆ. | ನೆಲಬೇವು.    | ಪುಜಸತ್ರೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ |
| म्तारी. | तोंडली बेल         | विंगी गोइ, व कहुत्संख्छी. | पहा भिनी.             | चान्द्वेछ, मारंग, कारियणैकोशी-        | बिरीचा कारा, मच्छासी, जासी,  | तिळकण, बाब, धार मालकागाणा<br>सोम,                        | -     | नागरमोथा, इन्द्रजव, कमळ, सरक<br>देवदार. | विषया.       | भारंग            | कन्द्रतिशेष       | भ्यमो <b>हो</b> ळा     | गिरिकार्णिका, कंद्विशेष. | किराइत.     | मोजपत्रकृक्ष.    |
| ſŝĠ.    | कडुआ कुदुरीका बैंख |                           | -                     | सोम रछी, महात्योतिष्यती, मत्त्याक्षी, |                              | सामलता, बंडा मालकागना, मछठा,<br>बाराह्यिक्ट, हुल्हुलशाक. |       | मागरमोथा भर, देवदार                     | मिखानेका पेड | मारंगी, महानेटि. | कान्द्र विशेष.    | विदारी कन्द,           |                          | चिरायता.    | मोजपशक्क         |
| मस्कृत. | (क्षिक्सा)         | स्नि (विन)(स्त्री)        | (संविद्या (ब्या)      | जारही (स्मी)                          |                              |                                                          |       | मह्म (न.पु)                             | महातक (पु)   | ्माझी (सी)       | मुक्तणीं (स्त्री) | भूक्रुष्मांड (डी) (सी) | मूषरक्षिंका (स्त्री)     | भूनिम्ब (3) | भूजे [पादप] (पु) |

| कनदी.    | ಗಣಸ್ತುಗಿತ್ತೆ.   | ಪ್ರಕ್ರಾಶೀಸ, ಬಚಾರಿ. | ಲತಾ ಏಶೀಸ್ತ್ರ | ಜಿಟ್ಟ ಡಜರಿ, ಭೃಗುವುಪ್ಪ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ಆಭ್ರಕ, ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ, ಲವಂಗಣಿಕ್ಕೆ | ದಾಲಚೀನಿ, ಕಾಪಂಬಿ. | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | ಗರಗದ ಸೊಪ್ಪು. ( ಕಾಡಿಗರಗು)     | ಭೃಂಗ ಸೂೀಡ್ತಿ |   | ಕ ರಸ್ಕ<br>ಕ್ರಿಪ್ಕ<br>ಕ್ರಿಪ್ಕ<br>ಕ್ರಿಪ್ಕ | ಮಣೆ ಶಿಲ್ತೇ. | ವುತ್ತೂರ್ ಯಚೀರು. | ಹೊಳ ಗೊಸ್ತೆ, ಸೋಮಲತ್ತೇ            |                                    |            | ya AG |
|----------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|---|-----------------------------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|-------|
| महार्थ:  | केंड, मांकडक द. | इश्वितिष, मूशिरीष, | लता बिरोप.   | भूगुब्ध.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अभक, दालची, दार्डा दालचीनी व  | माना, वाघनलः     | witt                                  | माना, मिष्ठापाना, दाळांचेनी. | महा मेंग     |   | भिषद्धी.                                | ममशीळ॰      | धत्रेची मृळ.    | मंडरदुर्ग, बाही, कांगोणी, छन्ज- | इसळी, महाराष्ट्री काम्म्याचा मारा, | . सीमल्ता. |       |
| हिंदी.   | सक्तरकार,       | क्शिविशंप, मुशिरस, | ल्ला निरोष.  | स्रोह्सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अमृत दालचीती.                 |                  | अतीस, बड़ हा पैड                      | भांगरा                       | देखों मंग    | H | <b>भी</b> पल.                           | मैमाशिल,    | भत्रीमी बड.     | मछेडी औपत्री, सीमलता, मसी-      | पास, गोडरद्व, इल्डुस्कार्क.        |            |       |
|          | (Fall)          | (2)                | (tall)       | (E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (म)                           |                  | (g. aft)                              | (E)                          | (3)          |   | (#J)                                    | (48)        | (म)             | (wit)                           |                                    |            |       |
| मंस्कृत. | मुक्रकरा        | म्बिरीव            | iidi.        | The same of the sa | मंत                           | ,                |                                       | partie.                      | 4            | * | मैंगधी देव।                             | Heiler.     | भ्यमुख.         | मत्स्याप्ता                     |                                    |            |       |

| -       |                                 |                                 |                             | ·                             |                                       |                         |                             |                                 |                     |             | <u>,                                     </u> |                                |                              |         |                          |                                                 |                            | ابحساناتور                     | -               |
|---------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| क्रनरी. | ಮತ್ತೂರಿ, ಅಂಕಲಿಗೆ                |                                 | •                           |                               |                                       | ಸ್ಟುಗ್ರಾರೆ, ನೋಡಿ ಸುವನ್ನ | ಶಿರ್ದೇಶಿಸ್ಪ್ರಪ್ಪ್ ಸುತ್ತಿಗೆ. | ಶಿಶ್ಚಿ ಕ್ರಸ್ತರ್ಯ<br>ಬ್ರೀಪ್ರರ್   |                     | ತ್ಯಾಡದ ಮರೆ. | ಕ್ರಾಪ್ ಸುಗ್ರಿ.                                | ಇಪ್ಪೆ ಅಾಯಿ ಕಾಡುಬಹೆ, ಕಿರಹಾಲೇ    | ಸೊಪ್ಪು, ಗೋರಕ್ತು              |         | ಇಸ್ಟೇ ಮರೆ.               | 11 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | ಸವಿಲ್ಯ, ಓಮ್ರ ಅಸಾಮಾರ್ಗೆ     |                                |                 |
| मराडी.  | गेळ, मेण, खेर, बोतधोत्रा, इन्द, | बक्ळ, मधुमिषिका, अंकोल, दनणा,   | कावळाशस्य, कोशाम्र, कारिंग, | साखदेवदार, विंडीतक, कोशातकां, | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S | पहा मह्न                | मोगरी                       | मोहाचा इक्ष, गोंड कोष्ठ कथ्यंट, | मच, उदेष्ठीमच, मेण. | ताड युभः    | गोडभेत शंगवा, रक्तशंगवा.                      | लघुहरणदोडी, उयेष्ठीमभ, रत्तला- | जाळु, क्षारमोरदेल, पिडलक्री, | मो खेट. | ज्येष्ठीमध, मोहाचाबृक्षः | मनशिळ.                                          | भेत आघाडा, अजमोद, नीत्मेट, | कोळिला, गंया, कांगळा, मोग्चुक, | मोरशेडा, औषधां. |
| रिद्धः  | धत्रा, लेर का इस, देराइस,       | मौलिसिरीका पेड, मीम मैनफलबृक्ष, |                             |                               |                                       | देखी मर्न               | मक्षिका.                    | मुलहटी, रांग.                   |                     | ताल बृक्ष.  | मधुसेंजन.                                     | मुल्हटी, जीवन्ती, चुरनहार, लाल | रंग का रजाव.                 |         | मुलहटी, महुआबृक्ष.       | मनशिङ, मैनशिङ,                                  | मोर्गशिखा, चिरचिरा, अजमोद. | अपामार्ग वृषः                  |                 |
|         | (8)                             |                                 |                             |                               |                                       |                         | (ख))                        | (3)                             |                     | ( em)       |                                               | ( est)                         |                              |         | (4.3)                    | (युक्ती)                                        | (3)                        |                                |                 |
| संस्कृत | मद्रम                           |                                 |                             |                               |                                       | मद्भक्ष.                | मदयमितका                    | महाक                            | -                   | मधुरामा.    | मध्रिक्                                       | महस्रम                         |                              | -       | मह्म.                    | मन्दिश्चला                                      | महोर                       | )                              | Managh Alb ()   |

| संस्कृत.  |          | 100                              | मराठी.                                                     | कन्दी.                                                 |
|-----------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| बज्ञ.     | ( & )    | तालमनाना, समेर्कुरा, सेहुंदब्ध.  | हाडसंभी, बाळा, हिरा, स्वेतदर्भ,                            | ತಾಲಿಸುಖಾನಿ, ಬಿಳೇದರ್ಭೆ, ಮುಂಡಿ<br>ಗಳ್ಳಿ ಕಾವಂಚ, ವಜ್ಜ ರಮರನ |
|           |          |                                  | रगाजक, ल्युराळचा वृक्ष,<br>नवसागर, वैकान्तरान, षाश्वाह्या, | ರ್ಷಬ್ಬಿದವು.                                            |
|           |          |                                  |                                                            |                                                        |
| बज़ी.     | ( 48 )   | शृहाकामेद, हडांकरी, मिन्नोय.     | निवडुंग, गुज्ञेळ.                                          | ಕಲ್ಪ್ ಗಿಡ್ಡ ಅಮ್ಮ ತಬಳ್ಳು.                               |
| म्झीसता.  | (ef)     | हा बसुली.                        | हित्युदीः                                                  | द्रायम्बर्धिः.                                         |
| बटपत्र.   | (4)      | सफेर बननुल्सी.                   | भ्रतआजगला,                                                 | सर्दर असब्धिर.                                         |
| id.       | (स्त्री) | गौरीसर, कच्र, असवरग्र,           | काषुरकाचरी, रष्टका िक्षी, स्तुषा,                          | ಕಂಟಕರ್ಷ, ಕರಡಿದ್ದೆಲ್ಲು,                                 |
| ,         |          |                                  | नययपू ]                                                    |                                                        |
| ध्यापीत   | (표)      | कचोर.                            | कचोर, कचरा.                                                | ಕಡ್ಡು ಗಂಧಕರ್ಚಿದ್ಯಗಂಟಕ್ಷೋರೆ                             |
| <u>(</u>  | (A)      | बनम्ग, मोठ, पित्तवापडा, चीनायान, | पित्तपाउडा, वन्या, रामस्ग,                                 | できない みず                                                |
|           |          |                                  | शरपर्णिका.                                                 | 3                                                      |
| बर [णा] ज |          | ब्रातातृक्ष.                     | तुरी, बायवरणा, उंट, बुत्पण, बांर.                          | ವಸಲೆಯ ನಿಡ್ತೆ                                           |
| 1501.     | (a)      | ब्रानाइस.                        | वायम् ता।                                                  | NAC CALL                                               |
| त्ताटिका. | (해)      | कोंडी, कमल्कंद्र.                | क्तवडी, गुरुवास, क्रमलक्ष्मिता.                            | ಕ್ಷಣ್ಣೆ ಕನುಲಕಂದ.                                       |
| ITH.      | (B)      | मोया, मेठी, कन्द्तिशेष.          | हिरा, भदमोथ, रानडुकार,शिद्यमार,                            | ಕೊರೆನಾರು, ಭರ್ಷ.ಸ್ತ್ರಕಂದಶಿಶ್ಯಿಸ                         |
|           |          |                                  | हुकारकन्द, हुकार,                                          | )<br>)                                                 |
| ब्रिंग.   | (四)      | विष्खप्रा, सांठ.                 | गदपूर्णा, रक्तपुनर्मेत्रा, बेड्क, इंद-                     | ಪೀತ್ರ ಬಿಲ್ಲಡಕ್ಕು                                       |
|           |          |                                  | गोपकटिक, वीरवाहुटों, खेतपुषर्नश                            |                                                        |

|  | संस्कृत. (न) दाळचीती, तेजगात.  पका. (स्ती) छोटी.  पका. (स्ती) छोटी.  पक्षिण्डा (स्ती) वायुची.  पाड़ीचे [पाड़िन ] (स्ती) वायुची.  पाड़ीचे [पाड़िन ] (स्ती) वायुची.  पाड़ीचे [पाड़िन ] (स्ती) वायुची.  पाड़िन (स्ती) के व्युआशाक.  पिड़िन (स्ती) सिनिनी.  पिड़िन (स्ती) सिनिनी.  पिड़िन (स्ती) सिनिनी.  पिड़िन (स्तिन) देखो निड.  पिड़िन (सिन्न) वायुचिड़ा. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ties a                         | ile.                          | en A                             |                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| बिहारी (खी)                    | विदारिकट. शालवन. एक प्रकार    | भगकाहोत्रा, सत्योग, कर्णपादी-    | Methody, andon.                                    |
|                                |                               | रोग, सुनर्चेला, वाराही, श्लीर-   | ಕಂಪರೋಗ ವಿಶೇಷ್ಟ                                     |
|                                |                               | कंकांळी, अजुन, प्रदत्रि.         |                                                    |
| निमीतक (पु. न)                 | महेडा स्था.                   | मेहेदा.                          | ಕಾರೆಣಿತ.                                           |
| मिछंग (म)                      | बाय्यिङ्ग,                    | वायविहंग.                        | ವಾಯಬದಿಳಂಗೆ.                                        |
| विद्याली स्त्री                | अनमाद.                        | अजमोर, ओना.                      | ವೊನೆಸು.                                            |
| विष्यदे [वी] वा (बी)           | गंगेरन, ठालक्षलका दण्डोपल.    | नागबला                           | ನಾಗಬಲ್ಲಾ.                                          |
| विषत्त (पु)                    | कु। चेला हुस.                 | निषष्ट्रभ, कुचला, काजरा.         | ಕಾಸರಕಾಯಿ, ಕುಸರ್ಕ.                                  |
| विष्णु क्तान्त] (जी)           | कीयछ, यिष्णुक्तान्ता.         | काळीगोकर्णी, विष्युकात्ता,वाराही | ವಿಷ್ಣು ಕ್ರಾಂತ್ರಿ                                   |
| [ שנובנו                       |                               | नील्हांखपुषी.                    |                                                    |
| ब्रार्साध्रेष (ब्रारह्नमा (पु) | कोहब्स,तालमखाना, भिलाबेका पेड | त्रियया, यल्कानरु, अज्ञेनसार्डा, | ಪಾಲಿಸುಖ್ಯಾಸ್, ಕೆಂಪುಸುತ್ತಿ, ತೊಡಿ                    |
|                                |                               | बेलगूर,समबाण,काळाबाळा,विषळा      | ತ್ರುತ್ತ, ರಾಮಸಿಸು ಗರಗಲ್ಪ<br>ಕರೀಲಾಪಂಚ, ಕರೀ ಬುಳಡಬೇರು. |
| मुद्धारक (पु)                  | विभाराइश.                     | बस्तारा.                         | ಆನಂತನಗೊಡ್ಡ                                         |
| मृत्रिकाली (ब्रा)              | क्शिकाली.                     | थोर आग्या, त्रमुमेडसिंगी,        | あめんじ.                                              |
| (2)                            | अङ्गा, ऋषमकौषनी.              | अडुळता, ऋषमक वृष भरास, वृषण.     | ಆಡುಸೋಗೆ.                                           |
| 夏州和 (夏)                        | मांडाकापेड,                   | रमेतकुडा, नान्दरुखी.             | ಪೋಯಾಳೆ, ಪಿಸವಾಲ.                                    |
| बुसादनी (सी)                   | कुरा, विदाध कर्द.             | बार्गांक.                        | ನಿವಾರ್ಗಿಕೆಂದ್ರೆ                                    |
|                                |                               |                                  |                                                    |

| <b>कनदी.</b><br>दे(राघाटी),               | ಮೊಡ್ಡಬೆತ್ತ.<br>ವಾರ್ಯವಿಳಂಗ,<br>ಕಗ್ಗೆ ಲೀಗಿಡೆ, ತಕ್ಕಲಿಗೆ,<br>ಬೈವು ವಿಶೇಷ,<br>ಬದಿರು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | బిదిరు.<br>కారంజ, [ జోతింగో]<br>తేబట్టోలశాయి.<br>కుండ్రి ఓబ్లోలి, బికిణిము. |            | ವೃಕ್ಷ ಏಶೇಷ.<br>ಕಚ್ಕು ಗಂಟುಕಡೆ <b>ತೀರ.</b>               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| <b>परा</b> टी.<br>देशडंगरी,               | थोरवेत.<br>पहा बिडंग.<br>थार ऐरण, त्युरेग्ण, ठहांकळ.<br>बस्त्रीनशेष.<br>मर्राव केळ्ळ, भार राळे बा नृक्ष, सूक्ष<br>प्रदाचा कणी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | बेत.<br>करंज.<br>बाघांटी,सिंगणी,घूम्नवर्ण सुरेख कबडी<br>त्रिकटु.            |            | हुभाविशेष.<br>कापुर काचरी, कचोरा.                      |
| <b>हिंदी.</b><br>देवताडब्स, सोनैया बंदाङ, | वेतबृक्ष.<br>देखो विडग.<br>अगेथु, जयन्तीबृक्ष.<br>बृक्षीवशेष.<br>ईख, साल्बृक्ष, पीटकादण्डा, यांस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वांस.<br>करेंडरी.<br>सेंटि, भिरच, पीतळ.                                     | -<br> <br> | बृक्षतिशेष.<br>कचूर, आमियाहळदी, गंभपटाशी,<br>छेटाकचूर. |
| ( <b>a</b> i)                             | (a)<br>(a)<br>(a)<br>(a)<br>(a)<br>(a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (4)<br>(4)<br>(4)<br>(4)                                                    |            | (편)<br>(편)                                             |
| सम्कृत.<br>वेणी                           | व ( अ ( अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) अ ( अ ) | बंसाप्र<br>व्याधातक<br>व्याधी<br>ह्याष                                      | -          | म स्                                                   |

| मस्कृत.               | الأهاز                             | मरादी.                         | क्रमही.                              |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| श्वतपुर्व (व्या) (सी) | सोंफ, सोआ.                         | साठेसाळी, बाळंतसोप, बडीनोप.    | ಸಬ್ಬಿಸಿಗೆ ಬಡಿಸುವು.                   |
| भनम् [स्रु ली (स्ती)  | दूब बज, शतावर.                     | महाशतावरी.                     | ಮುಡಿನಾಳ್ಕೆ ಶತಾವರೀ.                   |
| ब्रतावरी (स्त्री)     | शतायर, कच्र,                       | महाशता गरी, सहस्रमुळी, टघु-    | ಆಷಾಧೀ ಬೆ(ರು. ,                       |
| ١,                    |                                    | शतायरी, शतमुळा.                |                                      |
| क्ताहा (बो)           | मीक, सतायर.                        | बडीशीप, लघुशतागरी.             | ಸ್ಯೊಂಪ್ರ, ಸೋಮುಬಳ್ಳು.                 |
| दायर् (म)             | लेष.                               | स्नेतलोध, लोध.                 | ಕೊಡಸಿಗಿಡ, ಲೋದ್ರಗಿಡ.                  |
| च्यमी (म्त्री)        | छौँ नगष्य.                         | ल्युरामी, जीयक, पोरशामी, समडी  | ಕಾಡುಬಸ್ತಿ.                           |
|                       |                                    | श्रुम.                         |                                      |
| श्वरवारिकी (का)       | डतामिशेष.                          | लतात्रिशेष.                    | ಕೃತ್ತಿದ್ದ                            |
| श्रमाधिरा (का)        | (ग्रं मे,                          | गुळबेल.                        | ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ.                           |
| मान (यु.न.)           | शेगुनइक्ष, पते, क्रु, नाळ इंग्यारि | शाकमात्री, साम, अःहे.          | ್ರೆಸ್ಟ್ರ್ಯ್ ಎಲ್ಕೆ ಹೊವು,ಸಲ್ಯ, ತರ್ಣಾರಿ |
|                       | स्तिमात्री.                        |                                | ಭ್ಯಗ್ಗೆಯ ಗಿಡೆ.                       |
| 14.气用 (日)             | शेगुन बीज.                         | श्वग्याचे बी.                  | ನುಗ್ಗೆಯ ಗಿಡದ ಬೀಜ.                    |
| साम्बद्ध (न)          | शेगुन फल,                          | शेयमाचे शेमा.                  | ನುಗೆ ಕಾಯು.                           |
| ज्ञापाक (प्र)         | तृणविशेष.                          | तुणांत्रशेष.                   | ಗಂಜಳಗರಿಕೆಯ ಹುಲ್ಲು, ಸಾವೆ.             |
| भारि [ या ] या (खी)   | काछीसर, गौरांसर.                   | शारिबा, उपवस्ती,               | ಕ್ಷ್ಮೆ ಪ್ರಶಿಬ್ತ                      |
| मार्किश (सी)          | बडी क्रंज,                         | शाङ्गिण-करंत्रवृष्टी, योरकरंज, | ಕಡತಿಗೆ.                              |
|                       |                                    | लघुरत्तकांत्रडल.               | -                                    |
|                       |                                    |                                | 1                                    |

|          | ونون                                                                                         |                      |                         |                                             | -                                              |                                                              |                            |                                                                          |                             |                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| क्रनहीं. | ದಮೆರೆನಭೇದ ಧೂಜ.                                                                               | ಕರೀಜೀರಿಗೆ.           | ಕಮಲದ ಗೆಡ್ಡೆ, ಜಾಜಿಕಾಯಿ   | ಬೂರುಗ ನಿಡ್ಕ<br>ಕೋಳಿಕುಟುವು, ಕೋಳಿಕುಶ್ಯನನಿಡ್ನ  | ı                                              | ಚಿತ್ರಮೂಲ.                                                    | ನ್ನು ನಡೆ.                  | ಕನುಲದ ಗಷ್ಟೆ. ಜಟಾವನಾಂಸ್ಕ್ರಿ<br>ಸಬ್ಬಸಿಗೆ, ಹಲದ್ಮಿ                           | ದರ್ಭ, ಬಿಳಿಯೆಂದರ್ಭೆ. ಶಿರೀಷ್ಟ | ಮನಶೀಲ್, ಕರ್ನೂರ, ಶಿಲಾಜಿತ್ರ,<br>ಹರೀತರೇ                                                          |
| मरार्डा. | सागसादडी, हेद, अर्जुनसादडा,:<br>ल्युराळेचा इक्ष, शुद्रफणस, बढार<br>कल शोर रालेचा इस सारोज्यी | मेथी. हालिपणी, यनास. | जायफळ, पदाकाद.          | सांबरी.<br>पांत्या मयूराहाखा, योर उंदीरकानी | तुळस, कळल.बी,जटामांसी,शेखण्ड,<br>पायांचा चनडा, | पित, करडु, चित्रक, मेथिका,                                   | मेतरोगमा,काठारोगमा,हरितशाक | बहाशोर, थोर उंदीरकानी, हळद,<br>कमळकन्द, पारंच्या, बृक्षमुछ,<br>जदामांसी. | शिरीष इस.                   | नीलिका, गेरू, शिलामित, काषूर<br>मनशिल, लघुपाषाण, शेलेय, बहु-<br>पुराी, हरीनकी, राचना, मल्दुर, |
| (हैंदी.  | छोटाशाख•                                                                                     | कालाजीरा.            | कमलकन्द, मसीडा इत्यादि. | सेमल्सा पेड.<br>कलिहारी.                    |                                                | चीतावृक्ष, मेथा, शिरिआरी, चौव.<br>तियाशाक,ग्रुयाशिबी यंगभाषा | सीजिनका पेड्               | बृक्षकी गड,जटाकेसी, सीफ, हरुदा<br>कमरुकन्द जटामांसी, बाल्छड,             | सिरसका वेड.                 | मनशिल, कपूर,                                                                                  |
|          | (A)                                                                                          | (स्त्री)             | (A)                     | (12)<br>(12)<br>(13)<br>(13)                |                                                | (B)                                                          | 67                         | (F)                                                                      | (B)                         | (म् <mark>र</mark> )                                                                          |
| संस्कृत. | 13<br>137                                                                                    | भाखी                 | মাত্রম                  | मात्मका<br>मिला                             |                                                | भिक्ष                                                        | E B                        | #<br>#                                                                   | <b>सि</b> शेष               | <b>H</b>                                                                                      |

| ्च <sup>(चं</sup> च (चं       |                                  |                                |                                          |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| च खे च                        |                                  | मनशीळ.                         | ವ:ಸತ್ತಿ ಅತ್ತಿ                            |
| (a)                           |                                  | शिलाजिन.                       | ಕಿಲಾ ಚಿತ್ತು.                             |
| ( <del>4</del> )              | चंदन; कालावाला, अभायू.           | चन्दन, मो(ड्या,काळावाळा, घंडी. | ಚಂವನ, ಕರೀಲಾನಂಚ,ಬಾಳದಬೇರು                  |
|                               | पुष्पकसीस, प्रथरका क्रुंट, सभैद- | पद्मकाष्ट, मोती, चंदम, राळ,    | ಬಿಳಿಚಂದನ್ನ ಪದ್ಮಕಾಷ್ಕ್ನ ರಾಳ್ಯ             |
| ~ ! .                         | चंदन, प्रमारव, मोती, खस,         | पीतवाळा, सोनचांपा, मधेनीकापुर  | ಮುಡಿಸಾಳ, ಸಂಪಿಗೆ, ಕರ್ಪಾರ,                 |
|                               |                                  | नागरंग.                        | ನಾಗರಂಗ.                                  |
| (3)                           |                                  | फलिनिशेष.                      | 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 |
| (H)                           |                                  | भंत मिरी                       | ಬಿಕ್ಕೆ ಮೆಣಿಸು,                           |
| ( tal)                        |                                  | शेनाल जलमांडशी, शेनाळ,         | ಅಂತರಗಂಗೆ, ನೀರೆಂಟಿ, ಹೊಸಿಹುಲ್ಲು            |
|                               |                                  | जलमंडली.                       |                                          |
| मेंच् (पु) िसोडाइस.           | •                                | मोंकर, रानमेथी.                | ಚಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಕ                             |
| (네<br>네                       | प्तयस्ताक्रुव, मूरिक्रीला.       | दगडफूछ, गर्नापिळी.             | मुहासक्ष, महरक्ष्मक                      |
| (표)                           |                                  | पहाडी मेल.                     | धैरिध्य सम्भा                            |
| (편)                           | मूरिक्रीला, मुसली, धैन्यानोन,    | शिलाजित्, दगडफूल,              | ಕಲ್ಪುಹೂವು. ಶಿಲಾಜಿತ್ತು.                   |
|                               | शिलाजीत.                         |                                | 1                                        |
| सैनक (पु) शिनार,              |                                  | शेशळ, कुन्जक.                  | Acdoll,                                  |
| <b>मांकि</b> (पु) विनहत्त्री. |                                  | वन हळ्डी.                      | ସ୍ୟୁଞ୍ଚିଟ୍ର.                             |

|          |              |          |                              | Parity ma  |                                           |                   |                 |                        | 0 A       |                         | _                                 | _                            |                            |                                   |                                 |                               | اشتسبي      |
|----------|--------------|----------|------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| कनदी     | 2 3 3 4.     | SOLNES.  | व्यक्ति साम्या,              | 7          | 10 mm | . เอา.            | <b>ಆ</b> ತಿಒಡೆ, | ಪಾರೆ ಗೆಣಸ್ಕು ಹೆಸಿಸುಂರಿ | ಶಿಂಗಾಡ್ತೆ | 21,500                  | ಬಾಸಂಜ, ನೀರಿವೃಕ್ತ                  | मेर्दराधका, मृत्याम, अवस्त्र | ಕರ್ಯ ೧.ಆಬೈಸಬಳ್ಳ, ಪ್ರಜನ್ಮ.  |                                   |                                 |                               |             |
| मराडी,   | श्वमा.       | शंखनाभ.  | यगतिका, यगाचि, रिटगे,सांखयेल |            | काळा हिस्मै                               | गलगुर्ठाराम, सुर. | આત વિવ.         | सुंठ, आहे. ♣           | शिगाव.    | मुंखी.                  | ट्युनीली, गहुला, पिवर्टी, मेदा,   | ल्कड्या, पाषाण भेद, करत्री,  | गुळबेल, हळद, गारोचन, तुळस, | नीलदूर्ग, काळा पुनर्भवा बारांगुळ  | काळे निशोत्तर, काळां उपत्यसरां, | बत उपत्सरी, बाघांटी, काळा-    | शिव, वधारा. |
| हिंदी    | सीजनेका पेड. | नामिशंक. | थोगहुली पुनागदृक्ष, यनेना,   | चोरपुष्पी, | सिंदम.                                    | सोट.              | अतीत.           | अराक, सेठ.             | सिंगाडे.  | गोरखमुण्डी, दर्भियूच्स. | शारिबा, फूलप्रियंगु, बावची, श्याम | पनिल, नीलक बृक्ष, गुगलां,    | सोमरुता, महमोथा, मोतित्णा, | गिलोय, बान्दा, कात्त्री, बदात्री, | पीपलाहल्दी, मांटी, दूम, तुरसी,  | क्रमल गडा, विधारा, कार्टासार. |             |
|          |              | (3)      | (B)                          | 6          |                                           |                   | ( B )           | ( <del>H</del> )       | (편,명)     | (en)                    | (स्त्री)                          |                              |                            |                                   | _                               |                               |             |
| संस्कृत. | क्षांभांजन   | भंखनाभि  | शांखिनी                      | Z          | । मृश्येत।                                | शुर्वा            | म्होंग          | मृत्रोक्               | श्मारक    | <b>神水田</b>              | क्यावा                            |                              | •                          |                                   |                                 |                               |             |

| (षु) तालमनाना, सक्तेदकुस, सहंडवृक्ष, हाडधंभी, बाळा, हिरा, स्वेतदर्भ, नवसागर, वैकान्तरान, वावडिंग, विक्रा, विक्रा, निवहेग, हेदावुभ. विक्रा, निवहेग, हेदावुभ. विक्रा, निवहेग, गुळवेळ. हेडवुडी. सक्दे वन्तरसा. विक्रा, मोठ.पिसर, कन्तर, असवरग, काय्यास्का, विक्रायादा, वच्या, रानम्ग, नववधू ] काम्याद्रस. विक्रायादात. वायवरणा, उंट, कुर्पण, बांट. (पु) वरनावृक्ष. वायवरणा, उंट, कुर्पण, बांट. (पु) वर्गाया, गेठी, कन्दविश्येष. विद्या, मदमीथ, रानहुकर, शिका. हिरा, मदमीथ, रानहुकर, शिका. हिरा, मदमीथ, रानहुकर, शिका. हिरा, मदमीथ, रानहुकर, शिका. हिरा, मदमीय, रानहुकर, विक्रा हेट.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | संस्कृत.        |         | हिंदी.                          | मराठी.                               | कनदी.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| (खा) शुहरकाभेद, हदशकरी, गिकोय, निवहंग, हदावुप, विश्वा, निवहंग, गुळतेळ, विश्वा, निवहंग, गुलेखा, निवहंग, निवहंग, गुलेखा, निवहंग, असवरंग, निवहंग, निवहंग |                 |         | माज्यानाता मुक्टकमा मेहद्रवाम   | हाइयंत्री बाळा हिरा अंतरमें          | ಕಾಲವ್ಯವಾನಿ, ಬಳಗದರ್ಭ, ಮುಂಡಿ    |
| (खा) यृह्दकाभेद, हड्शंकरी, निकाय, निवहुंग, हंद्राध्य-<br>(खा) वृह्दकाभेद, हड्शंकरी, निकाय, निवहुंग, गुळनेळ.<br>(खा) सर्द बनदेल्सी. सेतआजवला. सेतआजवला.<br>(ता) सिर्मा, मेंट. पिचपारदा, निवहुंग, गुळनेळ. हड्खुंडी.<br>(ता) काम्ंग, मेंट. पिचपारदा, निवहंग, हाका [खा, म्नुषा, निवम्, स्वाप्त, काम्म, मेंट. पिचपारदा, निवस्ता.<br>(पु) वरनादृक्ष. तास्वरंग. तास्वरंग. तास्पणिका.<br>(खा) कामंग, मेंट. पिचपारदा, निवस्ता. तास्पणिका.<br>(खा) कामंग, मेंट. पिचपारदा, निवायकरणा, उंट, हुंग्य, बांद.<br>(खा) कामंग, मेंट्र, कन्दविशेष. तास्वरंग. हुंद्र, सदमोथ, रामहुंकर, शिका.<br>(खा) काथा, गेंट्र, कन्दविशेष. हुंद्र, सदमोथ, रामहुंकर, शिका.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | 79      |                                 | 1. E                                 | ಗಳ್ಳಿ ಕಾನಂಚ, ವಜ್ಜ ದಮರನ        |
| (स्री) यूहरकाभेद, हड्शंकरी, गिकोय. निवहुंग, हंद्रायुच. (स्री) हड्युडी. (पु) सफेद बननुस्ती. (पु) सफेद बननुस्ती. (पु) बनम्ग, मोठ. पिस्तायाम, पिस्पार्था, उंट, हुंपण, बांर. (पु) बरनाहुक्ष. (पु) बरनाहुक्ष. (पु) बरनाहुक्ष. (पु) वरनाहुक्ष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مناوية المناوية |         |                                 | लघुराळ बा                            | ರ್ಧನಭ್ಯದಷ್ಟ                   |
| (खा) यूहरकाभेद, हडशंकरी, गिज्ञीय, निज्ञंदुंग, इंदाबुच. (खा) हडजुडी. (पु) सफ्द बननुरुसी. कायूर, अस्त्ररग, कायूरकाचरी, शुक्रा [खां, म्नुषा, निज्ञंदुंग, गोरीसर, कन्तुर, अस्त्ररग, कायूरकाचरी, शुक्रा [खां, म्नुषा, निज्ञंदुंग, कार्या, गोरीसर, कन्तुर, अस्त्ररग, कार्यार, कार्यार, स्त्रम् ] (त्रा) बतम्ंग,मोठ.पिचपारदा,चिनाधान, पिचपागडा, जन्या, रानम्ग, व्यापारिका. (पु) बरनाहुक्ष. (पु) बरनाहुक्ष. (पु) बरनाहुक्ष. (पु) साथा, गेठा, कन्दिनिशेष. हिरा, मदमीथ, रानहुकार,शिशुमार, हिरा, मदमीथ, रानहुकार,शिशुमार, हिरा, मदमीथ, रानहुकार, हेडक. हेट.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Andread .     |         |                                 |                                      |                               |
| (स्री) शृहरकाभेद, हडशंकरी, गिकोय. निबहुंग, गुळवेळ. (जु) सक्द ननतुरुसी. (त्री) गौरीसर, कच्र, असवरम. (पु) बनम्ंग,मोठ.पिचपायका, विचाराहा, बच्या, रानम्ग, वाक्त्रणा. (पु) बरनाहुक. (जु) बरनाहुक. (जु) बरनाहुक. (जु) समेगा, गेठी, कन्दविशेष. (जु) सोगा, गेठी, कन्दविशेष. (जु) सोगा, गेठी, कन्दविशेष. (जु) सोगा, गेठी, कन्दविशेष. (जु) सोगा, गेठी, कन्दविशेष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         |                                 | निष्ठा, निवहुंग, इंदायुभ.            |                               |
| (ज्रो) हट्जुडी. (ज्रो) समेद मन्तुल्सी. (ज्रो) समेद मन्तुल्सी. (ज्रो) सोरीसर, कन्द, असवरम. (ज्रो) क्रमंग,मोठ.पिचपायदा,चीनाभान, पिचपागडा, बन्या, रानम्ग, त्रास्पणिका. (ज्रु) बरनावृक्ष. (ज्रु) करनावृक्ष. (ज्रु) सरनावृक्ष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | (B)     | यहरकामेद, हडशंकरी, गिकोय.       | निवहुंग, गुळनेळ.                     | ಕಕ್ಕಿ ಗಿಡ, ಆಸ್ಕು ಹೆಬಳ್ಳಿ.     |
| (व्र) समेद बनतुस्ती. काष्ट्रकारियः, काष्ट्रकार्थः, नाष्ट्रकाचितः, स्कुकार् कार्यः, असवरणः, नाष्ट्रकार्यः, नाष्ट्रकार्यः, नाम्यः, नाम्यः, कार्यः, स्वयः, व्याः, साम्यः, व्याः, व्यः, व्याः, व्याः, व्याः, व्याः, व्याः, व्यः, व |                 | el ( )  | हबस्डी.                         | हदजुदी.                              | श्रद्ध सव्यव्य                |
| (स्त्री) गौरीसर, कच्र, असवरंग, काय्रकाचरी, स्वृक्का [कां, म्लुवा, नववधू] (स्.) क्रिन्में, मोठ.पिचपायडा, ब्रिन्मा, पिचपांडा, बऱ्या, रानस्य, वर्माणेका. (पु.) वरनावृक्ष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6       | सफेद बननुल्सी.                  | भैतआजवला.                            | भारत यम्बन्धित,               |
| (त ) क्वांर. (पु ) बतम्ंग,मोठ.पिचपाप <b>दा,चीनाधान,</b> पिचपागडा, कच्या, रानम्ग, शरपाणिका.  (पु ) वरनाद्यक्ष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | (       | गौरीसर, कच्र, असवरग,            | काष्ट्रकाचरी, एष्ट्रा [स्री, भ्नुषा, | ಕಂಟಕರ್ಷರ, ಕರಡಿಹುಲ್ಲು.         |
| (त ) क्वोर. (पु ) क्वमंग,मोठ.पिचपापदा,चीनाभान, पिचपागढा, कव्या, रातम्ग, वारपणिका.  पु ) करतावृक्ष. (पु ) करतावृक्ष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |                                 | नवत्र ।                              |                               |
| (पु) बनम्ंग,मोठ.पिचपाप <b>डा,चीजाधान,</b> पिचपागडा, बऱ्या, रानम्ग, शरपणिका.  (पु) बरनावृक्ष.  (पु) बरनावृक्ष.  (पु) बरनावृक्ष.  (पु) बरनावृक्ष.  (पु) बरनावृक्ष.  (पु) मोर्या, गेर्टा, कन्दविशेष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 9       | किचौर.                          | कचीर, कचरा.                          | ಕಟ್ಯು ಗಂಧಕಜೋರ್ಯಗಂಟಕರ್ಜಿರ      |
| जारपाणिका.<br>(यु) बरतावृक्ष.<br>(सी) कौडो, कमलकंद.<br>(यु) मोगा, गेटो, कन्दविशेष.<br>(यु) मोगा, गेटो, कन्दविशेष.<br>(यु) मोगा, गेटो, कन्दविशेष.<br>(यु) मोगा, गेटो, कन्दविशेष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 67      | बनम्ग, मोठ.पित्तपाएडा, चीनापान, |                                      | <u>ಕೆ</u> ಲ್ಲುಸ್ಪುಸಿಗೆ,       |
| (पु) बरनावृक्ष. (पु) बरनावृक्ष. (पु) बरनावृक्ष. (मु) कोट्टां, कसल्कंद. क्विडां, कसल्कंद. (पु) मोथा, गेटां, कन्दविशेष. (पु) मोथा, गेटां, कन्दविशेष. (पु) मोथा, गेटां, कन्दविशेष. (पु) मोथा, गेटां, कन्दविशेष.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |                                 | शरपर्णिका.                           | •                             |
| (धु) बरनावृक्ष.<br>(खी) कौडां, कमल्कंद. कन्दविशेष. हिरा, मदमोथ, रानहुकर,शिद्यास, विश्वनित्त.<br>(धु) मोगा, गेटां, कन्दविशेष. हिरा, मदमोथ, रानहुकर,शिद्यास,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 3       | ब्रात्तात्रुभ,                  | तुरी, बापवरणा, उंट, कुंपण, बांर.     | ವಸಲೆಯ ಗಿಡ,                    |
| (जी) कौटां, कमल्कंद.<br>(पु) मोगां, गेटां, कन्दविशेष. हिरां, मदमोथ, रानहुकर,शिशुभार, हिकालता महः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | (P)     | बरनावृक्ष,                      | वायवर्णाः                            | संस्कृतिय.                    |
| (पु) मोगा, गेठी, कन्दविशेष. हिरा, मदमोथ, रानहुका, गिशुभार, हुकार. हुकार. जन्मा जिल्लावतम् मट.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | ( Ju    | कीटा, कमल्कंद.                  | क्तवदी, गुल्बास, बसल्किणिकाः         | ಕ್ಷಚ್ಚೆ ಕರ್ನೇಕಂದೆ.            |
| हुकारकर, हुकार,<br>सन्देश विकासता साहर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 6       | माया, गेर्टा, कत्वविशेष.        | हिरा, मदमोथ, रानहुकर,शिशुमार,        | ಕೊರೆನಾರು. ಭರ್ವ ಮುಷ್ಟ ಕಂಡವಿಶೇಷ |
| निकानवार मार.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |                                 | डुकाकाद, डुकार,                      | 3                             |
| 12 C. S. C. C. S. C. S. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ब्योभू. ( ह     | (Faff.) | विषखतरा, साठः                   | गत्पूणी, रक्तपुननेवा, बेड्क, इंद-    | ಬೀಳೀ ಬಿಳ್ಳಡಿಕೆಲು.             |
| गोपकाटक, वीरबाहुटी, खेतपुनर्नवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,               | -       |                                 | गोपकटिक, वीरबाहुटी, खेतपुनर्नना      |                               |

| मंस्कृत.           | in the second    | मरार्डा.                       | क्रनहा.                      |
|--------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|
| बर्गात. (न)        | दालचानी, तेजपात. | मस्तक, जाडी दाठचीनी, उपाय,     | ಲವಂಗಚಕ್ಕೆ, ದಾಲ್ ಜೀನಿ,        |
| ,                  |                  | कंड्राध                        |                              |
| बद्धाः (।त्री)     | खोटी.            | चिक्णा, लघुचिक्तण,             | ಕ್ಯಂಗಡಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆಗರಗ         |
| बल्ह्रम            | वाकुची.          | बावंचा.                        | ಬಾವಂಚ, ಬಾವಜಿಗೆ,              |
|                    | बायची.           | शोमबस्त्री.                    | स्वत्यात.                    |
| ाजिएन्या (जी)      |                  | आसंघ.                          | ಆಂಗರಬೇರು, ಹಿರಿಮನ್ನಿನಬೇರು.    |
| गीरव               |                  | भद्रमोथ.                       | ಭವ್ಯವಹಿಸ್ತ ಹೊರೆತಾರು.         |
| idir. (3)          | जी.              | वांगे.                         | ಬರಸೀಕಾಯಿ.                    |
| बास. (न)           | ते जपात.         | नमालपत्र.                      | ब्राज्ञ १८ ग्रह्म            |
| <b>at</b>          | बथुआशाक.         | चाकदत, जीवशाक, राजार्क,बसु,    | ध्री राक्षेत्र संस्कृते.     |
|                    |                  | कृष्णागर, पुननेवा              | 3                            |
| (स्त्री)           | सिनिनी.          | तिल्म, भूर्जपत्र, अशोस.        | ಆಲಗೆ, ತಿಲಕದಗಿಡ್ಡೆ, ಭುರಜನಕ್ತ. |
| (F)                | बिरिया सीचरनोन.  | विदलोण.                        | स्टब्ध कार्याः               |
| हिंग. (म)          | बायाधिडंगः       | बाविडंग.                       | ವಾಯು ಬಳೆಂಗೆ.                 |
| बिह [सँघव][लवण](न) | देखो बिड.        | पहा बिड.                       | ್ಯೂಡಿ ಬಡ್ಡ                   |
| निदारक (न)         | वज्रादार.        | नद्मिध्यं पाण्यासाठीं स्वणहेका | 7. 1. 2. Y                   |
|                    |                  | खळगा, वन्नश्नार.               | we work the same             |
|                    |                  |                                |                              |

| विदारीकन्द, शाल्वन, एक प्रकार<br>का कंठरोग. | ٠١٥١١                                                                                           | -1914                                                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| and an analysis                             | मुयकोहीट्या, गलरोग, कर्णपाली-                                                                   | denious, widen.                                                                    |
| ٠                                           | राग, धुरचला, याग्हा, बार-<br>कंकोळी, अर्जुन, भद्दि.                                             | tobath defa.                                                                       |
| बहेडा दूस.                                  | मेहें हा.                                                                                       | ಕಾರ್ರೆಗಿಡೆ.                                                                        |
| नायविदंग.                                   | वायतिङंग.                                                                                       | ವಾಯುವಿಳಂಗ.                                                                         |
| अजमेर.                                      | अजमोद, ओवा.                                                                                     | ವೈನ್ಯ.                                                                             |
| गंगोरम, डाल्फूलका दण्डोपल.                  | नागब्दा.                                                                                        | ನಾಗಬಲ್ತಾ.                                                                          |
| कुनिलाइक्ष.                                 | विषष्ट्रश्न, कुचला, माजरा.                                                                      | ತಾಸರಕಾಯಿ, ಕುಸರ್ಕ.                                                                  |
| कोयल, विष्णुक्ताता.                         | काळीगोक्ष्याँ, विष्णुक्रान्ता,शराही                                                             | ವಿಷ್ಣು ಕ್ರಾಂತ್ತ                                                                    |
|                                             | नान्द्रशखपुरगः                                                                                  |                                                                                    |
| कोहवृश्व,ताळमखाना, मिळावेका पेड             | विषया, वल्कतरु, अर्जनसादडा,<br>वेल्न्स्,सम्बाण,काळात्राळा,पिनळा                                 | ತಾಲಿಮಖಾನ, ಕೆಂಪುನ್ಮತ್ತಿ, ಕೊರೆ<br>ಮತ್ತಿ, ರಾಮಸಮ [ ಗರಗಲ ]<br>ಸರೀಮಾನಂಜಿ ಕಿರೀ ಭಾವನಗಷ್ಟಿನ |
| निधाराइस.                                   | ब्रामा.                                                                                         | ಆಸಂಶನಗಾಡೆ.                                                                         |
| मुक्षिकाली.                                 | थोर आग्या, त्वचुमेडसिंगी.                                                                       | න්ම ් භා.                                                                          |
| अङ्गम, ऋषमकोषवी.                            | अहुळता,ऋषमक षृष गरास, बृषणा.                                                                    | ಆಡುಸೋಗೆ.                                                                           |
| बांडाकापेंड,                                | स्येतकुडा, मान्दरुखी.                                                                           | ಹೋಯರಳೆ, ಪಿನವಾಲ.                                                                    |
| कुरा, नियारी कर्द.                          | बादांगुळ.                                                                                       | ವಿದಾರಿಗೆ ಕಂದ್ರೆ                                                                    |
|                                             | कोहवृक्ष,तालमखाना, मिटावेका पेड<br>विघाराद्वस.<br>इधिकाली.<br>अडूपा, क्रियमकोषवी.<br>बाडाकापेड. | ऽमखाना, मिटावेका पेड<br>मकोषवी.<br>ते कन्द्र.                                      |

| ( ( ( )                                                                                                                                                                           |    |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| ಕಾಗಕೆ!<br>ದೊಡ್ಡ ಬಿತ್ತ.<br>ನಾಯುವಿಳಂಗ,<br>ಕಗ್ಗೆ ಲೀಗಿಡ, ಇಕ್ಕಲಿಗೆ,<br>ವೈಕ್ಸ್ ವಿಶೇಷ.<br>ಬದಿಲು.<br>ಬದಲು.<br>ಕರಂಜ. [ ಹೊಂಗೆ ]<br>ತೊಟ್ಟಲಕಾಯಿ.<br>ಶುಂತಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಮೆಣಾಸು.                   |    | ವೈಕ್ಷ ಏಶೇಷ.<br>ಕಡ್ತು, ಗಂಟುಕಡೆ ನೀರ.                     |
| बराठी.<br>देवहंगरी.<br>थोर वेत.<br>थार ऐरण, लेडुऐरण, ठहांकळ.<br>हथांत्रेल.<br>मरींब वेळ, थोर राळे बा तृश, स्क<br>पाटा चा कणी.<br>बेस.<br>करंज.                                    |    | बृक्षांत्रोष.<br>कारुर काचरी, कचोरा.                   |
| हंयताड्यक्ष, सोनेया बंदाख,<br>वंनय्यक्ष.<br>वंनय्यक्ष.<br>हेखो बिडंग.<br>अगेथु, जयन्तीय्यक्ष.<br>मूक्षाबेशेष.<br>हेल, साल्य्यक्ष, पठिकाद्ण्या, बांस<br>करंज.<br>करंज.<br>सेठेहरी. | IE | इस्रावेशेष.<br>कचूर, आमियाहळदी, गंवपटाशी,<br>छोटाकचूर. |
| (a)                                                                                                                                           |    | (폐)                                                    |
| सस्हत.<br>वेशी मा ] म<br>केशिया<br>वेशिय<br>वंशीय<br>व्याप्तिक<br>व्याप्तिक<br>व्याप्तिक                                                                                          | -  | स्र मार्थ<br>स्टी                                      |

| मंस्कृत.            |           | हिंदी.                           | मराठी.                               | मराठी.                          |
|---------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| श्रमधुर [६५१]       |           | सोफ, सोआ.                        | साठेसाळी, बाळंतसोप, बडीसोप.          | ಸಬ್ಬಸಿಗೆ, ಬ್ಲಡಿಸೊಪ್ಪೆ.          |
| 3, खरे              | ( ( ( ( ) | दूर बज, शतावर.                   | महाशताबरी.                           | ಮುಡಿವಾಳ, ಶತಾವರೀ.                |
|                     |           | शताबर, कच्र,                     | महाशतागरी, सहसमुळी, लघु-             | ಆಷಾಢೀ ಬೇರು.                     |
|                     |           |                                  | शतायरी, शनमुळी.                      |                                 |
| श्ताह(              | (朝)       | मीफ, सताबर,                      | बडीशोप, ळघुशतायरी.                   | ಸೊಂಪು, ಸೋಮುಬಳ್ಳು.               |
| याबर                | ( 4)      | लोघ.                             | स्नेतलोघ, लोघ.                       | ಕೊಡಸಿಗಿಡ, ಲೋದ್ರಗಿಡ.             |
| श्चमी               | (FI)      | र्जीकराष्ट्रश्न.                 | रुचुरामी, जीयक, पौरशमी, समडी<br>होग. | કાલોઘણું.                       |
| श्चरमारिकी          | ( Mail )  | छताबिहोप.                        | लता दिशेष.                           | ಬಲ್ಪಿಭೇದೆ.                      |
| भयाधिरा             | ( अ)      | गुवा,                            | गुळबेख                               | ಆನ್ಯುಪಬಳ್ಳ.                     |
| ग्राक (-            | (.9.4.)   | शेगुनइक्ष, पते, कृत, नात इत्यादि | शाक्याजी, साग, आले.                  | ಸೊಪ್ಪು, ಎಲೆ, ಹೊಫ್ರುಸಲ್ಯ,ತರ್ಣಾರಿ |
|                     |           | सामभाजी.                         |                                      | ನುಗ್ಗೆಯ ಗಡ.                     |
| 祖海                  | ( H)      | शेगुन बीज.                       | शेवन्याचे बी.                        | ನುಗ್ಗೆಯ ಗಿಡದ ಬೀಜ.               |
| बाहजफ्ट             | (平)       | शेगुन फ्ट.                       | शेवायाचे शेगा.                       | राष्ट्र काळा.                   |
| श्रामाङ             | (8)       | तृणविशेष.                        | तृणविशेष.                            | ಗಂಜಳಗರಿಕೆಯ ಪ್ರಪ್ತು, ಸಾವೆ.       |
| श्वारि [सा] बा      | T (48)    | काछीसर, गौरांसर.                 | शारिमा, उपलस्ती.                     | ಕೃಷ ಕಾರಿಬ                       |
| क्राक्टा<br>सराक्टा | ( [88])   | बढी करंज,                        | शाक्षिध-करंजगृष्ठी, योरकरंज,         | ಕಡರಿಗೆ.                         |
|                     |           |                                  | लघुरक् मांबदल.                       |                                 |
|                     |           |                                  |                                      | ,                               |
|                     |           |                                  |                                      |                                 |

|          |                             |                                                        |                         |                         |             | าร่                             |                                 |                  |                                                              |                           | ર્ન                           |                                        |                          | * ******                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| इनही.    | ದಮರಸಭೇದ ಧೂವ.                |                                                        | चंद्र स्ट्रेट्स.        | ಕಮಲದ ಗೆಡಿ. ಜಾಜಕಾಯಿ      | धक्रीम तव.  | ಕೊಳಳಿರುಟುವು, ಶೋಳರುಕೃನಗಿವೆ.      | 5                               |                  | ಚಿತ್ರಮೂಲ್ತ                                                   | સંત્રુ તહે.               | ಕನುಲದ ಗತ್ತಿ. ಜಟಾಮಾಂಸ್ಕಿ       | ಸಬ್ಬಸಿಗೆ, ಹಲದ್ನಿ                       | ದರ್ಭ, ಬಳಿಯವರ್ಷೆ. ಶಿರೀಷ್ತ | ಮನಶೀಲ್, ಕರ್ಭಾರ, ಶಿಲಾಜಿಕ್ಕ     | ද කිරීම කිර |  |
| मगर्डा.  | सागपादडी, हेद, अर्जुनसारडा, | लघुराळेचा इस, शुद्रफण्स, बढार<br>एक और महेना नण नामेनी | मेथी, शालिपणी, यत्राप्त | जायफळ, पश्चकत्र,        | सांग्री.    | पांस्या मयूरशिखा, योर उंदीरकानी | नुकस, फळल:बी, जरामांसी, बेखण्ड, | प्रायांचा चन्दा, | पित, करडु, चित्रक, मेथिका,                                   | भेतरोमन,काळाशेमगा,हरितशाक | बडीशोर, थोर उंदीरकानी, हळद,   | कमळकन्द्, पारंगा, इक्षमुख,<br>जहामांमी | शिरीष इस.                | नीलिका, गेर्क, शिलाभित, कापूर | मनशोल, खघुपापाण, शैलेय, बहु-<br>षु <sup>ट</sup> गी, हरीनकी, रोचना, मल्झर.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| हिंदी.   | छोटाशाल.                    |                                                        | कालाजी(1,               | कमलकन्द, भसीडा इत्यादि. | सेमलका पेड. | मदिहारी.                        |                                 |                  | चीतावृक्ष, मेथा, शिरिआरी, चीव.<br>सिवाशाक,श्रुयाशिवी यंगभाषा | सीमिनेका पेड्.            | बुधकी नड,जरानेसी, सींप, हल्यी | कमल्कन्द जटामांसी, बालडड,              | सिरसका वेड.              | मनशिख, कपूर,                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|          | (3)                         |                                                        | (म्ब्री)                | (4)                     | (स्त्री)    | ( चारे )                        |                                 |                  | (8)                                                          | (3)                       | (ES)                          |                                        | (B)                      | (zi)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| संस्कृत. | 100                         | ,                                                      | A Land                  | भावक                    | शास्त्रकी   | शिखा                            | •                               |                  | <b>A</b>                                                     | क्रिय                     | विका                          |                                        | शिशीष                    | विका                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| संस्कृत.  |          | الغيان                        | मराठी.                        | कनदी.                         |
|-----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| भिष्ठाक   | (3)      | मैनसिछ.                       | मनशोळ,                        | ವ.ನಶ್ಶಿ ೮೨.                   |
|           | (म)      | शिखानीत.                      | शिलाजिन.                      | ಕಿಲಾಜಿಮ್ಮ.                    |
| भिन्न     | ंत्रे    | चंदन; कालावाला, जभायू.        | चन्दन, भारत्या,काळावाळा, ६डी. | ಚಂದನ, ಕರೀಲಾವಂಚ,ಬಾಳದಬೇರು       |
|           | (五)      | पुर्यकसीस, प्रधाका कृत, समेद- | पदाकाष्ट्र, मोती, चंदन, राळ,  | ಬಿಳಬೆಂದನ್ನೆ ಪದ್ಮಕಾಷ್ಟ್ರ ರಾಳ್ಯ |
|           |          | चंदन, पद्मारव, मोती, खस,      | पातवाळा, सोनचांका, मधेनीकापुर | ಮುಡಿನಾಳ, ಸಂಪಿಗೆ, ಕರ್ನಾರ.      |
| Ĭ         | ( H)     | नागरंगः                       | नागरंग.                       | ಬಿತ್ತುದ್ದು.                   |
|           | ( E)     | फ्लिनिशेष.                    | फलिनिशेष.                     | स्टार्यं स                    |
|           | (म)      | मनेद मिरच                     | भैत मिर्रा                    | ಬಿಳ್ಳೆ ಪುಣಸು.                 |
|           | (स्त्री) | स्साज्यामांसी.                | हाबाल जलमांडशे, शेबाळ,        | ಆಂತರಗಂಗೆ, ನೀರಂಟಿ, ಹೊಸಿಹುಟ್ಟು  |
|           |          |                               | जलमंडली.                      |                               |
|           | (å)      | लिसोडाइफ.                     | मोन्स, रानमेथी.               | ಚಿಕ್ಕೆ ಸುದ್ದ                  |
| 1000      | (4)      | प्तथरकाष्ट्रल, भूरिस्रीला.    | दगडफूट, गन्निपिछी.            | ಕ್ಷಲುಕ್ರಮ, ಗಜಹಿಸ್ರಲಿ          |
| मेंग्रिंग | (H)      | पहाडी बंड.                    | पहाडी बेट.                    | ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು.                   |
| क्रेंड्र  | (4)      | म्रिछाला, मुसखी, सैन्यानोन,   | शिलाजित्, दगडमूल,             | ತ್ರುಚಿಸುವು. ಶಿಲಾಜಿತ್ತು.       |
| )         |          | शिकाजीत.                      |                               |                               |
| क्षेत्रक  | (3)      | शिनार,                        | रीवाळ, कुब्जक.                | . ಬೇರಂಟಿ                      |
| मासि      | (3)      | बनहर्ता.                      | वन हळती.                      | ವಸ್ತುಕ್ಕದ್ದಿ.                 |
|           |          |                               |                               |                               |

| <b>क्रमही</b> | ನ್ಗು ಮರ್ಥೆ    | ಶಂಖುನಾಭಿ. | ಹೆಕ್ಕರಿಕೆ ಸೊಪ್ಪು.             |            | ಬೀಟಿಯ ನುರೆ. | \$\co@\c.          | <b>ಅ</b> ತಿಬಡೆ, | ಪಾರ ಗೆಣಸ್ತು ಹಸಿಸುಂತಿ | ಶಿಂಗಾಣಿ  | Dural.                 | ಬಾವಂಜೆ, ನೀರಿವೃತ್ತ                  | ಸೋಪುಲಕಾ, ಭಪ್ರಮುಷ್ಟ, ನಡೆಸತ್ರ | ಕ್ ಸ್ತೂರ, ಅಮೃ ಸಬಳ್ಳ, ಪುನಸ್ ಸಾ. |                                   |                                  |                            |             |   |
|---------------|---------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|---|
| म्तारीः       | शेवगा,        | शंखनाभि.  | यनतिका, यनोचि, रिटमी, सांखयेख |            | काळा शिसन.  | गल्जुंठीरोग, धुंठ. | આતે વિષ.        | सुंठ, आले.           | शिगाड़े. | मुंडी.                 | लघुनीली, गहुला, पिंपळी, मेरा,      | लकड्या, पःषाण मेद, कात्राी, | गुळतेल, हळद, गारोचन, तुळस,     | नीटदूर्ग, काळा पुननेवा,बारांगुळ   | काळे निशोत्तर, काळी उपलक्षरी,    | भत उपलग्ती, नावांटी, माळा- | शिष, बनारा. |   |
| हिंदी         | सैजिनेका पेड. | नामिशंक.  | थोरहुली पुसागब्ध, यनेची,      | चोरपुष्पी, | सीतम.       | सोंठ.              | अतीस.           | अर्राक, सोठ.         | सिंगाडे. | गोरखमुण्डी, दाधेयूक्क. | शारिया, फ्रजिप्रियंगु, बानची, रगाम | पनिल, नीलक कुस, गूगलां,     | सोमलता, मदमोथा, मातितिण,       | मिलोय, वान्दा, कात्र्री, बढात्री, | पीपछाहत्द्री, मांछी, दूब, तुरसी, | कमल महा, विधारा, कालीसार.  | •           |   |
| ,             |               | (E)       |                               |            | ( sait)     | ( ( )              | (E)             | (F)                  | (4.9)    | ( at)                  | (태)                                |                             |                                |                                   |                                  |                            |             | · |
| HE BU         | श्रीमीणन      | भुलमामि   | श्रीखनी                       |            | ां ब्रिश्चम | धुवा               | म्हों           | श्रामेर              | श्रंगाटक | Medil                  | क्षामा                             |                             |                                |                                   |                                  |                            |             |   |

| संस्कृत                           | हिंदी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | म्साडी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 48.                                                                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | लिसोदाइम,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | स्रेषातक, मोंकर.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ಚಳ್ಳೆ ಚಾಕುಸ್ಕು ಜೊಂಬೆಗಿತ.                                                                                        |
| मेता (बी)                         | कीडी, करपाडर, शंगिनी, अतीस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सामर, बगळी, खतदूर्गा, बंशली-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ಬೆಳ್ಳ ಕನಡೆ, ಅತಿಬಜೆ, ಬಿಳೀ ಹಲ                                                                                     |
|                                   | कोयल, सफेरकटाई, सफेर कटेहरी,<br>सफेर द्व, पाखानभेद, बंशकोचन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | चन, बेतरिंगणी,हाताजोडीपाषाण-<br>भेद, स्वेत हुळस, थोर स्वेतकिःही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | వాట్లో, బిళ్య నీలగుళ్ళ, పిట్టిల్రీత,<br>కుంతి, తెస్టి నృక్తు, నత్తది,వంకలీది?<br>ఇక్క పిళ్ళ వ్యక్తు, బిళ్ళాన్ని |
| e<br>n annumen en                 | सोंठ, सफ्दकोयल, शिलावाक्,<br>फटांक्सी, चीनी, बेनावश्व.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्त्रेत डोप्टी, प्रज्ञपी पंडन्यापुऱ्या,<br>स्त्रेतानिगुंडी, स्त्रेतगोक्तणी, टोखंडी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | केळ, थोर स्थेतजाई, स्थेतउरहसरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|                                   | खेतपुननेश.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्योत्या, स्यापना स्थापना स्योपना स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना | ತ್ರೀತ ಭೆನಸ್ಐಾ.                                                                                                  |
|                                   | समेद अभक.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पांदरा अभकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | धर स्याम्                                                                                                       |
| व्सेताम्छो (स्त्री)               | अम्टिका,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>ક્ષેત્ર</b> િવદોળ્ટ <b>ે</b> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10%(.                                                                                                           |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| पट्फ <b>छ (</b> न)<br>नाष्ट्र (न) | फल विशेष.<br>पाटी, साटीथान्य.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | फल विशेष.<br>साठे साळी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ಸಲವಿಶೇಷ<br>ಫಾಸ್ಟ್ರವಿಶೇಷ.                                                                                        |
| 5 ;<br>[<br>1,<br>1,              | The state of the s | ** ** **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |

| <br>                           |                                                                                 | ( (0)                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>कानही.</b><br>स्मबंद होरील, | ಕಾರ್ವ್ಲಿಗೆ, ಕೇಜ, ಗುಳಿಗಂಜ.<br>ಬೆಡ್ಡೆ ಗೆರಗ, ಸುಂಜನ್ಕೆ, ನಾಚಕೆಗಿತ್ತು.                | ಕೇಸರಿಕ್ಕೆಸರಲದೇವದಾರು.<br>ಬೀನ್ನ ತಿಗಡಿ.<br>ಆರಿತ್ರೆ, ನಜಡಿ, ಡಾಳ್.                                                       | ನಾಗಕೇಸಂ.<br>ಹಾವನ ಪರಿ.<br>ವಿಕಮುಂಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ, ಬೇಳ ಬಿಟ್ಟು<br>ಕ್ರಾಂತ, ಹುನಗುಂಡು.                                                   | मामी, धर् मामी, वीवारित्र                       |
| मराजी.<br>हन्नमण्टी.           | शेर, नेबाळी, शिक्काई.<br>ल्घुचिक्षणा, मजिष्ट, लाजाट्ट.                          | सर्छरेयदार, हिरा, सुरूचे झाड.<br>मांस, काष्टागर.<br>लोहोबंदी ऊद, राळेचा इक्ष, थोर<br>राळेचा इक्ष, अवकर्ण, झायलोइक. | नागकेसर.<br>सांदाची कातन.<br>थोर मुंगुसवेळ, थोरद्वांन, मुंगुस<br>कान्दा, तानदडीचें झाड, १ेत<br>बिष्णुकान्ता, रक्तशंखपुष्पी, | शिग्स, स्पेताशिरस, दैवशिग्सांबृभ्धु,<br>मोहोगी. |
| बिद्री.                        | नेवारी, सातळा, पाढर, संघुची.<br>मजीठ, ढज्बावन्ती खुर्भुई. लिरैटी<br>बराहकान्ता. | धूपसरळ,<br>सफेत पनिट्या, निसेत.<br>साङ्ग्य, राङ, नियासाल.                                                          | नागकेशर.<br>सर्प की कचेली.<br>नाकुलेकिन, कंकालिका,[संगमाण]<br>सरहृटी, गंडगी.                                                | सरसो.                                           |
| (te                            | (a)<br>(a)                                                                      | (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c                                                                 | G G G                                                                                                                       | (3)                                             |
| संस्कृत.                       | संबंधित है।<br>संबंधी<br>संबंधी                                                 | सरङ<br>सरमा<br>सर्ज [ जाँ ]                                                                                        | सर्वे<br>सर्वाह्मी<br>सर्वाह्मी                                                                                             | सर्भेष                                          |

| (म) हुस विशेष. (पु) सहेगमानीन. (पु) अतिष्ठुगंथयुक्त आम. (म्री) पीली कटसरैया. (म्री) सरहटी, गण्डनी, पीले फल्का दण्डोग्पला, सहदेहे. (पु) केलाइस. (पु) सेएकापेड. (पु) सेएकापेड. (पु) सन्दिशा पेड. (पु) सन्दिशा पेड.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | क्रन्दाः                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| (पु) स्हेगमानोन. (पु) भितिषुगंथयुक्त भाम. (स्री) पीली करसीया. (स्री) सरहरी, गण्डनी, पीले फल्का दण्डोत्पला, सहदेहैं. (पु) केलाष्ट्रस. (पु) केलाष्ट्रस. (पु) केलाष्ट्रस. (पु) केलाष्ट्रस. (पु) केलाष्ट्रस. सालसा, करियन, कालीसर, सालसा, करियन, कालीसर, सालसा, करियन वासाऊ. (पु) सेल्या पेड, (पु) सस्तुआक्रस, सालब्रस, राल. (पु) सक्तेशक्स, सालब्रस, राल.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | साळगीन,                                          | म्हें<br>स्था<br>स्था      |
| (पु) भित्तिमंत्रक्त भाम. (म्री) पीली कटसौरेया. (स्री) सरहटी, गण्डनी, पीले फुल्का दण्डोत्पला, सहदेहे. (पु) केलाइस्र. (पु) केलाइस्र. (पु) केलाइस्र. (पु) केलाइस्र. सालसा, सरियन, कालिस, साल्वास, साल्वास, सालसा, करिया वासाऊ. (पु) ससुआइस, साल्वास, राल. (पु) ससुआइस, साल्वास, राल. (पु) समेरसरसं, नदीवङ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मखल.                                             | ಚಿರು ಗೋರ್ಗಟ                |
| (स्त्री) पीली कटसरीया. (स्त्री) सरहटी, गण्डनी, पीले फल्का दण्डोप्पला, सहदेहे. (पु) केलाइस्र. (पु) केलाइस्र. (पु) केलाइस्र. सु) सेरकापेड. साल्सा, करिया बासाऊ. सेरियन, कालीसर, साल्सा, करिया बासाऊ. सेरियन, पाले. (पु) सेर्स्डआइस्र, साल्युस्र, राले. (पु) सन्देशस्सीरं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | आंबा                                             | ಕಸಿಸುವವು.                  |
| (स्ती) सम्हटी, गण्डनी, पीले फल्का<br>दण्डोत्पला, सहदेहें.<br>(पु) केलाइस.<br>(पु) खेरकापेड.<br>साल्सा, करियन, कालीसर,<br>साल्सा, करियन, कालीसर,<br>साल्सा, करियन वासाऊ.<br>खेरका पेड,<br>(पु) सस्तुआइस, साल्द्यभ, राल.<br>(पु) सक्तेशसरसों.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पीतकोरंटा.                                       | ಹಳದಿ ಗೋರಂಟಿ                |
| <ul> <li>(पु) केलाइस.</li> <li>(पु) वेस्कापेड.</li> <li>(पु) वेस्कापेड.</li> <li>(पु) नोरी आसाऊ, सिरेचन, कालीसर, साल्सा, करिया वासाऊ.</li> <li>(पु) सखुआइस, साल्दुस, राल.</li> <li>(पु) सक्तेश सरसों.</li> <li>(पु) सक्तेश सरसों.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | फुलका महाबला, थोरनिली,सहदेवी,चित्रडी             | ಸಹದೇವಿ. ಮಹಾಬಲಾ.            |
| (पु) विरक्तापेड.<br>सांहित्रा क्षेत्र सांहित्य काल्विस,<br>सांहित्सा क्षेत्र, सांहित्स, सां |                                                  | <u>ಬಾಳೆ</u> ವುರ್ತ          |
| [ ब ] ( बां ) गीरी आसाऊ, सिरंबन, काल्शिस,<br>साल्सा, करिया बासाऊ,<br>बिरका पेड,<br>( पु ) ससुआष्ट्रस, साल्ब्स, राल.<br>( पु ) सक्तेर सरसों.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | ಕಗ್ಗೆ ಲಿಮರ, ಪರೊಗ್ಗೆ ಲಿಸುರ. |
| साल्सा, कारया वासाऊ,<br>(यु) ससुआइस, साल्ब्स, राल.<br>(यु) सफेर सरसों.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्वेतउपनसी, साळी भात.                            | ಆವುರೇರೆ, ಸೊಗವೆ.            |
| (पु) सखुआइक्ष, साट्यक्ष, राह.<br>(पु) सकेद सरसों.<br>क) (पु) सकेदसरसों.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                            |
| (पु) सखुआइक्ष, साटबृक्ष, राङ.<br>(पु) समेर सरसों.<br>क] (पु) समेदसरसों, नदीवङ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | खिराचे शाद.                                      | ಕಗ್ಗಲಿಮರ, ತರೆತಾಗ್ಗಳಿಮರೆ.   |
| (पु) सभेद सरसों.<br>(पु) समेदसरसों, नदीवङ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | साटब्क, राठ. मस्पाविशेष, सागबृक्ष, कुंगण, बृक्ष. | ಕೆಂಟವೈಶ್ವ, ಮತ್ತೀಗಿಡ        |
| ( पु ) सफेदसरसी, नदीवङ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | इंग्तिशरड, पांडरी मोहोरी.                        | ee are                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३नेतिशरस, नदीयड, मोहोरी.                         | ಬಿಳೀಸಾಸುವೆ, ಗಾಳಿಆಲ್ಕ       |
| मिल्लाकार १८० मि      | निगुंदी.                                         | <b>ខ</b> ច្ចុំ <b>វាផ</b>  |
| सिध्नारक (पु) जिन्हाल, सेंद्र आभी, निर्मण्डी. निर्मंडी.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | निगंदी.                                          | ಬಳೀ ಲಕ್ಕಿಗಿಡ್ರೆ ಲಕ್ಕೆ.     |

| سيسبو    |                   | (v                      |                          |                                                                         |                      |                                                            | ( 6                             | 06                            | )                                   |               |                                | -                          |                      |                                  |                           |                        |
|----------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|
| क्रवहा.  | ಸೈಂಧೆಲಸಣದ ಚಿತ್ರಣ. | ್ಕ<br>ಪ್ರದಿ<br>ಪ್ರವರ್ಥಿ | that or t                | ವ್ಯೂಕ್                                                                  | ಜಮಾಲಗೋಟ್ರಿ, ನೇರುವಾಳ. | ಅವೃತ್ಯ ಮುಂದಿಗಳ್ಳಿ ಆಳಲೀಕಾಯಿ<br>ಕ್ಯಾಪ್ತಿ ಕ್ರೇಪ್ರಿಗಳ          | वैश्वकारी.                      | ದಾಲಚೇನಿ ಲವಂಗಚಕ್ತೆ.            | ತುಲಸಿ, ತ್ರೀತ.ಲಸೀ, ವಾಲಚೀನಿ.          | ಸೋಡಿ ದೇವಡಾರು. | ಆಗಸ್, ಸೂರ್ವಕಾಂತಿಬಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವಗಂಧ | 2                          | ಸಾಜೀಖಾರ.             | ಕಂಡೀಂಗೆ, ಹಾಗಲಕಾಮಿ. ಜೀಂಗ್ರೆ       | ಸ್ವಾಹಾಗಲಕಾರು              |                        |
| मरार्डाः | सैनालोगाचे चूर्ण. | शृद्ध ओषधि,             | बाळ्क कांकडी, सुगासिक.   |                                                                         | जेपाळ, जमलगोट.       | निवहुंग, साङ्गण, असृत, चुना,<br>नारिंग बीज आंवती, सहिमयोजन | तेल्यादेवदार, देवदार, सरलदेवदह. | रक्याबोळ,कलमीदालिचिनी, घुगंन  | भूतृण, पुरनीगवत, कणगुगुळ,<br>मोचरस. | पहा मृत्दाठ.  | सूर्यफ्रलग्रही, बाली, जयस,     |                            | सुगिर्विका, सजीखारं, | उपकुंभिका, शैंडी, पिंपळी, क्षुद- | कारही, कहीज़ा जिरे, कुळई, | कटुहुंचा, त्युक्तारली. |
| सिंदीर   | सैन्धानमकका चूण,  | मृद्धि आषाष्ट्र,        | एनआ, मोथा, कहोरू, गीमबास | धानेया पी स्टास्ट, झुगंधयुक्तआम,<br>तुंबुरुक्त, पेड, बनवर्षरी तुरुद्धा. | जमाखगोट की बड.       | चुरनहार, सेहुण्डक्स, हरड,आमला<br>सहत. शालंबन, गिलेंग       | देनदार.                         | बोलगंबद्द्य दालचीनी,सुगंबघास, | तुळती, सम्हालुहुन्न, मोन्तास.       | देखो सुरदाह.  | अन्ती मूज्युबीके फूल, इन्हुन-  | दृश्च, सुज्जीखार, अधनंत्र. | सुङ्गीखार,           | कत्वा, कालाजीरा, छोटाकरेखा,      | मरेली, जारा.              |                        |
| सस्कृत.  | सिंगुरथचूर्ण (न)  | (利)                     | सुगिय (सी. पु)           |                                                                         | सुर्ग्ती (जी)        |                                                            | मुरदारु (म)                     | सुरस (न.पु)                   | •                                   | (म)           | सुनर्भ [क] ला (जी)             | •                          | सुराधिक (9)          |                                  |                           |                        |

|         |          |                      |                   | ,              |                |                           |                  | <b>C</b> 0      | 3 /                              | ,                                                            |         |               |                                          |                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * इनदी. | ಚಾದರೆಗೆ, | ಕಂಪಗಡ್ತಿ.            | ಉರಿಯೊಬ್ಬೆ.        | ಗೋರಂಟಿ.        | ಮಳ್ಳು ಗೋರಂಟ್ತಿ | ಕೆಂಪು ಚಂದನ, ಸೋಮಲತ್ತಿ      |                  | ಬಾಹುಜೀ.         | ಸೌವೀರಾಂಜನವು, ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪು.        |                                                              |         | ಸ್ಟ್ರಿಂಭಲವಡಿ. | ಗಾಜರೆಸಡೆ, ಒಬಡಿತೆ.                        | 40<br>80<br>84<br>84     | 2°2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मराही.  | पारा.    | रंगेतसुरण, बारासुरण. | पुश्राणी, विष्यण, | र्त्रेतको एटा, | पाहा सैरेय.    | रक्तवंश्व, कांजी, सोमबछी, | धान्यान्छ, आरमाळ | यानंता.         | बोर, जशाची पेज क्षरून आंब-       | वितात् ते कांजी, काळासुरमा,<br>स्रोतोजन, संधान, गह्वाचे कोजी | रायबोर. | सेवेलोण.      | गाजर, प्रथिपणींचा मेद, थुणेर,<br>गांदिजन | कंद्रिशेष.               | निवहुँग.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (स्यु.  | पारद.    | जमीकः इ.             | युस्मपणी, गिठयन.  | कटमरैया.       | देखो-तैरीय.    | कांजी, कपूर, सोमलता.      |                  | वाद्यची, गिलीय. | बेर, कांत्री, कालाश्चर्मा, संतर- | ज्यमी, सीवीरकांजी.                                           |         | संधानोन.      | गठियन गठियनभेद, अर्थात् धुने।<br>अधिमन   | ्राग्यार.<br>कंद्रविशेष. | मेह्रण्डम्स.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| të      |          | )<br>(8)             |                   |                |                |                           |                  | (स्म्री         | (A)                              |                                                              |         | (सव)          | (4)                                      | (म)                      | (स्त्री)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| संस्कृत | T.       | स्रक                 | स्माङ्गिषा        | संशिय.         | सेर्यक         | सोम                       |                  | सीमक्षिक        | सीवार                            |                                                              |         | में येव       | स्पालिय                                  | स्युकान्द्र              | The state of the s |

| HFBA.                |                                       |                                           | म्साओ.                                                   | क्तरी.                                            |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| iknyti               | ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( | <b>इ</b> स्तिशंप                          | बृक्षांतिशेष.                                            | -1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         |
| ।हें <b>ता</b> ल     | (1)                                   | ताडग्रुक्ष.                               | योरताड.                                                  | ಕಿದುತಾಳಿ.                                         |
|                      |                                       | Ĩ                                         | <br>                                                     |                                                   |
| HUNZI                | (म्रि)                                | हल्दी.                                    | € <b>25</b> €.                                           | <b>6</b> 5224,                                    |
| सन्क (का)            | (8)                                   | चिरिक्स, सह,                              | एळ, तित कलाह्य जोकाल तो.                                 | ಕರ್ಣಸಾಸ್ತಾಪ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಸ್ತುವೆ.                    |
| सारवुक्ष             | (E)                                   | मोखाक्स.                                  | क.टा में खाइक्ष, चाक्रवत,                                | ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಪುಣಿಪಣ, ಚನ್ನೊಟ್ಟೆ                       |
| <b>क्रि</b> निग्रम्  | (E)                                   | अमलतास.                                   | थोर बहुना.                                               | 10년<br>10년<br>10년                                 |
| क्षीर                | (म)                                   | दूप, हरत्कमा गोन्द,                       | पागी, दून, बक्ताणनिक, सदाः<br>व्याटेटे गार्थनि दुन, खीर, | ಸೀರ್. ರಾಲ್ಯ, ಅ೭ೆಜೀವು, ಮಹಾ<br>ಬೇವು, ಸರಲವೃಕ್ಷದ ಆಂಟು |
|                      |                                       |                                           | सूग विशेष.                                               |                                                   |
| म्हारहेव             | (1)                                   | पीपलका पेड, [ मूलर आदि दूसवाले<br>बन्धः । | भिषळ.                                                    | ಆಗಸೆ, ಹಿಪ್ಪಲ್, ಹಾಲ್ಬಬರುವ ವೃಷ್ಣ.                   |
| क्षारकंचिक्। की (सी) | र्ही (सरी)                            | कीर कचुंकी.                               | क्षीर केचुकी.                                            | नुति चंद्रध्येती,                                 |
| mîtît (              | (य. स्त्री)                           | बिरनीवृक्ष, सेहडंवृक्ष, दु।दिवृक्ष,       | नान्दरूखी, भीतभुई कोहोत्रा,उंगर                          | ಜೊಯನಕ್ಕೆ ಪಿಸಲಾಲ, ಕ್ಷೇರಸಿಕ                         |
|                      | )                                     | आनसाव्भ, गजादनीवृभ, शिर-                  | बंशलोचन, निबहुंग.रक्तरई,राजणी                            | ಗುಂಬಳ, ಸಂರಶ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಿರಣೆ(ಸುವ                    |
|                      |                                       | गोला,सोमलता, बडवृक्ष पाखरवृक्ष,           | पिषरी, वड, कांकोळी, शिरगोळा,                             | ಜನ್ಮಗಿತ್ತ ಅಲದೆ ಮೇಗೆ.                              |
|                      |                                       | बे लिया पीपल, बह, मूलर, पीपल,             | गीर गहू, शिरदोडी, भीरकांकाळी,                            |                                                   |
|                      |                                       | पारसर, वारिस्वीपङ.                        | थार सोमद्भी.                                             |                                                   |

|                                                     | 187.          | म्साओ.                                                               | क्षादी.                                            |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| इस्रविशंत.                                          | hov           | इसाविशेष.                                                            | いるのがいる                                             |
| ताडं इस.                                            | 'ম<br>`       | थोरताड.                                                              | ಕೆರುತಾಳೆ.                                          |
|                                                     | <b>35</b>     | -                                                                    |                                                    |
| हळदी.                                               | hā/           | \$ 00 to                                                             | \$ C.P. 21.                                        |
| निरमिया, राष्ट्र,                                   | <del>ان</del> | राळ, तींस कलाह्य जोकाल तो.                                           | ಕರ(ಸಾಮವೆ, ಹುಚ್ಚುಸಾಸುವೆ,                            |
| मोखानृभ.                                            | 16            | क,ळा मोखावृक्ष, चाक्षवत.                                             | ಪ್ರಕಾರ್ತಿ, ಮಲ್ಪಿಮಾ, ಚರ್ವ್ರಿಷೆಪಲ್ನಿ                 |
| अमलतास.                                             | ' ফ           | थोर बहुना.                                                           | ინ<br>19                                           |
| दूच, सरहका भोव्द.                                   | <b>5</b> 10   | पाणी, दूच, बक्ताणनिच, सखः<br>ब्यालेले गायीचे दूघ, खोर,<br>धूर विशेप. | ನೀರು, ರ್ವಲು, ಅರಿಜೀವು, ಮಹಾ<br>ಬೇವು, ಸರಲವುತ್ತದ ಆಂಟು. |
| प्रीवन्ता पेड, [ गूलर आदि दूभवाने<br>वृष्तः         |               | थिवळ.                                                                | ಆರಸಿ, ಹಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡಾಲ:ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ                   |
| कीर कचुंकी.                                         |               | क्षीर कंजुका.                                                        | कुर्व चंद्राज्येत.                                 |
| विरमीवृष्ठ, सेहुडंवृष्ठ, दुर्दिवृष्ठ,               |               | नान्दरूखी, स्नेतमुई कांबोळा,उंबर                                     | ಜೊವುರಕ್ಕೆ ಪಿಸ್ತಾಕ್, ಕ್ಷೀಗೆಕ್ಷೆಕ                    |
| आक्रमाव्य, गजादनीव्य, शिर-                          |               | बंशहोचन, निबहुंग.रक्तर्हे,रांजणी                                     | ರ್ಗು ಕ್ರಾರಕ್ಷಣೆ ಪನ್ನ ಪರಣೆ ಪುರ                      |
| -                                                   | -             | पिवरी, वड, कांकोळी, शिरगोळा,                                         | extend, wed aid.                                   |
| भें केया पीपक, बड, गूलर, पीपक,<br>पारसर, पारिसपीपक. | -             | थोर गहुं, शिरदोडी, क्षीरकांकोळी.<br>घोर सीमन्छी.                     | t                                                  |

| 1        | مادون المواولية<br>- الد      | -                                 | <del>ryla, das</del>             | -                              | -                               | -             |                                     | -                                 | {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 43                  |                                     | *****                | <br>ingeniera estento | - Marian | 4        |              | jajan<br>arm |
|----------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------|----------|--------------|--------------|
| Kart.    | काः ∜तितं,                    |                                   | おおいろをおか、 おうもっぱんことで,              | हिर कर्डाक कि करते होते        | れるとはなった。                        |               | ಚಿನಿಗುತ್ತು, ಹೆಣರಲ್ಲಿ ತ ಕ ನತ್ನೆತ್ತು. | i.                                | · Connection of the Connection |                       | きゅうだれば、またが、シーン いるいもは                |                      | ,,,,                  |          |          | · uni ne dig |              |
| ब्रस्ति. | गंत्रणीयुष, वंश्यंत्रत. दूरी, | तबर्मा, पिसोद्धा भेत.रहाम, निक्ता | दूप मीषद्या, थारशिवणी ग्मांत्रा, | पहामक्ट्रमा, अनेत कदलसनी, शंभ- | पुण्यी, निया, जिल्डाडी, दुर्जा, | क्षांक्षि हो. | राम्तिवाद, मान्द्रासायन, निम्मा,    | ल्हुनुच, मां नाणमहना ल्युक्त १३६, | उचकी, शुटमप्मिक्षिता, चारेना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | काहा अवयवाना स्यम हो. | क्राजिस्ता, निराम तुरा, ब्रोक्ट,    | गोल्टर, नाक्षित्रणं. | भ्यात ।               |          | <b>3</b> |              |              |
| 1551     | मिण्डमजा.                     |                                   | भेगक्रीया.                       |                                |                                 |               | कटर्रा, अविद्याना, माहबुआ, छोटा     | च नुरा क.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | नित्कत्त्यानुष्य, तानम्खाना, गोसुरु | स्तात.               | इति मदं भूयात         | 1        | 10       |              |              |
|          | (ME)                          | ,                                 | (J L)                            |                                |                                 |               | ाह्य)                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | (3)                                 |                      |                       |          |          |              |              |
| HEER.    |                               |                                   | Willes.                          | a weath                        |                                 |               |                                     |                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | NT W                                |                      |                       |          | مع غ     | ى مىڭ ئىسى   |              |

## वोर सेवा मन्दिर

पुम्तकालेय

कान न०